| वीर      | सेवा     | म निद  | र 🎘      |
|----------|----------|--------|----------|
|          | दिल्ल    | ीं -   | *        |
|          |          |        | XX       |
|          | *        | •      | X        |
|          | 2        | A N    | 2 S      |
| तम सच्या | 9,23     | D) 2 ( | <u> </u> |
| तल न०    | <u> </u> |        | SIG S    |
| वण्ड     |          |        | 8        |

# श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरस्रमालाया अशीतितमं रस्नम् (८०)

प्ज्यश्रीमङ्कदासगणि-नाचकविनिर्मितं

# वसुदेवहिण्डिप्रथमखण्डम् ।

तस्याऽयं प्रथमोंऽशः ।

(धम्मिल्लहिण्डगर्भितः)

मम्पादकी संशोधकी च-

बृहत्तपागन्छान्तर्गतसंविद्यशास्त्राया आद्याचार्य-न्यायाम्मोनिधि-गंत्रिश्चृहामणि-स्टिश्नोद्यिपारगामि-श्रीमहि जयानन्दमृरीश-शिष्यरक्षप्रवर्णकश्रीमत्कान्तिविजयमुनिपुङ्गवानां शिष्यप्रशिष्यां चतुरविजय-पुण्यविजयो ।

प्रकाशियत्री---

भावनगरस्था श्रीजैन-आत्मानन्दसभा।

मृल्यं सार्धकप्यकत्रयम् ।

# बाबूजी पं• जुगल किशोरजी मुख्तार महाशयको संपादकों की ओरसे अभिप्रायार्थ सादर समर्पित मुनि पुण्यविजय

# श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरत्नमालाया अशीतितमं रत्नम् (८०)

पूज्यश्रीसङ्घदासगणि-वाचकविनिर्मितं

# वसुदेवहिण्डिप्रथमखण्डम् ।



तस्याऽयं प्रथमोंऽशः।

( धम्मिछहिण्डिगर्भितः )

सम्पादकी संशोधकी च-

बृहत्तपागच्छान्तर्गतसंविम्नशाखाया आद्याचार्य-न्यव्याम्मोनिधि-संविम्नचूडामणि-सिद्धान्तोदधिपारगामि-श्रीमद्विजयानन्दस्रीश-

> शिष्यरत्नप्रवर्त्तकश्रीमत्कान्तिविजयमुनिपुङ्गवानां शिष्यप्रशिष्यौ चतुरविजय-पुण्युविजयौ +

> > प्रकाशियत्री--

भावनगरस्या श्रीजैन-आत्मानन्वसमान

वीरसंवत्-२४५६. मूल्यम्— विक्रमसंवत्-१९८६ आत्मसंवत्-३४. सार्धरूपकत्रयम् । ईस्वीसन्-१९३०. Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nırnaya Sagar Press, 26-28, Kolbhat Lane. Bombay.

Published by Vallabhadas Tribhuvandas Gandhi, Secretary Shri Jain Atmanand Sabha, Bhavnagar, Kathiawar.

# प्रास्ताविक निवेदन.

प्रकाशन—प्रस्तुत वसुदेविहंडी प्रन्थने "श्रेष्ठिवर्य श्रीमान् देवचन्द्र लालभाई जैन पुरुकोद्धार फंड" नरफथी प्रसिद्ध करवाना इरावाथी तेना कार्यवाहकोए न्याय—व्याकरणनीर्थ प० वेचरदाम जीवराज भाई दोसीने पसंद करी तेना संपादनने लगतुं सर्व कार्य तेमने सोंप्यु इतुं परम्तु पाछळ्यी अमुक आर्थिक प्रश्नने कारणे ते कार्य उपरोक्त फड तरफथी पडतुं मुकातो सं० १९८२ मां अमे तेनी तयार थएल कॉपी प० वेचरमाई पासेथी लह लीजी, अने तेना सम्पादननो सर्व मार अमे खीकारी लीघो. आजे चार वर्षने अते अमे तेना प्रथम खडना प्रथम खंडाने विद्वानोना करकमलमां अपीए छीए.

यसुदेवहिडी श्रने तेना कर्ता—प्रस्तुत ग्रंथ ने खड, सो (१००) छमक अने तेना अंतमां उिछाबित ग्रन्थामं (श्राकसंख्या) ने आधारे २८००० श्राकमां समाप्त थान छे पहेल्ले खंड २९ छंमक अने १९००० श्रोक प्रमाण छे तथा नीजो खंड ७१ छमक अने १९००० श्रोक परिमित छे. बहे य खड एक आचार्यना रचेला नथी परन्तु जुदा जुदा आचार्ये रच्या छे प्रथम खडना कर्चा श्रीसंघदास गणि व चक छे अने हितीय खडना कर्चा श्रीभंधित माणि महत्तर छे. अत्यार सुधीना अभारा अवलोकन्तने आधारे एम जणाय छे के प्रथम खड वचमा नेम ज अंतमां खडित थह गयो छे. प्रथम खंडना अंतमा जे १९००० श्रोकमंख्या नोधवामा आवेल छे ते अमारी अक्षर अक्षर गर्णानं करेल नवीन गणति प्रमाणे लगभग १००० श्रोक जेटली ओछी थहो. आ उपरथी एम अनुमान करी शकाय के—प्रथम खडमां खुटतो भाग तेटलो ज होवा जोहण जेटलो अमारी नवंग गणतिमा नुटहो

अलारे प्रांसे इकरातो प्रथम अंश श्रीमघदासर्गाणवाचककृत प्रथम खंडनो अंश छे. आ खड़नो तैम ज नेना कर्तांनो परिचय द्वितीय अंशमां आपवानो अमारो सकर्ण छे. अहीं टुकमां फक्त एटलु ज निवेदन करीए औए के—प्रस्तुत प्रथम खड़ना कर्ता आचार्य, भाष्यकार पुज्य श्रीजिनमद्रगणि क्षमा- श्रमण पहेलां थड़ गया छे. आ बात आपणे भाष्यकार विरचित्त विशेषणवनां ग्रन्थमा आवता प्रस्तुत ग्रन्थमा उहेखने जोड़ने जाणा शकीए छीए

प्रथम अंश-अलारे प्रकट करातो प्रथम अंश सात लम्भक सुधीनो छै. अर्थात ग्रन्थकारे प्रस्तुत ग्रन्थना आरम्भमां ( पृष्ठ १ पिक १७ ) जे मुख्य छ विभागो पाड्या छे ते पैकी कहुप्पत्ती पेढिया मुद्द अने परिमुद्द आ चार विभागो पूरा थई पांचमा सरीर विभागना २९ लभक पैकी सात लम्भकानो आ अंशमा समापेश याय छे.

धम्मिलहिडी—प्रस्तुत प्रन्थनु नाम वसुदेवहिंडी छे छतां आमां धम्मिलहिडी अने वसुदेवहिंडी एम वे हिडीओ वर्णवायली छे. कहुप्पत्ती पूर्ण थया पछी छागली ज धम्मिललिडी चालु थाय छे छतां प्रम्यनी वधारे भाग वसुदेवहिण्डीए रोकेल होवाथी आ प्रन्थनुं नाम वसुदेवहिण्डी कहेबामा आवे छे.

प्रतिओ-आ प्रन्थना संशोधनमां अमे नीचेनी प्रतिओनो उपयोग करेल छे-

९ छीम्बडीना संघना भडारनी ली० संज्ञक. २ त्रिस्तुर्तिक उपाध्यायजी श्रीमान् यतीनद्वविज-षत्री महाराजनी य० संज्ञक १ अमदावादना डेलाना भडारनी हे॰ संज्ञक.

भा त्रण प्रतिओ परस्पर समान होवाश्री पाठांतर लेती वेळा वारंवार ली० य० डे० लखबुं भ पडे माटे एसी टुकी संज्ञा अमे ली ३ राखी छे

- १ प्रवर्त्तक प्रज्ञाश श्रीमान् लाभविजयजी महाराजनी कु० संज्ञक. २ पाटणना मोदीना भंडारमी मो० संज्ञक. ३ पाडणना संघना भडारमी स्नं० सज्ञक. आ क्रण प्रतोनी हुकी संज्ञा कु ३ राखवामां आबी छे
- १ गोबाना संघना भंडारनी गो० संज्ञक. २ पाउणना वाडीपार्श्वनाथना भंडारनी चा० संज्ञक. ३ संभातना शेड अम्बाङाक पानाचन्द्रनी धर्मशाकाना वुस्तकसंग्रहनी खं० संज्ञक. आ व्रण प्रतिनी ढंकी संज्ञा जो ३ सम्बोक डे.

- १ अमदावादना शैठ उमाभाईना भडारनी उ० संज्ञक. २ खभातना शांतिनाथना ताढपत्रीय भंडारनी शां० संज्ञक. आ प्रतोनी दंकी संज्ञा उ २ राखेल छे.
  - ९ लीम्बडी संघाडाना स्थानकवासी मुनि श्रीमेघजीस्वामिनी मे० संज्ञक.

उपर जणावेल बार प्रतो पैकी खभातना शांतिनाथना भंडारनी प्रांत ताडपथीय है अने संवत् १३८६ मां रूखायेल है. ते सिवायनी बीजी बजीये प्रतो कागळ उपर लखायेल तेमज उपरोक्त ताड-पश्चीय प्रति करता अर्वाचीन है. आ सर्व प्रतिओनो परिचय, पाठान्तरोनो क्रम, प्रंथमां वधती अशुद्धि-ओ तथा पाठान्तरोना प्रकारो अने कारणो आदि बाबतो असे प्रथम खडना द्वितीय अंशामां आपीशुं.

#### अमारा संकेतो-

- १ प्रस्तुत ग्रन्थमां अमने ज्यां ज्यां प्रतोमां अञ्चाद्ध ज पाठो मळ्या छे त्यां त्यां अमे अमारी मिति-कल्पनाथी ते ते पाठोने सुधारीने ( ) आवा गोळ कोष्ठकमा मूक्या छे. जुओ एष्ट ९ पक्ति २— १०~२०—२७, पृ० १५ प० १३-१४-२० इत्यादि
- २ मूळ प्रतोमां ज्यां ज्यां पाटो खण्डित मळ्या छे तेवे स्थळे सम्बन्ध जोडवामाटे दाखल करेल पाठो भमें [ ] आवा कोष्टकमां आपेल छे. जुओ पृष्ठ १० पक्ति २२, ए १३ पं २८, ए ३४ पं १.
- ३ लिखित प्रतोमां जे पाठो अमने लेखकना प्रमाद्धी पेसी गएल जलाया छे ते पाठो अमे प्रारम्भमां [ ] आवा कोष्ठकमां आपी टिप्पणीमां ''कोष्ठान्तर्गतमिद प्रामादिकम्' एम जलाइयु छे, जुओ पृष्ठ १६ प २५, प २५, परतु आगळ चालता आ पद्धांतने जती करी तेवा पाठोने अमे [ २ \* ] आवा फूलडी सहित कोष्ठकमा मुक्या छे. जुओ पृष्ठ २ १६, पृ ५० प २०
- ४ जे जे स्थळं अमने पाटो संदृहवाळा जणाया छे त्या अमे आवुं ( ? )चिह्न मुकंछ छे. अने ज्या छांबा फकराओ असत्व्यस्त जणाया छे त्या तेना आरम्भ अने अंतमा आवु ( ? ? ) चिह्न मुकेछ छे.
- ५ पाठान्तरोमां प्रतिओना नाम साथे ज्यां सं कोटायेल होय. जेम के—कसं० ससं० गोसं० भादि, त्यां समजबुं के ते पाठों ते ते प्रतिना बिहान् वाचके मार्जिनमां अगर अदर सुधारेला छे
- ६ प्रस्तुत प्रकाशनमां , घणे य स्थळे () कोष्टकमा आपेल मीडारूप पूर्णविराम नजरे पढशे ते अमे एटलामाटे पसंद करेल छे के—''वसुदेवेण भणियं '' ''मए भणिय'' इत्यादि स्थळोमां ते ते व्यक्तिनु कथन क्यां समाप्त थाय छे ए स्पष्ट रीते जाणा शकाय. अर्थात् एक व्यक्तिनु कथन पांच के दस वाक्यमा पूर्ण थतुं होय ते दरेक वाक्यने अते। आबु पूर्णविराम करवाथी केटलीक वार जे गोटा- कानो संभव रहे छे ते आ चिह्नथी दूर थाय छे. ज्या एक व्यक्तिना कथनमां बीजी बीजी व्यक्ति- ओनां कथनो घणे ज दूर सुषी चालता होय त्यां अमे पारेम्राफ पाडी चालु। आ जातनां ज पूर्ण- विराम मुक्यों छे.
  - ७ दरेक पानाना मार्जिनमां जे इंग्लीश अंको आपवामां आव्या छे ते पक्तिओनी गणतरीमाट छे.
- ८ प्रस्तुत प्रन्थमां स्थाने स्थाने जे श्लोकसंख्या नोंधवामां आवी छे ते हस्तलिखित प्रतोमां नथी, किन्तु अमारी अक्षर अक्षर गणीने करेल नवीन गणतरीने आधारे नोधेल छे.

प्रस्तुत प्रनथना संशोधनमां तेम ज पाठान्तरो लेवामां अमे गुरु शिष्ये सविशेष सावधानी राखी है, छता य अभारा प्रज्ञादोषने कारणे स्खलनाओ थयेली कोइ वाचकोनी नजरे आवे तेओ अमने आतृभावे सूचना करे. तेनो अमे द्वितीय अंदामां योग्य रीते उल्लेख करवा चूर्काशुं नहि.

निवेदको-

पूज्यपाद प्रवर्त्तक श्रीकान्तिविजयजी शिष्य-प्रशिष्य मुनि चतुरविजय-पुण्यविजय.

# प्रास्ताविकं निवेदनम्।

प्रकाशनम्—प्रकृतोऽयं वसुदेवहिण्दिप्रन्थः ''भेष्ठिवर्य देवचन्द्र छालभाई जैनपुसकोद्धार फण्ड'' द्वारा प्रकाशनेष्ण्या तत्कार्यवाहकै. ''न्यायव्याकरणतीर्थं पण्डित वेचरदास जीवराज दोसी'' महाशयाय सम्पादनार्थं समर्पित भासीत् । किञ्चाधिकद्रव्यव्यवादिकारणैसीरेतप्रकाशनं परित्यक्तमित्यसाभिः पण्डित-श्रीवेचरदासपार्श्वात् तत्प्रतिकृतिं (प्रेसकापी) गृहीत्वा तत्सम्पादनादिकः समस्तोऽपि कार्यभारः स्रीकृतः । अद्य वर्षचतुष्टयान्ते वयं तस्य प्रथमसण्डस्य प्रथममंत्रं विद्वत्करकमलेषु समर्प्यं कृतार्थीभवामः ।

षसुदे चिहिण्डिस्तत्कक्तिरश्च-प्रन्थोऽय खण्डह्रयेन सम्भकारोन सत्प्रान्तोहिषितश्चोकसङ्ग्रानुसारेणाष्ट्राविश्वानिसहस्रविद्यातः श्लोकेश्च पूर्णो भवति । आद्यत्यण्ड एकोनिर्देशहरभकारमक एकादशसहस्रश्चेकप्रमितश्च । द्वितीयः पुनरेकसर्धानसम्भकारमकः ससदशसहस्रश्चोकप्रमाणश्च । प्रम्थस्यास्य खण्डद्वय नैकाचार्यविनिर्मित किन्तु पृथवपृथगाचार्यस्त्रितम् । आद्यखण्डः श्रीमहृद्यसगणिवाचकसन्दरुयः,
द्वितीयः पुनः श्रीधर्मसेनगणिमहक्तग्विहितः । अद्यावधिकृतास्मद्वलोकनाधारेणतज्ज्ञायते यत्-आद्यखण्डो मध्ये प्रान्ते च श्रुटितः । एतन्खण्डपान्ने या एकादशसहस्रमिता श्लोकसङ्क्ष्णोहिष्विता वरीवृत्यते सा
प्रत्यक्षरगणनाविहितः सम्ह्लोकमङ्क्ष्णानुसारेण सहस्रश्लोकमिता न्यूना भविष्यनीत्यतदनुमीयते यत्-प्रथमनण्डमध्ये त्रुटितोऽश एनावानेव स्याद् यावानस्रद्रणनायां त्रुटिच्यति ।

साम्प्रतं प्रकाङ्यमानोऽयं प्रथमोऽद्याः श्रीसङ्घदासगणिवाचकविनिर्मितस्याद्यस्यश्वाः। एत-त्रसण्डस्यास्य कर्त्तुश्च सिवदोष परिचय द्विनीयंऽद्यो कारयिष्याम । अत्र तावत् संक्षेपेणैतदेवावेदयामः, यन्-प्रथमसण्डविनिर्मातः।ऽऽचायों भाष्यकारश्चीजिनभद्रगणिक्षमाश्रमणाबिरम्तन इति । एतच भाष्यकृ-द्विरचितविद्येपणविनिप्रम्थान्तर्गतेनेतद्वन्थाभिधानोद्यस्त्रहेनेनावबुष्यते ।

प्रथमों ऽद्याः—अधुना प्रसिद्धि प्राप्यमाणोऽयमशो लम्भकसस्कान्सो वर्तते । अर्थाद् प्रन्थारम्भे ( पृष्ठ १ पंक्ति १७ ) प्रन्थकृतिः प्राधान्येन निर्दिष्टा ये पद्यशेषिकारा दगद्दश्यन्ते तानाश्रित्य 'कहु-प्यत्ती पेदिया मुहं पिडमुह' इत्येने चन्वाराऽर्थाधिकाराः, एकोनित्रशक्षम्भकारमकस्य पञ्चमस्य 'सरी-रा'ऽऽख्यस्थार्थाधिकारस्य सप्त लम्भका अस्मिन् समावेशिताः सन्ति ।

धिस्मिल्लहिण्डिः — यद्यपि प्रम्थस्यास्याभिधानं वसुदेवहिण्डिरित्यस्ति तथाण्यस्मिन् धिमल्लिहिण्डितेस्युदेविहिण्डिरित्यस्त हिण्डियुग्म व्यावर्णित दश्यते । कहुप्पत्तीवर्णनानन्तर सद्य एव धिमल्लिहिण्डिक्तेते । किञ्च महान् प्रम्थसन्दर्भो वसुदेविहिण्डिरित ।

सञ्जिताः प्रतयः-प्रनथस्यास्य संशोधनकर्मणि निम्नोबृताः प्रतयः सञ्जिता वर्त्तन्ते-

१ लीम्बडी-सङ्घाण्डागारसरका ली० संज्ञका । २ त्रिस्तुतिकोपाध्यायश्रीयतीनद्वविजयजित्सरका य० संज्ञका । ३ राजनगरीय (अमदावाद ) डेलाभाण्डागारसत्का डे० संज्ञका ।

एतासिक्षः प्रतयः परस्परमतिसमाना इति पाठान्तरग्रहणावसरे मा भूत् ली० य० हे० इति युनःयुनर्छेखनश्रम इत्यसाभिरासो तिसृणां प्रतीनो संक्षिप्ताऽभिधा ली ३ कृतास्ति ।

- १ भवर्षक-प्रज्ञांशश्रीकाभविजयजित्साका क० संज्ञका । २ पत्तनीय-मोदीसत्कज्ञानकोशगता मो० संज्ञका । १ पत्तनश्रीसङ्कभाण्डागारसत्का सं० संज्ञका । आसौ प्रतीनां संक्षिसाऽभिधा क ३ विहि-तास्ति ।
- १ गोघा-श्रीसङ्घभाण्डागारसःका गो० संज्ञका । २ पत्तनस्थवाश्वीपार्धनाथभाण्डागारसःका वा० संज्ञका । ३ स्तम्भतीर्थीय ( सम्भात ) श्रेष्ठिशम्बालालपानाचंद्रसःकधर्मशास्त्रपुसःकसम्रहगता स्त्रं० सं-ज्ञका । आसां संक्षिप्ताऽऽख्या गो ३ विहिताऽस्ति ।

- १ शाजनगरीयभ्रेष्टितमाभाईभाण्डागारसत्का उ० र्श्वका । २ सहभ्रतीर्थायश्रीशान्तिनाधप्रमुसःक-ताइपश्रीयभाण्डागारगता द्यां० संक्षका । अनयोः संक्षिप्ताऽभिषा उ २ कृतास्ति ।
  - ९ स्टीज्यडीसङ्गाटकान्सर्गतस्थानकवासिमुनिश्रीमेवजीऋषिसत्का मे० संज्ञका ।

उपरि निर्देष्टासु प्रतिसु प्रप्ते सम्भनीर्थीयश्रीकान्तिनाथभाण्डागारसस्का अनिसाद्वपन्नीया सं ० १३८६ मितेऽबंदे लिखिताऽस्ति । एतद्विरिका अन्याः वतयः कद्गलः परि लिखितासादपन्नीयप्रतेरर्वाचीनत-राश्च वर्जन्ते । जासां विशिष्टः परिचयः, पाठान्तराणां कयः, प्रन्थेषु वर्द्धमानानामग्रद्धीनां पाठान्तराणां च प्रकारा कारणाणि चेत्वादिक द्वितीर्थाकाशनावसरे सविस्तर दाखामः ।

#### अस्मार्क संकेताः--

- १ म्रन्थेऽसिश्वसामियंत्र यत्र लिखिनप्रतिष्वग्रुद्धा एव पाठा उपस्वधासत्र तत्र ते पाठाः स्वक्ष्य-भया संशोध्य ( ) एताद्दग्वकोष्ठान्तः स्थापिताः सन्ति-एष्ठ ९ पक्ति २-१०-२०-२७, एष्ठं १५ पंक्ति १३-१४-२० इसाहि ।
- २ इस्तिलिखितप्रतिषु यत्र यत्र खण्डिताः पाठा आसादितास्तत्र तत्र सम्बन्धयोजनार्थं निवेशिताः पाठाः [ ] प्तारकोष्टान्तर्मुकास्सान्त पृ० १० प० २२, पृ० १३ प० २८, पृ० २४ प० १५ आहि।
- ३ इस्तिलिखितप्रनिषु ये पाठा लेखकप्रमादादन्तः प्रविष्टा ज्ञातास्तान् यद्यपि प्रारम्भे [ ] एतादक्कोष्ठान्तिर्निषेदय टिप्पण्यां ''काष्ठान्तगेतमिदं प्रामादकम्'' इत्यस्माभिज्ञापितम् ए० १६ पं० २४, ए० २५ प० ९ किन्त्वनन्तरमेवना पद्धति विद्याय तादक्षाः पाठा अस्माभिः [ . : ] ईद्दशस-फूक्किकोष्टान्सर्वितितास्सन्ति–ए० ४२ पं १६ आदि ।
- ध्रमबंडिसन् वे सन्दिग्धार्थाः पाठास्तद्पेडिसानिः एतिचिद्व ( १ ) विहितम् । यत्र च क्रियांश्चिः
   द्रम्धसन्दर्भ एव सन्दिग्धार्थस्त्रगाऽऽदावन्त चार्ष एतिबद्धं ( १ १ ) विहितमिति ।

५ पाठान्तरेषु प्रतिनामभिः सार्घ यत्र सं० योजिन स्याद्, यथा कसं० संसं० गोसं० आहि, तत्र ज्ञातश्यम्, यद्-त पाठासस्यासस्याः प्रतेः केनस्विद्विदुषा वाचकेन मार्जनंऽन्तवः सशोधिता हाँत ।

त्रयस्त्रिंद्रातमप-त्रादारम्य

६ मुद्रिवेऽसिन् अन्ये, सूरिस्यलेषु (.) कोष्ठकान्तर्र्वितो विन्हाकारः पूर्णविरामो प्रक्ष्यते, स सासाभिरतद्येमश्रीकृतो यत्-''वसुदेवेण भणियं' ''भण् भणियं' इत्यादिकेषु स्थानेषु तत्त्वकुर्व- क्रस्यं क समाप्यत हात स्पष्ट जायेत । अर्थादेकस्या व्यक्तंबक्तस्य पञ्चसु दशसु अधिकेषु त्रा वाक्येषु सन्न पूर्वते तत्र प्रतिवाक्यं । एताहकपूर्णविरामकरणे कवित्रकाचन आन्ति, सम्भवान साऽनेनाः पाकृतेता । यत्र सुन्देकस्या व्यक्तंबक्तस्यान्तरपरापरव्यक्तिवक्तस्य दृग् यावन् स्थान् तत्र आन्तिनिवारणार्थं विभाग (पारिप्राफ् ) कृत्या । एताहकप्रसिद्ध एव पूर्णविरामो विहित हृति ।

- असिपत्रं मार्जने ये आहु। शहा दृश्यन्ते ते तन्त्पत्रगतपङ्किसङ्ख्याबोतनार्थमिति शेयम् !
- ८ प्रत्येऽस्मिन् स्थाने स्थाने या स्रोकसङ्ख्या निर्दिष्टास्ति सा न इस्तिर्शासतपुत्तकादर्शगता किन्तु प्रसक्षरयणनाविहितासद्वणनानुसारिणीति ।

धन्यस्थास्य संशोधनं पाठान्तरसम्भव्यं चाप्यावाम्यां गुरु-शिष्याभ्यामितसावधाननया कृतमस्ति तथाप्यस्यसम्बद्धादोषेण सञ्जाताः स्वलना वे कैश्चिद्धि वार्षकदृश्यरम् ते ज्ञावयन्त्वसमान् आनुभावेन । द्वितीयेऽक्षे तदुक्केखविधानमार्या न विस्मरिष्याय इति ।

# निवेदकौ---पूज्यपाद प्रवर्त्तकश्रीमत्कान्तिविजय शिष्य-प्रशिष्यौ

मुनी चतुरविजय-पुण्यविजयौ ।

# आभार प्रदर्शन.

आ वसुदेवहिंडी श्रंथ जैनोना प्राचीनमां प्राचीन कथासाहित्यमांनुं एक अणमोछुं रक्ष छे. तेनुं संपादनकार्य पूज्य प्रवर्षक श्रीमत्कान्तिविजयजी महाराजना विद्वान् शिष्य-प्रशिष्य मुनि श्रीचतुरविजयजी महाराज तथा मुनि श्रीपुण्यविजयजी महाराजे पोताना अमृत्य वखतनो भोग आपी अनेक प्रतिओ मेळवी घणी ज महनते कर्युं छे.

भा सपूर्ण प्रंथ छपावता जे खर्च थवानो छे तेना प्रमाणमां अमोने जे सद्गृहस्थो तरफ्थी आर्थिक सहाय मळी छे ते ओछी छे. अने आजना समयमां वधारे मदद माटे कोइने कहेवुं घणुं अयोग्य लागवाथी सहायकोनी आज्ञाथी आ प्रंथना उत्तरोत्तर भागो छपाय एवा उद्देशथी आ प्रथम खंडना प्रथम अंशनी पूरेपूरी किंमत राखवामां आबी छे. जे जे सखी सद्गृहस्थोए आ कार्यमां उदारता बतावी छे तेओनी शुभ नामावली नीचे आपीए छीए—

नामने नहि इच्छनार एक सद्गृहस्थे कागळोनो खर्च आप्यो छे.

१००० नामने नहि इच्छनार एक सखी गृहस्थ

2000 "

१२०० पृज्यपाद आचार्य श्री १८८ श्रीविजयकमलसूरीश्वरना शिष्य मुनिवर्ष श्रीनेमचिजयजी तथा मुनि
श्रीवत्तमविजयजीना उपदेशथी
कपडवंजना शेठ मीठाभाई कल्याणचंदना उपाश्रय तरफथी. ह०
शेठ श्रेमचंद रतनचंद तथा शा०
न्यहालचंद केवळचंद.

५०० भा० हिम्मतलाल दलसुख नसवाडी.

५०० शा० जीवणहाल कीशोरदास वडोदरा.

५०० अवेरी मोहनलाल मोतीचंद पाटण.

२५० श्रीज्ञानवर्षक सभा वेरावल. ह० शेठ खुशालचंद करमचंद.

२५० शा० गोपालजी दयाळ सीहोर,

२०० संघवी नगीनदास करमचंद पाटण.

२०० संघवी मणिलाल करमचंद पाटण.

२०० शा० मोहनलाल चुनीलालनी पत्नी बेन समुवाइ पाटण.

१०० झवेरी बापुळाळ चुनीळाळ पाटण.

१०० सौभाग्यवती बेन पार्वतीबाई जामनगर.

आ प्रथम अंशने उंचा कागळोमां (कॉक्स्डी छायन लेजर) अने निर्णयसागर जेवा जगत्म्रसिद्ध मुद्रालयमां छपाची प्रगटकरी विद्वद्वर्गना करकमलमां मूकवा अमो भाग्यशाली थया छीए तेनो बधो जस पूज्य संपादको अने सहायदाता उदार सदृहस्थोने ज घटे छे.

> <sup>ह्या.</sup> सेक्रेटरी-— श्रीजैन आत्मानंद सभा भावनगर∙

# प्रथमांशस्यातुक्रमः ।

| <b>विषय</b> .   | पत्रम्      | विषयः                   | पत्रम् |
|-----------------|-------------|-------------------------|--------|
| कहुप्यत्ती      | १           | २ सामळीलंभो             | १२२    |
| धम्मिल्लहिंडी   | २७          | ३ गंधवदत्तालंभो         | १२६    |
| पेढिया          | ৩৩          | ४ नीलजसालंभो            | १५६    |
| मुहं<br>पडिमुहं | १०५<br>११०  | ५ सोमसिरिलंभो           | १८१    |
| सरीरं           | <b>१</b> १४ | ६ मित्तसिरी-धणसिरी छंभो | १९५    |
| १ सामाविजयालंभो | ११४         | ७ कविलालंभी             | १९८    |
|                 |             |                         |        |

# प्रथमांशस्य ग्रुद्धिपत्रम्

| पत्रम् | पंकि          | अशुद्रम्                     | शुद्रम्                  |
|--------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| 9 &    | २३-२४         | [सोऊण]                       | ۰                        |
| २४     | २९            | अजुन्ता                      | उ जुसा                   |
| २६     | 30            | °भविस्सं                     | °भविस्संति               |
| २७     | २६            | "धम्मिल" इति                 | "धम्मिल" इति             |
| \$ 0   | <b>२</b> १-२२ | चितियं—एयं प )<br>सत्यं…क्रो | चितियं एयं — ।<br>एस थको |
| 348    | 9 &           | नीछजलसा <sup>०</sup>         | नीकजसा°                  |
| 980    | 38            | <b>येगारू</b>                | रुवगा                    |
| 968    | ३२            | प्वमश्रे                     | एचमञ्                    |
|        |               |                              |                          |



# सिरिसंघदासगणिवायगविरइआ

# वसुदेवहिंडी ।

### । पहमं खंडं।

5

# ॥ ॐ नमी सुबदेववाए । नमी वीतरागाय ॥

\*जयइ नवनिलिणिकुवलय-वियसियसयवत्तपेत्तलद्लर्यो । एसभी गइंदमयगल-सुलिखगयिकमो भयवं ॥ १ ॥ नमो विणयपणयसुरिदैविद्वंदियकमार्गवदाणं अरहंताणं । नमो परिसुद्धनाणदंमणसमिद्धाणं सिद्धाणं । नमो जिणंपणीयायारविहिवियक्त्वणाणं आयरियाणं । नमो सीसगणपरमसुयसंपयऽज्झावयाणं उवज्झायाणं । नमो सिद्धवसहिगमणकारणजोगसहँगाणं साहूणं ।

10

#### पत्थावणा

एवं पंचनमोक्कारपरममंगर्रुविहिविविह्निज्ञाहो अणुओगधरे सिरसा पणिमक्रणं विन्न-15 वेमि-अणुजाणंतु मं, गुरुपरंपरागयं वसुदेवचरियं णाम संगहं वन्नइस्सं।

तत्थ इमे अहिगारा, तं जहा—कहुप्पत्ती १, पेढिया २, मुहं ३, पडिमुहं ४, सरीरं ५, जबसंहारो ६।

१ °पत्तलबहुत्को नसः।। २ °क्छो कसं । सः। न वित्वंदिय क १॥ ४ °णप्प उ०॥ भ °हणाणं उ० विना ॥ ६ °छबछावि विना ॥

<sup>\*</sup> उ० पुस्तके नास्तीयं मङ्गलमाथा । अस्माकमप्येषा प्रक्षित्तैवाऽऽभाति, "एवं पंचनमोक्कारपरममंगल-" इस्मादिप्रन्थकृदुक्रेखदर्शनात् , ऋषभमङ्गलानन्तरं प्रवनमस्कारमञ्जलेपन्यासस्यानीचित्यात् । बहुष्वादर्शेषु दृश्यत् इति मूल आहता । मङ्गलगाथा चेयं "उसभो" इति—स्थाने "वीरो" इति—परावर्तनमात्रा पादिक्यावार्य-विरचित्वविरस्तोत्रे मङ्गलस्या दृश्यते ,प्रक्षिता चेयं तत्रापि गीयते बुवैः, उद्घृष्यत इदं स्तोत्रमञ्जलगच्छीये-स्तृतीयस्मरणरूपेण । तथा धर्मसेनगणिमहत्तरविनिर्मितवसुदेखद्विषिद्धदितीयस्वष्ये इत्यंप्रकारा मङ्गलगाथा वरीवृत्यते—"जयद नवनलिणिकुबलयवियसियवरकमलपत्तल्वहृत्यक्षे । उसभो सभावयुलिवमयगनगद्दलिय-पर्याणो ॥" इति ॥

# [कडुप्पत्ती]

तत्थ ताव 'सुष्टम्प्रसाभिषा जंजुनामस्त पदमाणुओगे तित्थयर-चक्कबिट्ट-दसारवंसप-रूवणागयं वसुदेवचिरियं किहर्यं ति तैत्सेव पमवो कहेयवो, तप्पभवस्स य पभवस्स ति । जंजुसामिचरियं

5 अत्य **मगहा**जणवओ धणधनसमिद्धदाणसिद्धयगहवहकुलबहलगामसतसिन्नमिहिओ, छायापुष्फफलभोज्जतरुगणसमग्गवणसंडमंडिओ, कम**लकु**मुदकुवलयसोहितवलागपुक्खरिणि-वष्पसाहीणकमलानिलओ।

तत्थ मगहाजणवए रायितिहं नाम नयरं दूरावगाउवित्थयसिळळखातोषगूढ्दउतर-दुंगपराणीयभयद्पागारपरिगयं, बहुविहनयणाभिरामजळभारगरुयजळहर्रामणविघातकरभ-10 वणभरियं, अणेगेवाइपरिमाणपव्ययं(१), दिवाचारपर्भेवं, भंडसंगह्विणिओगर्समं, सुसीळ-माहणसमणसुस्यर्णं अतिहिपूर्यनिरयवाणियज्ञणोववेय, रहृदुरपञ्चणोघजणियरेणुगं, मयगळ-मातंगदाणपाणियपसिवयवित्थिकरायममं।

तत्थ रायिगिहे नयरे सेणिओ नाम राया, 'पयायुद्दे सुद्दं' ति ववसिओ, पिहृद्दयपिह-वक्खपणयसामतमञ्ज्ञमणिजुद्दरंजिबसुप्रसत्थचरणकमलो. 'सीह-समुद्द-सिस-सूर-धणवाण 15 सत्त-गंभीर-कंति-दित्ति-विद्दबहिं तुक्को' ति छोकं मुद्दसत्तविमछिषभाई ज्ञमाणिकती। तैंस्स य रायणो पट्टमहादेवी विक्रमा नाम। ताणं पुत्तो कोणिओ नाम।

तत्थ य "मगहापुरे पुषपुरिससमज्जियधणपगद्भो, विणयविज्जवियक्सणो, द्यापरो, सम्रसंघो, दायवेक्कवुद्धी, अरहंतसासणरओ उसभदत्तो नाम ईंक्मो । तस्स य निरुवहयफिल्हमणिविमलसभावा, सीलालंकारधारिणी धारिणी नाम भारिया । सा 20 कयाइ सयणगया मुत्त-जागरा पंच मुमिणे पासित्ता पिंबबुद्धा, तं जहा—विधूमं हुयवहं १, पडमसरं वियसियकमलकुमुद्कुवलयडज्जलं २, फल्मारनियं च सालिवणं ३, गयं च गलित-कल्लाहक्मंदुरं सैमूसियचडिवसाणं ४, जंबूफलाणि य वण्णरसगंधोववेयाणि ५ ति । जहा दिद्धा य णाए उसभदत्तस्स निवेहया। तेण वि भणिया—पहाणो ते पुत्तो भिव-

१ ली ३ मी ३ विनाऽन्यत्र—तास्सेसी प॰ मो० स०। तस्स सी प॰ क०। तस्सेसे प॰ उ०॥ १ ॰ मांबाह॰ ली० य०॥ १ खं० विनाऽन्यत्र—॰ व्ययतिब्बाचार॰ क० व०। ॰ व्ययित्वाचार॰ ली ३ मी १ मो० स०॥ ५ ॰ व्ययतिब्बाचार॰ की ३ मी १ मो० स०॥ ५ ॰ व्ययतिब्बाचार॰ ली ३ । ॰ णाति॰ उ०॥ ५ ॰ व्या॰ डै॰ उ०॥ ८ कोरासुद्ध॰ उ० विना॥ ९ ॰ द्वांबाया मोस॰ विना॥ १० उ० विनाऽन्यत्र—तास्स स सम्वाो चेक्कणा पहुस्तादेवी। कार्य पुत्ती कोणिको नाम राया न १। तस्स य चेक्कणाए देवीए पुत्ती कोणिको नाम राया न १। तस्स य चेक्कणाए देवीए पुत्ती कोणिको नाम राया न १। तस्स विवा ॥ ११ द्वांबाया की १ मी १। ११ द्वांबायुत्ती उ० विना॥ १२ समूसियं चढ॰ मी०। सत्तसमूनियचढ॰ डे० इंस०॥

<sup>•</sup> मगघापुरं राजगृहमिल्यः। तथाहि सुसनिपाते—"पावं च भोगनगरं वैसालि मागधं पुरं।" ५-१-३८. अत्य संक्षितपद्धणजना—"मागधं पुरं मगघपुरं-राजगहं।" इति ॥

स्सति जहा वागरिओ अरहया। तओ तीसे परितोसविसप्पियहिययाए 'एनमेमं जहा भणिहि'—त्ति अहिल्लिओ। आहूओ से गन्भो देवो बंभलोगचुओ । समुप्पन्नो य से दोहलो जिणसाहुपूचाए, सो य विभवओ सम्माणिओ।

पुण्णदोहला य अतीतेमु नवसु मासेमु पयाया पुत्तं, सारयससि-दिणयराणुवत्तिणीहिं कंति-दित्तीहिं समालिंगियं, सुवंतवरकणगकमळकंणियारसरस्रकेसरस्रवण्णं, अविसैन्नपुववण्णं, 5 पसस्यळक्खणसणाहकरचरणनयणवयणं । कयजायकम्मस्स य से जंबुफळलाभ-जंबुदीवा-धिवतिकयसन्नेज्यनिमित्तं कयं नाम 'जंबु'ित्त । धाइपरिक्खितो य सुदेण विद्यो । कलाओ य णेण अणंतरभवपरिचिताओ दंसिअमेत्ताओ गिह्याओ । पत्तजोवणो य 'साणु-कोसो, पियंवओ, पुषाभासी, साहुजणसेवगो' ति जणेण परितोसवित्यिन्नन्यणेण वसं-सिज्जमाणो, अलंकारभूओ मगृह्यविसयस्स जहासुहमभिरमइ।

तन्मि य समए भयवं सुहम्मो गणहरो गणपरिवृङो जिणो विव भवियजणमणप्यसा-दजणणो रायगिहे नयरे गुणसिल्छ चेहण समोसिरओ। सोऊण य सुहम्मसामिणो आगमणं, परमहरिसिओ वरहिणो इव जलधरिननादं, जंबुनामो पवहणाभिरूढो निज्ञाओ। नाइदूरे पसुक्तवाहणो परमसंविग्गो भयवंतं तिपयाहिणं काऊण सिग्सा नामेऊण आसीणो।

तओ गणहरो(रेण) जंबुनामस्स परिसाए य पॅकिहओ—जीवे अजीवे यः आसवं, कंबं, 15 संवरं, निजरं, मोक्लं च अणेगपज्जनं । तं सोऊण भयवजो वयणवित्यरं जंबुनामो विराग्गमगमिस्सओ, समुद्विओ परं तुद्दिमुबहंनो, बंदिऊण गुरुं विज्ञवेह—सामि! तुन्मं अंतिष् भया धम्मो सुओ, तं जाव अम्मापियरो आपुच्छामि ताव तुन्मं पायमूछे अक्षणो हियमा- यरिस्सं। भयवया भणियं—किङ्मंयं भवियाणं।

तओ पणिमिऊण पवहणमारूढो. आगयमग्गेण य पिट्ठओ, पत्ती य नयरदुवारं। तं ब 20 जाणजुँयसंबाधं पासिऊण विंतेइ—जाब पवेसं पिट्ठवालेमि ताव कालाइकमो हवेर्जा, तं सेयं मे अनेण नयरदुवारेण सिग्धं पिविसिडं। एवं चितेऊण सारही पभिणिओ—सोम! परावत्तेहि गहं, अनेन दुवारेण पिविसिस्सं। तओ सारहिणा चोहया तुरया, संपाविओ रही जहामंदिहं दुवारं। पस्सह य जंबुनामो रज्जपिट्ठबद्धाणि सिला-सत्तिग्ध-कालचक्काणि लंब-माणिण परबलपहणणिनिमित्तं। ताणि य से पस्समाणस्स चिता जाया—'कयाइ एयाई 25 पैंडेज रहोवरिं, तओ मे विसीलस्स मयस्स दुग्गइगमणं हथे ज्ञं ति संकिष्पडण सारिहं भणइ—सारिहं! पिडिपहहुत्तं रहं पयहेहिं, गुणिसिल्डयं चेष्ट्यं गमिस्सं गुरुसमीवं। 'तह' ति तेण पिडवन्नं। गओ गुरुसमीवं, पयओ विभवेइ—'भयवं! जावज्ञीवं बंभयारी विहरिस्सं' ति गिहीतवओ रहमारुहिङ्गण नगरमागतो, पत्तो य नियर्गमवर्ण।

१ तीए परितोसनसिक्षस<sup>9</sup> ७०॥ २ °काविणया<sup>9</sup> ७०॥ ३ °साव्यां पस्प उ०। °सार्यपुक्तभेनपस्प न०। °सार्यपुक्तभेनपस्प न०। °सार्यपुक्तभेनपस्प गो०ना०। °जुगो-परीक्षाभं म०स०॥ ६ क ३ ७० निनाऽत्यत्र °का ली ३। °का गो ३॥ ७ वाकेका क ३ गो ३ ७ गा ८ °वाक्षभां क ३॥

### जंबुस्स अम्मा-पिअरेहिं संवादो

उइन्नो, पसन्नमुहवण्णो अम्मापियरं कयप्पणामो भणइ—अम्मयाओ! मया अज्ञ सुहम्मसामिणो समीवे जिणोवएसो सुओ। तं इच्छं, जत्थ जरा-मरण-रोग-सोगा नित्थ तं पदं गंतुमणो पहइस्सं। विसर्जेह मं।

कं च तस्स निच्छयवयणं सोऊण वाहसिळिळपच्छाई ज्ञवयणाणि भणंति—सुद्धु ते सुओ धम्मो, अम्ह पुण पुष्ठपुरिसा अणेगे अरहंतसासणरया आसी, न य 'पब्रइय'ित सुणामो। अम्हे वि बहुं काळं धम्मं सुणामो, न उण एसो निच्छओ समुप्पन्नपुष्ठो। तुमे पुण को विसेसो अज्ञेव उवलद्धो जओ भणिस 'पष्ठयामि'ित ?। तओ भणइ जंबुनामो—अम्मनाओ! को वि बहुणा वि कालेण कज्जविणिच्छैयं वच्चइ. अवरस्स थेवेणावि कालेणं 10 विसेसपरिण्णा भवति। पेच्छ. सुणह, साहुससीवे जहा मया अज्ञ अपुष्ठमवधारियं—

#### विसेसपरिण्णाए इब्भपुत्तकहाणयं

एगस्मि किर नयरे का वि गणिया रूववती गुणवती परिवसइ। तीसे य समीवे महाधणा राया-ऽमध-इटभपुत्ता उवगया परिभुत्तविभवा वर्षति। मा य ने गमणिनच्छण प्रभणइ—जइ अहं परिचत्ता, निग्गुणओं ता किचि सुमरणहे उं घेष्पउ। एवं भणिआ य ते 15 हार-ऽद्धहार-कडग-केऊराणि तीय परिभुत्ताणि गहाय वर्षति। कयाइं च एगो इटभपुत्तो गमणकाले तहेव भणितो। सो य पुण रयणपरिक्खाकुमलो। तेण य तीमे कणयमयं पायपीढं पंचरयणमंहियं महामोहं दिहं। नेण भणिया—सुंदरि! जइ मया अवस्स घेत्तवं तो इमं पायपीढं तव पादसंसिणसुमगं, एएण मे कुणह पसायं। सा भणिति—कि एएणं ते अप्पमोहेणं?, अत्रं किंचि गिण्हसु ति। सो विदियसारो, तीए वि दिन्नं, तं गहेऊणं 20 तक्षी सविसए रयणविणिओगं काऊण दीहकालं महामारी जाओ। एम दिहंतो।

अयमुपसंहारो—जहां सा गणिया. तहा धम्मसुई। जहां ते रायसुयाई, तहा सुर-मणुयमु-हभोगिणो पाणिणो । जहां आभरणाणि, तहां देमविरितसिहयाणि तवीवहाणाणि । जहां सो इब्भपुत्तो, तहां मोक्खकंखी पुरिसो । जहां परिच्छाकोसहं. तहां सम्मन्नाणं। जहां रयणपायपीढं, तहां सम्महंसणं। जहां रयणाणि, तहां महत्वयाणि। जहां रयणविणिओगो, 25 तहां निवाणसह्त्यामो ति ॥

एवं अवधारेऊणं कुणह मे विसम्मं ति ॥

तओ भणंति—जाय! जया पुणो एहिति सुधम्मसामी विहरंतो नया पवहस्तसि । तको भणह, सुणह—

## दुछहाए धम्मपत्तीए मित्ताणं कहा

80 इंजी अईए काळे किर केइ वयंसया उज्जाणं निमाया । तेहि य णाइदूरे तित्थयरी १ भणंती ही १ ॥ २ 'इसव' कस० मोस०॥ ३ 'ब न ब' उ०॥ ४ ३० विनाइन्यत्र — जहा पायपीढं उ०। जहा स्वणपीढं डी० म० क १ गो ३॥

सुओ समोसिरओ। तओ कोऊह्छेण पिट्टिया, परसंति य विन्हियमणसा सीहचक्क अपरें गगणतलमणुलिह्ते, धन्मचकं च तरुणरिविमंदलिनमं, छत्ताइच्छत्तभूसिअं च णभोभागं, चामराउ य हंसधवलाउ आगाससंचारिणीउ. चेह्यपादवं च कप्परुक्कं पिव नयण-भणहरं। छड्गया य देवा-ऽसुर-मणुयसोहियं समोसरणं, परसंति य भयवंतं देवविणिन्मिए सिंहा-सणे सुहणिसम्नं। तओ वंदिऊण परमविन्हिया परिसामच्झे उवविद्धा। सुणंति य भयवं कि वयणं हियय-सुइह्रं धन्मकहाँसंसिअं। तं च सीऊण परितोसवियसियाणणा वंदिऊण गिहं पद्धिया। तेसिं च अंतरा कहा ममुद्धिया।

तत्थेको भणइ—वयंस! अहो!!! अम्होहं मणुस्मजम्मस्म फर्ल सयलं गिँहीयं जं णे सायसओ तित्थयरो दिद्दो. सबभावविभावणं च परमकंतं सुयं भासियं, 'ण एतो अइरियं दृष्टवं मोयवं च अत्थि'त्ति मे मैयी। जो य संमारो तस्स य मुक्खोवाओ आमलगो विव 10 करतले दंसिओ भयवया सो तहाभूओ, न एत्थ वियारो । तं दुक्खं एरिसी संपंत्ती न होहिइ, तो पव्वयामो अविलंबियं तित्थयरपायमूले तिं।

अवरेण भिणयं—सम्मेयं जं तुर्म भणिस, तं सुओ " ताव णे धम्मो, जओ पुणो एतं अनं वा तित्थयरं दच्छामो तया पबइस्मामो ।

इयरेण भणियं—अम्हेहिं कह वि (मन्थामम-१००) तित्थयरो दिहो. निरावरणो, 15 विगतिविग्धो, दुग्गएहि व रयणरासी; नं कुणह वयसायं ।

इयरेण भणियं—कओ तुमे संदेही तित्थयरदंसणं पडुच, तं नियत्तामी, सबण्णू अरिहा छिंदिहिइ संसयं।

ते गया तित्थयरं वंदिङण पुच्छंति—भयवं! अतीए काले तित्थयरा आसी, अणागया वा भिवस्सित धम्मदेसगा । भयवया भिणयं—भरहेरवएमु ओसिन्पिण-उस्सिप्पणीणं दसमे 20 दसमे कालभागे चडबीमं तित्थयरा समुप्पज्ञंति । विदेहेसु पुण जहन्नपए चत्तारि चत्तारि जुगवं भवंति, उक्तोसपए बत्तीसं। तं एवं ताव तित्थयरदंसणं दुहमं, दंसणाउ वि दुहमं वयणं, तं पि सोङण कम्मगरुययाए कोइ न सहहइ, जो य कम्मविसुंदीय सहहेजा सो संजिमये विरुद्धार भवेजा । जो वा सचक्सुओ उदिए सूरिए मूदयाए निमीलियलोयणो अच्छिति तस्स निरत्थओ आइघोदयो; एवं जो अरहंतवयणं सोउं न इच्छइ, सुयं वा न सहहइ, 25 सहहंतो वा सफलं न करेइ तस्स मोहमरहंतदंसणं। तो एवं भयवया समणुसद्दा ते तत्थेव समोसरणे पद्धश्या, तो भ संसारंतकरा संवृत्ता ॥

१ °ए काले गग° वी २॥ २ °विसिय सुणंति वी २॥ ३ व्हाआसियं क० मो०॥ ४ गहीयं वी० य०॥ ५ साइसको कस० मोसं० उ०॥ ६ अइरिश्तं कस० मोस० उ०॥ ७ मई कसं० मोस० । मदी उ०॥ ८ वित्ते हो वित्र वो २ ते वित्र वित्य वित्र वित

एवं अस्मतातो! अहमवि सुधम्मसामिसंदेसं जइ संपर्ध न फरेमि, तओ कालेण विस-यविक्सर्संहिययस्स न मे धम्मे पिंडवत्ती संभविजा, तं विसज्जेह मं ॥

तओ भणइ उसभदत्तो—जाया! अत्थि ते विउलो अत्थो विसयसंपायणहेउं, तं परि-भुंजिकण पगामं पवहस्तिस । तओ भणइ, सुणह—

## 5 इंदियविसयपसत्तीए निहणोवगयवाणरकहा

एगिस्मि किर वणे वानरो जूहवई सच्छंद्पयारो परिवसइ । सो कयाइ परिणयवओं बळवता वानरेण अभिभूओं । तेसि च युद्धं ळया-िल्डू-कड्ड-पासाण-दंतिनवापिहें संप-ळगां । सो जूहवई पराजिओ पलाइउमाढत्तो । इयरो वि अणुवइऊण दूरं नियत्तो । जूह-वती पुण चितेइ—'सो से पच्छओं चेव वत्तइ' ति पहारविधुरो तण्हा-छुहाभिभूओं एकं 10 पष्ठयगुहं पत्तो । तत्थ य सिँछाजडं परिस्मवति । सो भयभेळवियदिद्दी 'जलंति मन्नमाणो 'पाहं'ित मुहं छुठभैति । तं वद्धं, 'तं च मोएयवं' ति हत्थे पसारेह । ते वि बद्धा, पाए छुभति । ते वि बद्धा, एवं सो अप्पाणं असत्तो मोएउं तत्थेव निघणमुवगतो । जह पुण मुहमेत्तवद्धो पयनं सेसेण सरीरेण अवदोण करेंतो तक्को निस्सग्तो दुक्खमरणं ।।

एवं अम्मयाओ! अहं संपयं वालभावेण भोयणाभिलासी जिट्भिद्यपिष्ठबद्धो. मुहमोयगो 15 मे अप्पा । जया पुण पंचिद्यिवसयसंपलगो भवेजा तया जहा सी वानरो दुहमरणं पत्तो, एवं अणेगाणं जम्म-मरणाणं आमागी भवेजो। ता मरणभीइरं विमजेह मं, पष्टइस्सं ॥

एवं भणता कलुणं परुण्णा भणइ णं जणणी—जाय । तुमे कओ निच्छओ, मम पुण विरकालवितिओ मणोरहो—कया णुँ ते वरगुहं पासिक्षं ति। तं जह तुमं पूरेसि तो संपुण्णमणोरहा तुमे चेव अणुपष्ठइक्षा । भणिया य जंबुनामेणं—अम्मो । जह तुम्मं एँमोऽभिष्पाओ 20 तो एवं भवउ, करिस्सं ते वयणं, ण उण पुणो पिडवंधेयद्यो ति कहाणदिवसेसु अनीतेसु । तओ तीए तुद्वाए भणियं—जाय । जंभणिस तं तह काहामो । अत्थि ण पुववित्याउ इद्भ-कन्नगाउ । अत्थि इह मत्थवाहा जिणसामणक्या, तं जहा—समुद्दिषो, समुद्दत्तो, सागरदत्तो, कुबेरदत्तो, कुबेरसेणो, वेसमणदत्तो, वसुसेणो, वसुपालउ त्ति । तेर्सि मारियाउ, तं जहा—पउमावती, कणगवती, विषयिसरी, धणिसरी, कणगवती, 25 सिरिसेणा, हिरिमती, जयसेणा य । तामि धूयाउ, तं जहा—समुद्दिसरी, सिंधु-मती, पउमसेरी, पउमसेणा, कणगिसरी, विणयसिरी, कमलावती, जसमती य । ताउ तुहाणुह्वाउ 'पुववित्याउ'ति करेमो तेसि मत्थवाहाणं विदितं । संदिष्टं च तेसि—पव्हिष्टं अंबुनामो कहाणे निवत्ते, किं भणह? ति । तेसि च णं वयणं सोऊण सह धरिणीहिं

१ °तिवित्तस्स छ०॥ २ सिलाजा कस० ही १ उ० विना॥ १ ° स्मिति क० सं० गो १। ° सित उ०॥ ४ से क १ उ०॥ ५ °ज्ञा कसं० मो०॥ ६ भणंती क १ गो १। भणिते उ०॥ ७ णंती १॥ ८ तमं ही १। तक्सं उ०॥ ९ एस अभि उ०॥ १० जाय! जह मणसि सह तंसा ॰ उ०॥

संद्धावी जाती विसण्णमाणसाणं 'किं कायव्यं'ति । सा य पवित्ती सुया दारियाहि । ताओ एकेक (एक) निच्छयाउ अन्मापियरं भणंति—अन्हे तुन्हेहिं तस्य दिशाउ, धन्मध्यो सो ने य भवति, जं सो ववसिहीति सो अन्ह वि मन्गो ति । तं च तारिसं वयणं सोकणं सत्यवाहेहिं विदिशं कयं दुससद्त्वस्स ।

पसत्थे य दिणे पमिन्खाओ जंबुनामो विहिणा, दारियाउ वि सगिहेसु । ताओ महतीप कि रिद्धीप चंदो विव तारगासमीवं गओ वधृगिहातिं। ताहिं सिहओ सिरि-धिति-कित्ति-रुच्छीहि व निअगभवणमागतो । तओ कोजगसपिहं ण्हविओ सवार्रुकारिवभूसिओ य अभिणंदिओ पउरज्ञणेणं । पूजिया समणमाहणा, नागरया सयणो य पओसे वीसत्थो भुंजह । जंबुनामो व मणि-रयणपर्श्वुज्ञोयं वास्वरसुवगतो सह अन्मापिकहिं, ताहि य नववहृहिं ।

#### पभवसामिसंबंधो

10

एयम्मि देसयाले जयपुरवासिणो विंझरायस्य पुत्तो पश्चवो नाम कलासु गहिय-सारो, तस्स भाया कणीयसो पृष्टु नामं। तस्स पिछणा 'रज्ञं दिम्नं' ति पश्चवो माणेण निग्गओ, विंझगिरिपायमूले विसमपपसे सम्निवेसं काऊणं चोरियाए जीवह । सो जंबु-नामविभवमागमेऊण विवाहुसविमिल्लिं च जणं, तालुग्धाहणिविहाडियकवाडो चोर-भहपरिवृडो अहगतो भवणं। ओसोवितस्य य जणम्म पवत्ता चोरा वत्थाऽऽभरणाणि 15 गहेउं। भणियाँ जंबुनामेण असंभंतेण—भो! भो! मा लिव निमंतियागयं जणं। तस्स वयणसमं थंभिया दिया पोत्थकम्यजक्खा विवै ते निविद्या। पश्चवेण य वहुसहिओ दिहो जंबुनामो सहासणगतो तारापरिविद्यो विव सरयपुण्णिमायंदो। जंबु-पश्चयंवादो

ते य चोरे शंभिए दहुण भणिओ प्रभवेणं—भइसुह ! अहं विंझरायसुतो पभवो जह 20 सुतो ते। मित्तभावमुवगयस्म मे तुमं हेहि विज्ञं थंभिणिं मोयणिं च, अहं तव दो विज्ञाओ देमि—तालुग्धालिं ओसोवणिं च। भणिओ जंबुनामेण—पभव! सुणाहि जो एत्थ सब्भावो—अहं स्वणं विभवं च इमं वित्थिंगं चहुऊण प्रभायसम्प पषहउकामो, भावओ मया सव्वारंभा परिचत्ता, एवं च मे अप्पमचस्स न पभवति विज्ञा देवता वा। न य मे सावज्ञाहिं विज्ञाहिं पओयणं दुग्गइगमणणाहगाहिं। मया सुधम्मस्स गणहरस्स समीवे 25 संसारविमोयेणविज्ञा गहिया। तं च सोऊण पभवो परमविन्हिओ उवविहो 'अहो! अच्छ-रियं!!! जं इमेणं एरिसी विभूई तणपूलिआ इव सबहा परिचत्ता, एरिसो महप्पा वंद-णीवं चिणयपणओ भणह—जंबुनाम! विसया मणुयलोयसारा, ते इत्थिसहिओ परि-सुंजाहि। साहीणसुहपरिचायं न पंडिया पसंसंति। अकाले पष्ठइउं कीस ते कया युद्धी १।

१ °या य जं° डे०॥ २ र्स्थं° उ० विना॥ ३ क ३ विनाऽन्यत्र— °थ कि ते नि° छी ३ । °घ ति नि° मो ३ । °य नि° उ०॥ ४ °क्छिं° मो० से० उ०॥ ५ °यणीवि° उ०॥ ६ आरही इति डे० ड० विना न ॥ ७ जच्च इ° छी ३ ॥ ८ एरिसाउ० विना॥

परिणयवया धम्ममायरंतो न गरिहया। तओ भणियं ज्ञंबुनामेणं—पश्च ! जं पसंसिख विसयसुहं तत्थ सुणसु दिद्वंतं—

## विसयसुहोवमाए महुविदुदिहंतं

कोइ पुरिसो बहुदेस-पृहणिवयारी अडिव सत्थेणं समं पिविद्वो । चोरेहि य सत्थो 5 अब्साहतो । सो पुरिसो सत्थपरिभट्ठो मूढिदसो परिव्समतो दाणदुिरणमुहेण वणगएणीभि-भूओ । तेण पलायमाणेण पुराणकूवो तेण-द्वभपरिच्छनो दिहो । तस्म तहे महंतो वह-पायवो, तस्स पारोहो कूवमणुपिविद्वो । सो पुरिसो भयाभिभूओ पारोहमवलंबिऊण ठिओ कूवमच्छे, आलोएइ य अहो—तत्थ अयगरो महाकाओ विदारियमुहो गिसडकामो तं पुरिसमवलोएइ । तिरियं पुण चडिहिसं सप्पा भीसणा डिसडकामा चिट्टंति । पेरोह-10 मुवरि किण्ह-मुक्किला दो मूसया छिदंति । हत्थी हत्थेण केसग्गे परामुमित । तिम्म य पायवे महापरिणाहं महुं ठियं । गयसंचालिए य पायवे वातिविध्या महुविंदू तस्स पुरिसस्स केइ मुह्माबिसंति, ते य आसाएइ । महुयरा य डिसडकामा परिवयंति समंतओ ॥

तस्स एवंगयस्स जं सहं मन्नसि तं भणाहि ॥

चिंतेऊण पभवी भणइ—जंबुनाम! जे महुबिंदू अहिलसइ तत्तियं तस्म सुहं तकेमि, 15 सेसं दुक्खं ति।

जंबुनामेण भणिअं-एवमेथं। उवसंहारो पुण दिहंतस्स-

जहां सो पुरिसो, तहां संसारी जीवो । जहां सा अडवी, तहां जम्म-जरा-रोगमरणबहुला संसाराडवी । जहां बणहत्थी, तहां मच्चू । जहां कूवो, तहां देवभवो मणुम्सभवो
य । जहां अयगरो, तहां नरगै-तिरिअगईओ । जहां सप्पा, तहां कोध-माण-माया-लोभा
20 बतारि कसाया दोग्गइगमर्णनायगा । जहां परोहो, तहां जीवियकालो । जहां मूसगा,
तहां काल-सुकिला पक्का राइं-दियदमणहिं परिक्किवंति जीविअं । जहां दुमो, तहां
कम्मबंधणहें अञ्चाणं अविरित मिच्छतं च । जहां महुं, तहां सद-फरिस-रस-रूब-गंधा
इंदियत्था । जहां महुयरा, तहां आगंतुगां सरीकग्गयां य बाही ।।

तस्सेवं भयसंकडे वट्टमाणस्म कओ सुहं?, महुविंदुरसँमाययओ केवलं सुहकप्पणा ॥
25 जह पुण पभव ! कोइ रिद्धिमं पभवंतो गगणचारी भणेजा—एहि सोम ! गिण्ह मे हत्थे,
जा ते नित्थारेमि । पभव ! सो इच्छेजा ? । पभवो भणति—कहं न इच्छिहिति दुक्खपंजराउ मोइजंतो ? । जंबुनामो भणड—कयाइ सो मृह्याए मधुगाही पभणेजा—होउ
ताव मे तित्ती मधुस्स, तो मे नित्थारेहिसि नि । कओ पुण तस्स तित्ती ? । परिच्छिन्नाधारो
अवस्स पडिहिति अयगरमुँहे । पभव ! अहं उवल्रद्धसन्भावो न भविस्सं पमादी ॥

१ °णऽ° गो ३ मो० ख०॥ २ तिण° क ३॥ ३ अङ्गरो क ३ गो ३॥ ४ पारो° क ३ उ०॥ ५ °गो ति° दे० विना ॥ ६ °णदाय° मो० स०॥ ७ °सासायओं क ३ उ०॥ ८ सधुमोद्दी क ३। सधुगेद्दी च०॥ ९ °सुदेसु य० दे०॥

तओ प्रभणइ प्रभवो—एवयेयं। को पुण तुंच्यं निवेत्रो ? केण वा दुक्तेणे वाहियत्य ? बजो अकंडे वंधुवरणं परिचयह। जींबुनासो भणइ—प्रभव ! गन्भवासदुन्त्वं वियाणं(ण)तो इसकस्त कि बहुणा निवेयकारणेण ?। एत्य दिहंतं सुविहिया बण्णयंति

# नन्भवासदुक्खे लिखंगयणायं

यसंतपुरे नयरे सयाजहो राया। तस्स छिछिया देवी। सा किरै कयाइ ओलोय-5 णगिट्टिया किंचि पुरिसं रूविस्स परममाणी चिद्रह । चेडी य से 'अन्भासवेंत्तिणि' ति तहा-गई दृद्ण चिंतेइ—िकं मन्ने देवी परममाणी चित्तकस्मजुवई विव निष्ठलच्छी ठिया?। तीर्य वि अवलोईओ, दिहो य णाए सो पुरिसो चक्खुरमणो। विंतियं च णाए—असंसयं एयस्मि पुरिसे (प्रंथागं—२००) निवेसिया णाए दिही। विण्णंत्ता य णाए देवी—नुन्भं दिहीए सिवस्हओ(यं) मया विनायं, जं आयरेण पुरिसं एयं परसह । कस्म व नाम चंदे दिही 10 न रमेजा?। देवीए मणियं—साधु सद्यं, को पुण एस हवेज धरणितलपुण्णचंदो देवो विजाहरो व शि । सा भणइ—विस्रजेह मं, जाव णं जाणामि।

विसिज्ज्या, गहियत्था नियत्ता साहइ—इहेब नयरे समुद्दृपियस्स सत्यबाहस्स पुत्ती सिल्यंगुओ नाम कलाविहंण्णू गुणवं च । तओ सा लिल्या देवी तं वयणं सोऊण भणइ—हले! मंदभागयाए मे चक्खुपहे पिडिओ, जओ अनिषुयं मे हिययं, एत्व मे चक्खु अवरकाति । 15 चेडीए मणिया—देवी! मा विसायं वषह, अहं तुरुभं पियनिमित्तं केणय अविषायं आणेमि । तीए मणिया—करेहि जत्तं इमस्स सरीरस्स रक्खणिनिमत्तं । 'एवं' ति बोत्तृण सा गया लेहं देविसदिहं गहेऊण लिल्यंगुयसमीवं । निवेदिओ अ णाए देवीए दंसणुक्मको चित्तविगारी पत्ओ सो तं वयणं सोऊण लेहगहियत्थो य चेडि भणइ—सुयणु! अईव मे पसाओ, चंदलेहं पुण को धरणितंलं गओ छिनेजा, अणिदिओ वा सवं (सयं) पासेजा। ताए मणितो—'अस-20 हायस्स हत्थगतो वि अत्थो नाँसेजा, सुसहायस्स पुण व किंचि दुष्ठहं, अन्ह एस मारो' ति बोत्तृण पिडिनियत्ता देवीए सबं कहेइ ।

तती अभिगमणीवार्य चितिकण कोमुङ्यवारे 'देवी सरुय' ति तीसे विणोगहेउं छेप्पगणरंपरकवदेसेणं पवेसितो देवीए वासघरं चेडीएँ। तत्वऽसंकिओ सह देवीए परिवसइ
विसेंसीवभोगविक्तिनो । इओ य अंतेजरमहत्तरएहिं रायविदियं च कयं । विसोहेउं 25
पयत्ता । आगमितं च चेडीए निउणाए । तओऽनायं दोहि वि जणीहिं अप्परक्त्वणनिमित्तं
वीसत्यो अभेज्यकृवे र्क्षुंहा(डो) मन्त्रो पविद्वो(१) ।

१ तुमं ली १। तुमं सी २ ॥ २ °ण बाजाहि॰ क १ ज॰ ॥ १ किरि छी १ ॥ ४ °वस्तिय छ॰ मिना ॥ ५ °ण बिर्जिते॰ क १ ॥ ६ तीष् वि क १ । °तीष् वि उ० ॥ ७ °तृसं उ० ॥ ८ °ण्यविसा य दे० । °ण्यविसा य छ० ॥ ५ °विषण् उ० विता ॥ १० °ण्याको छी १ ॥ ११ आणंहिओ कस० सेस० मिना ॥ १२ वासुओ पा ली १ ॥ १३ जासेका की १ क १ । विकस्ता उ० ॥ १४ °दीय उ० ॥ १५ °सकोव व १ उ० ॥ १६ की० व० विवाहन्य — बुद्धासहासको व ९ के० । चुद्दासमूत्र भी १ ॥

तं च परमासुइं दहूण निदंतो नियगविण्णाणं परमदुक्खिओ चिंतेइ—जइ इत्तो मे निग्गमो होजा तो अछं मे परिसपज्जवसाणेहिं भोगेहिं ति। ताओ य से अणुकंपणट्टा भुत्तसेसमाहारं पिखवंति। तं च छुहावसेण परिचयवसेण य तन्माविओ अहिलसति। पाउसकाले मे-होदएण पुण्णो कूवो। निद्धमणोदयस्वायसंबद्धो उग्घाडिओ पुरिसेहिं। सिललवेगेण निच्छु- कममाणो निग्गओ खाइतीरे। वाएण समाहओ सुच्छिओ, दिट्टो य नियगघाईए, पक्खा-लिंडण संचारिओ य मघरं पवेसिओ। पिडियरिओ कमेण जहापोराणसरीरो जातो।।

एअस्स दिद्वंतस्स उवसंहारो—जहा सो छिछियंगतो, तहा जीवो । जहा देवीद्रिसण-संबंधकालो, तहा मणुस्सजम्मं । जहा सा चेडी. तहा इच्छा । जहा वासघरे पवेसो, तहा विसयसपत्ती । जहा रायपुरिसा, तहा रोग-सोग-भय-सी-उण्हपरिनावा । जहा कूवो, नहा 10 गब्भवासो । जहा अत्तसेमाहारपैरिक्खेवो, तहा जणिपरिणामियऽन-पाणा परिसवादाणं । जहा निग्गमो, तहा पसवसमतो । जहा धाई, तहा देहोपग्गहकारी कम्मविवागसपत्ती ॥

पभव ! जइ तस्स देवी रूविविन्हिया पुणो पहुवेज्ञा तो पविमेज्ञा ?। पभवो भणइ— कहं पविसिह्द तहाणुभूयदुक्यो ?। जंबुनामेण भैणियं—अवि सो अन्नाणयाते विमयसं-भोगगरुययाए य पुणो पविसेज्ञा जहा अन्नाणिणो सत्ता विमयपिडविद्धा गव्भवासं। अहं 15 पुण गहियवंध-मोक्खसव्भावो पुणो राग-दोसवितिणं न पविज्ञस्स।।

तओ पभवो भणइ—सोम । मुणह, जहा नुट्रभेहिं किह्यं तहा तं। एगं पुण विन्नवंभि—
होगधम्माणुवित्तणा भन्नणा भन्नातो पार्लणया लालणिया य। तं कयवि मवच्छराणि एयाहिं
समं बहुिहं सुहमणुह्विजण तओ सोभिहह पबयंता । जंबुनामेण भणिओ—पभव । न एम
नियमो ससारे—जा इह भवे भन्ना माया वा मा भवतरे वि, किं पुण माया भगिणी भन्ना
20 दुिहया वा हवेजा। एवं सेमविवजासो—भन्ना वि पुत्तो, पिया वि भाया परो वा, तहा
इत्थि(त्थी) पुरिसो नपुंसगो य कम्मवसगो जीवो। जा पुण माया भगिणी दुिहया वा जम्मंतरे आसी सा कहं भन्नायारेण लालणीया भवइ १। [पभवो भणइ—] भवंतरगओ
भावो दुिवनेजो, वत्तमाणं पहुच भण्णइ—पुत्तो वि, पिया वि जओ। भणइ जंबुणामो—
एवमादी अन्नाणस्म दोसा, जेण अकजे कज्जबुद्धीअ पवत्तइ जणो, अथवा भोगलोर्ल्याए
25 संपद्दसुहमोहिओ अकजे पैवत्तिज्ञ जाणंतो वि। तं अच्छड ताव भवंतरगतीसवंधो, एकभववृत्तंतमन्नार्णमयं सुणाहि—

## एगभवम्मि वि संबंधविचित्तबाए कुवेरदत्त-कुवेरदत्ताकहाणयं

महराए नयरीए कुबेरसेणा गणिआ पढमगब्भदोहॐसेदिया जणणीए तिगिच्छियस्त दंसिआ। नेण भणिया—जमलगब्भदोभेण एईसे परिवाहा, नित्थ कोइ वाहिदोसो दीसइ।

एवमुवलद्धत्थाय जणणीए भणिया—पुत्तः पसवणकालसमए मा णे सरीरपीडा भवेजा, गालणोवायं गवेसामि, तओ निरामया भविस्सिसि, परिभोगवाघाओ य न होहिति, गणियाण य किं पुत्तभंडेहिं?। तीए न इच्छियं, भणइ—जायपरिचायं करिस्सं। तहाणु-मए यं समए पस्या दारगं दारिगं च। जणणीए भणिया—उज्जिब्बंतु। तीए भणियं—दसरायं ताव पूरिज्ञ । तक्षो अ णाए दुवं मुद्दाओ कारियाओ नामंकियाओ—'कुवेर-5 दंत्तो' 'कुवेरदत्ता' य।

अतीते दसराइए डहरिकासु नावासु सुवण्णरयणपूरिआसु छोहूण जरुणानैंई पवाहियाणि। वृद्यमंताणि य भवियद्ययए सोरियनयरे पश्चे दोहिं इत्यारणहिं दिहाणि।
धरियाउ नावाउ। गहिओ एगेण दारगो, इक्षेण दारिया। 'मधणाइं' ति तुद्वेहिं सयाणि
गिहाणि नीयाणि ति। कमेण परिविद्वयाणि पत्तजोद्यणाणि। 'जुत्त संवंधों' नि कुबेरदत्ता 10
कुबेरदत्तस्म दिन्ना। कहाणिद्यमेगु य बहुमाणेसु बहुसहीहिं वरेण सह जूयं पयोजितं।
नाममुद्दा य कुबेरदत्तहत्थाओ गहुऊण कुबेरदत्ताए हत्थे दिन्ना। तीसे पेच्छमाणीए
सरिसघडणनामतो चिंता जाया—'केण कारणेण मद्य नाम-मुद्दाकारममया इमासि
मुद्दाणं?, ण य मे कुबेरदत्ते भनारचित्तं. न य अम्हं कोइ पुद्वजो एयनामो मुणिजाइ,
तं भवियद्यं एत्थ रहम्मेणं' ति चितेऊण वरस्म हत्थे दो वि मुद्दांउ ठावियाओ। निम्म 15
वि पम्ममाणस्म तहेव चिंता समुप्पन्ना। सो बहूण मुद्दं अप्पेऊण माउसमीवं गतो। मा
य णेण स्वाह्माविया पुच्छिया। तीए जहामुंतं कहिय। तेण भणिया—अम्मोः अजुनं ते
(भे) जाणमाणेहिं कर्य ति। मा भणइ—'मोहिया मो, तं होउ पृत्तः वधूहत्थगाहणमेतदृसिआ, न एत्थ पावगं। अहं विसज्जेहामि दारिगं सगिहं। तव पुण दिमाजत्तातो
पिंडनियत्तस्म विसिद्धं संबंधं करिस्सं।' एवं वोत्तृण कुबेरदत्ता सगिहं पेनिया। तीई 20
वि जणणी तहेव पुच्छिया। तीए जहावत्तं कहियं।

मा तेण निवेणण समाणी पहार्या, पवत्तिणीए सह विहरह । मुहा य णाए सारक्खिया पवित्तिणिवयणेण । विसुन्द्रमाणचिरताए ओहिनाणं समुप्पन्नं । आभोइओ अ णाए कुने-रदत्तो कुनेरसेणाए गिहे वत्तमाणो । अहो ! अन्नाणदोसुं ति चितेऊण तेसि सबोहण-निमित्तं अज्ञाहिं समं विहरमाणी महुरं गया, कुनेरसेणाए गिहे वैसिहं मिगऊण ठिया। 25 तीए वंदिऊण भणिया—अज्ञाओ ! अहं नाम गणिया कुळवहूचिट्टिया, असंकियाउ वस-हित्तिं । तीसे य दारगो वाळो, सा तं अभिक्खं साहुणीसमीने निक्खिन्द । तओ तेसि स्वर्ण जाणिऊण अज्ञा पिडनोहिनिमित्तं वारगं परियंदेह—

र °स्सामि ली है। र य पसनसमण् क० मी० उ० ॥ १ °द्त्ते गो ३ उ०॥ ४ °नई ए प॰ उ०॥ ५ °हाओ दावि॰ डे० क० मो० । °हा व(द)वावि॰ गो १॥ ६ ससवहं साहिया। तीण्ली १॥ ७ °सुहं क॰ गो १ सं०। सुयं तहा क॰ उ०॥ ८ तीण्का १। तीय गो ३॥ ९ वसहियं म॰ ली १॥ १० °ह ति उ०॥

बैंक्य! माबा सि में, देवरों सि में, 'पुत्तों सि में, सवितपुंत्तों [ सि में, ] मित्त-खं सि [ में, ] पित्ति को सि [ में; ] जस्स आसि पुत्तों सो वि में माया, मता, पिया, पिआमहो, ससुरो, पुत्तों वि; जीसे गब्भजों सि सा वि में माया, सासू, सवित्ती, भाउजाया, पियामही, वधू।

5 तं च तहाबिहं परियंदणयं सोऊण कुबेरदत्तो वंदिऊण पुच्छइ—अजे! कह इमं च कस्स विरुद्धेमसंबद्धिकत्तणं? उदाहु दारगिवणोयणत्यं अञ्जजमाणं भणियं? । एवं पुच्छिप अज्जा भणइ—सावग! सम्बं एयं। तओ अ णाए ओहिणा विहं तेसि दोण्ह वि जणाणं सपचयं कहियं, मुद्दा य दंसिया। कुबेरदत्तो य तं सोऊण जायतिवसंबेगो 'अहो! अमा-णेण अपदं कारिओ' ति विभवं दारगस्स दाऊणं, अज्ञाए कयनमोकारो 'तुम्हेहिं मे कओ 10 पिंडबेहो, करिम्स अत्तणो पत्थं' ति तुरियं निग्गओ, साहुसमीवे गहियिछिंगा-ऽऽयारो, अपरिविद्धियेवरग्गो, तबोवहाणेहिं विगिट्टेहिं स्विअदेहो गओ देवलोयं। कुबेरसेणा वि गहियगिहिवासजोगनियमा साणुकोसा ठिया। अज्ञा वि पवत्तिणीसमीवं गया।।

पभव तिस एवं पवयं सोऊण विसयरागो होजा १। पभवी भणइ कहं भविस्सइ १। जंबुनामो भणति—अवि तेसि 'मूहया' एको तू इदाणीं 'परिहारो' ति पमत्तया होजा, 15न व मम गुरुसवासे सपचये विसयदोसे सोऊणं भोगाभिकासो हवेजा।।

१ सस० विना सर्वेष्नादरेष्वयं पाठ — "पुत्तो ति, भत्तिज्ञको सि; जस्म आसि पुत्तो सौ वि से भाषा भत्ता पिवा पुत्तो वि; जीसे गठभजो सि सा वि से माया सास् भगिणी भाउजाया इति ॥ २ "बुकित्त" हो ३ मे ३ के ३ ॥ ३ "किन्छया अ" उ०॥ ४ एवं सपवार्थ सोऊण पुणो वि" उ०॥ ५ मो ३ विनाइन्यय— एकोऽस्थ इ" कर्म० मोसं । एको व इ" हे०। एको तत्थ इ" उ०॥

<sup>\*</sup> एतर्पविकासका रूमे हेमचन्द्रीयपरिशिष्टपवैद्वितीयसर्गगताः श्लोका.-बुष्यते यो यथा जन्तस्तं तथा बोधयेदिति । जार्या करप्रतिबोधार्यं तं बाळस्टलएयत् ॥ २९३ ॥ भ्राताऽसि तनुजन्माऽसि वरस्यावरजोऽसि च । भ्रातृब्योऽसि पितृब्योऽसि वृत्रपुत्रोऽसि चार्भक ! ॥ २९४ ॥ यश्च ते बारुक ! पिता स मे भवति सोवरः । पिता पितामहो भर्ता तमयः श्वज्ञरोऽपि च ॥ २९५ ॥ था च बारुक! ते माता सा में माता वितामही । आहजाया वधः अधः सपन्नी च भवत्यहो ! ॥ २९६ ॥ कुवैरद्त्रः तच्छुत्वा जगाताऽर्वे ! किमीद्रवाम् । परस्परविद्धार्वं भाषसे ! विकातोऽस्म्यष्टमः ॥ २९७ ॥ आयोंचे सम काळो अं आतेका जननी चतः । वदामि तक्कान्यानमस् मत्पतिस्रिति ॥ २९८ ॥ मजर्तः सोदर इति देवरोऽपि अवस्यसौ । आतुसानय इति च आनुस्यं कीर्तयान्यसुस् ॥ २९९ ॥ पितृष्यक्षेष भवति आता मातृपतेरिति । प्रत्रः सपक्षीपुत्रस्थेत्यसौ पौत्रो मघोदिवः ॥ ३०० ॥ योऽस्य वसा स में आता आता होका वदावयो: । अस्य तातक में तातो अर्ता मातरभविति ॥ ३०३ ॥ पितृज्यस्य पितेस्वेनसुद्धोचामि पितामहम् । परिणीताऽहमसुना द्वाचीति पतिरेच मे ॥ ३०२ ॥ ममेच तनुजन्मा च सपबीकुक्षिभूरिति । देवरस्य पितेस्येच भवति श्रश्चरोऽपि हि ॥ ३०३ ॥ बाञ्चाञ्चा सा ममाञ्च्यम्बा तथा बाताञ्च्यहं यतः । पितृम्यकस्य मातेति सम साअपि पितासही ॥३०४॥ भातृजापाऽपि अवति मञ्चातुर्गृहिणीत्वसौ । सपतीतनवसौषा गृहिणीति वपुरि ॥ ३०५ ॥ माता पर्व्यर्वीयसोससी ऋष्टरसंशयस । मर्तुर्भोर्यो हितीयेयमिति जाता सपक्यपि ॥ ३०६ ॥ † पौन्नोऽ**धी**त्यर्थं. ॥

पुणो पश्वा भणइ—देव! साविसएहिं ते वयणेहिं कस्स सचेतणस्स पिंडवोहों न होजा! तहा वि 'जुत्तं' वि भणाभि—अत्यो महंतेण जत्तेणं संपाविज्ञह, सो तुन्भं विउलो अत्य, तस्स परिभोगनिमित्तं संबच्छरं अध्विज्ञान, छस्बुसु विणिजोए कए सुहु क्यं होस्र ति, पच्छा जुत्तं पद्महर्जं। जंबुतामो भणइ—पश्च! अत्यस्स परिवासं पत्तेसु पंडिया पसंसंति, न कामहेजं। एत्य सुणह अक्सावयं—

## अस्यविणिओगविरुवयाए गोवदारगोदंतं

अंगाजणवर्षं गोवा पभूयगोमहिसा परिवसंति । चोरेहिं गोट्टं पेहिंयं । एगा तरुणी रूबस्सिणी पढमपसूया दारगं छड्डावियाँ हिया । सा तेहिं विक्रीया नगरे गणियाहट्टे । तीए वमणिवरेयणादीहिं परिकम्मेहिं परिचरिया उवयारं च गाहिया उक्क्षभूया जाया । सो य से दारओ वयबद्धिओ जोषणत्थो जातो, घयम्म सगडाणि भरेऊण चंपं गतो । विक्रीयं 10 घयं । पस्सइ य तरुणपुरिसे गणियाघरे सच्छंदं कीलमाणे । तेण चितियं—मञ्ज्ञ य अणेण किं जइ एवं न इच्छियजुवइसिह्ओ विहरामि ? ति । तस्स पस्समाणस्स गणियाउ माया चेव रुद्या । तेण इच्छियं संकं दिशं ।

सो संझाकाले ण्हायसमालद्धो पत्थिओ माउगणियासमीवं। देवयाए य अणु(मन्धामं— ३००)कंपियाए सवच्छं गावीक्वं काउण पुरओ से दंसिओ अप्पा। 'पादो से असुइणा 15 विलित्तो' ति बच्छमुवरिं फुसिउमारद्धो। तेण बच्छेण माणुसीवायाए भणिया गावी—अम्मो! एस को वि पुरिसो अमेज्झार्लंतं में (से) पायं उवरिं फुसति। तीए भणियं—'पुत्त! मा ने ममू भवड, एस मंदभागो जणणीए समीवं अकिवं सेविउं ववइ, न व एयस्स एयं गढ्यं गोवदारगस्स' ति अवरिसणं गया। तेण चितियं—'मम माया चोरेहिं हिया सुक्रूर, किं मन्ने सा गणिया होज्ञ? ति नियत्तामि। अहवा युच्छामि णं गंत्णं' ति पत्तो गणि-20 यागिहं। तीए निमतण-भोयण-गीय-वाइय-नवणेहिं हिययगहणसादराए उवगिज्यमाणो सो कज्ञानिच्छयपरो भणइ—विट्टउ ताव सवं, कहेहिं, तुआं कहमुप्पत्ती?। सा भणइ—जीन-मित्तमागतो सि धणं दाउणं ममं महिलागुणवित्थरं पुच्छ, किं ते कुलकहाए?। सो भणइ—तुज्य उपत्तीए पओयणं, तं अगूहमाणी कहेहिं, कुणमु पसायं। तीए चितियं—कहेमि?, से को वि दोसो हवेजा?। ततो तीए सवं कहियं अम्मापिउसयणणामकालं सानिमाणं॥ 25

पभव! देवयापिडवोहो जइ न होंतो तो केरिसो होंतो अत्यस्स उवओगो तस्स गोब-दारगस्स ! पभवो भणइ—नित्य मे पत्य किंचि वत्तवं, जहा भणह तहा तं चेवेति । [ जंबुनामो मणइ—पभव!] एवं नायपरमत्यो भोगाभिछासी भवेजा ! पभवो भणइ—अभावो एस । जंबुणामेण भणिओ—पिडवुद्धाणं एस विसक्षो, न सुत्ताणं, "सवत्य नाणं परिताणं"॥

१ °प् गोणबिभूतए गोवा दे० ॥ २ °क्किय एगा ही ३ ॥ ३ °या गहिया क ३ ॥ ४ °या ६° दे० द० विना ॥ ५ °क्किया थी ३ ॥ ६ °सं वायं सम स्वार्ट संस्त ॥ ७ विसंदण थी ३ ॥

पुणो क्यंजली विश्ववेइ पभवो—सामी! लोगधम्मो वि ताव पमाणं कीरज, पिजणो जबयारो कओ होइ, तेसि पुत्तपश्चयं तित्तिं वण्णंति वियवस्वणा—''निरिणो य पुरिसो सग्गगामी होइ"। ततो जंबुनामो भणइ—न एस परमत्थो, पुनो पिउणो भवंतरग-यस्स अविजाणओ जवयारबुद्धीए अवगारं करिजा। न य पुत्तपश्चया तित्ती पिउणो, 5 "सयंक्यकम्मफल्लभागिणो जीवा"। जं पुत्तो देइ पियरं जिहिसिऊण सा भत्ती। जहा जम्मणं परायत्तं, तहा आहारो वि सकम्मनिविद्धो(हो)। जे य खीणवंसा ते निराधारा अतित्ता सबमणागयकालं कहं विहिहंति । पुत्तमंदिष्टं वा भत्तपाणं अचेयणं कहं पिउसमीवमेहिति । तमुदिस्स वा जं कयं पुण्णं । जो पिता पिनामहो वा कम्मजोगेण छुंथु पिपीलिया वा तणु-सरीरो जातो होजा, तिम्म य पदेसे जड पुत्तो उद्गां तिन्निमत्तं तम्म देजा, तस्स कहं 10 प्रसिक्ष उवगारं अवगारं वा । अहवा सुणाहि—

### लोगधम्मासंगययाय महेसरदत्तक्लाणयं

तामिल्सीनयरीते महेसरद्स्तो मध्यवाहो । तस्म पिया समुद्दनामो वित्तमंचय-मारक्खण-परिवुद्धिलोभाभिभूओ मओ मायाबहुलो महिमो जाओ तस्मि चेव विमए । नाया
वि से उविह-नियहिकुसला बहुला नाम चोक्खवाइणी पड़मोंकण मैया सुणिया जाया
15 तिमा चेव नयरे । महेसरद्स्तम्म भारिया गंगिला गुरुजणविरितए घरे सच्छता इच्छिण्ण
पुरिसेण सह कयसकेया पओमे त उदिक्खमाणी चिट्ठइ । मो य तं पएमं भाउदो उवगतो
महेसरद्स्तस्स चक्खुभागे पिडओ । तेण पुरिसेण अत्तसंस्वक्षणिनिमत्तं महेसरद्स्तो
तिक्कओ विवाहेउं । तेण लहुह्त्थयाए गाढप्पहारीकओ नाइतृरं गतृण पिडओ थितेइ—
अहो!!! अणायारस्म फलं पत्तो अहं मंद्रभागो । एवं च अप्पाणं निद्माणो जायसंवेगो
20 मतो गंगिलाए उचरे दारगो जाओ।संबच्छरजायओ य महेसरद्स्तस्म 'पिओ पुत्तो मि' ति ।
तिमा य समए पिउकिश्वे सो महिसो णेण किणेडण मारिओ । सिद्धाणि य वंजणाणि पिडमंसाणि, दत्ताणि जणस्स । वितियदिवसे तं मेंसं मजं च आसाएमाणो पुत्तमुच्छंगे काडण तीसे माउसुणिगाए मंसखंडाणि खिवइ, मा वि ताणि परिनुद्दा भक्खइ ।

साहू य मासखवणपारणए तं गिहमणुपिबडो, पस्सइ य महेसरदत्तं परमपीतिमंपउत्तं। 25 तदवत्थं च ओहिणा आभोएऊण चितिअमणेणं—अहो!!! अन्नाणयाए एस सत्तुं उच्छंगेण वहइ, पिडमंसाणि य खायइ, सुणिगाए देइ मंसाणि। 'अकजं' ति य बोत्तृण निग्गओ।

महेसरदत्तेण चिंतियं—कीस मन्ने साहू अगहियभिक्सो 'अकजं' ति य बोत्तूण निग्मओ ?। आगओ य साहुं गवेसतो, विवित्तपएसे दहूण, वंदिऊण पुच्छइ—भयवं! किं न गहियं भिक्सं मम गिहे ?, जं वा कारणमुदीरियं तं कहेह । साहुणा भणिओ—30 साबग ण ते मंतुं कायबं। पिउरहस्सं कहियं, भजारहस्सं सत्तुरहस्सं च साभिण्णाणं

१ °का कुसका नाम की ३॥ २ सुया की ३॥ ३ साउद्दं की ३ मी ३॥ ४ मंसं विज्ञियं च की ३॥

जहाबत्तमक्खायं । तं च सोऊण जायसंसारिनवेओ तस्सेव समीवे मुक्कगिह्वासो पष्टइओ ।। प्रभव ! एरिसी लोगसुई, तं पमाणं करेंतो अम्राणयाए माणिणज्ञं वा पीलेजा, अकजे कज्जबुद्धी निवेसिज्ञा, कज्जं परिहरिज्ञा, न पुण नाणी । तम्हा लोगरिट्डी विसयाणु-कूलवाइणी ।।

ससारं च दुक्खबहुळं चितंतेण कायबो मोक्खत्थमुज्जमो । तत्थ नरगेसु निरुवमनि-5 प्यिंडगाराणि निरंतराणि दुक्खाणि, निरिण्मु सी-उण्ह-छुहादीणि सपक्ख-परपक्सज-णियाणि, मणुण्मु य दारिइ-दोहग्ग-नीअउचमज्ज्ञिमभाव-परवत्तव-पियविष्पओगादीणि, देवेसु किब्बिमिया-ऽऽभिओग-पररिद्धिदंसण-चयणभयादीणि, तेभि उविअंतेण जिण-वर्मुँहिद्दो निवाणपहो सेवियबो ।

तओ पभवो भणइ—सामि! विसयसुहस्म विद्धिसुह्म्स य किं अंतरं होजा?। जंबु-10 नामा भणइ—पभव! सिद्धिसुहं निरुवमं, देवसुहाओ वि य अणंतराण अवाबाहं ति वुषित। जाव य मरीरं ताव य तद्स्सिया पीडा हवइ, जाव मणो ताव माणसापित्तजो य दुक्खमिणिवाओ। 'टक्के मरा णिवयंति' ति दिहंजा(दिहंता) य भेग्यण-पाण-विहेर्बणा-ऽऽमणाँदी(दि)परिभोण सुहबुद्धी जणो परिकप्पेइ ते दुक्खं पडिकरित बोहेयहा।

एत्थ य दिष्टंतं सुणाहि-

15

# दुक्खे सुहकप्पणाए विलुत्तभंडरस वाणियगस्म दिहुतं

एको किर वाणियओं कोडीभंडसगडाणि भरिकण सत्थेण समं अडविं पविद्यो । तस्स य एको वेसरो संववहारितिमित्त पणाण भरिओ । तम्स य उप्पहपडिवन्नस्स फालिओं भरओ, परिगलिआ पणा । तेण वहुण रुद्धाणि नियगसगडाणि, स मणुम्सा य पणा मिता-ऊणं पवसो(त्ता) । पैत्ता य आइवाहिगा, तेहिं भणिओ—वजंतु रागडाणि, किं कागिणिनि-20 मित्तस्स कए कोडीं परिचयडकामो सि ? किं वा चोगण न बीहेसि ? । सो भणइ—लाभो सिद्द्धो. संतं कह परिचइस्सं ? । गतो य सेमो सत्थो। तम्म वि चोरेहिं विलुत्तं भंडं ॥

एवं जो विसयलोभेण मोक्खसुहसाहणपर्मुकतत्ती सो संसारमावन्नो वहुं कालं सोइ-हिति, जहा सो वांणियगो विणद्वभंडसारो ॥

तओ पभवो एवमादीणि सोउण पडिओ जंबुनामस्स पाएस, अहं तुन्झं सीसो, 25 इंसिओ मे मोक्खमग्गो'। तेणावि 'तह' ति पडिवन्नं। विसिज्जिओ निग्गओ वेभारगिरिं समस्मिओ ठिओ।

१ नामो उ० संस्था २ ति । जाव ली ३॥ ३ गो० वा० विनाऽन्यत्र— प्साए ति जो य० क ३। प्रिसीए ति जो ली ३ उ०॥ ४ विणासिणाणादी क ३॥ ५ विणा परिभीए सुद्द बुद्धी अ जणो उ०॥ १ विजय दिकारं ति उ०॥ ७ पत्ताङ्याद्दवाहि ली ३ गो ३ गो० संथ॥ ८ विजय उ० विना॥ ९ विण क ३ गो ३॥

मकारोऽत्र न विभक्तयंशः किन्लागमिकः ॥

विदितं काडण पभाताए रयणीए पवजनिच्छियैएहिं अम्मापिडहिं ण्हाविओ विहीए, करूंकियविभूसिओ जंबुदीवाहिवैतियसकयसिक्कैं पुरिसरहस्सवाहिणी सीयबभिक्छो ।

तओ कुळितिस्तओ विव जंबुकुमारो विन्हियमणेण जलेण पसंसिज्जमाणो मणि-कणगव-रिसं वेसमणो विव वरिसमाणो मगहापुराओ महतीए इह्रीए पत्तो गणहरसमीवं । उइँण्णो इसिविगाओ, विसक्षियकेसाभरणो य पिड्यो पाएसु सुहम्मसामिणो, 'भयवं! नित्थारेहिं मं सह सबलेणं' ति । तओ दिक्खियाणि विहिणा । जाओ वि य से भक्षाओ माया य सुद्धशाए अखाए समीवे सिस्सिणीओ । पभवो वि रायाणुमाओ दिमो सीसो जंबुनामस्स गुरुणा । सामाइयमाईयं च सुयं सपुष्ठगयं नाणावरणस्त्रओवसमस्द्धीए श्रोवेण कालेण गहियं जंबुनामेण । पभवो वि सामण्णमणुपालेइ ।।

10 भगवं पि पंचमो गणहरो सगणो विहरमाणो गतो चंपं नयरिं। समोसरिओ पुण्णा-सहे चेइए। कोणिको राया वंदिओ निजातो। कथपणामो य जंबुणामरूबदंसणविन्हिओ गणहरं पुच्छइ-अथवं! इमीर्ए परिसाए एस साहू घयपरिसित्तो इव किसाणू दित्तो मणो-हरसरीरो व, तं कि मझे एएण सीछं सेवियं? तवो वा चिण्णो? केरिसं दाणं वा तिष्ठभं दिझं? जओ से एरिसी तेयसंपयनि ति। तओ भयवया भणिओ-सुणाहि रायं!, जह

15 तब पिडणा सेणिएण रण्णा पुच्छिएण महावीरसामिणा कहियं-

### पसलचंद-वक्क चीरिसंबंधो

तिम्म समय अरहा गुणसिख्य चेईए समोसिरओ। सेणिओ राया तित्वयरदंसण-सम्मुओ बंदिं निगाओ। तस्म वि अगाणीए दुवे पुरिसा कोईबसंबद्धं कहं करेमाणा प्रस्ति एगं साहुं एगचलणपयिद्धयं समूसियबाहुजुगलं आयावेंनं। तत्थेगेण मणियं—अहो! 20 एस मह्प्या रिसी सुराभिमुहो तप्पइ, एयस्स सग्गो वा मोक्सो वा हत्थगओ ति। बीएण प्रविभाओ, तओ भैणइ—किं न याणिस ?, एस राया प्रसन्नचंदो, कओ एयस्स धन्मो ?, पुत्तो णेण बालो रे वे विवश्रो, सो य मंतीहिं रक्षाओ मोईजह, सो य णेण बंसो विणासिओ, अंतेउरअणो य म नज्जइ किं पाबिहिति ? ति। तं च से वयणं [ सो-ईण ] भ्राणवाघायं करेमाणं सुतिपहमुवगयं। तओ सो चितिषं पयत्तो—अहो!!! ते 25 जवस्म अजवा, भया सन्माणिया णिषं पुत्तस्स में विपिडपमा। जह हं होंतो, एवं च चिहंता, तो णे सुसासिए करितो। एवं च से संकप्पयंतस्स वं च कारणं वहुमाणिमिष आयं। तेहिं समं जुद्धाणि भैणिसा चेव काउमारद्धो।

१ व्यापु कह गो १॥ २ वितिकय कह विना ॥ १ विश्वास कह ॥ ४ सिवियमारू उ०॥ ५ उपको की १ विना ॥ ६ विवयस्य ली १॥ ७ विद्धं देव उ०॥ ८ व्यू प्रस्तीप् परि उ०॥ ५ सिक्यसंपत्ति ति ली १॥ १० विष्कृत १॥ ११ मणे ह्यं का मोव गो १। मणह्य सव॥ १२ मोयकह् कह गो १॥ १३ व्यवस्य वि है। व्यवस्य की १॥

<sup>\*</sup> कोष्ठान्तर्गतमिदं प्रामादिकमाभाति ॥

पसी य सेणिओ राया वं पएतं, वंदिजी णेण विकार्णं, पिच्छइ णं झाणिनवर्जं। 'अही! अच्छिरायं!!! पहितं तर्वेसि सामस्यं रायरिसिणो प्रसम्भवंदस्य' कि विंत्यंतो पत्ती तिस्यवरस्थीतं। वंदिङ्गण विणएणं पुच्छइ—भयवं! प्रसम्भवंदो अणगारी जिन्म समप् मया वंदिओ जइ तिमा समप् कालं करेजा कं गतिं वक्षेज्ञ? ति । भयवया भणियं—सत्तमपुढिवगमणजोगो । राया विंतेइ—साहुणों कहं नरकगमणं ? ति । पुणो 5 पुच्छइ—भयवं! प्रसम्भवंदो जइ इयाणि कालं करेजा, का से गई भवेजा । भयवया भणियं—सहदुसिद्धिगमणजोगो इयापि ति। तओ मणइ—कहं इमं तुविहं वागरणं नरका-ऽमरेसु (भन्नाभं—४००) तबस्सिणो ? ति। भयवया मणियं—झाणिवसेसेणं तिन्म इमन्मियं समप् एरिसी तस्स असात-सातकम्मादाणता।सो भणितं—कहं !। भयवया भणियं—तब अन्गाणियपुरिसमुह्विणिगायं पुत्तपरिभववयणं सोऊण उज्जियपसत्यझाणो हुमे वंदिजमाणो 10 मणसा जुज्जाइ भिष्यपराणीएण समं, तओ सो तिन्म समप् अहरगङ्गोगो आसी। तुमन्मियं अवगए जायकरणसत्ती 'सीसाबरणेण पहरामि परं' ति लोइए सिरे हत्यं निक्खवंतो पिडिबुडो. 'अहो!!! अहं सक्जं पयहिऊणं परत्ये जङ्गणविरुद्धं मन्गमोइको' विंते-ऊण निंदण-गरिहणं करेंसो, ममं पणिनेअण तत्यें चेव आलोइयपडिकांतो, पसत्यझाई संपयं। तं य लेण कम्मं खवियं असुमं, पुत्रं अज्जियं. तेण कालविर्याकेतो पुत्रविद्यानिहेसो ॥ 15

ततो कुणिओ पुच्छइ—केंह वा भयवं! बालकुमारं रज्ञे ठविजण **यसक्तचंदो राया** प्रवाहओ?. सोयुमिच्छं। तओ भणति—

पोयणपुरे सोमचंदो राया। धारिणी देवी। सा कइयाइ तस्स रण्णो उलोयणगयस्स केसे रयंती पिलयं दृहूण भणइ—सामि! दूओ आगओ ति। रण्णा दिही वियारिया, नेष पत्सइ अपुत्तं जणं। तओ भणति—देवि! दिश्वं ते चक्खुं। तीए पिलयं दंसियं 'धम्मदूतो 20 एसों ति। तं च दृहूण परुण्णो राया। उत्तरीएण य से अंसूणि धरेमाणी देवी भणति— जइ छज्जह बुद्वुत्तेणेण, निवारिक्वंहिति जणो। ततो भणइ—देवि! न एवं, 'कुमारो बालो असमत्थो पयापालणे होज्ज' ति मे मंतुं आयं, 'पुत्वपुरिसाणुचिनेण य मन्गेण न गओ हं ति ले बिचारो। तुमं पस्तन्वंदं संरक्षमाणी अच्छसु ति। सा निन्छियँगमणा।

सओ पुत्तस्स रज्ञं दाऊण धाइ-देवीसहिओ दिसापोिक्खयतावसत्ताए दिक्लिओ चिर-25 सुन्ने आसमपए ठिओ। देवीए य पुवाहृतो गब्भो परिवृह्दः, पसन्नचंदस्स य चारपुरि-सेहिं निवेइओ। पुण्णसमए य पस्या कुमारं, 'वक्लेस ठिवो' ति वक्कलचीरी। देवी सूह्यारोगेण मया, वणमहिसीदुद्धेण य कुमारो वद्धाविज्ञह । धाई वि थोवेण कालेण काल-

१ झाणि नि° क २ गो १ ॥ २ °वस्पि सा° क १ गो २ । °वस्स सा° उ० ॥ ३ °गो । ततो स्वि° वी २ उ० विना ॥ ४ °त्थाओं खे° उ० ॥ ५ कहं क ३ उ० ॥ ६ °रिअहि° वी २ । °रिजिबहि° उ० ॥ ७ °या गमणे कस० मोस० उ० ॥

गया । कढिणेण वैहइ रिसी वैंकलचीरी । परिविष्ट्रियो य आलिहिऊण दंसिओ चित्तगारेहिं सो पसन्नचंदस्त । तेण सिणेहेण गणियादारियाओ रिसिरूविणीओ 'खंडमयमीयय-विविह्फलेहिं णं लोभेह' ति पट्टवियाओ । ताओ य णं फैलेहिं महरेहिं, महरेहिं य वयणेहिं. सक्तमार-पीणुन्नयथणपीलणेहि य लोभेति । सो कयसमवाओ गमणेण जावै उवगतो तावसभं-5 डगं संठवेउं, ताव रुक्खाहिरूढेहिं चारपरिसेहिं सन्ना दिन्ना 'रिसी आगतो' ति । तातो दुतमवकंताउ । सो तासि पतिवीहिमणुगच्छमाणो अन्नउ गतो । सो अडवीए परिब्स-मंतो रहगयं पुरिसं दहण 'ताय । अभिवादयामि' ति भणंतो रहिएण पुच्छिओ-कुमार! कत्थ गंतवं ? । सो भणइ-पोयणपुरं नाम आसमप्यं । तस्स वि पुरिसस्स तत्थेव गंनवं, तेण भणियं—समगं वशामो । रहिणो भारियं 'तातं' ति आलर्वइ । तीए भणियं—को इमो 10 उवयारो ? । रहिणा भणियं-संदृरि ! इत्थिविरहिए नृणं एस आसमपए विश्वओ न याणइ विसेसं, न से कुष्पियतं । तुरगे य भणइ—िकं इमे मिगा वाहिजांति ?। मारहिणा भणियं कुमार! एए एयम्मि चेव कजे उवउज्जंति, न इत्थ दोसो। तेण वि से मोदगा दिन्ना । सो भणइ-पोयणासमवासीहिं में रिसिकुमारेहिं एयारिसाणि चेव फळाणि दत्तपुर्वाणि ति । वश्वताण य से इक्रेण चोरेण सह जुन्मं जायं। रहिणा गाढप्पहारो कओ. 15 सिक्खागुणपरितोसिओ भणइ—अत्थि विउलं धणं, तं गिण्हसु सूर ! ति । तेहिं तिहि वि जणेहिं रहो भरिओ।

कमेण पत्ती पोयणपुरं नयरं, मोह गहाय (?) विसिज्जिओ—'उंडयं मग्गसु' ति । सो भमंतो गणियाघरं 'तात! अभिवादेमि, देहि इमण मोहेण उडयं' ति । गणियाए भणि-ओ—दिज्जइ, निवेसह ति । तीण य कासवओ महाविओ । तओ अणिच्छंतस्म कयं नह-20 परिकम्मं । अवणीयवक्कलो य वत्था-ऽऽभरणभूमिओ गणियावारियाए पाणि गिण्हाविओ । 'भा इमं रिसिवेसं अवणेहि' ति जंपमाणो ताहिं भण्णइ—जे उडयत्थी इह्मागच्छंति तेसि एरिसो उवयारो कीरति । तीओ य गणियाओ उवगायमाणीओ वहू-वरं चिहंति ।

जो य कुमारोवं छोभणनिमित्तं रिसिवेसेण जणो पेसितो सो आगनो कहेड—कुमारो अडिविमितगतो, अन्हेहिं रिसिन्स भण्ण न तिण्णो सहावेडं। ततो राया विसण्णमाणसो 25 भणित—'अहो! अकज्ञं, न य पिउसमीवे जाओ, न इहं, न नज्जइ किं पत्तो होहिइ?' ति चिंतापरो अच्छइ। मुणइ य मुैयंगसहं. तं च से मुइपहदूमणं जाय। भणइ य—मए दुक्खिए को मन्ने सुिहओ गंघबेण रमइ? ति। गणियाए य हिएण जणेण कहियं। सा आगया. पायवडिया रायं प्रसन्नचंदं विन्नवेइ—देव! निमित्तिसंदेसो मे—'जो तावसर्स्वी

१ वष्ट्रह ली १ ॥ २ फलेहिं महुरेहिं वय<sup>०</sup> ली ३ उ० ॥ ३ <sup>०</sup>व अङ्गतो उ० ॥ ४ ततो क ३ गो ३ ॥ ५ <sup>०</sup>णुसज्जमा<sup>०</sup> ली ३ विना ॥ ६ <sup>०</sup>वेड्र ली ३ ॥ ७ उडवयं उ० विना ॥ ८ ताओ डे० उ० ॥ ९ ली ३ उ० चिनाऽन्यत्र— •रिवर्को<sup>०</sup> क० मो० ॥ १० मय<sup>०</sup> ली० य० ॥ ११ <sup>०</sup>रूवो क ३ गो० उ० ॥

बि तीयार्थकमेतत् पद्म्, "वल्कलचीरिणम्" इलार्थ ॥

तरुणो गिहमागच्छेजा ना तस्स संमागमेव दारियं देजासि, सो उत्तमपुरिसो, तं संसि-या विउलसोक्खभागिणी होहिइ' ति । सो जहा भणिओ नेमित्तिणा अज मे गिहमागओ । तं च संदेसं पमाणं केरेनीए दत्ता से मया दारिया, तिभित्तं उम्सवो, नै य णायं 'कु-मारं(रो) पण्डं(हो)'। एत्थ मे अवराहं मिस्सिह ति । रक्षा सिद्दा मणुस्सा जेहिं आसमे दिहपुद्यो कुमारो, तेहि यें गएहिं पचिभिजाणिओ, निवेदिनं च पिंइं। रक्षा परमपी-5 इमुद्यहंतेण बहुसहिओ सिगहसुवणीओ। सरिसकुल-कव-जुवणगुणाण य रायकन्नगाणं पाणि गिण्हाविओ, कयरज्ञसविभागो य जहासुहमभिरमइ।

रहिओ चोर्र्यत्तं दबं विकिणंतो रायपुरिसेहिं 'चोरो' ति गहिओ । वक्कलचीरिणा मोइओ पसन्नचंदविदियं ति ।

सोमचंदो वि आममे कुमारं अपस्समाणो मोगसागरावगाढो, पसन्नचंदपेसिएहिं 10 नगरगयं वक्कळचीरिं निवेदितेहि कँहिंव संठविओ, पुत्तमणुसरंतो अंधो जाओ। रिसीहिं साणुकंपेहिं कयफळसविभागो तत्थव आसमे निवसति।

गण्सु य बारससु वासेसु कुमारो अद्धरते पिडवुडो पियरं चितेडमारहो। 'किह मन्ने नाओ मया निभ्विणेण विरिह्ओ अच्छइ?' ति पियइंमणसम्मूगुगो पसन्नचंद्रसमीवं गंतूण पायविड विन्नवेइ—देव! विस्केंहिं मं, उक्कंठिओं हं तायस्म । तेण भणिओ—समगं 15 वश्यमो, गया य आसमपयं, निवेडयं च रिसिणो 'पसन्नचंदो पणमइ' ति । चलणो-वगओ अ णेण पाणिणा परामुहो 'पुत्त! निरामओ मि ?' ति । वैक्कलचीरी पुण अव-यामिय चिरकालधिर्यं से वाह मुयंतस्म उम्मिलाण नयणाणि, पस्मइ य दो वि जणे परमतुहो, पुच्छइ य सबकालकुसलं। वक्कलचीरी यकुमारो अइगनो उड्यं, 'पस्मामि ताव नायस्स भंडयं अपेहिज्जमाणं केरिसं जायं ?' ति । तं च उत्तेरीयतेण पिडलेहिउमारह्यो जई 20 विव पायकेसिरयां । 'कत्थ मण्णे मया एरिसं करणं कयपुत्वं ?' ति विह्मणुसरंतस्स तयाव-रणखण्ण जायं जाईसरणं। सुमरति तं देव-माणुसभवे य मामन्नं पुराकयं, संभरिऊण वेरग्गमग्गमोइण्णो, विम्मज्ज्ञाणविसयादीओ विसुद्धमाणपरिणामो य वितियमुक्कज्ञाण-भूमिमइकंतो निट्टवियमोहावरणविण्यो केवली जाओ, निग्गओ य । पकिहँ ये धम्मं जिणपणीयं पिउणो पसन्नचंद्रस्स य रण्णो । ते दो वि लद्धसम्मत्ता पणया सिरेहिं केव-25

१ समागमे चेव कस० मोस०। समगमेव ३०॥ २ करितीए क ३॥ ३ व थाण कु ३०॥ ४ य मणुएहिं प क २॥ ५ पियं उ०॥६ दत्तदर्ब्वं डे० उ० विना ॥ ७ कसं क मोस० विनाऽन्यत्र—कहें सं ६० ३। कहंचि सं ६० ३०॥ ८ मूसगो मोस० विना ॥ ९ जोह छी ३ विना ॥ १० अणुपे थ० विना ॥ ११ दीयं ने ६३ उ०॥ १२ प्। मया कस० मोम० उ० विना ॥ १३ सुज्यमा छी ३ उ०॥ १४ छियं घ ६० उ० विना ॥

प्रथमान्तमेतद् द्वितीयार्थकमिति "वस्कलचीरिणम्" इत्यर्थः ॥ † श्रिष्ट्वा इत्यर्थः ॥

<sup>‡</sup> धर्मध्यानविषयातीत इत्यर्थः ॥

िष्णो 'सुद्ध हे इंसिक्को मग्गो' ति । वृक्कलचीरी पत्तेयबुद्धो गतो पियरं ग्रहेऊपै सहा-वीरकसमाणसामिको पार्स । पत्तक्कांदो नियमपुरं ।

जिणो य भयवं सगणो विहरमाणो पोषणपुरे मणोरसे उजाणे समोसरिओ । पस-सचंदो वक्कलपीरिवयणजणियवेरग्गो परमसणहरतित्वयरभासियासयविद्वुउच्छाहो वालं अपूत्तं रज्ञे ठविऊण पहाओ । अहिगयसुत्तत्वो तव-संजमभावियमती मगहापुरमागओ सब पिडणा सायरं वंदिओ आयानंतो-एवं निम्खंतो ॥

जाव य भगवं नारगामरगतीसु उक्कोसिंद्धईजोग्गयं झाणपव्ययं प्रसन्न चंद्रस्स वन्नेइ ताव य देवा सम्मि पएसे ओवइया। पुच्छितो य अरहा सेणिएण रण्णा—किंनिमित्तं एस देवसंपाउ ? ति । सामिणा भणियं—प्रसन्न चंद्रस्स अणगारस्स णाणुष्पत्तीहरिसिया देवा उवँयंति ।।

10 ततो पुच्छइ-एतं सहाणुभावं केवलणाणं कत्थ मन्ने वोच्छिजिहिति ?।

तं च समयं **बंभिंद**समाणो चिष्ठजुमासी देवो च उहिं देवीहिं सहितो वंदिउं भयवंत-मुवागतो उज्जोविंतो दुसदिसाओ । सो दंसिओ भगवया, 'एयम्मि वोच्छिजिहि' ति ॥

राया पुणो वि पुच्छइ—कहं देवो केवली होहिति ?, मणुस्से तब्भवचरिमे केवलमं-भवो तुब्भेहिं विण्णिओ विसुद्धचारिते । भयवया भणियं—एस देवो सत्तमे दिवसे चुओ 15 मणुस्सविग्गहलाभी । तओ पुच्छिति—चवणसमए देवा परिहीणजुतयो भवंति, एस पुण ध्वभिभवइ तेयसा सूरे, तं कहमेयं ? । भयवया भणियं—एस संपद्द परिहीणजुई, पुष्ठं पुण अणंतगुणविसिद्धा से तेयलेसा आसी । राया पुच्छिति—कहं पुण एएण कयं पुष्ठभवे जेण एरिसी से तेयसंपया ? । भयवं कहेइ—

## जंबुसामिपुबभवकहाए भवदत्त-भवदेवजम्मसंबंधो

30 इहेव जणवए सुरमामो नाम गामो । अजावो नाम रहुउडो आसि । तस्स रेवती बाम भारिया । तेसि पुत्ता भवदत्तो भवदेवो य । तत्थ जेहो जोवणें मुँदए सुहियस्स अभावे प्रवहओ, गुरुसमीवे विहरह ।

क्षेत्र सम्बुषा आयरिया विभविया—णायवसिंद् गिष्ठिउमिच्छे तुन्धेदिं अध्धणुन्नाओ। सस्य से क्णीयसो भाया मि अईव सिणेहसंबद्धो, दहुण पवयि ति । तेदिं विसिज्ञिओ 25 महुसुक्साहुसहाओ । दहुण नायओ पिडनियत्तो गुरूण आळोएइ—तस्स दारसंगहं काउ-कामा अभ्यापियरो, छदा य से दारिया, तओ न पवइओ । अवद्तेण भणियं—ते कहं भाउगी वरकोडगे वि वहमाणो भाउगं दहूण चिरस्स पच्छओं न छग्गो ? ति । इयरेण साहुणा भणियं—दच्छामि तुब्मं (प्रन्थामं—५००) भाउगं पवयंतं । अवद्तेण भणियं— वद्धामि तुब्मं (प्रन्थामं—५००) भाउगं पवयंतं । अवद्तेण भणियं— वद्धामि तुब्मं (प्रन्थामं—५००) भाउगं पवयंतं ।

१ °ण बद्ध दे० उ० बिना ॥ २ °णो सणो दे० उ० विना ॥ ३ °यसख्यत्थी क ३ गो ३ ॥ ४ °वसय कि दे० उ० ॥ ५ °णसद्भद्रपु की ३ । °णस्भुद्रपु कसं० छ० ॥ ६ °ससो सबि दे० ३० कसं० विना ॥

के विकारोड्यामधिक: ॥

विहरता आयरिया य मगुहाजणबैयं गया, विश्वविया भवदत्तेणं-भयवं! नायओ दह-मिच्छानि चि । समहाओ होहें भिस्तिको। अबदेवस्स य तं समयं नागदत्तस्स दृहियाए वासमीए अतिनक्षए नाइलाए सह विवाही वत्ती । भवदत्ती य नायसमीव गओ। परितृहा नायओ भवद सागैसेण । तेण य क्रसलं पुच्छिया, आपुच्छिया य 'वशामि, कुने आडल' ति । निबंधे कए पडिलाभिओ विडलेणं भत्तपाणेणं । निवेहरं च भवदे-5 वस्स जेट्टस्स भाउणो आगमणं । सो य सहिसहियं वहुं पसाहेइ । गुरुआगमणं सोऊणं च ससंभममन्भुद्विओ महीहिं भणिओ-न ते अद्भपमाहियं वधुं मोत्तृण जुत्तं गंतुं। सो भणति-वालिया ! गुरुपणिवायं काऊण आगयमेव ममं दच्छिहह ति । सो निगाओ भवणातो. बंदिओ अ णेण जेट्रो भाया । तेण से धियमरियं भायणं हत्थे दिश्रं । पत्थिया साहबो । सो " णे अणुयाइ पन्नहत्यगतो । पढमं इत्यिजणो नियत्तो, पच्छा पुरिसा थोवं-10 तरं गंतूण, 'साह सावजं वयणं न भण्डैं' ति नियत्तह । भवदेवी उण 'अविसजिओ कहं नियत्तामि ?' इति उवायपुर्व दंसेइ से विष्पण-पोक्खरिण-वणसंटे नियए पराए य । सी वि भणइ 'सुमरामि, जाणामि' ति गतो गामसीमंतं, आसन्नो य गामो। ण भणई णं भवदत्ती 'नियत्तस्' ति । एएण कमेण वद्यमाणी पत्ती शुक्रसभीवं । दिहो य वरनेव-त्थिओ । खुड्रेहिं भणियं-जेट्टजेहिं जहा भणियं तं कय । आयरिएहिं पुच्छियं-किं इसी 15 आगओ तरुणो ? । अवदत्तेण भणियं—'पवइय ति । गुरूहिं भणिको—ए वं ? 'मा भाउगस्य ओहावणा 'होउ' ति तेण 'एव' ति पडिसुयं । पढाविओ य साहसमाहएण सह विमिजिओ । आगतो य सयणो, 'कहिं गतो ?' ति पुच्छिएण भवदक्तेण भिणयं-सो पत्तमित्तो चेत्र नियत्तो । ते एवं वृत्ता 'धुवमन्नेण मगोण गओ होहिति' ति सिग्धं नियत्ता । भवतेतो अकामयो नंतनं (नंभनं) चरह भजं हियएण परिवरंतो । बहुणा स 20 कार्टण भवदत्ती कयभत्तपरिचाओं कालगती समाहीए सकसमाणी देवी जाओ।

इयरो वि 'सा मम भजा, अहं पि तीसे भत्ता पिओ, वश्वामि से वट्टमाणि वोहुं' ति थेरे अणाउन्छिय गओ। सुग्गामविहया य आययणं सवस्पिदुवारं, तस्साऽऽसन्ने 'वीसमा- १३ ति सिठतो। तत्थ य एगा इत्थिया गंध-महं गहाय एगाए माहणीए सह आगया। तीए 'साहु' त्ति वंदितो। तेण पुच्छिया—साविए! तुब्भमवस्सं जाणिहिह इह वसंती-25 ओ, जीवइ अजावरहुउडो, रेवई वा?। तीए भणियं—तैंसिं बेंहू कालो कालगयाणं। ततो विमणो जातो पुणो पुच्छइ—भवदेवस्स वहू नाइला जीर्वैं हैं ति। तीए चिंतियं—

र <sup>°</sup>वसंत समा ली इ॥ २ °हो पारको ली ३॥ ३ °गमणे डे०। °गमे ड०॥ ४ कस० सम० विना-ऽम्पत्र— सिव्यमरियं भो०। समक्समिय उ०। से मिर्यं ली ३ गो३॥ ५ से णे क ३ गो३ डे०॥ ६ °हूं विनि° गो ३। °हूं नि° ली ३। °हूं, जह नि° उ०॥ ७ कसं० विनाऽन्यत्र— परामण्य उ०। परा म ली३ मो० स० गो ३॥ ८ °हूं हुणं भव° क ३॥ ९ होहूं कि उ० विना ॥ १० सोम! पत्रमे° ली३॥ ११ °यं सर्चं उ०॥ १२ ति सो पोरे ली३॥ १३ °िक्सो ली३॥ १४ तीसे वि उ० विना ॥ १५ बहुंका ° ली३ उ०॥ १६ श्वित ली३॥

होज एसो भवदेवो, पुच्छामि ताव णं। तओ भणति—तुब्भे भवदेवं कओ जाणह ?, किमत्यं वा इहं आगया ?। सो भणइ—अहं अज्ञावपुत्तो कणिहो, बंधुमणापुच्छिय जेहस्स चित्ताणुवत्तीए पष्वइओ। भाउगम्मि उवरए 'मा अणभिजाओ होहं' ति तं दहुमागतो। तीए भणियं—अहं सा नाइला, तुब्भेहिं पुण बहुं कालं तवो चिण्णो, तं दहुं जमेत्य 5 इहमागया, ममं ता केरिसं बहुत्तणं इमेण कालेण। मुणह इदं—तुब्भेमु पष्वइएसु साहुणो साहुणीओ य गुरुजणेण पृइज्जमाणाइं अयंति, सिगिहे वमंति। तेहिं कयाइ कहियं अक्खाणयं—

### पमत्तयाए लद्धमहिसजम्मणो माहणदारयस्स कहा

एगो किर माहणो उवरयभज्ञो डहरगं दारगं गहेऊणं निग्गओ गेहाओ, सुद्धमोक्खमगगमनेसमाणो साहुसमीवे उवलद्धमच्भावो पवइओ । सो पुण दारगो सीयभोअण-विरस10पाणग-अणुवाहण(वाणह)-कक्खडसेज्ज-असिणाणाइसु सीयमाणो सतेण जयणाण किंचि कालं
बहुाविओ । अन्नया भणइ—बचामि संत!, अगारवास वसामि नि । तेण परिचत्तो,
'अलं मे तुमे निद्धम्मेणं'। सो गतो सहवास, तत्थ पर्चामयाणियाओ, उवस्सिओ य एगस्स
माहणस्स ठिओ घरे । केणय कालेण य से दारिया दत्ता. कुणइ कम्मं भोगपिवासितो ।
विवाहकाले य चोरेहिं मिहुणगं चेव वहियं। सो भोगपिवासिओ अटुज्झाणविमण वट्टमाणो
15कालगतो महिसो जाओ।

सो वि पिया से कयदेहैं बातो गतो देवलोगं। तेण पलोइओ पुत्तसिणेहेणं महिसी जातो। सोयरियरूवं च काऊण कीओ एणं गोवहत्थाओ। तओ लउँ एणं हणमाणा णिति णं सोयरिया। खंतरूवं च काऊणं देवो इंसेइ से पुगओ अप्पाणं। तं च परममाणस्य चिता जाया 'कत्थ मन्ने एग्सं रूवं दिहपुवं ?' ति, तदावरणिज्ञग्वओवसमेण जाइम्मग्णं ममुपन्नं। 20तओ 'खंत! परित्तायसु ममं ति रवित। खंतेण भणिया ममितिवयिषया सोयरिया— एम मे खुइगो, सोयग्का! मा णं पीडेह। तेहिं भणिओ—एम तुद्धं न मुणइ, अवसरसु । जाहे एण जाणियं 'पडिवज्ञइ मग्गं' ति ताहे अवभित्थएहिं मुक्को। अणुसासिओ देवेण। दिहमओ पडिवन्नो वयाणि। कयभत्तपद्यक्याणो सोहम्मे कप्पे देवो जाओ।।

पिउणा नित्थारिओ तिरियदुगाईओ। तुस्भं पुण जेट्ठो भाया सुरहोगं गतो. तुन्भं साहुक्रवे 25 दहूण न पुण पडिवोहणे चिनं काहिड़ ?। तुन्भे य पमत्ता अणियते जीविए कालं काऊण मा ससारं भमिहह, नियत्तह गुरुसमीवं॥

एयम्मि देसयाले नीए मार्हणीए दारगो पायसं भुंजिङण आगनो भणइ—अम्मो ! आ-णेह कोलालं जाव पायस वमामि, ततो पुणो भुंजीहं अर्डविमिडो, पुणो दिक्खणाहेडं अन्नत्थ भुंजामि । तीए भणियं—पुत्त ! वंतं न भुंजह, पुणो अलं ते दिक्खणाए, वच्छ ! अच्छ-30 स सहं ति ।

१ से गि° की ३॥ '२ °वाणिओं की ३॥ ३ °हपरिश्वा° की ३ उ०॥ ४ °देहिं ह° उ०॥ ५ °णं। संतप्पमा° की ३। °णं। तस्स पस्समा° उ०॥ ६ °हणदार° सस० उ० विना॥

तं पि से वयणं सोऊण बुद्धी जाया—सुद्धु भणइ माहणी 'वंतासी दुगुंछिओ होहिइ' ति । तओ भणइ नायुरुं—वज्ञामि गुरुसयासं अणुसासिओ तुमण, काहं परलोगिहियं, पस्सामि ताव सयणं ति । तीए भणिओ—िकं सयणेणं भे दिद्धेणं वाघायकरेणं?, वंश्वह, सकज्ञ निच्छिओ होइहि । अहं पि साहणिसमीवे पष्वइस्सं ति । तं च वयणं पमाणं कुणं-तो वंदिऊण जिणविवाणि पडिनियत्तो । गुरुमगासे आलोइयपडिकंतो निविवारो सामण्णम- 5 णुचरेऊण कालगनो सक्षस्स देवरण्णो मामाणिओ जातो ।।

#### सागरदत्त-सिवकुमारभवसंबंधो

भवदत्तो ठिइक्खएणं चुओ पोक्खलावइविजए पोंडरगिणीए नयरीए वहरदत्तस्स चक्कविट्रिणो जसोहराए देवीए. गँडभ उववन्नो । तीए य समुद्दम्जणडीहले समुष्पन्ने । तती राया महया इङ्कीए सीयं महानइं समुद्दभूयं गतो । तत्थ य जसोहरा देवी मिज्जा 10 विणीयडोहला तत्थेव पुण्णे पसवणसमण पस्या कुमार पसत्थलक्खणोववेयं । तस्स य डोहलगुणसूइयं कयं नामं 'सागरदत्तो' नि । सो मुहेण विद्वश्यो गहियकैलाकलावो य पत्तजोव्वणो तरुणजुवइविद्सहितो वणगओ इव करेणुपरिकिन्नो अभिरस्य ।

पासायगओ य कयाइ पस्मइ मेरुसरिमण्पमाणं बलाह्ग नयणमणोहरं। जह कहिजाइ रिसीहिं मेरू तारिमो इमो जलहरो। जह य एरिमो मेरू तो मचं देवरमणो। सो य तण 15 मपिरयणेण दीसमाणो जलबुन्बुओ इच खणेणं विलीणो। तं च उवसतो चितेइ—'णरेमी नाम सोहा नयणामयभ्या खणेण विणहा. मणुम्साणं पि नृणं एरिमीओ रिखीओ विणा-मपज्जवसाणाओ। जो वि इमो मगरममुदाओं मो वि न नजड, किमाइ समण् पिडिहिइ। तं जाब देहो निरुबह्यो नाव परलोयिहिअं कायव्वं निर्निख्यमनी अम्मा-पियरमापुन्छइ। तेहिं किहींच विस ज्ञिओ अणेगगयसुयसयपरिवागं अमयसागरम्म कुणगारम्म समीवे 20 पद्यक्तो, गतो य सुँआयहिम्म पारं। विसुज्जमाणचरित्तस्म य से ओहिनाण समुप्पणं।

भवदेवो वि देवलोयाओ चइऊण तत्थ विजए वीयसोगाए नयरीए पउमरहम्स रण्णो वणमालाए देवीए पुत्तो जाओ सिवो नाम । कमेण परिविद्विओ, जोवणत्थो य राय-सुयाहिं सरिसजोवण-लायन्नाहिं सहिओ पामायगओ अभिरमइ।

सागरदत्तो य अणगारो गणपरिवृडो विहरमाणो वीयसोगाए नयरीए उजाणे ममो-25 सरिओ। मासखवणपारणए य कामसिमिद्धेण सत्थवाहेण गिहागओ पिंडलाहिओ। तओ तस्म द्व-भाव-पिंडगाहगसुद्धिनिमित्तं वसुहारा पिंडया। सुयं च सिवकुमारेण। सो सायरं वंदिउं निग्गओ। सागरदत्तो य चउदसपुत्ती सिवकुमारम्म मपरिवारस्स केव-लिपणीयं धम्मं आयक्खइ। संसयतिमिराणि य जणस्स जिणो विव विसोहेइ।

कहंतरे य सिवकुमारो भणइ-भयवं! तुब्भं मे पस्समाणस्स सिणेहो वहुइ, हिय-30

१ नाइलं उ०॥ २ वर्षेह ली ३॥ ३ गब्से उ०॥ ४ °भूह उ० विना॥ ५ °कळाविहाणो य उ०॥ ६ अणगारस्स इति कस० विना न ॥ ७ सुथउथ° क ३॥

यस्स परा निवुई, तं किं मन्ने अत्थि कोइ पुवसिवजो स्वणसंबंधो तुन्मं मम य होजा?।
ततो सागरदत्तेण ओहिणा आभोएऊण भणिओ—सिवा! इजो तइयमवे जंबुदीवभरहे मगहाजणवर तुमं सि मे माया कणिट्टो आसी, पाणेहि वि पिययरों। मया वि
सिणेहेण मंदसद्धो वि होऊण पवाविओ। देवलोगे वि णे अणंतरमवे तहेब पीई आसी।
5 इयाणि पुण वीयरागयाए न मे विसेसो सयणे परजणे वा।

तं च सोऊण सिवकुमारो भणइ—'भयवं! एयमेयं, अहा मणह तुब्भे अवितहबाहणो। रोयइ मे जिणवयणं, भीओ न्हि संसरियबम्स, तं जाव ताव अम्मा-पियरो आपुच्छामि, तओ तुब्भं पायमूले हियमप्पणो करिस्सं' ति बंदिऊण सगिहमागतो, अम्मा-पिर्यंरो आपुच्छइ—सुतो में धम्मो सागरदत्तस्स अणगारस्स समीवे। विसक्षेह मं, पबइस्तं।
10 तेहिं भणिओ—पुत्त! किह तुमं अम्हे त्रिसक्षेहामो, तुमायत्ता में (ने) पाणा, मा में
(ते) परिचयसु। तओ सो तेहिं निरुक्भमाणो कयनिच्छयमणो मणसा परिचत्तगिहवासो
'सीसो हं मागरदत्तम्स अणगारस्स' ति सबसावज्जजोगविरओ मोणेण ठिओ। पसत्थज्ञाणो बहुप्पयारं छंदिओ भोयणेण। जाहे न कस्सड वयणं करेति ताहे संविग्गेण पद्धमरहेण रण्णा सीलधणो दढधम्मो इब्भपुत्तो समणोवासओ सद्दाविऊण (प्रथापं-६००)
15 भणिओ—पुत्त ! सिवकुमारेण पद्धजाभिलासिणा अम्हेहिं अविसज्ञिएण मोणं पडिवन्नं, संपयं
भोतुं न इच्छिति, तं जहा जाणसि तहा णं भोयावेहि, एवं करेतेण 'अम्ह जीवियं दिन्नं'
मणे ठविऊण घत्तसुविहन्नभूमिभागो असंकियं उवसण्यसु णं ति।

ततो सो पणओ 'सामि ' करिस्सं जैत्तं' ति उवगतो सिवकुमारसमीवं। निसीहियं काऊण, इरियापडिकंतो 'वारसावत्तं' ति किडकस्मं काऊण, पमिज्ञिडण 'अणुजाणह में ति
20 आसीणो। सिवकुमारेण चिंतियं—एस इन्भपुत्तो अगारी साँहण विणयं पडंजिडण ठिओ,
पुच्छामि ताव णं। तेण भणिओ—इन्भपुत्त ! जो मया गुक्रणो सागरहत्तस्स समीवे
साहूहिं विणओ पंउजमाणो दिहो सो तुमे पउत्तो, तं तुमं कहेह, किह न विक्रजेति ! दहधम्मेण भणिओ—कुमार ! आरहए पवयणे विणओ समणाणं सावयाणं च सामनो। 'किणवयणं सधं' ति जा दिही सा वि साधारणा। समणा पुण महद्वयधरा। अणुवैंहणो सावगा,
25 जीवा-ऽजीवाहिगमं वंध-मोक्खविहाणं च आगमे ति । सुए वि साहवो सम्मत्तसुवसागरपारगा। तवे दुवालसविहे के विसेसं ! ति । तं अहं सावगो तुन्मं समीवमागतो, कहेह
किनिमित्तं भौतुं न इच्छह ! सि । सो मणह—सावग ! ममं अम्मापियरो न विसर्जति
निक्खिमिडमणं, ततो मया परिचत्तो भीवओ गिहावासो, जाव जीवासि ताव पद्दओ हं।
तेण भणिओ—कुमार! जह तुन्मे मुक्किहावासा ता सुद्ध, कथकज्ञस्स अजुत्ता निराहारया,

१ सिव ली इ मो॰ स॰ उ० ॥ २ भीओ हि किह ली इ ॥ ३ °च्छामो कस॰ विना ॥ ४ °चरमा॰ क इ उ० विना ॥ ५ °क्क्समा॰ ली० य० स० ॥ ६ अयं कस० संसं• उ० ॥ ७ साहुवि॰ उ० ॥ ८ पकुक्क ली ३ विना ॥ ९ °क्सते ते १ । दुढ° ली ३॥ १० °व्वयजाणा सा॰ क ३ ॥ ११ आवको हति कसं• उ० किस न ॥

साहगस्त पुण सरीरं घम्मैस्स साहणेहेतुं, तं आहारेण विणा विणसेजा, तेण अणवजो धाहारो जहजणस्स अविरुद्धो, तं तुँक्मे फाँसुएसणिंकं जवणमेत्तं मुंजमाणा निवाणफळ-साहगा भविस्सह । ततो भणति—इक्भपुत्त ! कहमहं इहगए फासुएसणिंकं आहारिस्सा-सि ! दहधममेण भणिओ—कुमार ! तुब्भे साहुभूया, अहं अज्ञप्पभिइ तुब्भं सीसो इह अणवज्ञेणं पाण-भोयणेणं वेयावश्चं करिस्सं, कुणह मे विसग्गं । तओ सिवकुमारेण ५ भणिओ—तुमं सि जिणवयणविसारतो कप्पा-ऽकप्पविहिण्णू, तं जइ 'मया अवस्ताभोत्तवं' मझसी तो छहस्त भत्तस्स आयंबिलं पारणं होउ । 'तह' ति दहधममेण पिंसुयं । सो य से बंध-मोक्सकहं कहेइ । पारणगकाले य जहामणियं भत्त-पाणसुवणित ।

तम्सेवं [ सिर्वेकुमारस्स ] अंतेउरमञ्ज्ञगयस्स सारयगगणदेसस्सेव विमलसहाबस्स अपरिविडयधिन्मयववसायस्स दुवालम बासाणि विर्यकंताणि । तओ ममाहीए कयदेहप-10 रिकाओ बंभलोगे कप्पे इंदममाणो देवो जाओ । जारिसी य बंभस्य देवरण्णो जुई तारिसी तस्म वि आसि । एस दमसागरोवर्मंपरिकखण्ण चुओ तो मत्तमे दिवसे उसभ-दत्तस्स इब्भस्स धारणीं पुत्तो भविस्सति । एएण तवतेएण जुईसंपदा "रिसि ति ॥

ैं!वं च भयवओ सोऊण वयणं अणाढिओ जबुदीवाहिवई देवो परमपरितोसिवय-सियहिययकमलो उद्विओ, तिवैइं वंदिऊण, अप्फोडेऊण, महुरेण महेण भणति 'अहो !15 मम कुलं उत्तमं' ति ॥

तस्स य कुलपसंसावयणं सोऊण **सेणिओ रा**या पुच्छड्र—भयवं! एस देवी सकुलपसंसणं कुणइ केण कारणेणं <sup>१</sup> ति । भगवया भणियं. सुणाहि—

#### अणाढियदेवस्सुप्पत्ती

इहेव नयरे गुत्तिमई नाम इँटेमपुत्तो आसि । तस्स दुवे पुत्ता, उसभदत्तो जिण-20 दासो य । तत्थ जेहो सीलवं, कणिहो पुण जिणदासो मज्ज-वेम-जूयप्पसंगी । उसभद-त्रेण सयणविदितं काऊण परिचत्तो 'अभाया अज्ञप्पभिइं में ति । सो अन्नया बलवइणा ज्यकारेण सह रममाणो कायं विसंवायंतेण आडहेण आहओ । उसभदत्तो सयणेणाँऽणु-णीतो—जिणदासं वसणदोसदूसियं परित्तायसु, तओ जमभागी भविस्ससु ति । सो गतो तस्स समीवं । तेण य तत्वत्येण भणितो—अविणीर्थस्स मे अज्ञ । समसु, परलोगपद्वियस्स 25 उवएसमहातो होहि ति । उसभदत्तेण आसासिओ—जिणदास ! मा विसायं वच, अहं तह जत्तं करिस्सं जहा जीवसि । सो भणाई—'न मे जीवियलोभो, भन्तं पचक्याइस्स' ति कए

१ °स्मस्साह° उ २ ॥ २ गो ३ उ २ विनाऽन्यत्र— 'आहेतुं ता क ३। 'आरथ तं ली ३॥ ३ नुउहो ली ३॥ ४ °सुयं ए° क ३॥ ५ उ २ विनाऽन्यत्र— 'जामित्तं भुंजह, निब्बा' ली० य०॥ ६ कुण मे कम० उ०॥ ७ °स्सं भोत्तकं ति मकेसी उ २ ॥ ८ विह्कं उ २ ॥ ० 'याक' ली ३ ॥ १० 'मकालपरि' उ २ ॥ ११ 'पु भा-रियाए पु' उ २ ॥ १२ पुयं उ २ ॥ १३ 'वितिं क्विंदिकण कस० उ २ ॥ १४ 'वो कुल' उ २ ॥ १५ हुकमो का ७ स ॥ १६ जायं क ३ ॥ १७ 'णऽणु' हा०॥ १८ 'यायं मे ली ३ ॥ १९ 'हू अक्कां क में ७ २ ॥

कोष्ठान्तर्गतोऽयं पाठः टिप्पनकमन्तःप्रविद्यमाभाति ॥

व० हिं• ४

निबंधे वोसट्टारंभपरिग्गहो विहीए आराहियपैइन्नो कालं काऊण जंबुद्दीवाहिवई जातो । 'जेट्टस्स मे भाउगस्स चरमकेवली पुत्तो भविस्सइ'तिं बुद्धीए कुलप्पसंसणं काऊण गतो ति ॥

विज्ञुमालीदेवे य गते देवीओ पसन्नचंदं केविं पुच्छंति—भयवं! अम्ह इओ विज्ञुमालिणा देवेण विज्ञताणं होज्ञ पुणो समागमो ! ति । तेण भणियाओ—'तुन्भे 5 इहेव नयरे वेसमण-धणद-कुबेर-सागरदत्ताणं इन्भाणं धूयाओ भविस्सह, तत्थ भे एतेण य देवेण मणुस्सभूएण सह समागमो भविस्सइ, सह तेण य संजममणुपालेऊण गैविज्ञेसु देवा भविस्सहंति बागरिए बंदिऊण गयाओ ।।

## बसुदेवचरियउप्पत्ती

तविभूइं च से सेणिओ राया सोऊण पुच्छइ—भयवं! केवइया जीवा तवं इहं 10 काऊण नव्भव एव फलमणुभविस्स ?, परभवे वा केवइया सुकयफलं? ति । भयवया भणिओ—'इहलोगफलतविस्सणो धिम्मिल्लाइणो अणेगेऽइकंता, परलोगे सुर-मणुयसुहं तवमोल्लकीयं ओसिपिणिकाले वसुदेवाइं नि भणिए समुप्तन्नकोऊहलो पणतो पुच्छति— कहं भयवं! वसुदेवेण सम्मत्तं लद्धं ? कहं वा तवो चिन्नो ? कहं नस्स फलं सुर-नरेसु पंत्तं ? ति कहेह । ततो भगवया सेणियस्म रण्णो सबन्नुसग्गेण वसुदेवचरियं कहियं।

15 तं च पयाणुसारीहिं अणगारेहिं अभयाईहि य धारियं। ततो धम्म-अत्थ-काम-मोर्क्खे उबदंसयंतेहिं कहियं जहाधरियं अज्ञ वि धरइ ति ॥



१ प्यक्तो (को) कम० उर विना॥ २ कि तुद्वीए उर॥ ३ प्स्सं ति प शा० विना॥ ४ श्रादी अजेगा अड् उर॥ ५ भुक्तं उर॥ ६ व्क्लोई उववंसियं तेई उर विना॥ ७ व्ही सम्मक्ता उर्॥



ततो भयवं सेणियस्स रन्नो सवण्णुर्मग्गेण धर्मिमैंहाचेरियं कहेउमारद्धो । तं ताव तुमं पि अवहिओ मुहत्तागं निसामेहि त्ति— धर्मिमृहाचरियं

अत्थ कुसगगपुरं नाम नयरं बहु दिवसवन्नणिजं। नत्थ य जियस<sup>3</sup>सू नाम राया। तस्स य देवी धारिणी नाम। तत्थ य नयरे अन्नकुडं बिजणमणोरह पत्थणिजं वित्थिण्णविहवसारो, 5 धण-सील-गुण-सुएहि य सकम्मवित्थारियिकत्ती, सुरिद्सारमरिमरू बिवह वो सुरिंद दत्तो नाम सत्थवाहो। तस्स य भजा कुलाणुरू वसरिसी धम्म-मीलसपण्णा नामअं। सुभद्दा नाम। तीसे य किल उउकाल विसेसेण गब्भो संभूओ। कमेण य से दोहलो जातो—सष्टभूतेमु अभयप्पयाणेणं, धम्मियर्कणेण वन्लल्ला, दीणाणुकंपया बहुनरो य दाणपसगो।

ततो सो नवण्हं मासाणं बहुपिडपुण्णाणं अद्धष्टमाण य राइंदियाणं विनीक्तंताणं जातो। 10 णामधेयं च से कयं. जं से भाऊए धम्मे दोहलो जातो तेण होतु 'धिम्मिह्नो' ति । ततो पंचधावीपिरिगाहिओ सुहंमुहेणं बिह्नुओ। कालेण य लेहाइयासु गणियप्पहाणासु सउणक्यप- जवसाणासु बावत्तरीसु कलासु अभिगमो णेण कतो।

उवारहंतनवजोबणस्य य से अस्मापिजेहिं कुल-सीलसरिसाणुरूवा तस्मि चेव नयरे धणवसुस्स सत्थवाहस्स अर्जाएं धणदत्ताए धूया निर्धैयमेहुणया जसमती नाम दारिया 15 सिरी विव पउमरहिया, सिरिसमाणवेसा । तीसे सह कछाणं से वत्तं । ततो माणुस्सयभो-गरइपरम्मुहो सत्थैगेहणरत्तिहयओ कमेणं कालं गमेइ ।

ततो अञ्जया कयाइ सस्सू से धूयदंसणत्यं सुयाघरमागया । सम्माणिया य घरसामिणा विह्वाणुरूवेणं संबंधसरिसेणं उवयारेण । अइगया य धूयं दट्टूण, पुन्छिया अ णाए सरी-रादिकुसछं । तीए वि धैंगतविणीयलज्जोणयमुहीए लोगधम्मउवभोगवज्जं सबं जहाभूयं 20 कहियं । तं जहा—

१ °मएण ही १॥२ °चालियं शा०॥३ °चू रा° उर विना॥४ °रे इब्सकुर्द्धुं ली १॥५ °आविष्ट् उर विना॥ ६ °जणो व° सं० उर ॥७ मात्यो शा०॥ ८ °ण संव° उर ॥९ °ऊणं कुछ° उर ॥ १० °जाए धूया उर विना॥११ नियकप्पेशुणया शा०॥१२ °स्थाराहण° उर विना॥१३ °द्धुं, पु° उर ॥१४ पगतिवि° उर॥

<sup>\*</sup> सर्वेष्वादर्शेषु क्रचिद् "धम्मिल" क्रचिच "धम्मिल" इति पाठो दश्यते । असाभिस्तु सर्वेत्र प्रसिद्धः "धम्मिल" इत्येव पाठ उपन्यस्तः ॥

पाँसि केप्पि चउरंसिये रेवाय(प)यपुण्णियं, सेडियं च गेण्हेप्पि ससिप्पभवण्णियं। मइं सुयं पि एक्किस्रियं सयणि निवण्णियं, सबर्ति घोसेइ समाणसवण्णियं।।

विद्या पर एकालय स्वाज निवाज्य स्वात पास इस्माजस्याज्य ।।

वित्र सा एयं सोऊण आसुरुत्ता रुट्टा कुविया चंढिकिया मिसिमिसेमाणी इत्यीसहाववच्छल्लयाए पुत्तिसिणेहेण य माऊए से सगास गंतूण सबं साहिउं पयत्ता । जहाभूयत्यं तं

5सोऊण से माया आकंषियसरीर-हियया बाह्सुपप्प्यच्छी णिरुत्तरा तुण्हिका ठिया ।
पच्छा य णाए ससवहं पत्तियाविया। ततो सा तं धूयं आसासिऊण अप्पणा नियघरं गया ।

माया व से पँइणो मूळं गंतूण सबं जहाभूयं परिकहेह । तेण यं भणिया—अजाणुर !

जाव बालो विज्ञासु य अणुरत्तबुद्धी णणु ताव ते हरिसाइयद्धं, किं विसायं बच्चसि ? ।
अहिणवसिक्तिया विज्ञा अगुणिज्ञंती णेहरहिओ विव पईवो विणासं वच्चइ, तं मा

10 अयाणुगा होही । जाव बालो ताव विज्ञाउ गुणेउ । तीए पुत्तवच्छलाए भणियं—किं वा
अइबहुएणं पढिएणं ?, माणुस्सयसुहं अणुभवउ । 'उवमोगरइवियक्खणो होउ' ति चिंतेऊण
पद्दणा वारिज्ञंतीए वि ललियगोद्दीए पवेसिओ । सो य अम्मा-पिउसलावो धाईते से सबो

कहिओ । तओ सो गोहियजणसहिओ जजाण-काणण-सभा-वणंतरेस विन्नाण-नाणाइसएस

#### 15 वसंततिलयागणिवाप संगो

अण्णोण्यमतिसयंतो बहुं काळं गमेइ।

इओ य सो सत्तुद्दमणो राया केणइ कालेण वसंतमेणागणियाध्याए वसंतित्त्वयाए पढमं नद्दविहिदंसणं पेच्छिडकामो गोडियजणमहत्तरण भणइ—वसंतित्वयाए नद्दविहिदंमणं पेच्छिडकामो गोडियजणमहत्तरण भणइ—वसंतित्वयाए नद्दविहिदंमणं किले हिदं स्वाप्त हित्र स्वाप्त हित्र स्वाप्त हित्र स्वाप्त हित्र स्वाप्त हित्र स्वाप्त हित्र स्वाप्त अविद्या व्याप्त विक्रो । ततो तिम्म मणोर्दहदंसणीए 20 नद्दपसत्य भूमिभाए केयछायणणिसंगाराभरणविछासावेसमहुरभणियणदृपसत्यं, सत्थोवं विद्वप्यनिक्सें न वण्णपरियदृयं हत्यभं मुहामुहं, विद्वाप्त न्याप्त संचारण जुत्तं, पसत्य नाइ-अवस्थुअं, हत्थकरणस्वारणिवहविहत्तं, तंती-सर्र-ताळ-गीयसद्द सम्मीसं सा पणिया वसंत-तिछ्या । तिहं च दिवसमाणे णहावसाणे णिष्य संवपासणिएहिं 'अहो !!! विम्ह वं ति सहसा उक्कुहं । रण्णा य पुच्छिओ—धिमार्खें ! केणं पगारेणं णिष्ठयं ? ति । तेण य 25 णदृगुणेण (प्रंथाप्रं—७००) पसंसिक्षण विभविओ—देव ! सुरवहूणदृसमाणं णिष्ठय ति । रे कष्य व १ विना । १ पयणो हे०॥ ५ अजाणण् का ३॥ ६ व २ विनाऽन्यत्र—विश्वे द क क ३ गो ३। विद्य द की ३॥ ७ य रिवशाय शाला ८ विश्व स्व व । ९ कमस्वक्त व २ ॥ १० व्यादि व व । १ १ व स्व विवा । १० व्यादि व । १ १ व स्व व व । १ व स्व स्व व । १० व्यादि व । १० व । १०

पार्वे करमियता (स्थापियता) चतुरिक्षको (पश्चिको) रेवापमःपूर्णिकाम् (²),
सेटिकां च गृहीत्वा शांशप्रमवर्णिकाम् ।
सां सुप्ताम् एकाकिनी शयने निर्वेष्णे अपि,
सर्वेरात्रि घोषयति स्वमानसवर्णितम् (समान-सवर्णिकम् ) ॥ इति च्छाया ॥

क्तो राइणा पैरितुद्वेण रासाणुरूरेणं पूआधिसकारेणं संपूर्या वसंतितिक्या विसक्तिआ 'सयं भवणं वस्तु' ति ।

तीए धर्मिक्षो सिवणओवयारं विष्णविक्रणं पवक्षणे आरुहाविक्रो, अप्पणा वि य आरुहा, गतो य तीए घरं। तओ सो तीए हसिय-भणिय-गीय-दैभिय-कलागुणविसेसेसु य कलागुणे अणुभवमाणो, नवजोवणगुणे य सोवयारे अणुभवमाणो अहकंतं पि कालं न याणह। 5 ततो से अन्मा-पियरो नियगवेडीए हन्थे पहिद्यस अद्भाहस्स वसंतित्त्वमामाजए विस-कालि। ततो से अणेगपुत्रपुरिससमर्ज्ञियविष्ठो कुढुंबसारो तस्स भवियवयाए सुक्र-सण्ह-वालुयासुही विव विष्णंतो चेव ओसरिओ।

### सुरिंददत्त-सुभद्दाणं परितावगब्भो आलावो

ततो सा पुत्तवच्छला अम्मया दीहं निस्सिमिङण 'हा पुत्त । हा पुत्त !' विलिक्ता 10 परण्णा । सत्थवाहेण भणिया—पुत्तवच्छले ! किमिदाणि रोवसि ?, ममं तदा न सुणेसि भण्णमाणी । ततो सा रुवंती भणह—मया पुत्तवच्छल्अइन्तिहिययाण न नायं, अहो ! मे वंचिओ अप्पा। तओ तेण भणिया—अइ पुत्तवच्छले । उज्ज्ञा सि, तओ तणर्भारयं गहे- कण पिलतं अभिगम्मइ, मा सत्तपस्त । अप्पणा चेव य ते कओ दोसो. जहा तेण कोंक- णएण वंभणपण कयं । ततो तीए मंलतं—िकं वा कोंकणएण वंभणेण कयं ? । ततो तेण 15 लिवआ, सुणसु—

#### सकयकम्मविवागे कोंक्णयबम्भणकहा

अस्य मगहा नाम जणवओ । तस्संतिण पलासगामो नाम गामो । तस्य कोंकणओ नाम बंभणो परिवसति । तेण य खेनवभासे समिरुक्तवो रोविओ । तस्य य तेण देवया ठिवया । सो य बभणो वरिसे विस्से तिम्म देवयाए रुक्त्वमूले बंभण-किवण-वणीमराणं 20 पभूयमन-पाण देइ, छगलं च निवेदेति । एव च मो कालेण बहुण्ण कालगतो । ततो गिद्ध-गढित-मुच्छित-अञ्झोववण्णो तबस्तियाए य तिरिक्तवजोणियनिवस्तियाउओ अप्पणो चेव घरे छगलियापुत्तो जातो ।

ततो केणइ कालंतरेण तस्स पुत्तेहिं 'अम्हाणं उवरओ ताओ' ति काऊणं भोयणं सध्या-वियं। ततो ते मित्त-बंधवसिंह्या उवाइउं जंइउं गया। छगलो वि य मंडेउं तत्थेव नीओ। 25 गंध-पुष्फ-मछ-पूराविसेसेण य अविया देवया। घरमहत्तरएहि य भणियं—छगल्अते उव-णिज्ज । ततो तस्तैं पुत्तो देवयदिण्णो णाम छगल्यं आणेडं यतो । सो य तं गल्लप बंधिऊणे वेवयंतं आणेइ।

१ परमपुद्वे° उर विना॥ २ °रिसिय° ली ३ ॥ ३ पयदि° डे० ॥ ४ अहुस° डे० उर ॥ ५ °जिस्सो दि° छ १ ॥ ६ मारं ग° उर विना ॥ ७ °मणेण ली ३ शा० ॥ ८ विसक्तस्यो शा० ॥ ९ जिस्से चर॥ १० °स्स देव° उर विना ॥ ११ °ण बुख्युयंतं शा० विना ॥

तेण य समएणं समणा समियपाना साहुजोर्गगदेसभाए हन्स्वाभासे नीसमंति । सो य तेण पएसेण आणिज्ञह् । ततो अइसयसमानण्णेणं तत्थ साहुणा भणिओ—

सयमेव य रुक्ख रोविए, अप्पणियाए विति कारिया। उवाइयलद्भया य से, किं छगला! 'वे बि' ति वाससे ?।।

5 तं च साहुणो वयणं तस्स पुत्तेण सुँयं। सो य छगछओ तुण्हिको ठितो । ततो से पुत्तो साहुसगासे उवगंतूण भणिति—िकं भयवं! तुब्भेहिं एस छगछओ भणितो जेण तुण्हिको ठितो ?। ततो तेण साहुणा अणिठयवयणपरमत्थेण भणिओ—देवाणुष्पिया! एस छगछओ तुब्भं पिया भवति। एय तुब्भं साहिति—अहं ते पिया, मा मं मारेह ति। तुब्भे न परियच्छह। ततो तेण बंभणपुत्तेण साहू भण्णितं —िकहं पुण अम्हेहिं पत्तियहं ? 10 जहा 'एस अम्हं पिया भवति' ति। ततो सो साहू पुष्ठवुत्तंनं साहइ, सहेवयं सकारणं साभिण्णाणं से परिकहेइ।

ततो से पुत्तो तहरिसाविओ पायवडिउद्विओ य, तेसि भाउयाण सबं जर्हाभूअत्थं माहइ। ततो ते परमिवम्हयममावण्णा साहुणो पायमूलं गंतूण वंदित्ता. मित्त-वंधव-सयण-परियण-सिहया सब्वे सवेगसमावण्णा सीलवयाइ चेत्तूण छगलयं च सघराइं गया। छगलओ वि 15 साहुपसाएण मुक्को। ताणं चिय तैप्पिभइं अरहंतदेवया, साहुणो य दक्खिणेया।।

तं एयं जहा तेणं कोंकणयां भेणेणं सर्यकयकम्मविवागजणियं दुक्खं संसारो य संपत्ती, एवं तुमए विं अप्पणो पुत्तो सयमेव संसारमहाकडिल्ले छुढो ॥

नतो तीए बाहभरंतनयणाए सगगगमंठाए महयादुक्ख-सोगाभिर्भूयाए भण्णति—न मए नायं, जहा वसुभूर्थस्म बंभणस्स पज्जतो भविम्मइ ति । ततो गेहबङ्णा भणिया— 20 को वा वसुभूर्थस्स बंभणस्स पज्जतो ति १। ततो सा भणइ—सुणसु अज्जउत्त !—

### चिंतियत्थविवजासे वसुभूईवंभणक्लाणयं

ते णं काले णं ते ण समए णं नंदपुरं नाम नयरं। तत्थ वसुभूई नाम बंभणो अज्ञान बओ परिवसइ। भज्ञा य से जन्नदत्ता नाम। तीसे य दो पुत्तभंडाणि—सोमसम्मो पुत्तो. धूया य से सोमसम्मा। रोहिणी य से गावी। सो य बंभणो दरिहो। तस्स य 25 इक्केण धम्ममइणा गिहिणा खेत्तनियत्तणं दिण्णेह्यं। तेण य तिहं साली हत्तो। रोवेडण य पुत्तं संदिसइ—पुत्त! अहं नयर गच्छामि, बंदग्गहणं भविस्सइ। तत्थ किंचि साहुपु-रिसं दब्दनिमित्तं पत्थेमि। तुमं पुण एयम्स सोहणं परिरक्खणं करेज्ञासि। ततो एएणं घण्णेणं, जं च आणेहामि, तेण तुब्भं सोमर्संम्माए य विवाहधम्मो <sup>१६</sup>कीरिहि ति। रोहिणी य वियाइस्सइ ति। एवं विदत्ता गनो सो।

१°मो दं° उ२॥२अयस° क ३ गो ३॥ ३ सुणियं शा०॥ ४ °ण्णित्ति ही ३॥ ५ °ह भण उ२ विना ॥६ °हाबुत्तं सा° उ२॥७ तयप्प° उ२॥८ °भतेणं ही ३॥९ °रो त सं° शा०॥१० वि अह्उ-खुयाणु अप्प° उ२॥११ °भूताणु हो ३॥१२ °भूहस्स उ२॥१३ गिह्र° ही ३॥१४ °भूह्बं° उ२॥ १५ °सम्मयाणु गो ३ क ३॥१६ कीरह स्ति उ२ विना॥

तत्थ य अश्रया कयाइ नडो आगतो । सो य तस्स पुत्तो नडसंसग्गीए नडो जातो । धूया य से बंठेण पडिवण्णा गुविणी जाया । रोहिणीएँ वि वक्कंनगँहाए गब्भो पडिओ खेत्तसाली वि अक्कमिऊणं असोहिज्यंता तणा जाया । सो वि यै बंभणो अकयपुत्रयाए रित्तओ चेव आगओ सालिखेत्तस्स रोहिणीए य आसाए । बंभणी य दीणवयणा परि-तप्पंती अच्छइ । बंभणेण घरं पविद्वेण दिट्टा । सा अब्सुद्विया, दिण्णासण-पायसोएण 5 पुच्छिया बंभणी—कीस दुम्भण ? ति । ततो ताए नीमसिऊण जहाभूयत्थो परिकहिओ । ततो णेण विसण्णहियएण बंभणी भणिया—पिच्छसु कयंतस्स परतत्तीतत्तिहस्स, अम्हं च भवियवयाए अण्णहा चिंतिया अत्था अण्णहा परिणामिया ।

'साली कत्तो तणो जातो, **रोहिणी** न वियाइया । सोमसम्मो नडो जाओ. सोमसम्मा वि गब्भिणी ॥'

10

ततो सो एवं भणिकण सुबहुयाणि य चितेकण ठितो नुण्हिको ॥

एवं मए वि अत्था अण्णहा चितिया अण्णहा होर्ये ति-जहा वमुभूइवंभणस्म ॥
ततो सा गहवइणा भिणया—भहे । पुष्ठकयाणं निययाणं करमण सुभा-ऽसुभफलविवागो
होति । ततो सो गहवती पुत्तविओगमोगसंतत्तिह्यओ कालगता । माया वि य पुत्तविओयदुहृदिया पृद्रमरणेण य बिलययरं मोयदुक्त्वस्तत्तिह्यया पृद्रमग्गगामिणी जाया ।

जसमई वि घरं विकेडण कुलहरं गया । सवाभरणाणि य पडलण काऊण णियदासचे-डीए हत्थे सेयर्बत्थपच्छादिते गणियाघरं विसजंड । दिष्टा य ते वसंतसेणाण । पुच्छिया य णाण दासचेडी—'ए । किमेयं " ति । तीण भणियं—धिमिह्नस्स भजाए पेसियं । तीतो ताए विचितियं—एत्तिओ धिमाह्नस्म घरमारो ति । 'किं मे आभरणेणं " ति दासचेडी भणइ—वर्षं, तहेव धिमाह्नस्मेव भजाते घर । ततो अंगपिडयारेण पह्नवएणं धिमाह्नस्स 20 विचैपिरिक्खयनिमित्तं, पिउमाडविपत्तिकारणं, घरविक्कयं, जसमईए कुलघरगमण, आभर-णपेसणं च वंसत्तिलयाए सिद्धं । पैच्छा धिमाह्नेण सुयं ।

#### वसंतसेणाए वसंततिलयासण्णवणं

तओ अन्नया कयाइ गणियामाया वसंतितिलयं भणइ—पुत्ति! निष्फलं दुमं पिक्वणो वि परिचयंति, परिसुके य नइ-दह-नलायादी हंस-चक्कवायष्पिभयंओ सउणगणा परिचयंति, 25 किं पुण अम्हाणं गणियाणं निर्देवेणं पुरिसेणं १। ता एम धिम्मिल्लो खीणविहवो जातो परिचइज्जउ ति । ततो तीए लिवयं— अंबो! मम अत्थेण न कर्जा. तिम्म गुणाणुगतो

१ °ए च उ° क ३ मो ३ उ २ ॥ २ °मब्साणु उ २ ॥ ३ या णं ख° डं० ॥ ४ हूय शा० ॥ ५ °भविवामा होंति क्ति शा० ॥ ६ °वसणप ॰ ही ३ ॥ ७ ॰ डी 'किं ॰ ही ३ उ २ ॥ ८ ताहे ताए ही ३ । तसो तीए मो इ ॥ ९ ॰ च णेहि ध° उ २ ॥ १० क ३ डे० विनाऽन्यत्र— चित्तपरिक्खयनि ॰ ही० य० मो ३ । चित्तपरिक्खणनि ॰ ड० ॥ ११ एत्तो ध° ही ३ ॥ १२ °भित्तओं उ २ ॥ १३ निद्धणेणं क ३ ॥ १४ अंब ! क ३ । भस्सो ! उ २ ॥

धिकतरो य सिणेहो में । सेल-काणण-बणसंडमंडियाए पुहचीए एयस्स सरिच्छयं आहमनं में पेच्छामि । किं वा अत्येणं मलसमेणं । अजाउत्तमंतरेण य मा मं किंचि पुणो भणे-आमि, जह ते मए जीवंतीए कजां । एयस्स विष्पओगेणं हसिय-भणिय-रिमय-चंकमिते य से सुमरमाणी न जीविज्ञा हं । एएण य विरिह्याए मम जीविज्ञायं चितेहि ति । गणिया मणह—होड पुत्ति !, अलाहि, भज्य वि य परमो मणोरहो, 'जो तुन्तं पियो सो मन्तं पिययर अति वायाए सकलुसा भणिकण, हियतेण बहुँ नियित्व-कवड-मायाकुसला छिड्डोवा-बाई मगामाणी विहरह ।

ततो य काले वश्वमाणे अण्णया कयाइ वसंत्रतिलया ण्हाया मुद्दपयाया भविता आदंसैणहत्थगया अप्पाणं पसाहेइ । माया य णाए भणिया—अम्मो ! आणिह ताव अलत्तयं

10 ति । ततो सो तीसे निंव्वुसणलत्तओ पणामिओ। ततो सा भण्ड—अम्मो ! किं एस अलत्तओ नीरसो ? । ततो सा भण्ड—पुत्ति ! किं एएण कज्ञं न कीरइ ? । तीए भणिअं—
आमं, अम्मो ! । तओ सो भण्ड—पुत्ति ! जहा एस नीरसो एवमेव धम्मिलो चि, नित्थ
तेण कज्ञं ति । ततो तीए लिवयं—अम्मो ! एएण तुमं न जाणिस किं पि कज्ञं कीरइ ?
ति । [सा भण्ड—] आमं, न याणामि । तीए भणिया—अयाणिए ! एएण वत्ती बलिजाइ,
15 ततो दीवओ बोहिजाइ, मा अयाणिया होह, किह न कज्ञं ? ति । एवं भणिया निरुत्तरवयणा
तुण्हिका ठिया ।

ततो कइवएस दिवसेस गएस सुहासणवरगयाए वसंतित्लयाए पंडुच्छुक्खंडे पीले-ऊण उवणेइ। ताए य गहिया, ग्वाइउं पयत्ता, निर्धं य सि कोइ गसो। ततो सा भणइ—अम्मो! किं एए नीरसा?। ततो तीए लिवयं—जहा एए नीरसा एवमेव धिम्मिली 20वि। ततो तीए भणिया—अम्मो! एएहिं ताव कजं कीरति। [सा भणिति—] किह कीरइ? ति । ततो णाए भणिया—देवकुल-घराईण लिप्पणत्थं चिक्खलो सखोहिजाइ, तत्थ उबओगं वसंति ति। एवं भणिया निरुत्तरवयणा तुण्हिका ठिया।

ततो पुणो वि काले वश्वमाणे तिल्पृलयं सुँज्ञोडियं काऊणं उवद्वाइ। ततो सा तं गहे-ऊण उच्छंगे झोर्डइ, नित्थ एको वि तिलकणओ । तनो मायरं भणइ—अम्मो । नित्य 25 तिला, कीस ते एम तिलप्लओ आणिउ १ ति । निए भणियं—जहा एस पृलओ हैंगोडि-यपप्फोडिओ वि, एवमेव धम्मिलो वि । नित्थ एएण किंचि कज्ञं, ता अलाहि एएणं । ततो सा भणइ—मा एवं भण, अम्मो ! एएहि वि कज्ञं कीरइ (अन्याप्रं—८००)। तीए भणियं—कहं ?। सा भणइ—अग्गिणा डहित्ता खारो कीरइ, ततो वत्थादीणं सोहणनिमित्तं उवउज्ञाइ।

र जीवेंतीए ही ३॥ २ °हूणि निय° उ२॥ ३ °सबह° कसं० उ२॥ ४ निष्कृस° उ२॥ ५ सा पिकार उ२॥ ६ °स्थि एंसि क ३॥ ७ सुजझावि° खं०॥ ८ झावे° ही ३ उ२॥ ९ ततो सा सम्बद्धि बहाउ२॥ १० झावि° उ२ विना॥

ततो एवं भणिए पिंडभणइ—किं तव पुरिसा न भविस्संति ?। वसंतितिलयाए भणिया—अहो तुमं सि कथण्या, जहा वायसा तह ति । ततो तीए लवियं—कहं वायसा कथण्य ? ति । ततो वसंतितलयाए भणिअं—अम्भो ! सुणसु लोईअसुई—क्यायसाय वायसक्खाण्यं

इओ य किर अतीते काले दुवालसवरिसिओ दुभिक्लो आसी । तत्य वायसा मेलयं 5 काऊण अण्णोण्णं भणंति—किं कायसमहेहिं ?, वड्डो छुद्दैमारो उवद्विओ, नत्य जणवएस वायसपिंडियाओ, अण्णं वा तारिसं किंचि न लक्ष्मह उज्झणधिम्मयं, केहियं वचामो ? ति । तत्य बुद्धवायसेहिं भणियं—'समुद्दतडं वचामो तत्य कायंजला अम्हं भायणेजा भवंति, ते अम्हं समुद्दाओ मच्छए उत्तारिकणं दृहिति. अण्णहा नत्यि जीवणोवाँओं संपहारेत्ता गया समुद्दतडं । ततो तुद्दा कायंजला, सागय-उन्भागएण य सम्माणिया, कयं च तेसि पाहुण्णयं । 10 एवं ततो तत्य कायंजला मच्छए उत्तारिता देति । वायसा तत्य सहेण कालं गमेंति ।

तत्तो वेते वारससंवच्छरिए दुन्भिक्ते जणवएस सुभिक्तं जायं। नतो तेहिं वायसेहिं संपहारेता वायससंघाडओ 'जणवयं पलोएह' ति पेसिओ, 'जह सुभिक्तं भिक्तम्ह नो गिमिस्सामो'। मो य संघाडओ अचिरकालस्स उवलद्धी करेना अगगतो। साहित य वायसाणं. जहा—जणवएसं वायसिपिडिआओ सुक्रमाणीओ अच्छंति, उद्वेह, ववामो ति। ततो ते संप-15 हारेंति—किह गंतवं? ति। 'जह आपुच्छामो नित्थ गमणं' एवं परिगणेता कायंजले सहावेता एवं वयासी—भागिणेजा! ववामो। ततो तेहि भणियं—किं गम्मइ?। ततो भणंति— न सक्रमो पइदिवसं तुम्हं श्रिहोभागं पासित्ता अणुद्धिए चेव सूरे। एवं भणिता गया।।

एवमेयं तुमं पि वायसमिनिंगे. जाणामि, धिम्मिह्नसितएण अरथेण उद्ध्या समाणी भणिस 'छड्डेह धिम्मिह्नं' ति । एवं च तीए भणिया लिजियौं तुण्डिका ठिया ।

तनो तीए धुत्तीए अइरागरत्तं वसंतित्तलयं जाणिऊण 'न तीरइ मोएडं' ति परिगणे-ऊण कैंब्बडदेवयानिमित्तं काऊण घरे आणंदो सैंदाविओ। वसंतित्तलयाए य सबो सिहजणो निमंतिओ—गणियाँऔ दारियाओ य। आमंतियाओ य गणियाओ। ततो गंध-धूव-पुष्फ-भत्तेणं जहेसुं घरदेवएसुं पच्छा धम्मिल्लो ण्हाओ पयओ, परमसुईभूओ, सबालंकारभूत्यियसरीरो छहे भोयणमंडवे खज्ज-येज्ज-भोज्ञावसाणे सिजाए (?) सिहयाजणपरिवारिओ वसंतितलयाए 25 सिहओ पाणं अणुभवति।

# धिमिल्लनिवासणं तिर्चिता य

ततो अइपाणपसंगेण अचेयणमूओ जाओ, परिदुब्बलएगवत्थी य नयरबाहिरियाए अ-

१ °इमं सुद्दं शां०॥ २ °ते दुवा° कसं० उ र विना॥ ३ °इग्मा° उ र ॥ ४ बासपिं° ही ३ ॥ ५ ही विनाऽन्यत्र — किंदं विष् उ०। किंदं विश्व के ३ गो १ ॥ ६ °इक्जोिहें ही ३ विना॥ ७ °उ कि सं० उ र ॥ ८ विसे कं ३ ॥ १० °सं जाणामि ही ३ ॥ ११ °अविस्था तु उ र ॥ १२ गो० वा० विनाऽन्यत्र — केवडदे किस० संस० सं० उ र । कडदे हे ही ३ मो० ॥ १३ सजावि॰ उ २ ॥ १४ °यावा॰ उ र ॥

दूरसामंते नेडण छड्डिओ । पाभाइयसीयलेणं वाएणं आसासिओ समाणो पैरिबुद्धो अप्पाणं भूमीए पिंडि में पेच्छइ । तओ य उद्घिओ समाणो चिंतिउमारद्धो—अहो! मुहुत्तंतररमणीयं गणियाहिययं विसमिव विवागफलं. सा नाम तारिसी पीई, सा मधुरया, अणुयत्तणा, पणओवैयारो य सर्वं कैयतवं. अवि य—

उ वेसविखयाण एसी, जाणामि कुलक्समागओ धम्मी । धवलं खणेण काउं, खणेण मसिकुषयं देंति ॥ आसीविसर्स् य भुयं-गमस्स रण्णे य वग्धपोयस्स । मश्रुस्स हुयवहस्स य, वेसाण य को पिओ नाम ? ॥ चोप्पड्ड्ं मसिम-क्लिअं पि रामेंति अत्यलुद्धाओ । सिरिवच्छलंछियंगं, मुहाए विण्डुं पि नेच्छंति ॥ अत्यस्स कए जाओ, वेसाण वि नियमुहाइं अप्पंति । अप्पा जाणं वेसो, परो णु किह वहहो तासि ? ॥

एवं चितिऊण पच्छा गंतुं पयनो । बहुकालेण पुन्नदिहेण मग्गेणं किह् वि निययघरं गतो । सत्य वि अण्णाणयाए दारिन उत्तं पुरिसं पुच्छिति—भाय! कस्स इमं घरं?। तेण लिवयं— 15 कस्स तुमं जाणसि?। [सो भणइ—] धिम्मिहस्स ति । सतो सो पडिभणइ—

> माया सोएण मया, पिया य गणियाघरे वसतस्स । धम्मिलसत्थाहसुय-स्त कामिणो अत्थनासो य ॥

ततो सो तं वयणं सोऊणं वज्जाहओं विव गिरिसिहरपायवो 'धस' ति धरणियले पिछओं। मोहावसाणे य उद्देऊण चितिउं पयत्ती—'पिउ-माउविष्पओगदुक्लियस्स विभवर20 हियस्स का में जीविए आम?' ति हियएणं सामत्थेऊणं नयराओ निग्गओं। जीवपरिषागक्त्यमईओ एकं जिण्णुजाणं नाणादुम-लया-गुच्छ-गुम्मगहणं, विविह्विह्मणादितं, परिसहिय-भग्ग-ओसरियभित्तिपासं मरियविनिच्छियमती नं अइगओ। ततो अयसिकुसुमसन्निकासेणं तिक्खेण असिणा अप्पाणं विवाडेउं पयत्तो। तं च से आउहं देवयाविसेसेण
हत्याओ धरणियले पाहियं। 'न वि सत्थमरणं में' ति चितिऊण बहुए दाहए साहरित्ता
25 अगिंग पविद्वो। सो वि महानदिइहो विव सीयलीभूतो। तत्थ वि न चेव मओ। ततो
तेण विसं खइअं। तं पि य सुकतिणरासी विव हुयवहेण उद्गिगणा से दहुं। पुणरिव
चितेउं पयत्ती—'सत्य-ऽग्गि-विसमक्खणेण निष्य मरणं' ति तहसिहरं विलग्गामि। ततो
ध से अप्पा मुक्को, तूलरासिपडिओ विव उवविद्वो ठिओ। ततो केण वि अविण्णायह्रवेणं
अंवरवायाए मणिओ 'मा साहसं, मा साहसं' ति। ततो दीहं निस्सिसिऊणं 'नित्थ एत्थ
30 विवाओ' सि चितापरो सियायंतो चिद्वइ। एवं च ताव एयं।

१ परिद्व<sup>©</sup> ड० ॥ २ <sup>०</sup>ओ डव<sup>©</sup> ड २ ॥ १ कड्त<sup>©</sup> ड २ ॥ ४ <sup>०</sup>स्स अपूर्व<sup>©</sup> आं० विना ॥ ५ <sup>०</sup>ण य नि<sup>©</sup> छ २ विना ॥

10

20

### वसंततिलयाय पर्ण्णारुहणं

इयरी वि वसंतितिख्या प्रभायकाले उद्विए दिणयरे तेयसा जलंते मएण विष्पमुका स-माणी मायरं भणिति—अन्मो! किहें सो धर्मिमुलो ? ति । तओ तीए लवियं—को तेसिं जुण्णवंठाणमंतगमणं करेइ ? ति. पुत्ति! न याणामि 'किहें गतो' ति । ततो तीए नायं, जहा—'एयनिमित्तं चेवं अउद्यो ऊसचो कतो, तो एतीए एस दोसो' ति चितिकण विमा-5 णिआ संती पहण्णमाकहइ—

> एसो वेणीबंधो, कओ मए घणियसप्पइण्णाए । मोत्तको य पिएणं, मत्तूण य आवयंतेणं ॥

एकं च विदत्ता ववगयगंध-महा-ऽळंकारेंगुणा, णवरं सरीरअणुपालणत्यं सुद्धोदयविच्छ-ळिअंगी कालं गमेइ।

## धम्मिहस्स अगडदत्तमुणिसमागमो

ततो धिमिन्छो वि उद्देडण तहिँ जिण्णुजाणे हिँडिउं पयत्तो । तत्थ य घणपत्तल-विसा-ल-गंभीर-नरुणपत्तपल्लवनिबद्धनिँउरंबभूयस्स, कुसुमभरोनमंतसंचयस्म । भगरमुहरोवगुंजिय-सिहरस्स, वायवसपरुपमाणनवंतपल्लवग्गहत्थस्स असोगवग्पायवस्स हिट्ठा निविद्दं, जिणसा-मणसारिद्दिपरमत्थसब्भावं, बहुगुणेमणंतसुमणं, समणवरगंधहिँथ पेच्छितं । तेण य मिउ-15 महुरपुत्राभिँला(भा)सिणा भणिओ—धिमिलः! अबुहजणो विव किं साहसं करेसि ?।

तो वंदिऊण देविं-द्वंदियं तवगुणागरं साहुं।

बेइ दुहिओ मि भयवं!, पुषि धम्मं अकाऊणं।।

ततो साहुणा लवियं—िक ते दुक्खं ति। [तओ धम्मिह्नेण भणियं—]

जो य न दुक्खं पत्तो, जो य न दुक्खस्स निग्गहसमत्थो। जो य न दुहिए दुहिओ, तस्स न दुक्खं कहेयां।। ति।

ततो साहुणा अणिओ--

अहयं दुक्खं पत्तो, अहयं दुक्खस्स निगाहसमस्थो । अहयं दुक्खसहावो, मज्झ य दुक्खं कहेयवं ॥

ततो तेण भणियं—िकं पुण भयवं ! तुन्भेहिं ममाओ वि अइरित्तं दुन्खं पत्तं १ ति । साहुणा 25 भणियं—आमं । तओ धम्मिहेण जहावत्तमप्पणो सत्तं परिकहियं । ततो साहुणा लवियं— सुणसु धम्मिहः । अणब्रहियओ सह-दुक्खं जारिसं मए अणुभूयं तं ते परिकहेमि ति—अगडदसमुणिणो अप्पकहा

अत्थि पमुद्दयजणसबसारबद्दुविद्दनिप्पज्जमाणसबघण्णनिचओ विज्ञाविणीअविण्णाणणा-

१ व प्स ऊसवो कभो उ०। व एस व्येष्ट्रभो कभो शा०॥ र तो तीए शां० विना॥ ३ रा पाव शा०॥ ४ विकुरंब शां०॥ ५ पुणगणं सवणं सम उ०। पुणमणसुमणं सम शां०॥ ६ क्रिकासि ठी ३॥

णबुद्धी अवंती णाम जणबाओं । तत्य य अमरावहसरिसलीकंविकंविया उज्जेणी ज्ञाम नबरी । तत्य य अणवए पयाणं परिपाडणंसमत्थो, संपुष्णकोस-कोहागारविभवो, बहुसाँहणबाहणो, अणुरत्तमंति-भिषवगो राया जियसन्तु नाम । तस्स य सारही ईस-ऽत्थ-सत्थ-रहजुद्ध-निजुद्ध-तुरगपरिकन्मकुसलो अमोहरहो नाम नामेणं । तस्स य कुलस-5 रिसाणुस्त्वा भाजा जसमती नाम । ताण य अहं पुत्तो अगेंडदत्तो नाम नामेणं ।

ततो ममं भवियवयाँए गुरुययाए य दुक्खाणं वालभावे चेव पिया उवरको। भन्नुमरणदुक्खिया ममं च सोयमाणी माया में सुक्कोटररुक्खो इव वणद्वेण सोयगिगणा अंतो अंतो डज्झइ। तं च तहादुक्खियं सरीरेण परिहायमाणी अभिक्खणं अभिक्खणं च रोवमाणी पासित्ता पुच्छामि—अन्मो। कीस रोवसि? ति। ततो ममं निबंधे कए 10 समाणे कहिउमारद्वा, जहा—एस अमोहप्पहारी नाम रिष्ठे भो, एस ते पिउडवरयमेत्तस्स संतियं सिरिं पत्तो. जह ते पिया जीवंतो, तुमं वा ईस-ऽत्थ-सत्थकुसलो होंतो तो न एस एरिसिसरीए भायणं होंतो, एवं वा सिंघाडग-तिय-चडक-चक्कर-रच्छामुहेसु उवललंतो विहरेज ति. तं एयं पक्करखकुय रहुं पिउडवरमं च ते सुमरमाणी अंतो अतीव डज्झामि। ततो मया माया भणिया—अत्थ अन्मो! अन्हं कोइ वयंसओ अण्णो ईस-ऽत्थ-सत्थ-15 कुसलो?। ततो ताए कहियं—अत्थि कोसंबीए पिउस्स ते परमित्तो 'दहप्पहारि' ति नाम एकलेहसालिओ य, तमई एकं जाणामि। ततो मया माया भणिता—अन्मो! गच्छामि कोसंबिं दहप्पहारिस्स रहियस्स पायमूलं, ईस-ऽत्थकलाओ सिक्खिऊणागच्छामि। ततो तीए महया विमहेणं अब्भणुण्णाओ।

ततो हं गतो, पिबहो य कोसंबिं। तत्थ य मया दहण्पहारी 'ईस-ऽत्थ-सत्थ-रहच20 रियसिक्खाकुसलो आयरिउ ति विणउणएण उवगंतृण पणिसओ। पुच्छिओ अहं तेण—
पुत्त! कओ आगओ सि?। ततो से मया कुलघरादीतो सबो पबंधो, पिउणो य नामधिजं, अत्तणो य आगमणं सबं परिकहियं। ततो अहं तेण पिउणा पुत्तो विव समासासिओ. भणिओ य—वच्छ! अहं ते जहासिक्खियं सबं निरवसेसं सिक्खावेमि ति। मया य विण्णविओ—धन्नो मि. अणुगिहिओ मि ति। ततो सो भणइ—नवरं धितिं करेहि नि।
25 ततो सोहणंसि तिहि-करण-नक्खत्तदिवसमुहुत्ते सउण-कोउण्हिं ईसर्त्थाउवविहो आरंभो कओ। किहुआ सिलागा, गहितो पंचिवहो मुद्दी, जियं पुँण्णागं, लखो मुद्दिवंधो, ठिया य जायलक्खिरण्या, दढण्पहारित्तं च, दुविहे ईस-ऽत्थे पाँहि( ग्रन्थागं—९००) यरो जंतमुके य निष्फण्णो, अण्णेमु य तक्ष्पडण-छेज्ञ-भेज्ञ-जंतफारचरियाविहाणेसु अवधा-रिजविहासु सत्थविहीसु।

१ °लावरूं° शा• ॥ २ °णास° ली ३ ॥ ३ °सासण ° शा० विना ॥ ४ °गस्बद् ° उ २ विना । प्रवसमेऽपि ॥ № °पापु कस्मगुरु ° शां० विना ॥ ६ मधा अणि ° ली ३ उ २ ॥ ७ विर्ति क् ° शां० विना ॥ ८ °एषाड डव ° उ २ विना ॥ ९ प्रणागं ली ३ ॥ १० पढियमे ली ३ ॥

# अगडदत्तस्स सामदत्ताए परिचओ

ततो अहं अण्णया कयाई आयरियगिहरूक्सवाडियाए अइगंत्ण जोगं करेमि । तस्स य गुरुभवणस्स सएउक्सयभवणे एगा वरतरूणी दिवसे दिवसे फल्ल-पत्त-सुमण-पुष्फदामिस्क-वण-लेडुएँहि य मे पहरेइ। ततो तं गुरुसंकाए विज्ञागहणलोभेण य इच्छंतो वि न तत्थ अणुरागं दंसेमि।

ततो कहबएसु दिवसेसु अहकतेसु जोगं करेंतस्स मे तत्थेव हक्खबाडियाए पलंबलंबंतकसण-रसतरपहेंबस्स, कुसुमभरोणिमियअगसालस्स, भमर-महुकरिकुलोबैगिजंतमहुल्खबसहकुहरस्स, रत्तासोयवरपायवस्स हेट्टा साहं वामहत्थेण अवलंबिऊण एगुक्खित्तरुक्खंधिचिद्वितचलणा णवसारभूयं जोवणयं बहंती दिट्टा मे तरुणजुवती । सा य नविसरीससरसकुसुमोवमाणकंचणकुम्मसरिसएहिं चलणएहिं. अइबिट्ममॅचिकेलएणं कयलीखंभसमाणएणं 10
ऊरुजुयलेणं, महानदीपुलिणेसघंसाकारएणं जंघएणं फालियमज्झमज्झंतरचंसुयसिकैंभं बत्यं
नियत्था, हंसायलिसइसिक्सभेणं रसणाकलावएणं, ईसिसंजायमाणरोमराई, कामरह्गुणकरेहिं
उरतडसोभाकरेहिं संबंसथपरिवद्गुमाणेहिं सज्जणमेत्ति व निरंतरेहि य पओहरहिं, पसत्यलक्खणाहिं रोमोविचियाहिं बाहुलेतियाहिं, रत्ततलकोमलेहिं नाइरेहाबहुलेहिं अणुपुँविसुजातंगुलीरक्तनंवनहेहि अगगहत्थेहिं, नाइपलंब-रत्ताधरा, मुजाय-मुद्धै-चाहदंतपंती, रत्तुप्पलप-15
त्मिभगामाए जीहाए, जबुण्णयहांगएणं नासावंसएणं, पसइपमाणैतिरियायतेहिं नीलपलपत्तसच्छहेहिं नयणणहिं, संगयणणं भुमयाजुयलएणं, पंचमिचंदसरिसोबमेणं निहालपट्टएणं, कजल-भमरावलीसिन्नभेणं मिड-विसैय-मुगंधिनीहारिणा सवकुसुमाहिवासिएणं केसहत्थएणं सोभमाणेणं, मबंगोवंगपसत्थ-अवितण्हपेच्छणिजकवा दिट्टा मए ।

वितियं च मे—िक नु एयस्म भवणस्म देवया होज ? उर्दें हु माणुलि ? ति । ततो मए 20 इविरं होंती निज्ञाह्या, नविर नयणा से णिमेसुम्मेस करेति, ततो मए नाया 'न एस देवया, माणुसी एस' ति । पुच्छिया य मे—भहे ! कासि तुमं ? कस्स वा ? कुओ वा एसि ? ति । ततो तीए ईसीसिहसिँयैदीसंतरुवलद्वसुद्धः तंपंतीए वामपायंगुद्वएणं भूमितछं लिहंतीए अहं भणिओ—अज्ञउत्त ! एयर्स्म सएज्ञायभवणस्स गहवइज्ञवस्वद् त्तस्स धूया हं सामदत्ता नाम. दिहो य मया सि बहुसो जोगं करेमाणो, समं च मे हियए पविहो, 25 तीप्पिभइं च अहं मयणसरपहारदूमियहियया रइं अविंदमाणी असरणा तुमं सरणं पवन्ना.

१ °पृहि हियम मे क १॥ २ °छुवंतस्स उर विना॥ ३ °विषेजं ° ठी १। °विरेज्ज ° क १ गो १॥ ४ °मिविकक्सएणं उ०। °मिविक्सछुएणं ठी १ क १ गो १॥ ५ °णसंघस्तका ° क १ गो १॥ ६ °अं निय॰ कसं० शा• विना॥ ४० °साविक्ठ क ० उर॥ ८ ईसिं उर॥ ९ °ल्खा ॰ उर विना॥ १० °पुष्व ॰ उर॥ ११ °द्धार ॰ मो० स• गो १॥ १२ °णातिरेयाऽऽय ॰ उर॥ १३ °वितत्ससु ॰ शा•॥ १४ °दाहो उर॥ १५ °सिकण य पीसं ॰ ठी १। °सियं दीसं ॰ उर॥ १६ °स्स महे बमयम ॰ शा• विना॥ १७ प्रतिषु कवित् सोमदस्स कविष सामदस्त इति पाठान्तरं वृश्वते। असाभित्तु सर्वत्र सामदस्त पाठ बावृतः ॥ १८ ममं च से हिष् ॰ शां० विना॥ १९ तथ्य ॰ उर॥

मा य में समागमं इमं अर्बमण्णेजासि. अवमाणिया दुमें आहं तुह विरहृदुक्खिया खणं पि हुं न समल्या जीवितुं ति। एवं भणमाणी पाएसुँ में पिडिया । ततो मए उद्दावेडण भणियं—सुयणु! णणु एस अविणओ अयसो य. गुरुकुल्पा(वा)से न खमो विणयातिकमो ति। सा य में पुणो भणिति—मिट्टिश्य ! न किर सो कामी वुचह, जो जा य कुले इसिले य पचपायं च रक्खित । मया भणिया—एवमेयं ति, किंतु मम सरीरेण जीविएण सीविया कहवए ताव दिवसे पिडक्खिह, जाव उज्जोणीए गमणोवायं चितेमि । ततो कहें कह वि ससवहं पत्तियाविया गया नियगभवणं । अहमवि तं तीह रूवाइसयं हियएणं वहंतो अणंगपैरिसोसियसरीरो य तं चेव मणेणं वहंतो तीए समागमोवायं चितयंतो कह वि दिवसे गमेमि, गुरुजणलजाए अणायारं गृहेतो अच्छामि ।

10 तओ अण्णया कयाइ गुरुजणाणुन्नाओ सिद्धविज्ञो सिक्खादंसणं काउं रायकुळं गतो । तत्थ य असि-वेडचँगहणं, हत्थिखेळावणं, भमंतचकं, गत्तंतरगयं, वाउर्ळ्यवेयविज्ञ्चयादीयं सिक्खियं सबं जहा पंगयं दाइयं । ततो पेच्छयजणो सबो विन्हाविओ हयहियओ जाओ, मन्त्रं सिक्खागुणे आयरिए य पससित । राया भणइ—'नत्थि किंचि अच्छेरयं ति णेव विन्हितो । भणइ य—किं ते देमि ? त्ति । ततो मया विण्णविओ—सामि ' तुष्भे मम 15 साह्यकारं न देह, किं ते अण्णेण दाणेणं ? ति । ततो भणति—

किं सिक्खिएण तुज्झं ?, मज्झं सिक्कं तु अवहिओ सुणसु । इह चेव अहं नयरे. सिंहंलिसुय नंदणो आसी ॥ सिरिओ दूयाणती, आसविवत्ती य कुलघरविणासो । निग्गमण खाइयाए, जा दुष्पर्हतैष्पणा बोही ॥

20 एवं च बदिता साहि उं पयत्ती ैसी तीतं भवगाहणं । सुणसु देवाणुप्पिया !--

# जियसचुरायपुब्वभवसंबंधो

अत्थि इद्देव कोसंबीण नयरीए हरिसेणो नाम राया । तस्स य अगमहिसी धारणी देवी । तस्स व रण्णो अमबो सुबुद्धी नाम । तस्स य भजा सिंहुछी नाम । तीसे य पुत्ती आणंदो नाम, सो य अहं आसी । तत्थ य मम असुइकम्मोद्ऍणं कुट्टरोगो जातो । ततो 25 तेण रोगेणं संतप्पमाणो अप्पाणं च निंदंतो आडं अणुपालेमि ।

ततो अण्णया केणइ कालेणं जवणिवसयाहिवेणं संपेसिओ दूओ आगतो इमं नयरं। रायकुळं च पविद्वी दूयाणुरूवेणं सक्कारेणं महंतेणं सक्कारिओ। ततो अन्नया कयाइ अन्हं पिउणा सभवणं नेऊण नाम-विभवसरिसं संपूर्ओ, उवविद्वा य आलाव-संकहाहिं राय-

१. वसाणेजा <sup>0</sup> उ०। व्वराणेजा <sup>0</sup> रिशा २ हू कर मो २॥ २ <sup>0</sup>सु निविष्ट उरिना॥ ४ सहिया सा० विना॥ ५ किह किह सा० ॥ ६ <sup>0</sup>पिद्सो <sup>0</sup> कर ३ मो २॥ ७ <sup>0</sup>यसह मो० स० वा० शा०॥ ८ <sup>0</sup>यवेज्यया उरा ९० सिह <sup>0</sup>उरा प्यवस्थेऽपि॥ ११ <sup>0</sup>डचेप्प शा०॥ १२ को सीयं स<sup>0</sup> उरिवा॥ १४ <sup>0</sup>णं तजायरोगो शा०॥

देस-कुसलबद्दमाणीहिं अच्छंति। अहं च णेण नियघरं पविसंतो दिहो। तेण य पुच्छियं— कस्सेस दारओं ?। तातेण भणियं—ममं ति। ततो तेण लवियं—किं इह विसए ओसही नत्थि ? वेजा वा नत्थि ? ति। तातेण भणिओ—अत्थि ओसहीउ, वेजा विं ति. एयस्स पुण मंदभागया अणोसहं चेव भवइ. नत्थि य से उवसमो। ततो तेण लवियं—जो नवसंजा-तजोबणो आसकिसोरो तम्स रुहिरे मुद्वत्तं पैक्सितो अच्छउ। एवं विद्ता गतो सो।

मम पिडणा पुत्तनेहेणं राउठओ आसो मारेऊणं जहामणियं सबं कयं। ततो पच्छा रणणा सुयं, जहा—सुबुद्धिणा आसो मारिओ। तओ राइणा रुद्देणं सारीरो निग्नहो सबकुठस्स आणत्तो। तं च सोऊण अहं खाईए पिडओ पठायमाणो पिण्यबाढं अइगातो। तेण य पण्णवाडसामिणा दिहो, पुच्छिओ य—को तं सि? किहं वा वश्वसि ति कस्स वा तुमं?। ततो से मया सबं जहावत्तं परिकिहियं। नतो हं तेणं साणुकंपेणं घरं 10 नीओ, आवासिओ य अच्छामि पिउ-माउ-सयण-परियणविष्पओगपरितप्पमाणसरीरो।

तत्थ य इरिया-भासासमिता इह-परलोए य निरवकंका फासुयं उंछं गवेपमाणा समणा भगवंतो घरं पविद्वा, पणिमया य तेण घरसामिणा । वंदिया तता मया, धन्मं पुच्छिया । कहिओ य तेहिं धम्मो अहिंसालक्कणो । उवगयं च मे जिणवयणं । ततो तेसिं सगा-साओ सिक्खावया गहिया अणुवया य । गहियाणुवय-सिक्खावओ य कालगतो इह 15 चेव पुरवरीए राया जाओ 'जियसैंन्तु' ति । साहवो य दट्टूण जाई सरिय ति । ततो अहं एत्तियाए सिक्खाए रायसिरिं पनो ।।

अस्ति च देसकाले सपुर-जणबएणं सो राया जियसत्तू विण्णविओ—देवाणुपियस्स पुरे असुयपुत्रं संधिर्च्छेयं, संपयं च टबहरणं परिमोसो य केणइ कओ. तं अरिहंतु णं देवाणुप्पिया! नयरस्स सारक्खणं काउं ति। ततो आणत्तो राइणा नगरारक्खो—सत्तरत्तस्स 20 अब्भंतरे जहा चोरो घेष्पति तहा कुणसु ति। तं च रण्णा भासियं सोऊण मया चितियं—'ऐयं पसत्यं……को मम गमणस्स' ति परिगणेऊणं पुणो वि रण्णो पायवडिउद्विओ विण्णवेमि—जइ देवाणुष्पिया आणवेति, पसादेण वा बट्टंति, ततो अहं सामिस्स पसादेण सत्तरत्तस्स अव्भितरे चोर् सामिपादमूळं उवणेमि। तं च वयणं रीइणा पडिसुयं, अणुम-

### अगडदत्तस्स चोरगहणववसाओ

ततो हं हहमाणसो रण्णो चल्लोसु पणिमङ्गण निगाओ रायकुलाओ । चितियं चै मर्या सत्थनिहिट्टेहि जवाएहि—पाएण दुहपुरिस-तकरा पाणागार-जूयसालासु कुलिरियावण-पंर्हेंग-

र कुल कि शा शा श विश्वित कि श गो शा व सि उरा। १ °रिय आमओ वस विशा श प्रविक्तियों कर कि श गो शा व सि उरा। १ °रिय आमओ वस विशा श प्रविक्तियों कर कि शा श कि तो शा थे कि तो शा थे कि तो शा श कि तो शा थे कि तो शा श कि तो श कि तो शा श कि तो शा श कि तो शा श कि तो श लि तो शा श कि तो श लि तो लि तो श लि तो श लि तो लि तो

परिवायगीवसह-रत्तंबर-बट्ट-कोट्टय-दासीघर-आरामुज्जाण-सभा-पर्वासु सुण्णदेखल-विहारेसु संसिया अच्छंति. तत्थ य चोरा उम्मत्तपरिवायगनाणाविष्ट्रिंगिवेसपरिच्छण्णा, बंभणवे-सभारिणो. विविहसिप्पक्रसला य विगयविसरूवयाए य भमंति । ततो अहं एयाइं ठाणाइं अप्पणा चारपुरिसेहि य मगाविभि चारावेसि । चारावेऊण य उवायकुसली निगाओ । 5 निहाइऊण ईंकओ चेव अहं एकस्स नवहरियेपलवबहसाहसीअलच्छायस्स सहयारपायबस्स हेटा निविद्रो रब्बल-महलबत्थी चोरगहणोपायं चितयंती अच्छामि । नविर य धाउरत्तव-त्यपरिहिओ, एगसाडियाउत्तरासगो, संखखंडियबद्धपरिकरो, तिदंड-कंडिओलइयवामहत्य-संघपदेसी, गणेतियावावडदाहिणकरी. नवरइअकेस-मंसुकम्मी, कि पि मुण्युणायंती तं चैव सहयारपायवच्छायमुवगतो परिद्वायओ । विवित्तभूमिभागे तिदंडयं अवलंबेऊण, अंब-10 पहाबसाइं भंजिकण उवविद्रो । पेच्छामि य णं पदीहरूढणास, उँकुड्यसिरावेडियचळणं, उन्बद्धिरिडियादीहजंघं । आसंकियं च मे हिययं तं दट्टण-तकरजणपावकम्मसूयगाई च से इमाइं जारिसयाई लिंगाई दीसंति, नूणमेस चोरो पावकारि ति। भणइ य ममं---बच्छ! की मि तुमं अधितिबलसंतत्तो ? किनिमित्तं हिंडसि ? कत्तो बासी ? कहिं वा पंचित ! ति । ततो मया तस्म हिययहरणदक्खेण भणिओ-भयवं ! उद्धोणीओ हं परि-15 क्लीणविह्वो हिंडामि ति । ततो तेण परिचत्तहारिणा भणिओ हं-पूत । मा वीहेहिं, अहं ते विडलं अत्थसारं वृत्वयामि । मया भणिओ—अणुगिहीओ मि पिउनिविसेसेहिं वृज्भेहिं ति । जावैयं एवं अण्णमण्णं संख्वामी ताव य लोयसक्खी अदिमणं गती दिणयरो। अद्दर्भता य संझा । तेण य तिदंड (प्रन्याप्रं-१०००) गाउसत्थयं किंद्रुऊण बद्धो परियरो । उद्विओं य भणइ भैमं-अइ! नगरं गच्छामो नि । ततो अहमवि ससंकिओ छेयवैदीप-20 बारेण तमणुगच्छासि । चितियं च मए-एस सो नयरपरिमोर्संओ तकरो ति । पविद्वा मो य नयरं । तस्य य उत्ताणणयणपेच्छणिज्ञं कस्सङ् पुण्णबिसेससिरिस्यगं भवणं । तस्य ब जारासुहेण नहरणेणं संधि छिदिउं पयत्तो सहच्छेदभूसिभागे निविद्वो । सिरिवच्छसं-ष्टाणं च छेत्तृण अइगतो मज्य वि य जणियसंको । णीणिआओ य णेणं णाणाविहसंडसिर-याओं पेहाओं। तत्थ य मं ठवेऊण गतो। ततो चिंतियं च मे-अत्तगमणं से को मि मां 25 णं विणासे मं ति । ताव य सो आगतो जनखेर्उछाओ सत्यिष्टए दरिहपुरिसे घेत्तण । ते य ताओ पेडाउ गेण्हाविया, निर्दाहिया मो नगराओ । भणइ य ममं-पुत्त एत्य जिण्ण-जाणे मुहुत्तागं ताव निदाविणोयं करेसिं, जाव रत्ती गळह तीव गमिस्सामि ति । मतो

१ °गवेसहरस्वहवह° उर विना॥ २ °वासुण्ण क ३ उर ॥ २ °मि चारावे जण है। ० य० विना॥ ४ इखानो कसं ० उ० विना॥ ५ °यपस्तलपक्क उर ॥ २ °मि जाणपदी उर विना॥ ७ द्वाहुद्व उर विना॥ ९ कसो तुमं क १ । कसो तुमं नो ३ उर ॥ १० °व य प् को १ ॥ ११ ममं भणह य, पुण्डिति, वच्छ ! उर विना॥ ९ कसो तुमं क १ । कसो तुमं नो ३ उर ॥ १० °व य प् को १ ॥ ११ ममं, नगरं सहग उर ॥ १२ °दिय प उर विना॥ १३ °सेनी । पूर्व पिव उर विना॥ १४ °सेसि मं ति छो ० विना॥ १५ निहाह ० उर विना॥ १६ °रेम छो ० । देमी छ०॥ १७ सको ग उर ॥

मया लिवयं—तात! एवं करेमी । ततो णे एकपासं अइकंता । ततो तेहिं पुरिसेहिं टिवयाउ पेडाउ, निहाबसं च उवगया । सो य अहं च सेजें अच्छिरिऊण अलियसइयं काऊण अच्छामि ।

ततो अहं सहरं उट्टेडण अवकंतो रुक्खसंछण्णो अच्छामि। तेण य निहावसगए जाणिडण वीसंभघाइणा निग्धणिहयण्ण ते पुरिसा मारिया। तो पच्छा मज्म समीवमा-5 गतो, ममं रैत्तच्छयकुसुमपत्तमत्थरे अपेच्छमाणो मग्गिउं पयत्तो। ततो मया नरुगहण-साहपच्छाइअसरीरेण पहाइडण सिग्धयाण चक्खुं हरिडण मम अहिवढंतो अंसदेसे असिणा आहतो। ततो मो अद्धन्छिण्णसरीरो दृढण्पहारीकओ पिडओ। पश्चागयसन्नेण य अहं भणितो—यच्छ! मह इमो अमी, एयं च धित्तृण वश्च ममाणस्स पिच्छमभागं. गंतूण सित्जीधरस भित्तभाण महं करेजासि ति. तन्य भूमिधरे मम भगिणी वसइ ताए 10 एयं असि दाएजासि. सा ते भज्जा भविस्मइ, सबद्वस्स य सामी भविस्सिस, अण्णं च तं भूमिधरं. अहं पुण गाढण्पहारो अडकंनजीविओ ति।

ततो अहं असिजिद्धि गहाय मसाणव्भासे सिण्णिबिद्धं संतिज्ञघरं गतो । कतो य में महो । निग्गया य ततो भवणानो भवणवासिणी भवणवणदेवया पेच्छणिज्ञक्ता । सा भणइ—कतो सि नुमं ? ति । ततो मया से असिल्द्धी द्विजो । विसण्णवयण-हिययाए य 15 मोयं निगृहंतीण ससभमं अंतिनीओ मित्जघर, आमण च मे दिश्चं । सुह्वीमत्थोवार्यंचा-रुकुमलो भसिकयं से चित्रय अवलक्तेमि । या य मम अवादरेण कूरहियया सयणिजं रयह । भणह य—ण्ल्य सरीर्ग्यामामं करेमि नि । ततो अह तत्य निदालक्त्वमुवगतो । विकात्तिचाण य अण्णं ठाण गंतृण ठितो पच्छण्ण । निह्हं च सयणिजं पुवजंतजोगस-ज्ञिया निला मा तील पाडिया, चुण्णिया य मा सेजा । सा य हट्ट-सुटुमणमा भण-20 ति—हा! हा । हतो भायघायउ नि । ततो अहं निहा(द्धा)इफण न वालेमु घेनूण भणामि—दासि ! को मं घाण्डं नि ? । ततो मा मम पाएमु पडिया 'सरणागया मि' ति भणित । महिलासहावभयविद्भला मए आमाभिया 'मा भाहि' नि । नतो नं घेनूण रायकुलं गतो । सबं च रण्णो जहावनं परिकहियं । मो य चोरो विवण्णसगरो रेण्णा आइट्टेण णयरजणेण दिट्टो । भगिणी से रायकुलं पवेभिया । जहामिजिह्अं च द्वजायं जणस्म ममझावियं। ततो 25 रेण्णा जणवण्ण य पूइतो हं । ततो पूया-सक्कारलद्धविह्वो क्यजयसहो पुरीए अच्छामि ।

### अगडदत्तस्स सामदत्ताए सद्धिं सदेमगमणं

तनो सामदत्ताए अंगमुम्यूमकारिया दींग्यि संगमकारिया संगमिया नाम । सा य १ °देमो । ततो ण एक्कपास जेमो । नतो ण एक अ० व० शा० विना ॥ २ ० जं रहुऊण ली ३ ॥ ३ सत्तरहुदपत्त शा० ॥ ४ ॰ जाघ ० उ २ । एवनमेऽपि ॥ ५ भूमिगृहे सम उ २ विना ॥ ६ ॰ सेज जिवि उ २ विना ॥ ७ ॰ जीव सव शा० ॥ ८ ॰ ॰ जणहिय ० लो ३ ॥ ९ अयनी शा० ॥ १० ॰ व्याह ॰ ली ३ ॥ ११ उवस्त शा० ॥ १२ राज्यो उ २ विना ॥ १४ राज्यो उ २ विना ॥

ममं वैद्यांतृण भणद् -अज्ञान्त ! मयणसरपहारद्रिमयहिययाए सामदसाए नेवसमाग्रम-बंसग्गीसंभोगसिक्छोदएण आसासेहि सरीरयं. किं बहुणा ? इच्छामहस्रकहोले आसाव-रंगभंगपडरे कामसमुद्दे निबुद्धमाणीए समागमउत्तारणपोतो होहिति असरणयाए सरणं। वतो सा मए करतलसंपुडेणं घेतूण हियए निवोदएणं (?) तीए अग्गहत्ये भणिया—'सुयणु! असाजो हं सदेसं गंतुं ति आणेह सामदत्तं ति भणिया । ततो सा गया, आगता य सामदत्ता । तं च अहं दहण नवपाउसकालकुमुमियकलंबरुक्वो विव कंटेइयसहरोम-कूको जातो । ततो स्वविम्ह्यमयणसरसतत्तिहियएणं धणियं उवगृहिया । सा वि य अणं-वर्कंरतावसोसियसरीरा दहमिव अंगमंगेहिं मे अतिगया । ततो सुरायवतत्तमिव वसहं आसासेंवो तीय विम्हयणीयरूवं पेच्छंतो न तिप्पामि । समासासेऊण सामदत्तं दढ-16 वंश्रणेमीयं, फ्सत्यलक्षणतुरयज्ञैतं, तहत्तं, गमणजोगं, सबोबगरण-पहरणसज्जं रहं क्रेनुण अवगओ । आरुहिया य मे सामदत्ता रहवरं । ततो मे नियगबळद्प्पमसहमाणे गं जणस्स कितिविवरं मन्गतेणं नामतं पगडियं — 'जो भे देवाणुष्पिया! नवियाए माऊए दुद्धं पाउकामो सो मम पुरओ ठाउ ति. एम अहं अगडदत्तो सामं घेतृण ववामि' ति भणिता पत्मिओ उज्जेणि विविहद्वगहियपाहेओ । निर्गया य मो नयरीओ, कतो य मे **3.5 दिसारेवयाणं पणामो, चोइया** तुरया, तुरयवेअ-रहलहुयाए य दृरं गया मो । तत्थ य तुरगवीसामणनिमित्तं एगंते सीयलजलक्यासे [\* आसे \*] वीसमंतो सरीरजवणत्यं आहारं योवं योवं च अहिछसंतो सामदत्ताचित्तरक्यणनिर्मितं । सा वि य सामदत्ता वंधववि-ष्पओगदुहियहियया मम अणुरागेण सोवं निगृहमाणी कह कह वि आहारे आहारेइ। ततो एवं वशामो । पत्ता मो अंतियगामं वृच्छाजणवयस्म । तस्म य गामस्स अदूरसामंते पाणि-🗯 यसमीवे बंधावेऊण तुरए चारेमाणो अच्छामि ।

पिच्छामो य गामसमीवे महंतं जणसमूहं। तओ दुवे पुरिसा आगंतूण मम भणंति— सागयं सामि!, कतो आगमणं? ति, कतो वा गम्मइ? ति। ततो मया लिवयं—कोसं-बीओ आगच्छामि, उज्जेणीं वशामि ति। ते भणंति—अम्हे वि तुन्भेहिं समं वशामो उज्जेणिं जह वमाओ अत्थ। मया भणियं—वश्चहं ति। ततो ते पुणो वि ममं भणंति— 25 सामि! सुणह, इत्थ किर पंथे हन्या मारेति, दिट्ठीविसो मण्पो. दारुणओ वग्यो, अज्जु-णओ चोरसेणावर्ष्ट पंचिहें निर्अंद्रुसएहिं सिद्धं सपरिवुडो सत्थे घाएमाणो अच्छइ ति किह गंतवं? ति। ततो मया भणियं—नवि मम छंदेण वश्वह ति, निर्थं मे पद्दभयं ति। एवं भणिया संता 'जहा आणवेह' ति भणित्रण सबे गमणसज्जा जाया।

१ अवनं उर विना॥ २ अवसं भो० मो ३॥ ३ था हिष्ण निवेदे ऊणं तीप दाः। था तीप उ०॥ ४ समाय शां•॥ ५ कंसुक्ष श्री ३॥ ६ थसरसी शां श्री निना॥ ७ थतं दहूण गम उर ॥ ८ आओ स न उर विना॥ ९ हिसी उर विना॥ १० निस्तुक्ष उर ॥ ११ ते (में) प बां विना॥

इत्यंतरे व तिदंड-कुंडियवगाहत्वो एगो परिवायगो तेसिं पुरिसाण समीवे आगंतूण अणित—पुत्त! कत्व भे गंतवं? ति । तेहिं भणियं—उजीर्णं ति । ततो सो मणह—अहं पि तुन्भेहिं समं तुजीर्णीं ववेजा । तेहिं भणियं—सामि! अणुग्गहो णे, ववेह । ततो से एगं पुरिसं सत्थमहत्तरयं उस्सारेजण भणित—'पुत्त! ममं एगेण भिक्तायरेण देवस्स धूबमुद्धं पंचवीसं दीणारा दिवा' एवं भणिजण घुत्तीए कुडदीनारे तस्स दाइए । ततो सो अस्थमहत्तरओं भणित—भयवं! मा बीहेह, अम्हं बहुतरौं दीणारा अतिथ. जं अम्हं होहिति तं तुब्भं पि होहिति । ततो सो परितुद्दो समाणो आसीसं पउंजिज्ञणं मम सगासं आगंतूण तं चेव सबं परिकहेइ, कैहिता य गतो । ततो चितियं मया—'न सोहणं एएण समं गमणं. निच्छएण एस तक्करो परिवायगो. जत्तं करेयवं, अप्यमाओ य' एवं परि-गणेजण दिवससेसं खवेमि ।

#### अगडदत्तरस अडवीए गमणं

तती सूरत्थमणवेलाए तुरए पाणियं पाएऊणं जोइओ रहबरो । सामदत्ता य कथसरी-रपाणियकजा रहं विलग्गा । ततो में तुरया दुयं विलंबिया । ततो य में अडिविट्षेबयाणं पणामों कतो. विलग्गो रहवरं, संगहिर्या आसरासीओ, चोइया तुरया, पयहिओ रहबरों गंतुं पयत्तो । ततो ते सत्थेहयपुरिसा तेण सह परिवायएणं पभूयगहियभत्त-पाहेजा रहवरं 15 में समँहेंति । समइकंता र्यं तो जणवयं, पविद्वा य मो अडिवि. अप्पसुहाहिं वसहीिंहं वससीणा वश्वामो । पत्ता य मो णाणादुम-लयगहणसंखण्णपायबुहेस एगं गिरिनिटिं । तत्थ में ठिविओ रहवरो रहपरिहिंडणसुहे भूमिभागे । सो वि य मत्थेहजणवञ्जो अप्पणा जिन्हिं विख्यासु रुक्खच्छायासु आवासिओ ।

ततो सो परिवायओ ते भणइ—'पुत्त! अहं भे अज मबेसि पाहुण्णयं करेसि. एत्य 20 य अहवीते गोडल. तत्य मैया प्यागं गच्छंतेण उज्जेणीओ आवंतेण विसारत्तो कओ. ते य मे गोवा परिचिया, तत्थ ववासि. तं तुन्भे अज मा रंधण-पयणं करेज' ति मैंणिडण गतो। तओ मजझण्हदेस-काले पायस-दिह-दुद्धभंडए य विससंजुत्ते काडणं आगतो। ते भणइ—पुत्त! एह, देवसतियं भत्त-पाणं भुंजह। ततो तेहिं मम समीवं एगो पुरिसो पेसि-ओ—सामि! एह, भुंजह ति। ततो मया भणियं—सीसं मे दुक्खइ ति. तुन्भे पुण एयं 25 अण्ण-पाणं मा भुंजेहैं जह मे सुणह। ततो सो पहिसोहिओ। कहियं च णेण तेसिं पुरिसाणं, तस्स य परिवायगस्स। ततो परिवायगो आगंतूण भणित—देवाणुप्पिया! गेण्ह देवकियं सेसं ति। मया मणियं—सिवसं मे ण जीरह ति। तत्तो सो 'महादुँहो अयं'

१ प्रमाभ° क ह गो ३ ॥ २ दाप्रहुउ २ ॥ ३ °रया दी° उ२ ॥ ४ कहेला उ२ ॥ ५ °वाणं उ२ विना ॥ ६ °या सामें रस्तीको शां० ॥ ७ °क्कंति क ३ ॥ ८ यामो ख° कस० उ२ ॥ ९ पस्स् शां० विना ॥ १० ते उ२ विना ॥ ११ °या गंगंग° ठी ३ ॥ १२ माणि उ२ ॥ १३ भक्तपाणं छ० ॥ १४ ° व्हा उमें विं शां० विना ॥

ति चिंतेऊण गतो, तेसि पुरिसाणं सुहासणवरगयाणं तं भत्तमप्पणा एव परिकरबद्धो परि-वेसणं करेह । ततो ते अण्णाणयाए विससजुत्तं भत्त-पाणं सुद्दंसुहेणं उवभुंजंति । ताव य सूरो अवरिदिसं अहिलसइ । ततो ते विसपिरगयसरीरा अचेयणा ठिया । ततो तिदंडक-हाओ असि किहुडण तेसि सीसाइं छिंदिता असिह्त्यो मम मूळं धावमाणो आगतो । 5 मम खंघे असि निसिरंतो मया लेडएणं वंचिऊण खग्गेणं निसिद्दमुद्दिएण रोसेणं आहतो, जहा से ऊरुज्यलो धरेणिवहे पतितो ।

तैतो सो अणइ—पुत्त ! अहं धणपुंजतो (प्रन्थाप्रम्-११००) नाम चोरो, न केणइ छिल्यपुतो. साहु तुमं सि सुपुरिसो एको माऊए जातो ति। पुणो य में संलवह—'वच्छ । एयस्स पह्यस्स पुरिच्छमिल्ले कीलंबे दोण्हं नतीणं मज्जदेसभाए अन्थि महइमहालिया 10 पत्थरसिला. तत्थ भूमिघर, तत्थ मया सुप्पभूयं धणं विदत्त. वच्च. गेण्हसु ति. मम य अगिसकारं करेहिं ति भणिता कालगतो। तनो अहं दाहते साहरित्ता झामेमि. ज्झामेत्ता, हृत्ये पाए य पक्खालेत्ता, रहवरं जोएता पट्टिओ। चितियं च मया—िकं में धणेणं ? ति।

ततो में पंथं समोयारिया त्रया । सामदत्ताए सद्धि वशामि नि । पत्ता य मो णाणा-विहरुक्खगहणं, वृहि-लयाबद्धगुच्छ-गुम्मं, गिरिकंदरनिज्झरोद्गियभूमिभागं, णाणाविहस-15 डणर्डियसदाणुणाइयं, अईवभीसणकरं, भिगारविरसरसियप उरं. कत्थद वग्य-८च्छभह्रघुक-घुरुघरेतमुहुलं, वानर-साहामिएहिं रवमाणसदं, पुकारिय-दंद्याइएण य कण्णसहालभी-सणकरं: पुलिद्वित्तासिएहि य वर्णहि थिविंदएहिं गुलगुलेतवहलं कत्थः महमहस्सभजं-तसहइवणं, कत्यद्र वोच्छिडियसमिति-तंदल-माम-भिष्णप्ययदिया कूरअलिओ य पविद्धतेहभायणे य वहविधपयारे ईत्तवज्वाहणाउ य छिहियाज पासिकण चितियं मया-ह-20 त्यिघोरमयवित्तासियस्स सत्थिहयजणम्म इह विद्वो नृणमासि नि । तत्थ्ऽद्भासे पेच्छंता अडवीए वशामो । पेच्छामि य जहपरिभट्टं एकछेमहंतपलंबवालप्पमेयग प्रओ (?) मगा-ब्सासे ठियं वणहत्थि । तं च व्हुण सामदत्ता भीया । आसासिया य मण सामदत्ता, भणिया य-भीत ! अन्हं रहसहं मीऊण आलड्यकण्णो गेमवसाइट्टो आहाइउकामो अइ-उगायाए य भूमिनिसण्णेणं जहणेण बढ़ो विव दीसद । ततो सो संवेहियगामोंडो. निहा-25 रियच्छिजुयलो विरसं आरसिऊण अमाहत्थेण भूमितलं आहंतृण मम वहाए हवमागतो । ततो भैंए आहाबंतस्म सिम्घयाए अमृदयाए य निर्णि सायगा कुंभीभागिम्म लाइया । तेहि य सो गाइपद्दारदूमियसरीरो खरं आरसिऊण नरुसाहाउ भजेंनो विपलानो । ववगयभ-याए य भणियं सामदत्ताए-गतो सो गयवरो १ ति । मया भणिया-मयण । गतो ति ।

१ अहिवस° की १ ॥ २ °णियठुं क ३ मो ३। °णियकें की २॥ २ तो सो की ३ मो २॥ ४ कारूं ° उ २ बिना ॥ ५ वेश्वियाव शा० ॥ ६ °णाथाह ९ उ २ विना ॥ ७ वोच्छिटितसिम १ शा० ॥ ८ वयू ४० शां० विना ॥ ९ ° छं सहंतं उ २ ॥ १० मे आवन शा० ॥ ११ °णिण वाणा साय ९ उ० ॥ १२ मंजितो ३ २ विना ॥

ततो पिट्टिया मो, गया य थोवंतरं, सुणामि य लोहाकरधम्ममाणधमधमेंतसहं । आसंकिओ णे हिर्येएणं—सप्पेण य भवियद्यं ति । पेच्छामो य पंथम्मि ठियं पुरतो, अंजणपुंजिनगरप्पयासं, निहालियजमळजुयळजीहं, उक्कड-फुड-वियड-कुडिल-कक्खड-वियडफडाडोवकरणदच्छं, तिभागूसियसरीरं, महाभोगं नागं । भीया य सामदत्ता, परिसंठविया य
मे । तुरग-रहसहसंजणियरोसो आहाइओ भुयंगमो । आधावंतस्स य मया आयतजंतेपमु- 5
केणं अर्द्धंयदेणं सभोगं से सिरं घरणियले पाँडियं। तओ तं परलोयपाहुणयं काऊण वश्वामो ।

पेच्छामो य अपरितंतकयंतिविडियदुक्खं, पुरतो पलंबंतकेसरसढं, महस्रविफालियनंगूलं, रत्तुप्पलपत्तिवरित्रहालियग्गजीहं, आभंगुर-कुडिल-तिक्खदाढं, ऊसवियदीहनंगूलं,
अइभीमणकरं वग्धं। अइभीमणं च तं दहूण सामदत्ता अदिहपुवभया भीया थरेहरायमाणसवंगी उिद्यागिचता वग्धं पलोण्ड । भणिया य मे—सुंदरि! मा बीहेह ति । सो वि 10
उच्छरंतो विव आहाइतो बग्धो। तस्स य मे आहावमाणम्स कणवीरपत्तसन्थसफला पंच
वाणा मुहे छुढा। ततो मो तेहिं बाणेहिं गाटप्पहारीकतो विपलाओ।

ततो पुणो य पिच्छर्मांणं णाणाविह्पहरणावरणसंकुलं, न्क्रद्विपडिह श्रेहियरवुम्मीसं विविह्पहरणावरणगहियसञ्चाहं परचलं चं पत्तं । चितियं च मया—एए चोरा अम्हे परि-सुिस उकामा इओ आगच्छिति । ते दहण विविद्देवसधारिणो पकंपमाणस्वस्परिय मममवग् 15 हिं पयत्ता सामदत्ता । भणिया य मया—मा विसाय गच्छाहि, पेच्छ, सुहुत्तंतरे एते पउरचीरे सब जमतिलयं नेमि ति । ततो सा पयइकायरहियया मम वयणेण परिसंठिवया । अहमवि तेहिं स्मंतओ परिवारिओ । मए वि अत्थ-सत्थितिउणत्त्रणेण पद्धयत्त्रणेण य सरप्रहारितत्तासिया भगा समतनो विष्पे लाया । तनो तेसि सेणावती वायामकिष्ठणगत्ती थणुविक हुणपलवदीहवाह जुयलो चोरे आमार्सिनो रहप्पद्दारजोगे भूमिभागे सण्णद्वोविद्धिओ 20 अज्जुणओ नाम । अहमवि तुरए आसासेकण मवाउहपरिहत्थं अप्पाणं काकण वाहिओ में रहचरो ततोहुत्तो । तेण वि य मर्मेहुत्तो पयद्दाविओ तुरओ । तओ सरप्रहकर-चडगर-परंपराहिं अण्णोण्णस्म छिहं मग्गमाणा जुज्ज्ञामो । ततो से अंतरं अलभंतेणं वितियं मए—समत्थो एम चोरो, न एम सक्कइ एवं पराजिणित्ता. एस रहजुज्ज्ञकुसलो अण्णहा छलेषं न तीरह, अत्थसत्थे य भणियं—

''विसेसेण मायाए सत्थेण य इंतबो अप्पणो विवद्वमाणो सत्तु" ति ।

'इमं च एत्य जुत्तं' ति एसा सामद्त्ता सवालंकारविभूसिया रहतुंडे पिरिटिल अहो-बत्या ठायउ. एईए रूवावेसियचक्खू हंतवो । ततो मे ठिवया सामद्त्ता रहतुंडस्स पुरतो । ततो सो रूव-जोवग-विलासविम्हियहियदो तत्थगयदिद्वी । ततो से मया विहलं <sup>33</sup>दिद्वि

१ °ययो ति सप्पे° शां० विना॥ २ °ता प्रमु° उर॥ ३ °द्धचंदे° ळी ३॥ ४ पढि° उर विना॥ ५ °द्धारा° उर॥ ६ °माणो उर॥ ७ च एंतं उर॥ ८ समं परि° उर विना॥ ९ °द्धो चिद्धि° उर विना॥ ९ °द्धो चिद्धि° उर विना॥ १० °ममाद्व° उर॥ ११ दिहं जाणिडं नी° उर विना॥

जग्रणिकणं नीखुप्पक्रसिकासीण जारामुहेण थणपएसे जाहतो । वसी सी तुरगाओ उपरिक्रण भणह—

> नाहं बाणेण हुओ, हुओ मि बाणेण मगरकेड्स । जो भंडणे पयत्तो, महिलाण मुद्दं पलोपमि ॥

5 एवं च सो बदित्ता कालगओ । तनो तस्स ते चोरपुरिसा सेणावइं मारियं दहूणं विव-ण्णापहरणावरणा पत्नाया ।

### अगडदत्तस्स निहागमणमाइ

सी हं निज्जियसत् अजुणयं हंत्ण सामदत्तं च समासासेडण पत्थिओ उज्जेणि, पत्तो व कमेणं, पितहो य माडए घरं। निद्धाइया य मम आगमणं सोडण पुत्तवच्छला 10 मे माया। रोक्साणीए य रहाओ उद्दण्णो अवयासिओ अग्धाइओ य सीसे। सा वि य सामदत्ता ख्यारिया रहातो, पिडिया अम्मोपाएसुं। आणंदियहिययाए य अवयासिया, अविह्वमंगलेहि य अहिनंदिया, घरं च णाए पवेसिया। सयण-मित्त-बंधुवग्गो य पियपु-च्छतो आगतो जहाविह्वं संपूर्ओ। पेसजणेण य तुरया रहो य जहाठाणं पवेसिया ओकिभिया य। सबद्वा आउह-पहरणोपकरणाणि य घरं पवेसियाणि।

15 ततो अवरिवसे मिल्लय-जिमिय-पमाहिओ रायकुलं रायदिरसणनिमितं गतो । तओ पिंडेहारसाविओ पिवहो । दिहो य मे राया पणिमिओ य । कहियं च से 'अमुगपुत्तो' ति । ततो पित्तहेण राइणा सक्ष मे पिउसंतियं कम्ममणुण्णायं, दुगुगो य पूयासकारो कओ । ततो अहं छद्धरायसकारो नियगघरं गतो माउसुम्सूमणपरायणो सामदत्ताण समं कालं गमेमि ।

ततो अन्नया कयाइ रन्ना पुरस्त उज्जाणजत्ता आणता । निगाओ राया । जणवओ य 20 जहाविहव-हिंद्धु-सक्कारिविसेसेहिं अण्गोण्णं अइसयमाणो नियगिवहवै-रूयए दायंतो निगातो । अहमवि निययमित्त-बंधुवगगपरियरिओ सविभववियाणसूएण इिंद्धिवहवेण सामदत्ताए सिंद्ध उज्जाणं गओ । तत्य य विविह्खज्ज-पेज्ज-गीय-वाइय-हासरवसहवोमीसेणं उज्जाणे पीइसुहं जणो अणुहवति, अन्हे वि ।

ततो जहासुहं अणुह् विजण परियणसिह ओ अवरण्ह वेलाण तओ अइगंतुं पयत्तो पुर25 जणो । अम्हे वि य सज्जा नयरं पविसि इं, ताव य सामदत्ता अइसुत्तयविह दोलाण खेहंती
काकोदरेण सप्पेण खह्या । ततो घुणंती सा अग्गह्त्थे आहाविज्ञण मम उच्छंने पिंडया
'अक्ज उत्त ! परित्तायह, अवरद्धा मि' ति भणित । ततो मया सभंतिहियएण 'मा भाहि' ति
भणिया, उवगूढा य । विस वेगपुण्णा खणेण य अवेयणा जाया । तं च दहूण जीयविषमुक्तं मोहसुवगतो हं । पच्छाऽऽगतो य बहुं विलवामि, ताव य अत्थंगतो दिवसयरो । विस30 जिओ मे परिकणो घरं अम्माए मूलं । अइमंता य संहा। अहमवि तस्स उजाणदेवकु-

१ °साहिओं शां ।। २ 'राष्ट्रणों क १ गो १ ॥ ३ १ अवह व छी० य० विमा ॥ अ श्वासी की १ ॥

लस्त तं घेषूण दुवारमूले अच्छामि बिलबंतो 'हा सामदत्ते! बहुदुक्खसहाइए! कीस ममं परिषयित ?' ति सोयपुण्णहियतो ।

तत्थ य अद्धरस्तवेलाए अइक्कमंतिबजाहरजुयलस्स अम्हं चेव भवियवयाए अणुकंपा जाया। उवह्यं च मिहुणयं। भणिओ य णेहिं अहं—केण एसा विवण्ण ? ति । सतो मया भणियं—अहिणा खर्या। ततो तेण साणुकंपेण सहत्थेण छित्ता 'किं सुवसि ?' ति भणंतेण। 5 ततो सा उद्दिया। मया वि सो विजाहरतरूणो पणियो, गतो अहंसणं गयणसमोणं।

अम्हे वि देव उलं उवगया। भणिया य मे सामदत्ता—मा बीहेसि, अच्छ मुहुत्तं जाव मसाणाओ अगिंग आणिमि। तती हं अगि घेत्त्ण आगतो, पेच्छामि य तिम देवकुले उज्जोवं। पुच्छिया य मे सामदत्ता—किमेस उज्जोवं? त्ति। ततो तीए छिवअं—हत्थग-यस्त ते अगिंगस्स देव उले उज्जोओ संकंतो दीसइ। नतो मया छिवअं—असिलिट्डं ताव 10 गण्हसु जाव उज्जोवं करेमि ति। गहिया य तीए असिलट्टी। ततो अहमिव अगिंग उज्जा-लेउं पयत्तो। अग्गओ य मे असिलट्टी पिडया। ससंभंतेण य पुच्छिया—किमेयं? ति। ततो तीए छिवअं—संभमो मे जातो, जेण मे असिलट्टी हत्याओ भद्ध ति। ततो आणां जालेउण पविद्वा मो देवकुलं, विसया य। गया य सा रयणी। विमलं प्रमायं जायं। तत्रो य प्रभायकाले मित्त-वंधव-सयण-परिजणो य सोऊण 'अणह्यसरीरा जाया सामदत्ता ते काणंदियाँ। हरिसिया यें मो देवउलाओ घरमागया। अम्मा य ममं सामदत्ता सिष्टं दृष्ण परं परितोससुवगया। विसयसुहं च अणुहवंतो सामदत्ताए सिद्धं अच्छामि।

अह अण्णया कयाइ राइणा आणत्तो—वश्च दसपुरं अभित्तद्दमणस्स रत्नो द्यत्तणेणं ति। ततो ह तं आणं पडिच्छिऊणं नियगपरिवारसंपरि(पन्थाश्रम्—१२००)बुडो गओ दसपुरं, पविद्वो य, पडिहारसाँविओ य रायसगासं उवगतो। विद्वो य मे राया। पणमिऊण य 90 अहासदेसं विष्णविको। उवणीयाणि पाहुडाणि। विष्णावसह-छद्धसकारो य अच्छामि।

तस्य य मज्झण्हदेस-याले सुतोबिदिट्ठेण विहिणा तस-पाण-बीयरहिएणं पंथेणं जुगंतर-दिही तबतणुइयसरीरो समणसंघाडगो आवाँसं में भिक्खानिमित्तं अइगतो, साहुजोगे य पएसभागे ठितो। ततो मया पणिमिऊण जहोववण्णसाहुजोगेणं फासुयदाणेण पिडेलाभितो, निगातो य। तयणंतरं च पुणरिव विद्वओ संघाडगो आगतो, दिण्णा य से भिक्खा, ततो 25 ते वि णिगाया। मुहुत्तंतरस्स पुणरिव तहओ संघाडगो पिविहो। चितियं च मया—िक मण्णे मगगिरिभद्दा, उदाहु मंदिभिक्खयाए, घरगंभीरत्तणविवज्ञासेण वा पुणो पुणो आग-च्छंति इमे साहू १। ततो मे भिक्खं दाऊण विश्वविया—भयवं! किह्नं परिवसह १। तेहिं भणियं—जज्ञाणे ति। एवं भणिऊण पिडगया। अहमिव मुहुत्तंतरेण क्यभत्त-पाणा-ऽऽव-

१ हे उर विना॥ २ ° छे से सब्बां° उर विना॥ ३ ° यह ° उर विना॥ ४ क० मो० विनाइन्यत्र— ब साहचर° छी ३ मो० तां०। ब सो घर° उ०॥ ५ रावणा ऋां०। रचणा की ३॥ ६ ° साहिको शां०॥ ७ ° बास घरे मि॰ शा० विना॥

स्सए जाणिकण एकओ चेव गओ उज्जाणं। पेच्छामि य ते तवसा सूरो इव दिप्पंते। उव-गंतुं पणिया मे, उवविद्वो य तेसिं पायमूले। पुच्छिया य मे-भगवं! भगवंतो को धम्मो ?। ततो तेहिं अहिंसादिलक्खणो साह्यम्मो सावयधम्मो गुत्तिमूलो य सलेवेण कहिओ। ततो मे अमयमिव कण्णंजलीहिं पाउं विम्हियहियएण पुन्छिया-कत्तोबया भयवं! तब्भे? 5 किह वा पद्यजाभिमुहा जाया?, सरिमरूवधारिणो य पढमजोद्यणे वृहमाणा दीसह, परमो य मे विम्हुओ तुरुभे रहण जाओ नि । तनो नाण जेहेण लवियं । सुण सावय । अवहिओ-

दहधम्माइम्णिछक्संबंधो

अस्यि विंज्ञ्ञगिरिसन्निविद्या अमयसुंदरा नाम चोग्पही । तत्थ य चोरसेणावती अणेगप-हिगयप्पयावो अज्ज्याओ णाम । सो य वहुसमरलद्धलक्यो पहीजणमणुपाले । परिवसइ । अहऽण्णया कयाइ कोइ रहेण तरुणीसमग्गी तरुणी अडवीए अइक्रमति । तती तेण सेणावङ्गा अभिभूओ । तेग य रहचरियाकुमलेग विवाडिओ, मो य अन्ह जेंद्रो भाया । ततो अम्हे छ जाणा भाउसीयसतत्तिहयया, विसेसओ य इत्थिजणेण नेब्भिन्छयंना तं रहम-गोण अणुसरंता उज्जेणिं गया भाउघाययं मारेडं । 'प्रैंती से' ति तम्स य छिदाई मग्गंता अणुगच्छामो ।

तनो अण्णया कयाई उजाणजन्तं गता । चितिय च अम्हेहिं - एत्थ वीमत्थो इंतक्को ति । उज्जाणं गया मो. नन्थ य काणहां मे भाया अहिमरो पडनो. अम्हे वि एगंते अच्छामो । ततो सब्रजणे नियते तस्म भजा सप्पेण खड्या, उबरया य सा। तेण य सहो नियगजणो विसिज्ञिओ। एकओ चैव देव उँ हुवारमूले घेत्तुण विलवंती अच्छइ । अम्ह य भाया दीवसमुगगयहत्थी पुत्र ।विही तिम देवउले तं 20 मारेडं कयवबसातो । तनो तहिं विज्ञाहरेण अइक्समंतेण जायाणुकंपेण मा जीवाविया. उद्विया य । तती य से तहणों तं तहिण देवउले ठवेऊण अध्यिकारणा गती । ताब य अन्ह भाषणा अगिरासमुगो उच्छाहितो । सा य भणिया—अहं ते भत्तारं विवाहेकण तुमं घेच्छामि. जइ य रहस्संभेयं करेसि ता तुमं पि नित्थ नि । नीए भणियं-अहं चेव णं मारवामि । ततो तेण अम्ह भाउणा लवियं-किह तुमं मारेहिसि ? । तीए भणियं-एस 25 अगिंग घेत्तृण एहिति, मम य इत्थे असिलिट्टिं दाहिइ, नतो अह तस्स अग्यि जालितन्स सीस छिदामि ति । तओ अम्ह भाउणा अच्युवगयं । आगओ य सी अगि घेत्तण। भणइ य-कि देवउछे उज्जो ३ ित । नतो तीए लवियं-तुह हत्यगयम्स अगिस्स एस उज्जोड ति । ततो तेण लविया-एयं नाव असिलट्टी गिण्हम् ति, जाव अगि जालेमि ति । गहिया य ताए असिल्ही । सो य अगि जालेड पयत्तो । सा य असिल्हि किंद्रिजण

30 आहुंतुं पयत्ता । ततो अम्ह भाउणा चितियं—'अहो!!! साहसं महिलाणं ति हियए चिति-

१ सूराब २ ॥ २ पीओं ली १ दिना॥ ३ °स्ते सुत्ति उ०॥ ४ °छे बार° ली १ क ३ गो ३ । °छे द्वार<sup>०</sup> रक्ष ५ 'स्समंगं क' शाका

ऊण हत्थे आह्या। पढिया य सा भूमीए असिलट्टी। संभंतो सो तरुणो पुच्छइ—िकमेयं ? ति । ततो तीए लवियं-मोहो मे जाओ, तेण असिलडी हत्थाओ भट्ट ति । ततो ते रातिं खबेडण णाइएपभाए घरं गया।

सो य मे भाया पडिमापडिक्छादितसरीरो रित गमेऊण आगतो अम्ह पासं सबं जहावत्तं साहइ । ततो अम्हे छ वि जणा इत्थिजणसाहसं दृहण विरत्तघरवासा, इत्थिजणं 5 च निंदंता, निवित्रकामभोगा पवद्या जिणसासणधन्मं सोऊण दढँचिस्तस्स पायमूले। तेणें य गुरुणा संवेगं जाणिकण नामाणि कयाति, तं जहा-दहधरमो. धन्मरुई. धम्मदासी, सुबओ, दढवओ, धम्मपिउ ति॥

ततो तेहिं साहहिं एवं कहिए धम्मिछ ! मया पणिमक्रणं विष्णविया- भयवं ! अहं सो तुरुभं भायधायओ मह. जहाकहियं च तुरुभेहिं सबं मए अणुभूयं. जं तीए साहसं 10 तुच्छ समीवाओ उवलढ़ं, इत्थीजणसद्धा य मे नद्दा. तं मम पसीयह, समाराडवीकडिले पणस्सतस्स जिणमगादंमणेणं अणुघेतुं सहत्थनित्थारणं करेह' ति बोत्तण चलणेस् निवडितो । ततो तेहिं अहं धम्मे ठविओ । दिण्णा य में महत्वया, धम्मोवगरणं च ॥

ण्यं मया समारवाससुलहं सह-दुक्लमण्भूयं. तं मा अबुहजणपत्थणिजासु बुहजण-परिवज्जियासु महिलासु अतीव रइपसत्ती होहि. अवि य-15

> गंगाए बार्लेयं सा-यर जलं हिमवता य परिमाणं। जाणति बुद्धिमंता, महिलाहियय न याणंति ॥

तं एवंगुणजाइयाम् वेसविलासिणिमहिलियाम् को ते एतिओ अणुराओ ? जं अप्पाणं परिश्वयसि. विरमस् महिलाजणवनगाओ 'इह-परलोपं वि दुहावहाउ' ति परिगणेऊणं ॥

ततो धिमहोण अगडदत्तो विण्णविओ—भयवं न सबो इत्थिजणो एवंगुणजाइओ १० त्ति. मोईणाओ वि अत्य, जहा मा धणसिरी परपुरिमविदेसिणी अप्पाणं सारक्खमाणी बारस वरिमाणि अच्छिया. तारुणण वि वटमाणीए न चेव भीलवयाणि खंडियाणि । ततो भयवया अगडदत्तेण भणितो—का सा धणिसरी ? किह वा बारस संबच्छराणि अप्पाणं सारक्खमाणी अच्छिय ? ति । तेण भणियं-सणह भयवं !--

### दढसीलयाए धणसिरीणायं

25

अन्य अवंती नाम जणवओ । तत्य उज्जेणी नाम नयरी रिद्धित्थिमियसमिद्धा । तत्थ शया जियसत्तृ नाम । तस्स रण्णो धारिणी नाम देवी । तत्थ य उज्जेणीए नय-रीए दसदिसिपयासो इब्भो सागरचंदो नाम । भजा य से चंदसिरी । तस्म पुत्तो चंद-सिरीए अत्तओ समुहदत्ती नाम सुरुवो । सो य सागरचंदी परमभागवउदिक्खासं-

१ °ढिविसिस्स टे॰ गो ३। °ढिधितिस्स शौ०॥ १ ° जोब जे गुरु° उ२॥ ३ से उ२ विना॥ ४ °लुमाण य सायरजकहिमव° क ३ ॥ ५ °ए य अहितावहाउ शा० ॥ ६ °हणो वि क ३ ॥ बं हिं प

पत्तो भगवयगीयासु सुत्तओ अत्यओ य विदितपरमत्थो । सो व तं समुह्दत्तं दारगं गिहे परिवायगस्स कलागहणत्थे विद्युः, 'अर्गसालासु सिक्संतो अण्णपासंडियदिही हवेजा'।

ततो सो समुद्दन्तो दारगो तस्स परिवायगस्स समीवे कलागहणं करेमाणो अण्णया कयाइ 'फलगं ठवेमि' ति गिहं अणुपविद्वो । नविर च पासइ नियगजणणी तेण परिवाय-5 गेण सिद्धं असन्ममायरमाणीं । ततो सो निग्गतो इत्थीमु विरागसमावण्णो 'न एयाओ कुलं सीलं वा रक्लंति' ति चिंतिकण हियएण निन्वंधं करेइ, जहा—न मे वीवादेयवं ति । ततो से समत्तकलस्स जोवणत्थस्स पिया सरिसकुल-रूब-विह्वाओ दारियाओ वरेइ । सो य ता पडिसेहेइ । एवं तस्स कालो वषद ।

अण्णया तस्स सम्मएणं िया सुरहुमागतो वबहारेणं । गिरिनगरे धणसत्थवाहस्स
10 घूवं धणसिरि पडिरूवेणं सुकेणं समुहृद्श्यस्स वरेइ । तस्स य अज्ञायमेव तिहिग्हणं काऊण नियनगरमागओ । ततो तेण भणितो समुहृद्शो—'पुत्त ! मम गिरिनयरे मंडं धच्छइ, तत्थ तुमं सवयंसो वश्च. ततो तस्स भंडस्स बिणिओमं काहामो' ति वोत्तृण वयंसाण य से दारियासंबंधं मंविदितं कयं । तओ ते सविभवाणुरूवेणं निमाया, कहाविसेसेण य पत्ता गिरिनयरं । बाहिरओ य ठाइऊणं धणस्स सत्थवाहस्स मणुस्सो पेसिओ,
15 जहा 'ते आगओ वरो' ति । ततो तेण सविभवाणुरूवा आवासा कया, तत्थ य आवासिया । रत्तीए आगया भोयणववएसेणं धणसत्थवाहिगहे, धणसिरीए पाणिगहणं कारिओ । ततो सो धणसिरीए वासगिहं पविद्वो । ततो णेणं पहरिकं जाणिऊण तीसे धणसिरीते चम्मिई दाऊण निगाओ, वयंसाण य मञ्चे सुत्तो । ततो पभायाए रयणीए सरीरावस्सकहेडं सवयंसो चेव निग्गतो बहिया गिरिनयरस्म । तेसि वयंसाणं 20 अदिङुतो चेव नद्वो । ततो से वयंसेहिं आगंत्णं [असागरचंदस्स । तेसि वयंसाणं व्यवस्थि 'गतो सो' । तेहिं समंततो मिग्गओ, न दिद्वो । ततो ते दीणवयणा कृद्वयाणि दिवसाणि अच्छिऊण धणसत्थवाहमापुच्छिऊणं गता नियगनयरं ।

इयरो वि समुद्दसो देसंतराणि हिंडिडण केणइ कालेण आगँतो गिरिनयरं कप्पडियवेस-छण्णो परूढनह-केस-मंझ-रोमो। दिहो णेण धणसत्मवाहो आरामगतो । ततो तेणं पणमिडणं 25 भणिओ—अहं तुक्भं आरांभकम्मकरो होमि। तेण य भणिओ—भण्सु, का ते भती दिख्य ९ ति। ततो तेण भैंणियं—न मे भईए कजं. अहं तुद्धां पसादाभिकंखी. मम तुद्धीदाणं देखह ति। एवं पडिस्सुए आरामे कम्ममारद्धो काउं। ततो सो हक्खाउन्नेयकुसलो तं आरामं कड्वएहिं दिवसेहिं सन्नोजयपुष्फ-फलसमिद्धं करेइ। ततो सो धणसत्यवाहो तं आरामसिरिं पासिडणं

१ की १ विमाध्यम् — "रेथे जवणह सक्ष" कहा । "रेथे जवणीओ सक्ष" व १ ॥ १ "झालिप्येसु की १ ॥ १ विमाध्यस्मा" व २ ॥ ४ "वासल्य" व २ ॥ ५ वासल्य की विमा ॥ ६ ते विक्ति हि" शांव विमा ॥ १ ते विक्ति हि" शांव विमा ॥ १ व स्विक्षं व २ ॥

परं हरिसमुवगतो। चितिर्व च फेर्क-किंमेएणं गुणाइसयमूएण पुरिसेण आरामे चच्छंतेण ?.
बरं में औ(अ) बारीए अच्छाउ ति। ततो ण्हिय-पसाहिओ दिण्णवत्यज्ञ्यलो ठिवतो आवणे। ततो तेण आय-वयकुसलेणं गंधजुत्तिनिज्यलणेणं पुरजणो जम्मित्तं गाहितो। ततो पुच्छितो जणेणं—िकं ते नामवेयं?। पमणइ य—'विणीयओ' ति मे नामवेयं। एवं सो विणीयओ विणयसंपन्नो सहनयरस्स वीससिण्जो जातो। ततो तेण सत्थवाहेण चितियं—5 म खमं मे एस आवणे य अच्छंतो. मा एस रामसंविदितो (पंथामम्—१३००) हवेज, ततो रायणा हीरह ति. वरमेस गिहे भंडारसालाए अच्छंतो। ततो तेण सगिहं नेकण परियणं च सहावेकण भणियं—एस वो विणीयओ जं देइ तं भे पडिच्छियवं, न य से आणा कोवेयह ति। ततो सो विणीयओ घरे अच्छाइ, विसेसओ य धणसिरीए जं चेडीकम्मं तं सयमेव करेइ। ततो धणसिरीए विणीयको सबवीसंमद्वाणितो जातो।

तत्थ य नयरे रायसेवी एको य डिडी परिवसह । इओ य सा धणसिरी पुवावरण्ह-समए सत्ततेले पासाए अट्टालगवरगया सह विणीयगेणं तंबोळं समाणयंती अच्छइ । सो य डिंडी ण्हाय-समालद्धो तस्त भवणस्त आसण्णेण गच्छति । धणसिरीए तंबोळं निच्छूढं पडियं डिंडिस्सुवरि । डिंडिणा निज्झाइया य, दिट्टा य णेणं देवयभूया । ततो सो अणं-गवाणसोसियसरीरो तीए समागर्मुस्सुओ संवुत्तो । चितियं च णेणं—एस विणीयओ एएसि 15 सवष्पवेसी, एयं उर्वंतप्पामि. एयस्म पमातेणं एतीए सह समागमो भविस्सइ ति ।

ततो अण्णया तेण विणीयगो नियमभवणं नीओ। पूया-सक्तारं च काउं पायपिटण विण्णविओ—तहा चेहुसु, जेण मे धणिसरीए सह संजोगं करेसि ति। ततो सो 'एवं होउ' ति वोत्तृण धणिसरीते सगासं गतो। पत्थावं च जाणिऊण भणिया णेणं धणिसरी डिंडिंयवयणं। ततो तीए रोसवसगयाए भणिओ—केवलं तुमे चेव एयं संलत्तं, अण्णो 20 ममं न जीवंतो ति। ततो सो विइयदिवसे निगातो, दिहो य डिडिणा। भणितो णेणं—किं भो वयंस! कयं कर्जा? ति। ततो तेण तव्ययणं गृह्माणेणं भणियं—घत्तीहं ति। तओ पुणरिव तेण दाण-माणेणं संगहियं करेता विसिक्जो। ततो सो आगंतूण धणिसरीए पुरतो विमणो तुण्हिको हितो अच्छति। ततो तीए धणिसरीए तस्स मणोगयं जाणिऊण भणि-ओ—किं ते पुणो डिंडी किंचि भणइ?। तेण भणियं—आमं ति। तीए निवारितो—न ते 25 पुणो तस्स दरिसणं दायवं। पुणो य पुच्छिजमाणी तहेव दुण्हिको अच्छइ। ततो तीए तस्स चित्तरकं करेतीए भणिओ—वह, देहि से संदेसं, जहा—असोगवणियाए तुमे अज

१ °मेनंगुणा° उर विना॥ २ आविणे अच्छि ली ३॥ ३ ° यं सको विणी १० उर विना॥ ४ °मोसुओ शां०॥ ५ °णिय ९ उर विना। एवमधेऽपि कचित् कचित्॥ ६ ली ३ विनाऽन्यत्र—— वसप्पा° उर कस० मोस०॥ ७ °सिरिषु उर विना। एवसधेऽपि कचित् कचित्॥ ८ °यमंतरेण। ततो ली ३ उर॥ ९ °णो छु उर विना॥

<sup>\*</sup> अवारीए आपणे इसर्थः । तथाहि-- "आवणे अवारी अवारी अ" हेहीनाममाला १-१२ ॥

पओसे आगंतवं ति । तेण तहा कैयं । ततो सा असोगवणियाए सेजं पत्थरेऊण जोग-मजं च गिण्हिऊण विणीयगमहिया अच्छइ । सो आगतो । ततो तीए सोवयारं मजं से दिण्णं। सो य तं पाऊण अचेअणसरीरो जाओ। ताते तस्सेव य संतियं असि किंद्रुऊण सीसं छिण्णं। पच्छा विणीयगो भणिओ—तुमे अणत्यं कारिया, तुज्झ वि सीसं छिंदामि ति । 5 तेण पायवडिएण मरिसाविया। विणीयगेणं धणसिरिसंदिहेणं कृयं खणिता निहिओ।

ततो अन्नया सुहासणवरगया धणिसरी विणीयगेण पुच्छिया—सुंदरि! तुमं कस्स दिन्ना?। तीए भणियं—उज्जेणिगस्स समुद्दत्तस्स दिण्णा। तेण भणियं—'वचामि, अहं तं गवेसित्ता आणेमि' ति भणिउं निग्गओ। संपत्तो य नियगभवणं पविद्वो, दिहो य अम्मापिङहिं, तेहि य कयंसुपाएहिं उवगृहिओ। ततो तेहिं धणमत्थवाहस्स छेहो 10 पेसिओ 'आगतो भे जामाउओ' ति। ततो सो वयंसपरिगहिओ माता-पितीहि य सद्धि ससुरकुछं गतो। तत्थ य पुणरिव वीवाहो कओ। ततो सी अप्पाणं गृहेतो धणिसरीए विणीयगवेसेणं अप्पाणं दिसेह। रयणीए य वामघरं गतो दीवं विज्ववेङण तीते सह भोगे भुजइ। ततो तीए तस्त ह्वदंसणिनिमत्तं पच्छण्णदीवं ठवेङण तस्स ह्वोवछद्धी कया। दिहो य णाए विणीयओ। ततो तेण सबं संवादितं।।

5 तं भयवं! अणेगंतो एम महिलाणं ति ॥

### धम्मिहस्स तवासेवणं तवफलपत्ती य

मम पुण माउ-पिउ-विभवविओगविहुँरियस्स दुक्लियस्स उवायं साहिउं पसीयह, जेण अहं विभवं पाँवेमि. अवितिण्हकामभागो इह्लोइयमुहाइं इच्छामि ति । ततो तेण लवियं—'अत्थि जिणसामणे वहवे उवाया दिट्टा विज्ञाफल-देवयण्पसाया य. तत्थ देव-20 याओ उववासेहिं भैत्तीण य आराहियाओ जहावितियं फलं देति. विज्ञाओ य पुरचर-ण-बिलिवहाणेहिं सिज्झंति. उववासिवहीओ य बहुविहैं प्पयाराओ, जा इह्लोण परलोण य फलं देति. तत्थ पुण अमोहं उववासं साहुणो भणंति. जो छम्मासे आयंविलं करेइ तस्स इह्लोइया इच्छियफलसपनी होइं ति भणिण तेण भणियं—भयवं! अह्मायंविंलं करेमि ति । ततो सो तेण द्वालिंगं गिण्हाविओ, अणुक्वं च उवगरणं दत्तं । ततो उव-25 वासं (आयंबिलं) काउं पयत्तो । फासुण्णं भिक्खा-पाणएणं अइक्कता य से छम्मामा।

ततो तेणं तवचरणेणं किलामियसरीरो परिचत्तोवगरणो अगडदत्तस्म पाए पणमिऊण निग्गओ । वश्वतेण य एगं भूर्यंघरं दिहं, तत्थ य पविहो अच्छइ, ताव य सूरो अत्थ-मिओ । तवकिलामियसरीरो पमुत्तो । देवयाए य लियं—

आसस वीसस धम्मिल!, हैंग्यिस माणुस्सए तुमं भोए। बत्तीसं कण्णाओ, विजाहर-राय-इटभाणं॥

१ कहियं शाः ।। २ सो अप्पाण न दरिसेंह । स्वणी उन्निता । ३ प्स्स स्वस्सरूवदं उन् विता ।। ४ प्विरहिष शाः विता ।। ५ पावामि उन्। ६ असीय य शां ।। ७ विश्वप्प उन्।। ८ पिते शाः ।। ९ प्यामरं उन्योगा १० छहि असि क ३ ॥

ततो सो वं अमयिव आसासकरं देवयाए वयणं सोऊण पिड्डि हो विगयसोग-परिस्समो जाओ। परिमुद्दुत्तंतरस्स य ततो पासइ रहवरं अवगुंठियपहरणं, तत्य आगयं, धवछतुरग- मुसंपउत्तं। ततो रहवराओ एगा इत्थिया ओयरिऊण पुच्छइ—एत्थ धिमिहो ? ति। ततो तेण छिवयं—इमो ति। ततो तीए भिणयं—एँहि एहि ति। ततो सो निग्गओ। दिद्वा य णेणं रहतुंडिनिविद्वा कुप्पासयपिहियकाया तोत्त्रयगिह्यवावडग्गहत्था। तो तीए ५ भिणतो—आँहह रहवरं, पयट्टेहि य। ततो सो विल्रगो, पेच्छइ य एगं तत्थ वरतहणि सियदुगूलसंविरयदेहं। ततो तेण पयट्टाविओ रहवरो, वबति य सुहेणं चंपापुरिमग्गमो- इण्णो। ततो सा तरुणी धिम्मिह्नस्स रूवदंसणको उहेहुस्सुयहियया रयणीए स्वयं उवेहमाणी वबइ। पभायं च खणदाए। एगत्थ पदेसे दगसमीवे तुरगवीसामणिनित्तं परिसंठियाइं, मोइया तुरया धिम्मिह्नेण, वीसामिऊण पयत्तो। दिहो य तीए तहणीए 10 तवसोसियसरीरो, दृदृण य तं विरागमावन्ना। अवि य—

तवसा मुसियसरीरं, पागडसिरजाल-ण्हारुपरिणद्धं । दङ्गण किलामिययं, लुक्कविलुकं च लोएणं ॥

भणइ य—िकं ते अम्मो! पिसाओ विलइओ रहं?, दहूणं पि में अणिहो, कि पुण एएण परिभोगो?। तनो सा भणइ—हा हा! कुलदूसणी! न जुजाइ ते नियत्तणं ति. 'जाव-15 जीवं च ते पिउ-माउ-यंधवजणाओ परिभवो भविम्मइ' ति वरं ते अन्नदेसगमणं, न य ते पिउघरगमणं. किं अन्नत्थ पुरिसा नित्थ तो नियत्तिसि?. वश्वामो एएण ममं अप्पणो कज्जनि- मित्तं वितयंता. अइकंतकंताराए य जइ न रुश्चिहइ ततो अप्पणो जं इन्छियं तं करेहिसि ति। तं च धिरमिल्लेण मुणंतेण तुण्हिकेण जोइया तुरया। ततो ताओ आरूढाओ, पयदृाविओ रह्वरो, पत्ता य अंतिमगामं। रहैंवरं च बाहिं ठवेउं वसहिमगणहेउं धिरमिल्लो गंतुं पयत्तो। 20

तस्म य गामस्स अब्भासे पुरिसपरिवाि गामसामी आसं गहाय अच्छइ। ततो तस्स सयासे गंतूणं कओ णेण अंजली, पुच्छिओ य—िकमेस आसो अच्छइ? ति। ततो सो भणइ—मम कूँवं गयस्स एस आसो कंडेण विद्धो, अंतस्सहो न य से दीसइ ति। तेण लिवयं—िकं इहं विज्ञा नित्थ?। 'नित्थ' ति भणिते तेण भणियं—पेच्छामो ताव णं। गामसामिणा भणियं—पेच्छ. पसाँयं मे करेह जहा जीवइ ति। तओ तेण निज्ञाइओ, 25 दिहो य गृहसहो। तओ खेत्तमिट्टयं आणावेऊणं सद्दो आलित्तो। मुहुँत्तंतरस्स य मो सह-पएसो सुको। तओ तं पएसं फालेऊणं कड्ढिओ सहो। घयमहुणा तस्स मुहं भरेताणं कयं से वणरोहणं। सत्थो जाओ। परितुहो गामसामी भणइ—कहिं गंतवं? ति। तेण भणियं—

१ एहि णीहि क्ति घा० विना॥ २ °हष्ट र° घा० विना॥ ३ °हळुस्सुया रय° उ०। °हरूसहिया रय° ठी ३ क ३ गो ३ ॥ ४ °हं च उ२॥ ५ आसह उ२॥ ६ उ२ विनाऽन्यत्र—कृवियागय° कसं०। कवियागय° ठी ३ गो ३ ॥ ७ क ३ विनाऽन्यत्र— श्सायं च तह करें था०॥ ८ °हुक्तमंतर° उ२॥ ९ °हुस्स भरे क ३ विना॥

यहं समाजुसओं चंदं वकाति ति । ततो तेण परित्रहेण दंशानिया वसही, वनेसिको य रहवरो, ओइनाओ व ताओ, मोइवा व तुरया जनसओग्नासणे व संभिया । ततो गाम-सामिणा तेसिं सामिसिरिसो उनवारो कओ । तको सा तकणी इच्छियजणस्स अलंभेण वच्छाताव-परिस्समेण य चिरं जिगाऊण निहानसमुवगया । सो नि य ताए महत्तरियाए 5 समं उद्योवें प्रवसो । सा भणइ, मुणह अज्यउत्त !---

# विमलसेणापरिचओ

अत्य इद्देव नयरे अमिस्तद्मणो नाम राया। तस्स य भूया विमेला नाम। सा य पुरिससंसांग परिहरह, केंद्राप य रोसं गच्छइ। ततो राइणा परिवितिकण रायसगास्स अन्मासे पासाओं कारिओ। तत्य य बहुद्दिं वयणकारियाहिं मए य सिद्धं अच्छइ बहुरू-10 वर्वेससंछमे पुरिसे पिच्छंती। चेडीदि य उद्घावियतं सुयं, जहा—इह मगहापुरे बहुरूव-गुणसंपनो धिम्मिल्लो नाम सत्यवाहदारओं परिवसइ। सो य तीए अन्नया कयाई रायमगोण वसंतो अवलोइओं, पुच्छिओं य 'को एसो !' ति। ताहिं कहियं—सामिणि! एस सो धिम्मिल्लो। ततो एयं सोकण पेसिया दासचेडी, पिडिनियत्ता य गयसंदेसा भणह—सामिणि! मया जहावत्तं सम्नं अणिओं. सो इहं नयरे विच्छिन्नविहवस्स समुहृदृत्तस्स 15 सत्यवाहस्स पुत्तो धिम्मिल्लो। तेण य भूयघरे संकेओं कओं ति। एसा य ममं भणति—कम्मलसेणे! कि पत्य जुत्तं? ति। मया वितयं—एस अच्छेरयं, जं एयाए पुरिसो वरिओ। 'पावज ताव इच्छियपुरिससमागमं' ति परिगणेकणं मया भणिया—सुंदरि! एवं मवड वनामो, जत्य तेण संगारो कओ। ततो अम्हे दो वि जणीओ रहवरमारूढांओं भूवर्षरमागनाओं। भैयहरओं य णे वक्सेवपुकं विसिक्षओं, नियत्तो य। तत्थ य अम्हेदिं 20 तुमं विद्हो। तती एसा पुत्रगयनेहाणुरागेणं 'सो एस' ति पभाए दहुण विरागमुवगया।।

तं अज्ञउत्त ! एस जियसपुरस रण्णो धृया विमला नाम तह ते अणुणएयवा जह मए समं आणितकारिया होहि ति । ततो धिम्मिलेण करयलसंपुढं रएऊण भणिया— कमलैंसेणे ! तुष्झायत्तो मणोरहो. तहा कुणसु जहा से ममोविर वित्तोवसमो समारह इ. अहं पि से आराहणापरो ति । ततो तेसि उलाव-(प्रंथाप्रम् –१४००) समुक्षावेण गया सा रयणी।

25 करेण य वियलं पभागं। तओ पभाप पुच्छिओ गामसामी। कयपाणीयक्रेण य नोइखो रह्वरो, आरूढो य गंतुं पयत्तो। अवकंता गामाओ अहवि संपत्ता अणेगभीम-अञ्चुणरु-क्लम्हणं, बहुसावय-संज्ञणगणसेवियं, बहुसरजलावलं। ततो थोवंतरागया य पेच्छंदि पंथ-भ्यासे महाभोगं, गुंजद्धरागरत्तनयणं, बायपुंजिमिव गुमगुमायंतं, निहालियजमलज्जयलजीहं

र <sup>०</sup>जो । सच्ची व इष्कि<sup>०</sup> उर विना॥ २ <sup>०</sup>छिविषं व<sup>०</sup> शां०॥ ३ विमलसेणा नास क १॥ ४ पुरि-सक्दापुं र ॥ ५ सच्चा कां०॥ ६ <sup>०</sup>सो तापुर्वली ३ विना॥ ७ <sup>०</sup>डा व सू<sup>०</sup> उर विना॥ ८ <sup>०</sup>डार्यग<sup>०</sup> च १॥ ९ सङ्चर<sup>०</sup> उर ॥ १० <sup>०</sup>डाकोणा ही इसी ३॥

भुवंगमं । दङ्ग्ण व कमला विमलसेणा य भीवाओ । ध्रिमिक्केण व आसासिज्ञण साहुजणपरंपरागयादि क्सारणीदि मम्माओ दूरसुरसारिओ ।

अयकंता पेच्छंति नर-मिबसोणियमंसरसँछुद्धं, जिन्माए चट्टं पिल्हंतं, विषाक्षियक्यणं, तिक्खताढं वन्धं । पुणो वि ताओ भीयाओ महिलासहाबद्धियसाओ । तओ पुणरिब समासासेडण मंतप्पभावेण बन्धो उसारिओ । गंतुं पबतो ।

पुरओ य पेच्छंति—काळमेधिम गुलगुलायंतं(तो), सवपालसदुहिणेण विय पक्छापउरदाणसिलिलेणं भूमि आसासेंतो, आल्ड्रयदंतसुसळगाहत्थो हत्वी पंथं दंभिऊण अच्छति।
दहुण य तं गयवरं भणिया णेणं कम्छा—सुंदरि! पेच्छह ग्रुहुतंतरं आव णं लेहावेमि
ति। एवं च भाणिऊण बहुण्णो रह्वराओ। तओ य विमलाए क्तिहरणं करेंतो पोत्तवेंटिलियं काऊण हक्कारिओ णेण हत्वी। तओ सो उस्मिवयवालो पलाइऊण पाएण भूमि 10
अग्गहत्थेण य औहंत्णै सुरियत्तगाहत्थो तस्स बहाए हडमागतो। वत्तो तेण सस्स पुरओ
उत्तरिजं अवक्खिडियं, तत्थ सो निविद्यो। तओ य से छहुयत्तणसिग्धवाए व दंतपुसळे
पाए काऊण खंचे आल्डो। ततो सो परिकृविओ आरदह, धावह, विभूषह, निवदह,
अग्गहत्थेण उसुंभिउं इच्छइ। सो य णं सिक्खालाघवेणं लेहावेह। तओ पाय-दंतसुसळअग्गहत्थेण उसुंभिउं इच्छदो न चएइ तं घाएउं। ततो सच्छंद्वणविवरणसुद्धमा- 15
लिखसरीरो पमुको गथवरो खरं उरसिऊणे तरुगहणं भंजंनो पलाओ। सो वि हस्तिज्ञण
रहवरं समारूढो। कमुलसेणा-विमलसेणाओ वि य परं विन्हयं गयाओ।

तओ पयहिओ रहवरो । पेच्छंति य पुरको मईंतमासरासिसंकासं, विसमतस्वन्धीयं-षायतिष्यत्वमासिगं. पुरको अवक्खुरायंतं, महंतकायं, पासिक्षियदिष्ठीयं मिहसं । तको वितियमणेण—तुरयपहरणत्यं जाव एस इमं भूमिभागं न पाषइ ताव जयरिक्षण एक्स 20 पळायणोवायं वितिम । उइको य रहाओ । गंत्ण हक्संतरेहिं तस्स पिळ्यमभाए विसम-भूमितकाइणेगदेसभाए संठिएणं महंतो सीहनाओ मुको । तओ सो सीहसइसंजायभओ गुम्म-विक्ष-छयागहणेहिं समांतअगासिंगो पळाओ । सो वि रहवरक्भासमागओ ।

पेच्छइ य बहुपहरण-खग्ग-सत्ति-फलए, णाणाविहदेसमासानिसारए, द्वद्वस्स इंतै, दृद्धूण य कमला विमला य तकरे वेषित्रं पयत्ताओ । ततो तेण आसासियाओ 'मा 25 बीहेह'ति भणिकण मग्गन्भासे ठितो। लउडं च णेण गहाय फलय-सत्तिहत्थो धाविकण एको तकरो एकेणं लउडपहारेण पाढिओ । तंफलय-सत्ती अणेण गहिया। तं च गैहियाउहं च दृद्धण सहसा सूरभडा भडनायं बहुंता आवडिया। तेण वि य फरचरियसिक्सागुणेणं मन्समिभ-

१ °स्तिबंक है। २ आर्थत् क है गो है। १ °ण सुरिय...च्छह ° की है। °ण सुरियम्बन्धकाह ° क है। °ण तुरियमात्वह ° गो है।। ४ °णाह उर विना।। ६ °ण वावतह ° की है छो ० विना।। ६ °झक सिरा ° की है।। ७ °यमार्थ तिक्वार्सिशं उर विना।। ८ सी संज्ञाबसीहसहस्वको उर विना।। ६ की १ विनाऽत्यम्म्माहियं हवं च क है शां०। शहिवाहवं च गो है।।

गंतूणं पहचा दिसोदिसिं विकिण्णा, फल्लह्-सत्ति-तोमर-आउहाइं छक्केडण पलाया तकरा । तेसु य पलायंतेसु चोरसेणावती गज्जंतो आगओ 'पहर पहर' ति नाम सौधेतो । सो वि तेण जियकरणेणं मायाए जंतमिव भमिडण, छिइं च लहिडण, एकाए चेव सत्तिपहाराए घाइओ । तं च दहूण पढियं पलाया ह्यसेणावइया चोरा ।

ततो सो पडिनियत्तो रहब्भासमागतो, आरूढो य रहवरं। सुँगइ य पुलयायमाणसरीरं कमलसेणा(णं) गुगपरिकित्तणं करेमाणी। ततो विमलसेणाए लवियं—

> मा मे दमगस्त कहं, कहेसि मा गेण्ह नाममेयस्स । जाणामि अहं अम्मी !, तुमं पि अच्छीहिं मा पेच्छ ॥

एवं वोत्तृण तुण्हिका ठिया। तेण वि य पर्यहिओ रहवरो। पुरओ य पडह-भंभारव-संख-10 सहवों मीरसं, विकायवेजयंतीय सोहियं, भडकिलिकिलरवोमीसं उक्कद्विसदं सुणेइ। चितियं च गेणं--नणु हए हियाणं चोराणं अणुबलं आगयं ति । ततो तं च दङ्ग दुगुणतरागं भीया रायधूया विमलसेणा कमलसेणा य। तेण य समासासियाओ —ने मए जीवंतेणं परस्स परभवणिया होहिं ति जाव ताउ परिसंठवेति ताव ताउ परवलाउ बद्धपरिकरो, एको पडिमहो, पडिभणियवयणउत्तरकुसलो, विणीयवेसगहणो, विक्खिनपहरणो पुरिसो 15 तस्स सयासमागओ । तओ तेण चिंतियं-नूण एस दुओ होहिइ ति । तेण य दूरिहिएण विणयरइयंज्ञलिणा विण्णविओ-अज्ञाउत्त ! अम्ह सेणावती अज्ञियसेणो णाम अंजण-गिरिद्रिसन्निविद्वाए असणिपल्लीए अहिवई विण्णवेति. जहा, सुयं मए-तुमए किर अज्जणओ नाम चोरसेणावती मारिओ, बहुमयजणणो य इमो मगाो खेमीकओ. अहो ! परितृद्धो मि. सो य अज्जुणओ मम वेरिओ होइ. तओ अहं अच्छेरयं मम्नतो तुज्ज 20 इंसर्णसद्धाकं खिरो इहमागतो. को ऊहल्लेण मे जाओ, तं अभयं ते, मा बीहेहि, वीसत्थी होहि इति । ततो सो तं वयणं सोऊणं हट्टतृट्टमाणसो गतो ततोहत्तो । तेण वि य पश्चो-इओ तुरओ, उइण्णो आसाओ। ततो सो वि रहवराओ उयरंतो चेव अवयासिओ। मत्थए अग्घाइऊण भणिओ-वच्छ ! अहो ! ते साहसं कयं, जं एस अम्हेहिं अवाहिय-पुत्रो, अण्णेहि य बहुहिं, मग्गो ते वाहिओ. खेमो य कओ अज्ज्ञणयमारणेणं ति । ततो 25 तेण भैंगियं--तुब्मं पादेरपमावेणेति । अभिनंदिओ य तं चेत्तुण पहिं पविद्वो । दिण्णाव-संहै-अत्तयाविसेसी य तत्य सुद्दं परिवसइ । मा य तओ कमलसेणा विमलसेणं गमेइ सस्स गुणकिसण-पसंसणाहिं । तओ सा ठवइ--

> मा में दमगस्स कहं, कहेहि मा गेण्ह नाम एयस्स । अच्छीहिं वि तेहिं अर्छ, जेहि उ दमगं पर्छोएमि ॥

१ सार्वेतो शां ।।। १ ° बसेसिया शा ।। ३ पकोए य शा ।।। ४ ° बहो रह ° उर विना ।। ५ ° बोस्मी ॰ उर विना ।। ६ ध्रयविज ॰ उर ।। ७ ° को अणिकाओं म उ० ।। ८ ° हिंदू सि उर ।। ९ ॰ णसब्दाए कं ॰ कर गो १ । ॰ णसब्दाए कं ॰ की ह ।। १० कवियं उर ।। ११ ॰ णसादेणं ति उर ।। १२ ॰ हमस-सूयावि॰ शां । ॰ हपूयावि॰ उ० ।।

तओ कइसु वि दिवसेसु गण्सु तेण पैक्षिसामी विण्णविओ—वचामि चंपं नयिं, विसज्जेह मं ति । ततो तेण पूया-सक्तारिओ विसज्जिओ विमल-कमलसेणांसहिओ पित्यओ चंपापुरिं। ततो सुइंसुहेणं गामंतरवसहीसुं वसंता संपत्ता चंपानयिए अब्भासं। तत्थ य नाइजणाईण्णे उज्जाणन्मासे रहं ठवेऊण भणिया णेण कमलसेणा—अच्छह तुब्भे इंहं, जाव अहं चंपं गंतूणं आवसहं गवेसिसा आगच्छामि। ततो कमलसेणाए 5 भणिओ—अज्जवसं! पाएणं पुर-नयर-जणवएसुं अइसंघओ जणो परिवसइ, तं कय-विक्व- यद्धहो विव सागविओ जहा न क्रिलेजासि तहा अपमत्तो होजासि ति। ततो तेण भणिया कमलसेणा—कहं कय-विक्वयद्धहो सागविओ ?। तओ सा भणइ—सुणह अज्जवसं!— नागरियछलिअस्स सागविअस्स उदंतं

अत्थि कोइ किन्हिइ गामेहओ गहवती परिवसइ । सो य अण्णया कयाइं सगढं 10 धण्णभरियं काऊणं, सगडे य तित्तिरिं पंजरगयं बंधेना पिट्ठओं नयरं। नयरगतो य गंधि-यपुत्तिहिं दीसइ। सो य तेहिं पुच्छिओं—िकं एयं ते पंजर्रए ? ति । तंण छिवयं—ितितिरि ति । तओ तेहिं छिवयं—िकं इमा सगडतितिरी विकायइ ?। तेण छिवयं—आमं, विकायइ । तेषि छिवयं—िकं छम्भइ ?। सागडिएण भणियं—काहाबणेणं ति । ततो तेहिं काहाबणो दिण्णो, सगडं तितिरं चै येनुं पयत्ता। ततो तेणं सागडिएणं भण्णति—15 कीस एयं सगडं नेहि ?-ति । तेहिं भणियं—मोहेण छइययं ति । ततो ताणं बवहारो जाओ, जितो सो सागडिओ, हिओ य सो सगडो तित्तिरीए समं ॥

तं अज्ञउत्त! एवं जाणिकण अवहितो होज्ञासि ति । सागडिअस्स कुलपुत्तदंसियपगारेण नागराणं छलणं

तत्तो णेण कमलसेणा भण्णह—कमलसेणे ! सो सागडिओ हियसगडोवगरेंणो जीग-खम-20 निमित्तं आणिएँ हियं बद्दहं घेत्णं विक्कोसमाणो गंतुं पयनो, अण्णेण य कुलपुत्तएणं दीसह, पुन्छिओ य—कीस विक्कोसिस ? । तेण लवियं—सामि! एवं च एवं च अद्दर्शिओ हं । ततो तेण साणुकंपेण भणिओ—वह ताणं चेव गेहं, एवं च एवं च भणाहि ति । ततो सो तं वयणं सोऊण गओ, गंतूण य तेण भणिआ—सामि! तुन्भेहिं मम भंडभरिओ सगडो हिओ ता इसं पि बद्दहं गेण्हह. मम पुण तप्पणादुया(पा?)लियं वेह, जं घेतूण वहासि 25 नि. न य अहं जस्स व तस्स व हत्थेणं सत्तुयादुया(पा?)लियं गेण्हामि, जा तुन्ह घरिणी पाणेहि वि पिययरी सवालंकारमूसिया तीए दायहा, ततो में परा तुद्दी भविस्सइ. जीवलो-गन्भंतरं च अप्पाणं मिन्नस्सामि । ततो तेहिं सक्खी आहूया, भणियं च—एवं होउ ति । ततो तींणं पुत्तमाया सत्तुवादुया(पा?)लियं घेतूण विग्गया, तेण सा हत्थे गहिया, घेतूण य तं

१ पिछ्यासा<sup>०</sup> शां०॥ २ <sup>०</sup>णाए स<sup>०</sup> ली ३ मो ३॥ ३ °रीक्ष<sup>०</sup> च १ विना॥ ४ °क्षिण शा०॥ ५ इहेब च २॥ ६ छल्जिस्से शां०॥ ७ छविया च २॥ ८ °रह सि च २ विना॥ ९ °विजो शा०॥ १० किह स्र<sup>०</sup> ली १। किसिएण छ<sup>०</sup> च०॥ ११ चाऽऽयाउं प<sup>०</sup> च २ विना॥ १२ °णो एगं रूपयं बहुछुए य वेसू<sup>०</sup> ली १॥ १३ °विषक्तियं वससं<sup>०</sup> च १ विना॥ १४ साणं तुक्का सवा सचु<sup>०</sup> च २ कसं० विना॥ व० हिं० ६

10

पिंडिओ । तेहिं वि भणिओ—किमेर्यं करेसि ? । तेण भणियं—सर्नुदुया(पा?) छियं नेमि । ततो ताणं सदेण महाजणो संगिद्धओ, पुच्छिया—किमेयं ? ति । ततो तेहिं जहावत्तं सद्धं परिक्रहियं । समागयजणेण य मज्यत्थेणं हो ऊण ववहारिनच्छओ सुओ, पराजिया य ते गंधियपुत्ता । सो य किछेसेण य तं महिलियं मोयाविओ, सगडो अत्थेण सुबहुएण सह परिविण्णो ।।

5 तं कमलसेणे! एरिसओ अवरो जो होहिइ सो किई बंबिजिहिइ? ति । ततो कमलसेणा तं सोऊण पहिंसया। भणिओ य णाए—वचह पुणरागमणाए विजएणं ति । ततो कमलसेणा विमलसेणं भणइ—विमले! पेच्छमु इमस्स पुरिसस्स विण्णाणं ति । ततो विमलाए संख्विया—

वेसा में पेसकहा, पेसस्स य जंपियं च में वेस्सं। जल्थ वि य ठिओं पेसो, सा भूमी होइ में वेसा॥

ततो सो तं बयणं सोडणं गंतुं पयत्तो ।

चंपाए नयरीए अन्भासे चंदा नाम नदी, तहिं जलन्मासे महत्तंतरं निविद्वो, ततो य नलि-णिपत्ताइं घेत्रुण अणेगविहिप्पयारं पत्तच्छेजं च काऊण सुक्कत्वखिणावियाए नदीए छूढा, वुक्तमाणा (प्रथाप्रम्-१५००)य गंगं संपत्ता । तं च छोद्दण नाणाविहाई छेजाई करेती अच्छइ, 15 ताब य नहीतडेणं तुरियं तुरियं दोन्नि जणे इज्जंते पिच्छइ । ते य तस्स समीवमागंतूण पुरुखंति—सामि! केण एयं पत्तच्छेजं कयं?। ततो तेण भणियं—मए ति। ततो तेष्ठिं छवियं-सामि! अत्य इह नयरीए कविलो नाम राया तस्स पुत्तो जुवराया रविसेणो णाम. सो वि लिलियागोहीए समं गंगाए खेलइ. तेण य खेलंतेण पत्तच्छेजं दिहुं. तं च दहुण अम्हे पेसिया-जागह, केण इमं पत्तच्छेजं निउणेण कयं? ति. तं अम्हेहिं विद्वो सि, पसीयह 20 रायपुत्तसयासं गंतुं । ततो सो गतो, पुत्रामासिणा य ससंभमं आभासिको । तेण वि सवि-**णैयंज्ञ**ळिउडेण संपृद्धको । ततो तेण पुच्छिओ—कत्तो वर्षति अज्ञमिस्स ? ति । धम्मिल्लेण विण्णवितो-कुसागपुराओ सपरियणी अहं ति । तओ तेहिं गोहिएहिं आणत्तो सिग्धं आवसहो से सिक्केंओ ति । तथो गोद्रियमहत्तरएहिं 'सज्जो आवसहों ति निवेहओ । तथो परितुहेण व सो भणिओ-उहेह, वशामी माणुसगाणं सगासं, पशुगच्छामी ति । तओ 25 सो सहग्रहिसंपरिवृद्धो धूम्मिलेण सदि हत्थिखंधमारूदो गतो माणुसगाणं सगासं । आणियाओ य कमल-विमलसेणाओ, पविद्वा आवसहं । ततो सो जुबराया गोद्वियमह-त्तरप संविधिकण 'सबं से कव्वं करेह, जहा य एस दारगी दुक्खिओ न होइ' ति अणि-कण नियगभवणं गओ । गोहियमहत्तरएहिं जं जं कायवं तं तं सबं केंजं काकण सए सए आवासप गया । सो वि य तत्य सहसहेण अच्छा । मणियो य कमलसेणाप-अञ्चलत !

१ ° आप वं र द दिना॥ २ ° पुरासि ० ली ३॥ ६ हो हुक ० शां०॥ ४ कित वं शांक दिना॥ ५ ° वाक ० र ॥ ६ ° कर्ष वंक क ३॥ ७ ° कि सार्व कि शांक ॥ ८ सर्व शांक ॥

हिज्जो तुब्भे एजाते रहूण विमला भणह—के एते आगच्छंति ? जि. मया मणिया—श्रहिमाली एस आगच्छह. ततो भणह—

मा मे दमगस्स कहं, कहेहि मा गेण्ह नाम दमगस्स । अच्छीणि ताणि मा हो-ज जेहिं दमगं पखोएमि ॥

ततो मए जवालद्धा. एवं च तीए पसादिकांतीए दिवसा वर्षति ।

केह अन्नया कयाइ रायपुत्तेण गोडियसहिएण तस्स परिक्खणितिने 'ईसाछुओं' चि उज्जाणजत्ता समाणत्ता, जहा—सवेहिं गोडिएहिं सकलतेहिं निगाफिलयां ति । ततो तेण कमलसेणा भणिया—कमलसेणे! किं कायवं शति. एए सम निमित्तं उज्जाणं ववंति, 'किं एसा एयस्स भजा होइ ? उयाहु न होइ ?' ति. तं जाणह 'किं कायवं ?' ति ।

ततो सा कमलसेणा एवं भणिया तस्त सयासाधी उद्विया तीए सगासं गंत्णं अणु 10 मुहुत्तस्त आगया भणइ—सुणह अज्ञेत!, मए भणिया—विमले! हिज्ञो किर रायउत्ती लिलियगोडीए समग्गो उज्जाणजत्तं णीहिइ. वद्यामो अम्हे वि तत्थ उज्जाणं. मा अयाणुगा होहि अणुणिजंती तं. जइ ते एसो न रोयइ ततो तत्थ उज्जाणे अप्पणो हियइष्टिख्यं वरं वरेहिसि. अवि य—

अप्पच्छंदमर्प्रया, पुत्तय! मा होह मा विणस्सिहिहै। जह नहा वसुदत्ता, असुणंतो ना वि रिवुंद्मणो ॥

15

ततो सा ऐयं युणिजण भणइ—अम्मो! का सा वसुदत्ता १ किह वा नष्ट १ ति. तओ सा मण भणिया—सुण सुयणु !— सच्छंदयाए वसुदत्ताआहरणं

अत्य उज्जेणी नाम नैयरी। तत्य य वसुमित्ती नाम गहवई परिवसित, भजा से 20 धणसिरी नाम, पुत्तो से धणवस्, धूया से वसुद्ता। तेण य वसुमित्तसत्थवाहेण कोसंबीवत्थवस्य धणदेवसत्थवाहस्स वाणिज्ञपसंगेण आगयस्स धूया वसुदत्ता दिण्णा। सो य वत्तकक्षाणो तं चेतूण कोसंबिमागओ, पिउ-माउसिहओ सुद्दं परिवसह।

तस्स य कालेणं धणदें वस्स वसुद्ताए दोन्नि पुत्ता जाया। तइषण य गढमेणं आसणणपसवा। भत्ता य से पवसिओ। सुयं च णाए—उज्जोणं सत्यो वबह। सा य पिउ-25
माउ-बंधवाणं उकंठिया गंतुमणा सस्स्-ससुरमापुच्छइ—उज्जोणं वबामि ति। ततो तेहिं
भणिया—पुति! एकहिया केहिं विविद्दिस ?, भत्ता य ते पवसियओ, पिडच्छ जाव आगच्छइ, ततो गच्छिस। सा भणइ—वबामि, किं मम मत्ता केहेहि ? ति। तेहिं पुणो वि
वीरिजंती निच्छइ सोउं। सच्छंदा गुरुजणाइकमकारिया पुत्ते घेसूर्णं पत्थिया। ते वि य

१ अर्थ शां०॥ २ °पुत्त छ २॥ ३ °हडू उर विना॥ ४ रिडवृ° छ १॥ ५ एवं सोक्षण शां०। एवं सोकण उ०॥ ६ वागरी ज २॥ ७ °वीषु व° ड २ विना॥ ८ °वेबवसु॰ उर विना॥ ९ द्वाच क्रां०॥ १० कर्इ शां०॥ ११ करिहिति शां०॥ १२ आरि॰ शां०॥ १३ वेचकति उर ॥ १४ °वा शावर ७ १॥

परिहीणकुटुंब-विह्वा 'अन्हं न करेइ वयणं' ति तुण्हिका ठिया । सा वि य मंदभगगा गया, ताव सत्थो दूरमितकंतो । सा वि सत्थपरिज्मद्वा अन्नेण मग्गेण गया । भता य से तिह्वसं चेव आगओ । पुच्छिया तेण माया—अम्मो ! किह वसुद्शा गय ? ति । तीए य मणिओ—पुत्त ! उज्जेणीसत्थेण समं अन्हेहिं बारिज्जमाणी वि गय ति । ततो सो 5 'अहो ! अक्जं कयं' ति भणेऊण पुत्त-कल्लबद्धनेहाणुरागो गहियपत्थयणो मग्गेतो अने-संतो गतो । अणुसरंतेण य सा अडबी अँइंती दिहा भममाणी । तोसिया अणेणं पुणरिव अणुणेडं, पत्थिया पविद्वा य अडबी महलं, अत्थिमिए दिणयरे आवासिओ ।

तस्मि य समए वसुद्साए पोट्टे वेयणा जाया । तती धणदेवसत्थवाहेण रूक्त्वसाहापह्नवे भंजिङण मंडवो से कओ । तत्य य वसुद्त्ता पस्या दारयं पयाया । तत्य य अंध10 कारे रितं विहरगंघेणं मिगमंसाहारो अडवीसावयस्वयंकरो महापइमओ वग्घो आगतो ।
तेण य सो धणदेवो वीसत्यो चेव गरुए घेतूण नीओ । सा वि य पहिवयोगजणियदुक्खा
भय-कञ्जण-सोगसंतत्त्विह्यया रोयमाणी 'तं जायमेत्त्रयं अभवों ति भणंती मोहं गया । ते
वि य कञ्जणा असरणा भयवेवियसवंगा बाला मोहं गया । सो वि य तिहवसं जायओ
हारको थण्णं अरुभमाणो उवरओ । सा वि य विरेण पद्मागयचेयणा समाणी परिदेवंती
15 पमाए पुत्ते घेतूण पत्थिया । अकालविरसेण गिरिनदी पुत्रा । सा य तं दहूण एगं पुत्ते
इत्तरिकं उत्तरिंती विसमसिलातले निसिरियचलणा पिड्या । दारओ य से हत्थाओ
पद्महो । सो य अवरो दारको उदगव्भासे द्विओ तं मातं पाणिए पिड्यं दहूण तेण वि
य जले अप्पको छूढो ।

सा वि य तबस्सिणी चंडवेगवाहिणीए गिरिनदीए दूरं वृंदा, तत्थ य नदीक्कले पडि-20 बस्स पायवस्स साहाए लगा, मुहुत्तंतरस्स य आसत्था सेइरं उहिया । तत्थ य सा अच्छंती नदीतडे वणगोयरेहिं तकरपुरिसेहिं गहिया, पुच्छिया य आणीया सीहगुहं नाम पिहं, अक्षिया य चोरसेणावइस्स कालदंडस्स । तेण य सा 'रूविस्सिणे' ति काऊण भजा कया, अंइनीया य अंतेडरं । सा य सवाणं सेणावइमहिलाणं अगगमहिसी जाया ।

तओ ताओ तक्करमिहलाओ पइणो सरीरपरिभोगमलभमाणीओ उवायं चिंतिति—किह25 मेथं परिषएज ? ति । तम्स य तीसे कालेण पुत्तो जातो, सो य माउँसिरिमओ । तओ
ताहिं सेणावई विण्णविओ—सामि! तुमं अइवंहेमाए इमाए चरियं न याणिस. एसा
परपुरिसासत्तिहियया. एस य से पुत्तो अन्नेण जायओ ति. जह ते विपद्यको, अप्पाणं
एयं च पेच्छह ति । तेण कलुसहियएण खग्गं किन्नुकण अप्पा जोइओ, विद्वं वें णेण सुदं।

१ ° आर व णेण शां०॥ २ ताए उप्र° चर विना॥ ३ ° णिसि विशां०॥ ४ ° गंतो उर॥ ५ ° विनि उर॥ ६ अयंती शा०॥ ७ विवं उर विना॥ ८ खूढा छी० य० शा० विना॥ ९ सवरं उर विना॥ १० अयणीया शां०॥ ११ ° ऊरण्स ° उर विना॥ १२ कर विनाऽन्यत्र— ° कुक्सेणं इसा० ही ३। ° छुसेणं इसा गो ३ उर॥ १३ वाणे कि इ॥

विच्छिन्नं, महंतिविह्त्तगंडछेहं, रत्तांयंबिवसालनयणं, विगित-दुग्गम-वक्कतासं, विपैकालियधूल-लंबोट्टं अप्पणो मुहं दहूण तं च दारयं 'एवमेयं' ति भणति। ततो तेण य अपरिच्छियबुद्धिणा पावेण तेण य खग्गेणं दारक्षो मारिओ। सा वि य वेत्त-कसप्पहाराभिह्या मुंढेऊण
सक्करे समादिसङ्क व्यवह, भो! एयं हक्के बंधह ति। ततो ते तक्करपुरिसा तं गहाय दूरं
गया। तत्थ य ते पंथव्भासे एगस्स सालहक्क्क्स्स मूछे रज्जुंए वेढिऊण कंटयसाहा समं- 5
ततो परिक्खिविऊण नियत्ता। सा वि वराई पुदक्ममनिवत्तियं दुक्खमणुभवंती बहुणि य
हियएणं चिंतयंती अणाहा असरणा य अच्छित।

तस्थ य तीए भागभेजेहिं उज्जेणिगमणीओ सत्थो तत्थेव तिम्म चेव दिवसे पाणियमुलभे पएसे आवासिओ। ततो सत्थाओ तण-कट्ट-पत्तहारया केइ दूरं गया। तेहि य
सा कंटकसाहाहिं रुद्धा रज्जुपरिवेदियसरीरा कक्लमूले एकलिया दिहा, पुन्छिया य।10
तीए य सकलुणं रोयंतीए मवा अण्णहदुक्खपरंपरा परिकहिया। ततो सा तेहिं जायाणुकंपेहिं मुका, नं च घेतूण सत्थं गया, सत्थवाहस्स जहावत्तं परिकहियं। ततो सत्थवाहेण
समासासेऊण दिण्णऽक्छायण-भोयणा भणिया—पुँत्तं। सत्थेण सम वश्वमु वीसत्था,
मा बीहेह त्ति। ततो मा आसामिया वीसत्था तेण सत्थेणं समं उज्जेणिं वश्वह। तेण
य सत्थेण समं बहुसिस्सिणिपरिवारा जिणवयणसारदिट्टपरमत्था मुख्या नाम गणिणी 15
जीवंतसामिवंदिया बश्वह। सा य तीसे पायमूले धम्मं सोऊण सत्थवाहेणाणुश्वाया
पद्यह्या, नामं च से 'कंटियज्जय' ति। ततो सा ताहिं अज्जाहिं समं उज्जेणिं पत्ता, पिउमाउ-बंधुवर्गण य सहमहीणा। कहेऊण य अप्पणो दुक्खं दुगुणजायसंवेगा सज्ज्ञाए तवे
य उज्जता धम्मं करेह।।

ततो हं सुंदरि! तुमं भणामि—एयाणि अण्णाणि य अप्पच्छंदमइया बहूणि दुक्खाणि 20 पावेंति. ता मा तुमं अयाणिया होहि. ममं सुणसु—मा ते वसुदत्तापज्ञंतो भविस्सइ त्ति.

ततो सा भणइ—एवं ताव वसुदत्ता नहा, रिउद्मणो उण कहं नहो?. ततो सा मए भणिया—सुण सुयणु!—

# सच्छंदयाए रिवुदमणनरवइणायं

अत्थि तामिलित्ती नाम नयरी। तत्थ रिबुद्मणी नाम राया, भज्जा य से पियमती 25 नाम। तस्स य रह्नो सहपंसुकीलियओ महाधणो धणवती नाम सत्थवाहो। तत्थ य नयरीए धणओ नाम कोट्टाओ परिवसह। तस्सऽण्णया कयाइ पुत्तो जातो। ततो सो धणओ परिदरिहो, भज्जा य से परिखीणविभवा, चिंताए हो वि कालगया। सो वि य

१ 'तायतिष' शां ।। २ विभिद्युगामंडुकनासं छी ३ गो ३ । विसिद्धयुग्गमंडुकनासं क ३ ॥ १ विसाछि उ २ विना ॥ ४ संदि शां ।। ५ 'जुणा वंशिकण छी ३ ॥ ६ 'जाहिं उ २ विना ॥ ७ पुत्ति शां । विना ॥ ८ जीवसा भेंसं । शां विना ॥

से पुत्तो भ्रणवहस्स घरे संबद्धिओं कंडियसालाए कुंकुसे खायमाणो अच्छति, नामं च से क्यं 'केोकासो' ति । एवं च सो संबद्धिओं ।

अण्णया य धणवितिसत्थवाहस्स पुत्तो धणवसू नाम । तस्स य जाणवत्तं जैवणविस-यगमणजोग्गं सिज्यं । तेण य पिया विश्वविओ—एस मे कोकासो दिज्जन, मए समर्थं 5 जैवणविसयं वचन्न ति । ततो तेण विसिज्जिओ । संपत्थिओ वहणो समुद्दवायाणुवायणेणं इच्छियं पट्टणं संपत्तो । लंबियान नंगराओ दिसासुं, ओसारिएसु सियवडेसु उद्दन्ना संज-त्तर्य य संजत्त्रयवाणियया ववहरिनं पयत्ता ।

अह सो कोकासो सएअध्यस्स सत्थ-संजत्तयकुलस्स कोट्टागरस घरं गंतूण दिवसं खवेह ।
10 तस्स य पुत्ता नाणाविहाइं कम्माइं सिक्खांति । तेण य पिउणा सिक्खांविज्ञंता न गेण्हंति ।
ततो तेण कोकासेण भणिया—एवं करेह, एवं होउ ति । ततो तेण आयरिएण विन्हिंयिहयएण भणिओ—पुत्त! सिक्ख उवएसं ति. अहं ते कहेहामि । तओ तेण भणिओ—सामि!
जहाऽऽणवेह ति । ततो सिक्खिउं पयत्तो । आयरियसिक्खागुणेणं सद्यं कट्टकम्मं सिक्खिओ ।
निष्फण्णो य गुकजणाणुण्णाओ पुणरवि सो वहणमाहहिडण तामिलित्तं गतो ।

15 तत्थ य खामो कालो बहुइ । ततो तेण अप्पणो जीवणोवायनिमित्तं रण्णो जाणावणत्थं सिज्ञयं कपोवजुँबल्यं । ते य कपोइया गंतूण पइदिवसं आयासवले सुक्तमाणं रायसंतियं कल्कमसालिं िक्षण एंति । ततो रक्खबालिहें धण्णं हीरमाणं दहूणं रण्णो ससुद्रमणस्स निवेदितं । तेण य अमचा आणता—जाणह ति । ततो तेहिं नीइकुसलेहिं आगमियं, निवेदितं च रण्णो—देव ! कोकासघरस्स जंतकवोयमिहुणयं चेनूणं णेइ । राइणा आण-20 ता—आणेह ति । आणीओ य सो पुच्छिओ । कहियं च णेणं सम्रं रण्णो अपरिसेसं । तओ राइणा परितुद्देण सपूइओ कोकासो, भणिओ य—आगासगमं जंतं सैजोहि ति. तेण दो वि जणा इच्छियं देसं गंतुं एमो ति । ततो तेण रण्णो आणासमकालं जंतं सिज्जयं । तहिं च राया सो य आल्दो इच्छियं देसं गंतूण इंति । एवं च कालो वच्छ ।

तं च दहुणं राया अगामहिसीए विश्वविओ—अहं पि तुन्भेहिं समं आयासेण देसंतरं 25 काउमिच्छामि। ततो राइणा कोकासो बाहरिऊणं भण्णइ—महादेवी अम्हेहिं समं वच्च ति। ततो तेण छवियं—सामि! न जुजाइ तहयस्स आरोढुं, दोन्नि जणे इमं जाणवत्तं वहह ति। ततो सा निन्धं करेइ वारिजंती वि अप्पच्छंदिया, राया य अनुहो तीए सह समाह्छो। ततो कोकासेण छवियं—'पच्छायावो में, खिळयमवस्सं मविस्सइ' ति मणि-

१ कुकुसे ही ३ उ २ ॥ २ सर्वेषु विखितपुस्तकादशेषु कचित् कुकुसो कचित् कुक्सो कचित् कुकासो कचित् कुकासो कचित् कोकासो इत्यभिषानपाठान्तराणि इत्यन्ते, अस्माभिस्तु कोकास इत्येव पाठ बाइतः॥ १-४ खावण ठी ३ गो १॥ ५ विह्रपूण भ क १ विना ॥ ६ व्यमहागुणे ठ२॥ ७ व्ययक उ २॥ ८ व्याकपूष्टि उ २ विना ॥ ९ स्प्रीकि शां ॥

ऊण आरूढेण कि हुयाओ तंतीओ, आहया जंतकी लिया गगणगमणकारिया, तो उप्पइया आयासं। ववंताण य बहुएसुं जोयणेसुं समइकंतेसु अइभरकंताउ क्रिकाओ तंतीओ, भैंहं जंतं, पिडिया की लिया, सिणयं च जाणं भूमीए द्वियं। सो य राया देवीसिहओ असुणंतो पच्छायावेण संतिपाउं पयतो। ततो सो को कासो रायं भणह—'शुहुत्तंतरं एत्थ अच्छह, जाव अहं तोसिंहें नगिर्द अइगंतूणं जंतसंघाउवगरणं मगामि' ति भणिऊणं गतो। राया ह देवीए सिहें अच्छह ।

सो य बहुइघरं गंतूण वासि ममाति । णाओ य णेण 'सिप्पियपुत्तो' ति । तेण य सो भणिओ—सुदुरिएण रण्णो रहो सज्जेयवो, तेण वासी नित्य ति । कोकासेण य भणिओ—आणेहिं, संज्ञामि ति । ततो तेण तस्स वासी अप्पिया । गहिया य णेण वासी । जाव य सो विक्खित्तिवेतो ताव य सुहुत्तंतरेण संजोइया दो वि चका । ततो सो विक्खिओ जाओ, 10 नाओ य णेण 'कोकासो' ति । तेण य सो भणिओ—सुहुत्तंतरं ताव पडिक्खह जाव घरा- ओ आगच्छामि अन्नं वासीं गहेऊण. तओ वासिं चेत्त्णं विवहह ।

ततो सो काकजंघस्स रण्णो समीवं गंतूण सबं परिकेहेड । गहितो कोकासो रक्ता, पृह्लो य विउलाए पूयाए । पुच्लिओ य रण्णा—किं तुमं एहि ? ति । तेण सबं रक्तो परिकिहयं । आणिओ य राया अभिसदमणो सह देवीए । ततो रायं बंधेऊण देवी 15 अंतेउँरे पवेसिया । कोकासो वि भणिओ—कुमारे सिक्खावेहि ति । ततो तेण लिवयं— किं कुमाराणं एयाए सिक्खाए ? ति । तओ राइणा वारिजंतेण वि बलाकरणि काराविओ । सो य ते सिक्खाविद्यं पयत्तो । घिढया णेण दो घोडगजंता, सिजाया य आगासगमा । ततो तस्स काकजंघस्स रण्णो दो पुत्ता जाव आयरिओ मुर्तंओ ताव जंतघोडए आरुढा, ते य उप्पीलियजंतनुरया आगासं उप्पद्दया । आगएण कोकासेण पुच्लिया—किं अच्छित 20 कुमारा ? । ततो तेषि लिवयं—कुमारा आरुहिऊणं गया । ततो तेण भणियं—अकजं क्यं, विणहा कुमारा, परायत्तणकीलियं न याणंति ति । राइणा सुयं, पुच्लियं च—किं ते कुमारे ? ति । ततो तेण भणियं—गया सह घोडएहिं ति । रुहेण रण्णा कोकासस्स वहो आणतो । तं च तस्स एगेण कमारेण परिकिहयं ।

ततो तेण सं वयणं स्रोऊण चक्कजंतं सिज्जयं। भणिया य णेण कुमारा—सि वुन्भे 25 आहता अच्छह, जाहे अहं संख्यसं करेमि ततो तुज्ये समगं मिज्यमसीलयस्य पहारं देजह. ततो आगासं उप्पिहिइ जाणं ति। ततो ते 'एवं' भणिता चक्कजंतमारूढा अच्छिति। कोक्सासो मारेचं नीओ। मारिजंतेण य संखो आपूरिओ। ततो तेहिं संख्यसं सोऊण आहओ मिज्यमसीळखो। भिण्णा ते य सबे स्टेसु। कोक्सासो य मारिओ। पुष्कियं च रक्षा—किंहे ते कुमार ? ति। किंकरपुरिसेहिं से परिकहियं—सबे चक्कजंते सूछे 30

१ °व्यक्ति° उर । एवममेऽपि ॥ २ भिक्ता की १॥ १ भागी जेले की १॥ ४ रघी शांका भ सकोमि उराह कार्सि उराह कि की १ उराह व्यक्ति को ॥ ९ परिच उराह कि नार उराह

भिण्णा । ततो सो राया कागवंकी सुन्नी 'हा हा!!! अकर्जं' ति भाणिऊण सोयसंतत्तिह-यञ्जो विल्लंतो चेव कालगञ्जो ॥

सो य ससुद्रमणो रौया कुमारा य अप्पच्छंदेण विणद्वा. ता तुमं पि विमले ! अप्प-च्छंदिया मा होहि, मा एवं विणस्सिहिसि. एस य सबकळापत्तहो नवजोबणो तहणो, 5 अन्नो को एत्तो लहुयरो धम्मिलो ? ति. सबं च णाए पडिवण्णं।

ततो धिम्मिह्नो हह-तुँहमणसो सबं जहाबत्तं सोऊण। अइकंते य तिम्मि दिवसे, समइच्छियाए रयणीए, पभाए विमले, सबलोयसँक्सिम्म उम्गेए दिवसयरे जुबराया लिख-गोद्वीए समग्गो निगातो सकलत्तो उज्जाणं। ततो सोऊणं धिम्मिह्नो वि णाणाविहमणिरयणपचीविधाभरणो, विविहरागवत्यवेसधारी अप्पाणं काऊण कमल-विमलसेणाए समं
10 रहवरं समारूढो उज्जाणं गतो, पविद्वो य उववणं। ताव य किंकरजणेण उसवियाओ
दूसकुडीओ, विरइयाऽतुला मंडवा, परिवेढिया य अप्पणो पच्छायणानिमित्तं पिस्तरा,
पिडवोक्सिया य कुलवधूसयणिज्ञा। जुवरणेणो य आणत्तीए विरइओ भोयणमंडवो सुभूमिभाए, कुंभगासो विह्नो कुसुमोवयारो, रइया य जहारिहं आसणा, गिहयगंध-वत्थ-महाऽऽभरणा गोद्वीए अप्पणो अप्पणो सविभवेणं जहाणुण्णायं जुयरण्णा णिविद्वा मिणभूमि15 याविहरेसु, कणग-र्थण-मणिनिम्मयाणि दिण्णाणि य भायणाणि। ततो धिम्मिह्नो वि पियाए
विमलाए समं निविद्वो, पासे य से कमलसेणा। तओ पकए हत्यसोण्णाणाविहं खज्जभोज्ज-पेळां विज्ञउमादत्ता। एवं च ते अण्णोण्णेणं समं पीइविसेसं अणुभवंति। जुवराया
समं गोद्विएहिं धिम्मिह्नं विमलाए समं पेच्छंतो न तिप्पति, परं च विम्हयमुवगओ।
दक्षो य तत्थ मदभिमलस्स जुवईजणस्स निवय-नीय-वाइयावसाँणं पेक्सिऊण धिम्मिन्नं च
20 अभिनंदंतो गोद्वीए सिह्नो उदितो जुवराया, जाण-वाहणारूढो य पत्थिओ सभवणं।

ततो सो विमेल-कमलसेणाए समं रहबरारूढो सभवणं गतो। पढमसमागमसमुस्सु-एण य हियएण विमलसेणाए सह दिवसावसेसं गमेइ। ततो अइच्छिए दिवसयरे, सम-इकंताए संझाए पजालिएसुं पईवेसुं, रहए य सयणिजं, गहिए रहजोगो कुमुम-गंध-महा-ऽङंकारे, तओ कमलाए विमलसेणाए नववहूवेसाऽलंकारो कओ। तओ सा लजोणयमुहिं 25 गहाय धम्मिह्ससगासमहगया। भणिओ य णाए—अज्ञउत्त! रायधूया ते पौलेणिज्ञ ति। एवं भाणिकणमवकंता। ततो तेणं देवाधिदेवाणं पणामं काऊण दाहिणेणं हत्थेणं हत्थं से दाहिणं घेत्तृण अंके निवेसिया, उवगृहा य घणियं। सा वि सबंगेण कर्णंतितरोमकूषा नव-भाउसमेघधाराहिह्या इव घरणी सहावमदयंगी अंगोहिं से समं हिययमहगया। तओ तेण

रहरसायणतण्हाइएणं पाविषा रहतुई रायकना। एवं च तेसि रहपसत्ताणं अइकंता सा रयणी। अमोभनेहाणुरागरत्ताण य सुदेण अइक्षमइ कालो।

अह अमया कयाइ रहरसायणपणयसंधिविगाहकृषियं विमर्छ पसायंतेण भणिया—पिए इसंसतिलए! मा अहरूसणा हो ही, भन्ते जणे अणुगहं पसायं च करेहि ति । ततो सा अपुष्ठवयणो ईसारोससंजायवेबिरैसइंगी 'अण्डाव! किहें सा ते वसंततिलय!' ति । वाहा-5 गयलीयणाए य पुमसगगगरिहययाए, ईसिंद्तमगदहाइराए, तिवलितरंगमंगुरं निहाले भिविंद रह्मण अवनक्तरं भणंतीए, आकंपिउत्तमंगाए, विर्वेषणकेसहत्वाए, पहंतर्जभायंतकुसुमाए, समोसरंतरत्तंसुयविल्गंतमेहलादामकलावाए; विविद्दमणिविचित्तमुत्तियावत्तजालोबसोहिएणं, स्तम्हरंदंतनेलररवेणं, अणुपुष्ठसुजायअंगुलीदंलेणं,कमलदलकोमलेणं, रत्तासोर्थथवयसिक्रभेणं, वंगालत्त्रयरसोलकोववससंजायसेएणं चल्णेणं आह्ओ । रोसपरायत्तिह्याए य भणिओ—10 वष्ट ता, सा चेव वसंततिलया ते परित्तायल ति ।

ततो सो तीसे ईसारोसवक्लेवजणियतुद्वी अध्यितरासुहेणं हियएण हसिङ्ण निमाओ घराक्षो, रेबद्रिओ रायमगां, अपच्छिमजामवेलाए य पेच्छड रायपहरमासे अद्भिष्ठिय-कवाहदुवारं दीवलंबंत-सरहिष्डऋंतकालागुरुपवरध्यं नागधरं। तओ सो तहिं पविद्वो पण-मिऊण नागदेवयाणं निविद्वो अच्छति हियएण बहुविहाई चिंतयंतो । पेच्छइ य गृहियप-15 डलगाहत्थं पडियारियाए समं इंति तहिंगं सरस्विभक्कंतनबजीवणं हारियं । सा व देवडले अबेडमागया, धीयहत्य-पाया य पविद्वा नागघरयं, अबिओ य णाए नागिंदी, पणमिकण य भणिओ-भयवं! सुपसन्ती होहि ति। वतो तेण भणिया-संदरि! हियडच्छिया ते मणोरहा पुरंत ति । बहिया य ससभंता, पेच्छइ य धम्मिहां । तेण वि य दिहा (प्रधाप्रम्-१७००) नव-जोबणसालिणी, समुन्भिजंतरोमराई, आपूरंतपैरिवर्ग्गाणपन्नोधरा, द्वंगायतेणं नासावंद्यएणं, 20 क्षभिनवनीलुप्पळपत्तसच्छहेहिं नयणेहिं, विवक्तस्युजायरत्ताधरेणें , सुद्धदंतपंतिएणं, समत्तपु-त्रिमायंदसरिसेणं वयणेणं । तं च दृदृण परं विम्हयमुवगतो । तीए य भणिश्रो-कत्तो अज-भिस्सा पंति ? । ततो तेण छविया-सुँदरि ! कुस्ममपुराउ ति । ततो सा सविम्हयं तं पेच्छि-कण इरिणवच्चसरिसनयणा नीससिकण अहोमही वामंगुद्रएणं भूमि विलिहमाणी संठिया । भणिया णेण-मुंद्रि ! कस्स तुमं ? ति । ततो तीए महर्रेभासिणीए भणियं-'अज्ञउत्त ! 25 अस्य इह नगरीए सत्यवाहो नागवस नाम, भजा य से नागदिण्णा, "तीए धूया हं नागदत्ता नाम, भाया य मे नागदत्ती. अहं च नागेंदाओ हियइच्छियं वरं पत्थेमि, ईंहर्ड च अवणं काउं पद्मविवसमागच्छामि. ततो मम भागघेखेहिं तन्मे इहमागया. विह-

१ होहि वशा २ 'णाई' की १ वशा १ 'बियस' वशा ४ शाव विनाज्यम — विद्युष्ण वव १ वियमण की १ क १ गो १ ॥ ५ उक्सुयंत' क १ गो १ ॥ ६ समहरू इत्याने उर् उर विना ॥ ७ 'स्प्रिपण व १ ॥ ८ 'वपक वष्यस' की १ ॥ ९ उक्साहिय रा' शांव विना ॥ १० च्ह्राय सि व १ विना ॥ १० 'पाई-वस्ता' व १ विना ॥ १० 'पां अध्येषं सुद्ध' व १ ॥ १६ 'रक्ष व्यासाधियी ए कविषं व १ ॥ १४ दी सि य अहं सुवा वाग' व १ विना ॥ १५ आहं स की १ । इहं च क १ गो १ ॥ व विं ९

मेर्त बेय में हिययं पविद्वा. पुण्णो य में मणोरहों ति भाणिकण नियघरं गया। तत्थ य णाए माऊए सबं परिकृहियं। परितुद्वा य से माया पिति-स्वयण-परियणो य। वित्तं से कक्षाणं जगरीएँ पगासं।

वत्य य नयरीएँ कविलस्स रमो ध्रया कविला नाम, सा य नागदत्ताए वयंसिया । 5ताए य सुयं, जहा-नागदत्ताए वरो छद्धो, कहाणं च से वत्तं ति, सो य किर पुरिस-मुणनिहाणभुओ नवजोबणो य । ततो ताए मयणसरसोसियहिययाए माया भणिया-अन्मो ! पसायं करेह, सिग्धं मे सयंवरं पयच्छह ति । ततो तीए वि धृयवच्छलाए राया विण्ण-विओ-कविलाए सयंवरी दिजाउ ति । तती तेण लवियं-एवं कीरउ । तओ रण्णा सोहणदिणे आणत्तो सयंवरो कविलाए। ठाविया य सविभववेसालंकिया ईसर-क्रडंबियपत्ता. 10 अण्णे य जहाविभववेसधारिणो इब्भपुत्ता, धन्मिल्लो वि य विणीयवेसाहरणो तहिं गतो । ततो सा रायकमा पजमसंडवत्यवा विव लच्छी जगस्स रूव-कंतीहिं दिहिं सार्वधमाणी व आगया सर्यवरामंडवं । दिहा य धिसाक्षेणं रूवाइसयसंपन्ना रायकण्णा । तीय वि य देवक्रमारोवमिसरीओ धम्मिल्लो निद्ध-महुराए दिष्टीए अवलोइओ। ततो सा मदणसराहय-हियमा तस्स सगासं गया । ततो से सुरभिपुष्कदाम "सेवासं(?) उरे उछएइ, अक्खए य 15 से सीसे छुद्द । तओ तं दृद्ण परं विम्हयं जणो उवगओ । वत्तो य सयंवरो, रण्णो य आणत्तीय अइणीओ भवणं । तओ रायकुलागुरूवं वत्तं से कहाणं। एवं च ताव एवं(यं)। तओ विमलसेणा तस्स विओगेण पेरिदृब्बलखामकवोला सोगसागरसंपविद्वा अच्छइ । तओ सो बिंतियदिवसे रण्णो सम्मएणं सह कविलाए परियणेहिं हिंड।विओ । सो य सिंबिड्र-सिवभवेण हिंडमाणो विमलसेणाए घरस्स अग्गदारं संपत्तो । ततो भिष-परियणो 20'से रैंग्गो भूया केण परिणीय?' ति सोऊण निगाओ, नवरि य धम्मिलं पेच्छंति, ससं-भमं तेण य गंतुण विमलाए कहियं—सामिणि! धम्मिल्लो रण्णो जामाउओ जाओ। तओ सा तं वयणं सोऊण ईसार्वसवेविरेसरीरा सुपरिगणियं हियए काउं 'किं मम इह अच्छि-यक्षेणं ?' ति इत्ये पाए य पक्खालेऊण सुद्धवासाभीगा सोवण्णेणं गयमुहेणं भिंगारेणं अन्धं घेतुण निगाया । पयिन्खणं जाणयं काऊण ततो णाए तस्स दाहिणो हत्थो असबैऊण 25 मणिओ - अद्विदारग! दिहा ते " विहि ति । ततो तेण सा तिम चेव हत्थे घेत्रण जाणयं विलर्डया, पैतो य रायघरं, उर्देण्णो जाणाओ, कयको अयमंगलो य कमलाए विमलाए य समं सहं सहेणं अणुभवंतो चिहुइ।

अह अण्णया कथाई रण्णो आसो उवणीओ । सो य तं दमेउं पयत्तो । ततो य आस-पहिचारगेहिं विण्णे मुहैमंडणे, समारोविए खिळणे, सैंबसञ्जतयबद्धे पहताणे, उप्पीलिए

१ °मित्रा व तुमे शां० विना ॥ २-३ °रीये शा॰ ॥ ४ सवारं खरे शां० ॥ ५ पहितु ° उ २ विना ॥ ६ वित्र इयां० विना ॥ ७ रावपूरा ली ३ ॥ ८ °वेस ° की ३ ॥ ९ °वियस ° उ २ ॥ १० ते चिहित्ति शां० ॥ ११ पत्ता क ३ विना ॥ १४ 'इण्णा क ३ विना ॥ १३ 'इसहणे उ २ विना ॥ १४ सत्ता संख्या शां० ॥

डर्पंट्रप, छंबियासु कणयासु, बद्धासु सुहसोहियासु वामरासु, कए पंचत्थासकमंडणामंडिए; सओ सो कुत्पासयसंवुयसरीरो, अद्बोहयकयवाहिचळणो, सुरहिकुसुमबद्धसेहरो, विवित्त-सोमंतसबंगो, कयवायामलधुसरीरो विहगो विव लीलाए आरूढो। गहिओ व णेणं वाम-हत्थेणं वगा रज्जुमंडियं (?), विसेदमउय(?)दाहिणेणं कसा, उप्पीलिय आसणं, संगहिओ-कजुयलेणं संवाहिओ थोवंतरं। कुलिणयाए य सारहिचित्तरक्खीए णायं च से तेण चित्तं 15 सतो अविक्ततो तालिओ य कमेणं पयट्टो य महुर्रसंदाइऊणं (?) अइक्रंसो य पंचमधारं अप्पडि-यारो आसायणो जाओ। ततो तेण चित्तऊणं तस्स बसाणुवत्तणं कयं। सो वि दूरं गंतूण विसम-सम्मूमिभाए अइक्रमेऊण कणगवालुयाए नदीए अदूरसामंते अप्पणो छंदेणं परि-संठिओ। ततो सो सहरमोइण्णो, छोडियं च से पडवाणं, ऊसासिया से जहाजंतिया पएसा, विसज्जिओ सो तुरओ, आलइयं हक्खसाहाए संबं तुरयमंडयं।

ततो सो अणवैयक्खंतो य पहिओ दिक्खणं दिसाभायं। अइक्षमिऊण य कणगवालुयानदीपपसं, पेच्छइ रुक्खसाहालंबियं सुबद्धमणिविचित्तल्डह्मुहिं गेवेज्ञविचित्तितं पक्षबद्धसच्छिवि कमलोगुंडियं असि । चितियं च णेणं—कस्स इमो होहि िति । विसावलोयं च
काऊण गहिओ णेण असी, घेन्तणं विकोसीकओ । दिहा य तिलतिल्लधारासच्छमा, अयसिकुसुमअच्छिनीलसप्पमा, अच्छेरयपेच्छणिज्ञा, भमति व पसण्णयाप, उपप्यति ब लहु-15
ययाप, विज्ञमिव दुप्पेच्छा दरिसणिज्ञा य। दृहण य असिरयणं विक्हिओ जाओ । चितियं
च णेणं—तिक्खयं च से परिक्खामि ति । आसण्णो य किष्ण-परूढ-निरंतरमूलबद्धअइकुडिलजालपद्यो दिहो वंसगुम्मो, अज्ञोन्नसविष्ट्यघणवंसो, पलंबमाह-पन्तोछाइयपेरंतो। तस्स
अन्मासं गंतूणं वइसाहहाणिहण्णं बद्धवणमुहिणा वाहिओ असी । कयलिगंडिया इव सार्हि
वंसा असिलहिणा अइप्पमाणप्यएसा, ते य छिण्णा दृहणं विक्हिओ जाओ । 'अहो!!! 20
पयस्स असिस्स तिक्खया, अवि भंगे वि अपडिह्य' ति चितेऊण पयाहिणं च वंसीकुंडगं करेतो
गंतुं पयत्तो । पिच्छइ य कस्सइ पुरिसस्स सकुंडलं सक्हिरं सीस छिण्णं, तस्स वंसीकुंडगस्स मज्यदेसभाए धूमकुंडं । ततो तेण चितियं—'अहो! अक्रजं क्यं' ति इत्थे घुणिऊण,
असिलिहिं च पवंधिऊण 'अहो! असिजंतस्स बहुदोसकारग' ति भाणिऊण अइक्तो ।

पेच्छति य पुरओ हरियपत्त-पहन-साहं बहुरुक्सोवसोहियं वणप्पएस, नाणाविहविहग-25 मुहलसहालं कमल-कुमुदोप्पलोवसोहियं पैंसण्ण-सच्छ-सीर्थेलजलपाणियं वावीं, तस्स य तीर्दे अच्छेरयपेच्छणिज्ञरूवं दारियं। ततो चितियमणेणं—िकं इमस्स वणसंहस्स देवया होज ? सि।पवं चितयंतो उवागतो तीए सगासं। दिही य तीए। पुच्छिया य णेणं—सुयणु ! का सि पुमं ? कत्य वा अच्छिसि ? कओ वा एसि ?। ततो तीए महुर-मिउभासिणीए भणिओ—सुण अज्ञवत्त !—

र <sup>°</sup>पहुषु उ रिना॥ र <sup>°</sup>सर्द् मडयवाह्णेणं क ३ उ र ॥ १ <sup>°</sup>णापु उ रिना॥ ४ <sup>°</sup>रमंदा<sup>°</sup> गो ३ उ र ॥ ५ असायणो उ र ॥ ६ <sup>°</sup>मआपु उ रिना॥ ७ केकि<sup>°</sup> उ र ॥ ८ सम्बं आसमंद<sup>°</sup> उ र ॥ ९ <sup>°</sup>वपुक्सं<sup>°</sup> ली १ ॥ १० पसरथस<sup>°</sup> शां० ॥ ११ <sup>°</sup>यक्षपाणियं उ र ॥ १२ दिहा व णेणं, पुष्क्रिया य— सुंदिर ! का सि उ र विसा॥

अत्म इह वाहिणलाए विजाहरसेढीए संखल्डरं नाम विजाहरनयरं। तत्म य राया पुरिसाणंदी नाम, तस्स भजा सामलया, तीसे पुत्तो कामुम्मत्तो नाम, तस्स व दो ध्याओ-विज्ञुमती विज्ञालया य । ततो किर अण्णया कयाइ विजाहरसेढीए कणग-गिंरिसिहरे समोसडो धम्मघोसो नाम चारणसमणो, सो य अइसयनाणोवगतो । ततो 5 तस्स आगमणं सोडण सबे विजाहरा वंदेया निग्गया । तत्थ य धम्मवच्छक्रयाए को उहलेण य विजाहरी सामलया गया। तं च भयवंतं दमियराग-दोस-मोहं वंदिऊणं धम्मं सीउं पयत्ता। कहाबसाणे य पुणरिव वंदिऊण चारणसमणं पुच्छइ-भयवं! धूर्याते मे भत्ता को अवि-स्संइ ? ति । ततो तेण अइसयनाणविसेसेण आभोएऊण छवियं-जो ते कामुम्मस्विज्ञा-हरं घाएहिति तस्स भारियाओ भविस्संति । ततो सा साहुवयणं सोऊण हरिस-विसायव-10 यणा बंदिऊण नियगभवणं पहिगया । सो य विज्ञाहरो मगिणीहिं समं विज्ञाउव वरणत्यं इहागतो बणसंडे । कणगवालुयापिडवेसेणं एत्य य तेण विज्ञाए भवणं विडिवयं । ततो लेड-नयर-पट्टणे हिंडती राय-सिट्टि-इच्भ-सत्यवाईं सुयाओ सोछस जणीओ आणेइ। 'सिद्ध-विज्ञो य एयासि पाणिमाहणं काहामिं ति अम्हे इहं ठवियाओ । अण्णया य इहं अन्हं सुद्दोवइट्टाणं भगिणीय से विज्ञुमतीय सर्व निरवसेसं परिकद्दियं, जं ते अज्ञउत्त ! मए सिट्टं। 15 अन्हाणं च सन्नाणं पदमा सिरी विव रूवेणं सिरिचंदा नाम १ सबंगसुंदरी वियक्सणा २ सिरीसेणा [य] ३ गंधवगीयकुसला सिरी ४ नटू-गीय-बाइयवियाणिया सेणा नाम ५ गंधारयणक्रसला विजयसेणा ६ महसंजीयणकुसला सिरीसीमा ७ देवसुस्तूसणस्या सिरि-देवा ८ सेब्बारयणिया सुमंगुळा ९ अक्खाइयापोत्थयवायणकुसला सोमॅमित्ता १० कहाविष्णाणबाइसयनट्टवित्तवियाणिया मित्तवई ११ सवणोवयारनिउणा जसमती १२ 20 विविध्वक्खाणयवियाणिया गंधारी १३ पत्तच्छेज्ञस्यणवियक्खणा सिरीसई १४ उद्ग-परिकन्मकुसला सुमित्ता १५ अहं व मित्तसेणा १६। तओ अजाउत्त! अन्हे इह भवणे अच्छामी । 'जया किर तेण विजाओ साधियाओ होहिंति तया अन्ह पाणिगाहणं काहिति' ति भगिणीओ से एवं मणंति । अन्हे वि य सद्याओ नवजोवणाओ, ईसीसिससुभिज्यमाण-

१ **'किर्दिक्त मो**' उर विना॥ २ बंदवा आगवा की श्गो शा बंदिबंआ समावा कि शाश विद्वेश उ २ । 'किर्द्वकरीका की शाथ 'याय से ड०॥ ५ 'स्सत्ति कि शा०॥ ६ 'इ.भूया' उशा ७ 'सदत्ता उर विना॥

अत्या पोडणकन्यकानामिभणनान्याऽऽञ्जालिकजयदोख्यस्तिषिहिते धिम्मिल्लचित्रे ध्यम्
अवीक्ष्यकेचरङ्गापवंद्याः कन्याः स पोडणः । सेकपिरवाऽत्र सश्रीका विद्यादेपीरिवामुचत् ॥
शीक्ष्यः सीव्य गान्यारी श्रीसोमा च विच्छाणा । सेना विजयसेना च शीदेवी च सुमङ्गला ॥
सोमित्रा मित्रवती श्रीमती च वशोमती । सुमित्रा वसुमित्राऽहं मित्रसेनाऽस्मि पोडशी ॥
तथाऽन्यचैयलक्ष्यचिमल्लचरित्रे एवम्---

युक्दैकत्र गोष्टमां नो विद्युत्मत्वत्रवीदिति । अकान्नामानि चैतानि समस्तानि विदांकुरु॥ श्रीचन्द्राऽञ्चा ञ्चनन्द्राऽव श्रीसेना च श्रुमत्रका। सेना विजयसेना च शीः सोमा च वशोमती॥ श्रीदेवी च श्रुमित्रा च श्रीमती सिन्नवस्थि । सोमदुत्ता च गाम्यारी सिन्नसेनाऽहमस्तिमा ॥

रोमराईओ, समुण्णमंतथणजुयलाओ, कामरइरसायणकंखियाओ तस्स विज्ञाहरस्स सिद्धि कंखमाणीओ अच्छामो । सो य एत्य वंसीकुढंगे अच्छइ ।

तओ धिम्मिल्लेण चितियं—सो चेव विज्ञाहरों जो मए मारिओ ति। ततो (मन्यामम्- १८००) तेणं सा छविया—सुयणु! मए सो छिज्ञको उहलेण छिण्णो मारिओ य। ततो सा तं सो उण विसण्ण-दीणमणसा मुहुत्तागं विसायमुद्याया। छैवियं च णाए—नित्य पुवविदियाणं 5 कम्माणमङ्कमो ति। ततो तेण छवियं—सुंदरि! मा विसायं गच्छोहि। तीए छिवयं—'अहो!!! अपिक मणि जें साहुवयणं, न अण्णहा होहिति ति; तं अज्ञाउत्त! अहं वचामि, इमं बुत्तंतं तस्स भगिणीणं निवेदेमि. तओ जइ तुज्य अणुरत्ताओ होहिति ततो अहं अवणस्स उविर रत्तं पढागं उस्सवेहामि, अह किंचि विरागं विश्विहित ततो सेथं पढागं उस्सवेहामि, ततो तुमं अवकामिज्ञासि' ति भाणि उणं गया। ततो सो तीइ पढागपरियत्तिपरायणो भव-10 णाभिमुहो अच्छति। मुहुत्तंतरस्स य दिहा सेता पढागा।

ततो सो 'तातो ममोविर विरत्तभावाउ' ति जाणिङणमवकंतो कणगवा लुयनिषणुसेरंतो संपत्तो संवाहणाम अहिकब्बहं। तत्व य सुद्त्तो नाम राया खंपेज्ञयस्स रहो
भाया कविलाए अत्तओ परिवसति, भजा य से वसुमती, धूया य से पडमावई नाम।
तं व सो कब्बहं पिक्सइ, पेच्छइ य—एगा इत्थिया सूलरोगेण परिवेवंती अच्छित। तं च 15
दहुणं जायाणुकंपेणं वाय-पित्ताणुलोमियं जाणिङणमणुकुलमोसहं दिण्णं। तेण य सा परिनिष्ठ्या जाया। ततो पिबहो तं नयि । सुयं च गण्णा पुवतरागं तस्स कम्मावदायं। ततो
राइणा भवणं नीओ, नेऊण य अप्पणो धूया पडमावती तज्ञायरोगेण विक्रवियसरीरा
तस्स समप्पिया, लिको य—अज्ञउत्त! एयं तुमे चोक्खिकरेहं ति। ततो तेण सुंदरितिहैकरण-मुहुत्ते समादत्ता किरिया। अप्पणो कम्माणमुवसमेणं द्वजिण्णं च पोराणयसरीरा 20
सिरी विव क्वस्सिणी जाया। ततो तेण राइणा तुट्ठेणं तस्स चेव दिण्णा। सोहँणे दिवसे
पाणिग्गहणं क्यं। ततो तीए समं इट्टे सर्-फरिस-रस-क्य-गंवे पंचिवहे माणुस्सए कामभोगे
प्रमुमवमाणो अच्छइ।

तओ अश्रया कयाइ सो राया भणइ—को मे भाउणा सिद्धं संधिं करें ते ! ततो तेण विण्णविद्धो—सामि! अहं करेमि साम-भेदोवण्याणेहिं उवाएहिं. वीसत्यो होहि ति 125 ततो राइणा परितुद्देण मत्यप अग्धाइऊण विसक्तिओ, पियजणद्रैं पूसुओ पत्थिओ। तस्रो गामंतरवसहीहिं वसंतो संपत्तो चंपं नयरि। ततो सुसउणपूर्क्जमाणिहयओ अष्ट्रगतो नगरिं, रायमगगमोगाढो ववष् ।

१ अभियं ही १॥२ व्यक्त कि हो १॥३ व्यास साहुत्यणाण अध्याहा होति कि उ२॥४ सेपपडा विशाध ५ व्यक्ति के १ गो १॥६ व्यास मास छां विना॥७ वायुपि उद विना॥८ विज्ञः उद विना॥८ विह्या शां ॥१० व्यक्ति शां ॥१० व्यक्ति विज्ञा ॥१० व्यक्ति शां ॥१० व्यक्ति शां ॥१० व्यक्ति विता॥१० व्यक्ति शां ॥१० व्यक्ति स्थापसमु-स्थुओं कि १ गो १॥

तत्थ य जणको उद्धान के हिसीह नादियं च पुरओ निसामेति । पुच्छियो य णेण एगो नयरजुवाणो-वयंस! कि एस सहो ? ति । ततो तेण छवियं-एस रण्णो मत्तकरी इह अच्छति, आलाणखंभं भंजिङणं च पत्ती । ततो सो तं सोङण वीसत्थो पयाओ, पेच्छइ य तत्थ एगस्स नायरज्ञवाणयस्य इब्भपुत्तस्य अद्विहं इब्भकुलवालियाहिं समं मंगलेहिं 5 को ऊयसयवि सिहेहिं ण्हाणयं कीरइ । पुच्छियं च णेणं-कस्स इसो वीवाही ? ति । तती एकेणं वियाणएणं भणिओ—इंददमसत्थवाह्युत्तस्स सागरदत्तस्स पिउणो मणोरहेह्दिं इन्भ-इंडकन्नर्गाहिं समं वीवाही कीरइ, तं जहा-देवईए १ धणसिरीए २ कुमुदाए ३ कुमु-दार्णहाए ४ कमलसिरीए ५ प्रसिसीए ६ विमलाए ७ वसुमतीति ८ ति। जाब य सो परिकहेड ताव य बाइयकोळाहलरवेणं जुगंतकालपुरिसो विव संपत्तो मत्तहत्थी तं पएसं। 10 विपलाओं य समंतुओं सो देवाहियजाणों। सो वि य बरो ताओ दारियाओं छड़े ऊण पलाओ। ताओ वि य रूबिस्सिणीओ वागुरपविद्वाओ विव हरिणीओ समंतओ उिहागमाण-सीओ, जीवियस्स निरासाओ, पलोएमाणीओ, भयभीयसमुप्पिहियहिययाओ, गंतुं अचा-यमाणीओ तत्थेव द्वाणे द्वियातो । हत्थी य ताण अञ्मासमागतो । ततो तेण लवियाओ-मा बीहेह ति । हैत्थे य घेत्तण सयं घरमुवणीयाओ । ठविऊण य ताओ पुणरिव निग्गओ, 15 दिही य णेण गयवरो. तं च हित्यसिक्खाक्रसलो खेलावेडण उवरिमारूढो गतो खंधपएसं। ततो इत्यी धुणियं पयत्तो, तेण य आसणिथरयाण कंटिम्म से रज्ञ छढा, गहिओ अंकुसी, भागिओ य वसं। उवगर्यां य गणिया य गणियारी उ च हत्थिग्गहणनिमित्तं। तओ सो वाइय-कणेकांघो(धओ) परिसंठिओ. आरूढो सिरारोहो । ततो ध्रस्मिल्लो उइण्णो । राइणा य सुयं-सामि! गहिओ मत्तहत्थी अकालवही धम्मिल्लणं ति। ततो विम्हयं गतो राया नायरजणो य 20 'अहो!!! अच्छेरयं'-अणंतो पूर्णो पूर्णो अहिनंदंति। ततो राइणा पृद्धय-सम्माणितो विसिज्जितो सभवणं गतो विमल-कमलदंसणुस्यओ । समागमणेणं परो आणंदो घरजणस्य जातो । ततो तेण पच्छा सुयं-तेहिं किर वैरइत्तएहिं पुणो परिणेडण आढताओ पुष्ठवरस्स ताओ बहुओ। तार्हि किर भणियं—अम्हे परिचत्तातो एएणं, छड्डेडण णं पलाओ. तं अलाहि अम्ह एएण नाममेत्तपदिणा. जेण मे(ने) जीवियं दिश्रं सो ण भत्ता होउ ति । ततो किछ ताणं

सबो आणंदिओ । तओ धम्मिहेण संवाहिपइणो रन्ना सह संधी काराविया । ततो तेण प्रसावती पें-सिया, तीए य सह समागमो जाओ । ततो धम्मिहेण विमुख्य पायतालुणी-णिग्ग-

25 ववहारो रायकुले जातो, जिंतं च ताहिं। ततो राइणा धन्मिल्लगिहे विसि ज्ञियातो, सबो य सासि स्वण-परियणो आगतो. वत्तं च ताहिं समं कल्लाणं। जुनराया गोहियमित्तजणो य

र उक्किन्नसीहनावं उर निना॥ २ 'विसेसेहिं उ०॥ ३ 'हिं अहुकुरू' शां०॥ ४ 'गाण समं उर निना॥ ५ 'रथेण बे' उर निना॥ ६ 'बाउ गणियारीओ इत्थि' शां० निना॥ ७ बारसपूर्हिं उर निना॥ ८ सो अम्हाणं मसा क ३॥ ९ जिलं ली ३ उ०॥ १० 'इणप' उर निना॥ ११ शां० निनाज्यत्र---- 'णातिष्णगण' क ३ गो ३ उ०। 'णातिष्णगण' क ३ गो ३ उ०। 'णातिष्णगण' की ३॥

मणप्पभिष्टं सम् निरवसेसं पुणरागमणं च वयंसयाणं परिकहियं। एवं च सो चंपापुरीए राइणा कविछेण सुपरिगहिओ सुदं भोए अणुभवंतो अच्छइ।

अण्णया कयाइ आगासतलए सुह्निविद्वस्स एका आगासैतलेण विजाहरदारिया आगया। सा य से पुरतो ठिया विज्जल्या विव दुप्पेच्छणिज्ञा तेय-ह्वसंपयाए। ताते य भणियं— अज्ञल्त! उचलद्धं तत्थ मे—िकर अम्हं भाया विज्ञाहरो नियमत्थो अणवराहो चेव विणि-5 बाइओ, तं जुत्तं नाम तुन्हां साणुकोसस्स पयइवच्छिहिययस्स अणवराहं हंतुं । ततो तेण छिवया—सुंद्रि! अकामकारणेणं अयाणयाए य वंसगोच्छो छिण्णो, तत्थ य सो तुम्हं भाया मारिओ. तत्थ ममं नित्य दोसो, भवियवयाए कम्माणं सो विवन्नो। ततो तीए छिवयं— 'अज्ञल्त! एवमेयं. मम वि य दारियाए सबं निवेदितं. ततो सा अम्हेहिं भणिया—सुंद्रि! आणेहि णं ति. ताए य तुन्हां पुवदिण्णसण्णाए हरिसेतुरियाए सेया पढागा उत्सविया. ततो 10 तुमं दङ्कण तमेपकंतो. तओ 'अइचिरायसि' ति काऊण अम्हाहिं सबाहिं ससंभंतािंहं मिगाओ, म चेव दिष्टो. ततो तािहें अहं पट्टविया—वच तस्स पुरिसम्स मगाण-गवेसणं केरेहि ति. ततो हं तुद्धभं गामा-ऽऽगर-नगर-खेड-क्व्यड-महंबेसु उत्थाय त्थाणमग्गण-गवेसणं करेमाणी इमं चंपाडिं संपत्ता. दिट्टो सि मया पुत्रसुक्तयावसेसेणं. आणितकारिगा य ते अहं सह भिगिणीए, ताओ य सोलस कन्नयाउ' ति भाणिऊण नीलुप्पलदलसिन्नगास आगासं उप्प-15 इया। गंतूण य सुदुत्तंतरेण पडिनियना तम्स सगासमागया। तािह य सवािहं समं बत्तो विवाहो। वत्तकहाणो य तािहं ममं पीइसुहमणुह्वंनो अच्छइ।

ततो अन्नया कयाइ विज्ञुमतीए परिहासपुबं विमला लविया—जुत्तं नाम विमले! सुमे अज्ञउनो ईसारोममुवगयाते पाएणं आहंतुं?। ततो तीए लवियं—हला विज्ञुमती! किं व न जुत्तं अण्णमहिलाकित्तणं करेमाणम्म?। ततो विज्ञुमतीए लवियं—जुत्तं वह-20 भस्स मुह्यस्स जणस्स नामं घेतुं. तुञ्झं पुण पायतालणाणुरूवो दंडो कीरउ ति । ततो विमलाए हसिकणं भण्णइ—हला विज्ञुमति! जइ मे अज्ञउत्तो पाएण न तालिओ होतो तओ तुम्हे अज्ञउत्तरइरसायणपाण्यं कत्तो पौविताओ ? ति. तं तुन्भे सवाओ वि ममं पायस्स प्यानसकारं करेह ति । ततो ताओ सवाओ हसिकण तुण्हिकाओ द्वियातो । ततो वित्तं परिहासे विज्ञुमतीए लवियं—अज्ञउत्त! का सा वसंततिलया नाम ?। ततो तेण लवियं — 25 विज्ञुमह! बीहेमि तीए नामं गेण्हमाणो. रूसणो इहं जणो परिवसति । ततो हसिकण विमलाए भणियं—अइभीरेंऔ इयाणिं, सुह्यजणो कयावराही होहिइ ता मा बीहेह. अभयं ते. वीसत्थो साहेहि । ततो तेण विज्ञुमई लविया—सुण सुयणु!—

र °संण वि° उ त्या २ °रिसियतु ° शांशा ३ 'मह्कं उ २ विना॥ ४ 'राष्ट्रयसि शाः । 'राप्सि उ ० ॥ ५ करेह ति उ २ विना॥ ६ शाः० विनाऽन्यत्र—उत्थाय समा कि ते । उहाणसमा ठी ३ । उत्थाय उत्थाय समा उ ० ॥ ७ आहतो क ३ ॥ ८ 'णसयं शां०॥ ९ पांवतीओ उ २ ॥ १० वत्ते च २ ॥ ११ 'या क ३ ॥

अत्य कुसमापुरे नयरे अमित्तदमणस्य रमो गणिया वसंतसेणा नाम । तीए धूया वसंतितिलया नाम रूय-लायण्य-विण्णाणोवैयारेहिं समंति (समत्ते) चेव कामभोग-रहिंव- सेसे जाणह। ततो विज्ञुमतीए लवियं—वशामि तीसे अज्ञाए वट्टमाणी वोढुं, जइ अज्ञउ- तस्स सा रोयह। ततो तेण भणिया—रोसणो जणो पुच्छियद्वो ति । ततो तीए लवियं— 5 किं प्रभायं सुप्पेण छाइज्जह ? ति । ततो गया आगया ये आगासपरिकम्मेण।

अज्जणुबइओ य राया अह्यं जोबण्णद्रिसणीयं जुवाणह्वं संसद्वित्यरोववण्णं गणिवासु जोगां काऊण अइगया ताए भवणं। दिद्वा य वसंतितिल्या उम्मुकसद्वाभरणा, पियविरहदुव्बलंगी, महल-परिजुण्णवसणा, तंबोलपरिवज्जिएण, बाहभरंतनयणा, स्वामकवोला,
परिपंडुरेणं वयणेणं, एगवेणिवद्धेणं केसहत्थेणं जुण्णमुर्यंगेमायमाणेणं, केवलं मंगलिनिम्तं
10 दाहिणह्त्थेणं खुइएणं। संभासिया य मे 'मुहं ति?' ति। वित्तकम्मलिहिया विव जक्खपित्तमा एकवित्ता अच्छइ। वितियं च मे—'अज्जउत्तगयहियया एस तवस्सिणि ति पुरिससंकित्तणं पि न सम्मण्णइ' ति भावं से जाणिऊण पुरिसवेसं विष्पजद्दाय परिणतमिह्लाह्ववेसधारिणीए पुणो वि से संभासिया—वसंतिल्ए !, सुंदरि!, धिम्मिलो ते लेमकुसले बद्दमांणी पुच्छइ ति। ततो सा संजायहरिसरोमक्वा, पवेयमाणगायलद्दी, हरिसाग15 यबाहँपप्पुतच्छी, तुन्त्रे चेव चितयंती सहसा अब्भुद्दिया; सगग्गरं 'पिययमे!'-ति भणंती
धाविऊण धणियं मं अवगृहिऊण एवं परुण्णा जहा णाए मम वि आकंपियं (प्रंथाप्रम्-१९००)
हिययं। सुचिरं च रोयइतूणं पुच्छित मं सा हरिसिया—सामिणि! किहं सो जणहिययहरो
अइसोहग्गमंतो अज्जउत्तो अच्छइ ? ति। ततो से मया परिकहियं—चंपापुरीए अच्छइ ति।
वतो तीए ममं अज्जउत्तगर्य विष्पजोगजणियं दुक्खं परिकहियं।

20 ततो सो विज्ञुमईए तं वयणं सोडण दंसणसमुस्सुओ जाओ। ततो विज्ञुमतीए उसुयहिययं जाणिडणं भणिओ—'अज्ञउत्त! कुसगगपुर्गमणुरसुओ दीसिस ?' ति। ततो तेण
छिवयं—सुंदरि! एवं मे मणो परिसिटओ जह तुमं पसन्ना। ततो विज्ञुमतीए सविपयाजण-परिजणसिहओ आमंतियसवजणो अप्पणो विज्ञारिद्धिविसेसेण विउविएण जाणिवमाणेणं सुहुत्तंतरेण कुसगगपुरं नीओ, पवेसिओ य वसंतसेणाए भवणं। राहणा य अमि25 सदमणेण सबं सुयं। ततो रन्ना परितुहेण तिभाओ रज्ञस्स विण्णो, भवणं च सवविभवसंपन्नं कारियं, जाणवाहणं परियणो य जहाविभवाणुरूवो दिण्णो। ततो सविपयासिहओ य
पविद्वो भवणं। धणवसुसत्थवाहो पहहो धम्मिष्ठस्स आगमणेणं ति, तेण वि सा जसमती आणिया। ततो सो सविपयाजणसिहओ आयंविस्तवफ्छविसेसे इहछोए चेव अणुहवंतो अच्छह अमरजुवाणो विव अमरभवणेसु।

१ व्यरागेहिं की १ क १ गो १ । व्यगारेहिं शाव ॥ २ य से परिकम्मेण की १ गो १ शांव । य से परिकहियं कम्मेण अव ॥ १ विमुक्क व र विना ॥ ४ व्यपि व २ ॥ ५ व्यापमा शाव ॥ ६ व्यापं शांव । व वा॥ ४ व्यपि व २ ॥ ५ व्यापमा शाव ॥ ६ व्यापं शांव । विना ॥ ८ व्यंसण्युको व २ विना ॥ ९ व्यंसण्युक्त व २ विना ॥ १ व्यंसण्युक्त व व विना ॥ १ व्यंसण्युक्त व व

अन्या कयाइ पियजणसिंद आर्बेमतिरिक्ठे चाउसाठे अच्छइ। वसंतितिल्याए भ-णिओ—अज्ञउस! अपुद्वो हु ने हिंजो बेसालंकारो इह अइंतेण कामभोगरमणीओ कओ ति। ततो तेण चिंतिऊण आसंकियहियएण भणिया—सुंदरि! तुम्हं विम्हावणनिमित्तं ति। एयं च भणंतो निगाओ। ततो तेण चिंतियं—नूणं खु अण्णपवेसो इहं भवणे नत्थि. तओ मैज्य पिडिस्ववेसधारी विज्ञाहरो भविस्सित। तस्स य बहणोवायं चिंतेउं सबैभवणप्पएसेसुं सिंदूरो 5 विकिन्नो, गहियपहरणो य तस्सागमणं पिडच्छमाणो अच्छित। ततो मुहुत्तंतरस्स दिद्वो य णेणं तस्स पयसंचारो। ततो य पयमग्गमणुसरंतेण वाहिया असिल्ही। ततो छिण्णो दुहा-कथो पिडिको धरणियले, विद्वो य विज्ञाहरो विसज्ञाविओ, सक्नारिओ य सो भूमिप्पएसो।

तओ धम्मिलो पुरिसवधासंकियहियओ रहं अविंदंती अण्णदिवसे अपणो उववणं पविद्रो. उवविद्वो य सहर्लंसच्छमे असोयसमङ्गीणे पुढविसिलापृहूए पच्छातावसंतत्तिहयको 10 तं चेव चिंतयंतो अच्छइ । ताव य असोयमंजरीहिं सॉपच्छाइयसरीरा, नवजोइणसालिणी, थणभरोनमियगायलही, पीवरजहणभरं समुद्रहमाणी, सणियं चलणे समुक्खिवमाणी. रत्तंसुयएकवसणाः अच्छेरयपेच्छणिज्ञरूवाः थेव-महुग्धाभरणा उवागया तस्स समीवं। दिहा य णेण अविदृण्हिपच्छिणिज्ञरूवा-ऽतीवग्गरत्तिबाहर-सुद्धचारुदंतपंती पसम्रदंसणा । सा पुण--'अजजन ! अबहियो सुण--अत्थि इहं चेव वेयुद्रपवयस्स दाहिणिक्काए सेढीए 15 समिविद्वं विजाहरनयरं असोगपुरं। तत्य य विजाहरराया मेहसेणो नाम, भजा से ससिप्पभा नाम, ताण य दुवे पुत्तभंडाणि—मेहजवो पुत्तो, अहं च मेहमाला । तओ विजाहरराया अन्ह माऊए सह संपहारेइ-को मम इह अवसाणे राया भविस्सइ?। काभोएऊणं विजाए दहुण भणिया णेण अम्मा—'एस अविणीओ मेहजवो मेहमालाए भनारेण विणासिजिहि ति अण्णो य इहं राया भविस्सइ' ति भणिए अन्मा विसण्णा 120 सो वि मेहज्वो मक्तं नेहाणुराएण उज्जाण-काणण-नदि-गिरिवरे रमणीयाणि खेलणयाणि पइदिवसमाणेइ, मुहत्तं पि मम विरहं नेच्छइ । अहमवि भाउणो नेहाणुरत्तिहयया तस्स बिरहे सुदंसण्स्या होमि । एवं च णे वचह काळो । ततो अज सो ततिए दिवसे निगातो ममं पुच्छिकण 'मेहमाले ! कुसम्मपुरं वचामि' ति । ततो अहं तस्त अणागमणलोभेण इहमागता । सुयं च मे, जहा-विज्ञाहरो धन्मिक्षेणं मारिओ ति । ततो अहं संजायरोसा 25 इहं असीयविषयमुवगया । ततो तमं मए दिहो, दिहे य समाणे णहो मे रोसो, छजा य मे संजाया, तं पसीयह, ममं असरणाए सरणं होहिं ति भाणिडण चल्लेस से निबंडिया। सा य णेणं वरहत्यीहत्यसण्णिभाहिं बाहादिं छित्ता गंभवेणं विवाहधम्मेण विवाहिया, रतिविणोएण य धणियं उवगृद्धा । तो सा ववगयभाउसोगा जाया, पाविया य मणुस्सयसो-**क्**लसारं । ततो तं गहाय नियगभवणं पविद्वो । 30

र नै विष्यो वे° ली ह ॥ २ सस प° शां० ॥ ३ ° ब्लेसु स° क ह ॥ ४ ° ळ ब्छ ऊस° शां० विना ॥ ५ समासं उ २ ॥ ६ पूर्व ताल व° की ३ ॥ ७ ° ल व विवाहेज विवाह जस्मे ° उ २ विना ॥ व• डिं० ९०

ततो तत्य सद्यपियाजणसहिओ अवितण्हमोइयदो कालंगमेइ। बहुए विकाले समइकंते विमलसेणाए रायध्याए पुत्तो जाओ, नामं च से कयं 'पडमनाहो' ति । सो य कमेण संबद्धिओ, गहियविज्ञो य पिउणा पुत्तकम्मपुण्णोदयनिविद्वं(ट्टं) अप्पणो य सुकयकम्मविसेसो-दयं अणुहवंतो अच्छइ । एवं च से मित्त-बंधु-पुत्त-पियाजणसहियस्स सुद्देण कालो बोलेई । अह अनया कयाई बहुजणवएस विहरमाणो जिणोवइट्रेण विहिणा. सवजगजीवसार-णीओ, सुओवड्रद्रेणं विहिणा धम्मं उबिद्संतो, बहुसीसपरिवारो, समणगणगामणी धम्म-रुई नाम अणगारो कुसगगपुरं नाम नगरं आगओ, वेभारसेलसिंहरे समोसढो, साहु-जोगो फासए देसभागे अहापडिह्वं उगाहं ओगेण्हिता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणो विहरह । सुयं च रण्णा अभिन्तदमणेणं-अज किर चउनाणोवगओ भयवं मेघदुंदुभि-10 समनिन्धोसी धम्मरुइमणो धम्मरुई नाम अणगारी इहं समोसढो ति । ततो हरिसवस-समुक्तस्यरोमकृवो धन्मरागमती को उहक्षेण गतो राया णगरजणो य । धन्मिहस्स वि य तस्स भववओ आगमणं कोइंबियपुरिसेहिं निवेड्यं। तओ सो हट्टमणसो संभंतो निय-गपरिवारसंपरिवृडो पत्तो वेभारगिरिसमीवं, पेच्छइ य तव-चरण-करणोवसोसियमरीरेहिं उवसोहियं गिरिसिहरपायमुळकंदरं समणगणेहिं. ते य भयवंतो पणमंतो पणमंतो अइक-15 मति; पेच्छइ य पुरओ समणगणगंधहार्थि मिज-विसद-महूर-मणहरेहिं वयणेहिं धम्मं परि-कहेंतं, उवगंतूण य णेणं पणिमओ । ततो तेहिं भयवंतेहिं समग्गसग्गसोवाणभूरौहिं धम्मेणं बद्धावितो, कहिओ य णेड्डिं सहजगसहावहो धन्मा । कहावसाणे य धन्मिल्लेणं वंविऊण तबविहिं पुच्छिओ भयवं तीय-पहुष्पन्नम-ऽणागयज्ञाणओ--किं मया पुत्रभवे कयं जेण अहं सह-दुक्खपरंपरं पँत्ती मि?। तती साहुणा अणियं-

## 20 धम्मिलपुषजम्मकहाए सुनंदभवो

धिमाह ! तुमं इओ य तईयमवे-इहेव जंबुद्दीव दीवे भारहे वासे भरुयच्छं नाम नयरं। तत्थ य राया जियसत्तू नाम, भजा से धारिणी नाम। तत्थ य नगरे गहवई कुल-क्वाणुविहवो महाधणो नाम जिणसासणसुइपरिवज्ञियमईओ. तस्स य मजा सुनंदा नाम, तीए पुत्तो—सुनंदो नाम नामतो आसी। कमेण य परिविद्धओ सातिरेगमहवास-25 जायओ अम्मा-पिऊई कलायरियस्स उवणीओ। तत्थ य जहाणुक्रवो कलासु अन्मासो कओ। त्यो केणइ कालंतरेण तस्स दारयस्स अम्मा-पिऊणं पुत्रसंग्या पियपाहुणया आगया। ततो तेई ससंममं उवगृद्धा, आभासिया य निद्ध-महुरेई वयणेई, कुलघराइणायस्त्रम-कुस-लेणं संपूद्दया, विदिण्णाऽऽसणा य उवविद्धा, दिण्णपायसोया य सुहंसुहेण वीसत्था अच्छंति। ततो सो दारओ पिउणा भणिओ—पुत्त! सोयरियपाडयं गंतूणमासिसं आणेहि ति। ततो 30 सो पाहुणयपुरिससिहओ मोलं गहाय गतो सोयरियपाडयं । तत्थ य तिहवससंपत्तीए १ विरहमो॰ उ २ विना ॥ २ ९ छेइ अण्णजणमणोरहपत्थणाहो असमुद्दयसुहो। अह अवधा शां० ली १ ॥ ३ ९ एवं घ॰ उ २ ॥ ४ पत्तो ति उ २ ॥ ५ व्यवसिक्डिया पि॰ डां०॥

आमिसं न जार्य । ततो सो पाहुणयमणुस्सो तं दारगं भणइ—सामि! केवट्टवाहयं वचामो ति । तेण य पहिस्सयं । तत्य पंच मच्छया जीवंता चेव छदा। वतो तेण पाहुणगमणुस्सेणं बारिज्ञंतेण वि गहिया। घेत्रण य मच्छए पिंडनियत्ता जहागयमग्गेणं। ततो सो जल-ध्मासे तं दारगं भणइ—एए मच्छए चेत्तण वच्च, ममं अग्गओ पडिवालेज्वासि, जाव अहं सरीरोवरोहे वशामि । ततो सो दारओ ते मच्छए जलन्मासे फडफडायंते दहणं जायाणु-5 कंपो भवियवयाए कम्मोवसमस्स पाणिए विसक्षेति । ते वि य मच्छए निवाणं पिव खीण-कम्मंसा लहुयाए गया । सो य परिसो आगतो तं दारगं पुच्छइ-कहिं ते मच्छय १ ति । तवो तेण पडिभणिओ-पाणिए छूढ त्ति।तओ तेण भणियं-सामि! 'अकजं कयं' वि पिया ते रूसिहि चि । ततो ते दो वि जणा घरं गया । ततो सो पिउणा पुच्छिओ-आणीयं आमिसं ? ति । ततो तेण कम्मगरपरिसेण भणिओ—आमिसस्स अभावे जीवंतया मच्छा 10 आणीया, ते य एएणं आणंतेणं पाणिए छढ ति । ततो सो दारगो भणिओ--कि तुमे म-च्छया सुक ? ति । ततो तेण भणियं—अणुकंपा मे जाया मच्छएस फडफडायंतेस, तो पाणियन्मि मुक्का. करेह जं इदाणि कायबं ति । ततो सो एवं भणिओ मिच्छत्तोवहयबुद्धी आसरत-कविय-चंडिकिओ तिवलितं भिउडिं निडाले काऊण निराणकंपो तं दारगं लयाए हंतुं पयत्तो, वारिज्ञंतो वि मित्त-बंधव-परियणवर्गाणं नेव विरओ, नवरि अप्पओ कम्मेणं 15 विरओ इंतेंबाओ। ततो सो दारगो सारीर-माणसदुक्खसतत्तो, तेण बहुई तज्जण-निब्ध-च्छणा-ऽवमाणणाहिं निच्मच्छिजंतो. परिहायमाणसरीरो कालगओ।

#### धम्मिलपुञ्वजम्मकहाए सरहभवो

ततो सकम्मनिव्यस्थाउओ विसमगिरिकडयनिविद्वा[इ]महल्दुग्गकंदरापरिखित्ते, हक्ख-ल्या-वंसगुम्मगहणे, पावजणावासकम्मनिल्छ, एगस्स वि य दुग्गमो होइ सपवेसो, तत्थ 20 संनिविद्वा अत्थि विसमकंदरा नाम चोरपल्ली। तत्थ य पिल्लगणगामकूडो चोरसेणावती सकम्मवित्थारियपयाचो मंदरो नाम नामेणं, तम्म य भज्ञा वणमाला नाम, तीसे उदरे आयाओ। कालेण य पुण्णेण जातो, णामं च से कयं पिउणा 'सरहो' ति । ततो सो सुहं-सुद्देण परिविद्वओ वाहपुत्त(मंथामम्—२०००)परिवारिओ य सकम्मनिरओ अच्छइ। ततो सो अण्णया कथाइ तस्स पिया आसुक्षीरमरणरोगेणं कालधम्मुणा संजुत्तो। पुत्तेण य मित्त-25 बंधवसिद्देएणं सक्कारिओ, लोइयाणि य किष-करणिज्ञाणि कथाणि। ततो सो दारओ पिल्लिस्तरपालं पिल्लिसेणावई अद्दिसित्तो, परिवारिओ य सथण-परियणेणं पिल्लजणमणुपाल-यंतो सहंसुद्देण कालं गमेइ।

अह अण्णया कयाई तस्स सुहोविवद्वस्स चिंता समुप्पन्ना—बाहिं ता निग्गच्छामि । ततो सो एगवत्थो घणुं गहाय पक्षीए नाइदूरं गतो, पेच्छइ य परिदुब्बलसरीरे केणावि 30 बावडग्गहत्थे मग्गपरिब्भद्वे पुरिसे परिभमंते । चिंतियं च णेणं—के एते भविस्संति १

१ °तबाओं उर विना ॥ २ °कारमणारोगेणं उर विना ॥

ति । ते अणावहह्स्ये पैरिकलिंडण अणायरों से जाओ, अब्सासं च गओ। ततो तेहिं भगवंतिहें सग्गमग्रासोवाणभूषिं हिय-सिव-सुह-नीसेसकरेहिं महुर-पुहभासीहिं धम्मला-भिओ। ततो पणिसंडण पुच्छिया अणेणं—के तुब्भे ? कओ वा ? किंह वा वचहें ? ति । तेहिं भणियं—सद्वारंभिवरया धम्मद्विया 'समण' ति वुचामो। तेण य भणिया—को धम्मो ? किं। तेहिं भणियं—परस्स अदुक्खकरणं। ततो तेण ते समणा पहं समोयारिया गया य। सो वि य पिलं पविद्रो।

ततो कथवएहिं दिवसेहिं वहकंतिहिं चीरवंद्रपरिवारितो गामवायं काउं णिगाओ, गओ जणवयं। तत्थ य गामब्सासे दिवसावसेसवंचणिनिमित्तं पगिम्म विसम-हुग्गमगगगहणे अच्छिति। चिंतियं च णेणं—'अहम्मो परदुक्खस्स करणेणं, धम्मो य परस्स सुहप्पया-10 णेणं' ति समणा एवं भणंति. तत्तो 'किं मम परस्स दुक्खकरणेणं दिण्णेणं ?, तं मे होड जं परस्स सुहप्पयाणेणं' ति चिंतिङण सबप्पहरणाणि परिवहङ्गण जणवयं सो डवगतो।

ततो सुहसीलससुदायारो साणुकासो अमच्छरी सबसत्तेसु साणुकंपो कालगतो समाणो इह कुसागपुरे नयरे सुरिंद्दत्तस्स सत्थवाहस्स सुभद्गाप कुच्छिस पुत्तत्ताए पद्मायाओ । ततो तुःक्षां गन्भगयस्स समाणस्स धम्मकरणे माऊए दोहलो जातो । ततो तुमां विणीयदोहलाए माऊ-15 याए णवण्हं मासाणं अद्धट्टमाण यै राइंदियाणं सुरूवो दारओ जातो । ततो तुकां अम्मा-पिऊहिं निवत्तवारसाहस्स इमेयारूवं गोण्णं गुणनिष्कत्रं णामधेयं कयं—जम्हा णं अम्हं इमिन्म दारए गन्भगए बन्मदोहलो आसी, तं होड णं एयस्स दारगस्स नामचेयं 'धृमिम्हों'ति । तमेवं तुमे धृमिम्हा । पुत्रभवे जीवस्स रक्खणबीएणं इमा एरिसी मणुयरिद्धी लद्ध ति ॥

ततो तस्स धमिष्ठस्स साहुसगासाओ तं वयणं सोडं ईहा-ऽपूह-मगाण-गवेसणं 20 करेमाणस्स सिण्णस्स पुडजाईसरणे समुप्पण्णे । ततो सो संभारियपुडजाईसरणो दुगुणाणि- यतिष्ठसंवेगजायसद्धो आणंदंसुपुण्णनयणो अणिषयं बहुदुक्खयं च माणुस्सं संजोगविष्पओगे य चितिकणं निविष्णकामभोगो तस्सेव पायमूले पवइओ, सामाइयमाइयाणि एकारस अंगाणि अहिजिओ । ततो बहुणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अप्याणं शोसेत्ता सिर्ह भत्ताइं अणसणाए छेदित्ता अञ्चुए कप्पे देविंदसमाणो वावीससागरो- कि वसिहङ्को देवो जाओ । ताओ य देवलोयाओ चइत्ता महाविदेहे वासे सिज्झिहिति ।।

ाआ । ताआ य द्वलायाआ चइत्ता भ्रष्टाविद्दहं वासं सिन्झिहित ॥ - एवं खलु **धस्मि**ष्टेणं तवोकम्मेणं सा इ**न्ना** लद्धा ॥

## ॥ धम्मिछहिंडी सम्मत्ता ॥

स्रात्महाहिंडीप्रम्याप्रम् स्रोत १३७७ वर्ग २०.



सर्वप्रस्थाप्रम्— श्लो० २०३४ **अ**० ५.

# [पेढिया।]

\* इयाणि 'वसुदेवेणं कहं परलोगे फलं पत्तं' ति पुच्छिओ रण्णा मगवं परिकहेह । \* इयाणि पेढिया, पैवमहांतो(महतो) इतिहासपासाँइस्स पेढमूया ॥

## पञ्जुण्णसंबकुमारकहासंबंधो

अत्य पच्छिमसमुद्दसंसिया निजणजणविभयगुणा चतारि जणवया । तं जहा-अगणद्वा 5 कुसद्वा सुरद्वा सुकरद्व ति । तेसिं च जणवयाणं अलंकारम्या, सुद्वियलवणाहिवद्दे-वद्तमगगा, धणवद्दमद्दिन्माया, चामीयरपायारा, नवजोयणवित्थिण्णा, बारसजोयणीयता, रयणपदिस्याय दुरुज्मियदारिद्दोसा, रयणपदापिहद्दयतिमिर्रा, सुरभवणपिहरूवचक्कबहु-भोमपासायसहस्ममंदिया, विणीय-विण्णाणबहुल-महुराभिहाण-दाण-दय-सुवेसम्त-सिल्सा-लिसजणसमाउला नयरी बारचती नाम । तीसे य बहिया रेवओ नाम पवओ रयणकं-10 तिवित्तसिहरकरविलिहियगगणदेसो । सो य नंदणवणगुणगणावहासिणा जायवजणमणाऽऽ-णंदणेणं नंदणवणेण उज्जाणेणं मंदरो इव सुरनंदणेणं परिक्लितो । बारवर्द्दण नयरीप धम्म-भेया इव लोगहिया दस दसारा परिवसंति । तं जहा-

समुद्दविजयो अक्लोभो, थिमिओ सागरो हिमवं । अयलो धरणो पूरणो, अभिचंदो वसुदेवो ति ॥

15

तेसं च सम्मक्षो उरगसेणो राया सुराण विवें सक्को अणइक्रमणीओ । तत्य समुद्द-विजयस्स रण्णो नेमि-दहनेमिष्पमुहा पुत्ता, सेसाणं उद्धर्याई । वसुदेवस्म य अकूर-सारणग-सुहदारगादिणो । तेसिं च पहाणा राम-कण्हा निर्केंजल-सजळजलद-च्छिविहरा, विवसयरिकरणसंगमावबुद्धपुंडरीयनयणा, गहबइसंपुण्णमोन्मतर्रवैयणचंदा, भुयंगभोगोवमाणसुसिलिहसंधी, दीहधणु-रहजुग्गबाहू, यसत्यलक्खणंकिय-पहवसुकुमा-20 लपाणिकमला, सिरिवच्छुंत्थइय-विउलसिरिणिलयवच्छदेसा. सुरेसरायुधसरिच्छमज्झा, पयाहिणावत्तनाहिकोसा, मयपत्थिवत्थिमिय-संठियकडी, करिकरसरिसथिर-विद्वतोरू, सासुग्गणिर्भुग्गजाणुदेसा, गृद्धसर-हरिणजंघा, समाहिय-सम-सुपइद्विय-तणु-तंबनखचल्या, ससिलिलजळदरवगहिर-सवणसुहरिभितवाणी।

१ शा० विनाइन्यत्र—एवं महतोसो इति॰ की ३ मो० गो ३। एवं महत्तो इति॰ कसं० मस०। एवं महंतोसो इति॰ व०॥ २ ॰सायस्स शा०॥ ३ अण्या कुणहा शा०॥ ४ निम्मविया की ३॥ ५ साय-रपा॰ की ३॥ ६ ॰णायामा की ३॥ ७ ॰सय(ए)ण दुरु॰ शां० विना॥ ८ ॰रसु॰ व२॥ ९ ॰ण देउजा-णेण परि॰ गो ३ उ०॥ १० विद्य शा०। विका उ०॥ ११ निज्ञकु॰ का ३ गो ३। विज्ञकु॰ शां०॥ १२ ॰रसंदवय॰ उ २ विना॥ १३ ॰क्कोस्छहु॰ शां०॥ १४ ॰णासुमा॰ शां० विना॥

<sup>\*</sup> पुरुष-तर्गतोऽयं पाठः सर्वेष्वपि लिखितपुस्तकेषु "धिमाह्वहिंखी सम्मत्ता" इत्यस्यार्वाग् वर्तते ॥

### राम-कण्हाणं अग्गमहिसीणं परिचओ

तत्थ रामस्स बलदेवस्स रेवई अग्गमहिसी । सा उण रेव्यस्स माउलस्स दुहिया रती विव रूवस्सिणी ।

कण्हस्त उग्गसेणस्य दुहिया सञ्चभामा णाम मची विव सकस्य बहुमया १।

रिहुपुरे य रुहिरस्स रण्णो देवी सिरी, तीसे दुहिया पडमावती । तीसे य पिउणा सयंवरो दिण्णो ति। वासुदेवस्स चारपुरिसेहिं निवेइओ सयंवरदिवसो। देवदिण्णेणं रहेणं दारुगसहाओ गओ सयंवरभूमिष्पएसं। निग्गया य कुमारी सहिजणक्यपरिवारा। मंचा- रूढा य रायणो तीसे दंसणूसुया द्विया। चइण्णो य कुणहो रहाओ। दिद्वा य णेण पडमावती पडमवणनिग्गया इव पडमनिल्या, पडमवरमणहरसुही, कण्णालक्सणविण्ण-

10 पूजितकोमछचलणारविंद-जंघोक-सोणिमंडला-नाभि-मञ्च-थणजुयल-बाहुलितका-करवलिक-सल्य-सिरोधरा-द्सणैवसण-ऽच्छि-कण्ण-नासा-कवोल-सिरकेस-गमण-भासित-इसिया, कय-ली-लवंगकंती। रुइया य से दिहीए नवजलदावली विय मयूरस्स। तीसे वि सो चक्खु-विसयमागतो। चिंतियं च णाए-कयरो मण्णे एस देवो सयंवरकोऊहलेण इहमागतो ?। जाव सा एवं संकप्रेइ ताव क्रण्हेण रूवाइसैयविम्हियहियएणं भणिया पदमावती-

15 अहं वसुदेवसुतो हरामि त्ति न ते भाइयहं ति । वणलया इव वणगएण उक्किता दुयं विलहया रहं । ततो दारुगमारिहणा घोसियं—सुणंतु सयंवर्रममागया खतिया !, दसार-कुलकें वासुदेवो हरइ कुमारिं. जो न सहइ सो पच्छओ लगाउ ति । तयणंतरेण दा-मोयरेण कुसुमकलावधवलो पंचयणणो सलो उद्धंतो । तं च सहं सुणंती पजमावती सहसा भीया कण्हस्स वच्छत्थलमङ्गीणा, तेण य समासासिया । अपुवसहसम्मोहिया य

20 स्वतियसेणा । पडरा य मण्णंनि—किण्णु परियत्तइ भूमी ? जोइसचकं व निवडइ धर-णिवट्टे ? समुद्दो वा वेलमइक्तमइ ? ति । जाव ते सत्था न भवंति ताव बहूणि जोयणाणि वइकंतो, निवाधाएण पत्तो बारवतिं । रोहिणी-देवईहि य परितुद्दमाणसाहिं बहुस-कारेण य सकारिया पडमावती । दत्तो से पासाओ देवनिम्मिओ परिकारियाओ य । पिडणा वि पेसिओ अत्थो विडलो किंकरीओ य २ ।

25 सिंधुविसए वीइभयं नगरं । तत्थ य मेरू राया, चंदमती देवी, तीसे दुिहया गोरी । तेण य रण्णा पेसियं कुलगराणं—कण्हस्म कुमारिं देमि, संबंधाणुग्गहेण मं अणुगेण्हह चि । तेहिं अभिचंदो पेसिओ । सो विउलकोस-पेसवग्गं गहेऊण आगतो । वासुदेवो य तीसे पाणि गाहिओ बुद्धेहिं कुलगरेहिं । तीय वि दिण्णो रयणपासाओ ३ ।

गंधारजणवए पोक्खलावईनगरीए नम्गई नाम राया, देवी य मरुमती, तीसे वीस-30 सेणो पुत्तो जुवराया, तस्स भगिणी गंधारी रूववती रूवगए गंधवे य परिणिडिया। वीस-

१ °णसवण° भा० विना ॥ २ °राकुत्इलेन इहागड १ सि भा० ॥ ३ °स्यहिएणं भा० विना ॥ ४ °रमा° भां० विना ॥ ५ °ण सा य डे० ॥ ६ 'बारको य भा० विना ॥ ७ तीए क ३ ॥

सेणाणुमईए रामसिंहओ कण्हो गंधारिं सपरिवारं गहाय बारवतिग्रवगतो । सा वि बहुसकारेण पूर्या जक्षिं । दिण्णो से पासाओ विमाणोवमो ४ ।

सिंह उदीवे राया हिरण्णलोमो, तस्स देवी सुकुमाला नाम, तेसि दुहिया लक्ख-णलया लक्खणा णामं, पुत्तो य तस्स रण्णो जुयराया दुमसेणो। दूओ य पेसिओ कण्हेण सिंह उदीवं, सो आगतो कहेइ—देव! हिरण्णलोमस्स रण्णो दुहिया देवया विव रूव-5 स्सिणी, सा तुम्ह जोगा। सा य किर दाहिणवेयालीए समुद्रमज्जणं सेवमाणी देवबणव-करेंबेण मासं गमेहिइ दुमसेणेण सारिक्खया। ता कीरड आयरो रयणसंगहस्स । तस्स वयणेण राम-केसवा गया समुद्रतीरं, दुमसेणं हंतुं सपरिवारं लक्खणकुमारिं गहाय सपुरिमागया। हिरण्णलोमेण य रण्णा विज्ञलो अत्थो पेसिओ, 'पुन्नचितिओ मे मणी-रहो संपुण्णो ति पणओ हं आणाविधेड' ति ५।

अरक्खुरीए नयरीए रट्टबद्धणो राया, तम्स देवी विणयवती, पुत्तो णमुई नाम जुक्राया, तस्स भगिणी सुसीमा सुसीमा इव वसुमती मेणोहरसरीरा। मा सुरट्ठाविसए प्रभासितत्थं मिं जें गया णमुइसिहिया। सा कहिया चारपुरिसेहिं माधवस्म। गतो राम-सिहिओ, नमुई हंतूण सपरिवारं सुसीमं चेतूण लच्छिं पिव वितिबं जायवपुरीमागतो। सा वि सक्कारिया कुलगरेहिं, दिण्णो य पासादो ६।

गगणनंदणे (भंथाप्रम्—२१००) नयरे जंबवंतो राया विज्ञाहरो, तस्स य भज्ञा सिरिमई, पुत्तो जुवराया दुष्पसहो नामा, धूया य से जंबवती। मा चंदा-ऽरविदाणि मुहसोहाए अइसयति, णयणजुयलेण य सभमरकुवलयजुगलं, थणजुयलेण य पीणुण्णय-निरंतरेण
बालतालफलिसीरं, कताओ य सपहवाओ बाहाजुयलेण, मज्योण य तिवलिविभंगुरेण बजमज्यं, जहणबित्थारेण भागीरिहपुलिणदेसं, ऊरुजुयलेण गयकलभनासाभोगं, जंघाजुयलेण 20
कुरुविंदावत्तसंठितिं, कमजुयलेणं कुन्मदेहागितिं, मुकुमालयाए सिरीसकुमुमसंचयं, वयणमहुरयाए बसंतपरहुर्यवायं। सा चारणसमणेण 'अद्धभरहाहिबभज्ञा भविस्सहं ति आदिहा।
ततो सो जंबवंतविज्ञाहरराया 'तं गवेसिंस्सामि' ति गंगातीरे सिन्नवेसे सिन्नविहो। मा य
कुमारी अभिक्यं गंगानिदें मिज्जिं एइ सपरिवारा। विज्ञाहरेण य इकेण सेवानिमित्तं कण्हस्स
निवेतिता। सो अणाहिद्विसिहिजो तं पएस गतो, दिहा अणेण गंगापुलिणे कीलमाणी, 25
रूजमुच्छिएण य हिया। निवेदया रण्णो, सो रूसिउ आगतो सयं, जुज्जिः च अणाहिहिणा सह संपलगो। भणिओ य णेण राया—अयाणुगो सि तुमं, कण्हस्स वासुदेवस्स
नेऊण कुमारी देया, तं जह तेण सयमेव हिया णणु सोहणं. किं न धाणिस से पहावं ? देवएसायं च ? ति। ततो सो खवसंतो, भणितं [च]—सुहु कुमार! भणित. मम वि चारणसमणादेसं पमाणं करेंतस्स एसेव अहिएाओ आसी. तं अहं तवोवणं गमिरसं, दुष्पसहो 30

१ <sup>०</sup>या कम्प्रणा शांव विना ॥ २ मणह् शांव ॥ ३ °सिरी शांव विना ॥ ४ °यणिणायं छी ३ ॥ ५ °सिस्सं ति कि शांव ॥ ६ याणासि शांव ॥

ते य परिपालणीओ, स्वमह में अयाणओ अतिकमं। तओ ते जंबवंतीं धितिं पिष बितियं गहेऊण बारवित्युवगया। पृद्धो य जायवेहिं सभारिओ। तुष्पसहो य कुमारो जंबवईपरिचारियाओ विउलं च वित्तं गहाय उवगतो, पणओ राम-केसवाणं। तेहि वि बंधवबहारेण पृद्धो गतो सपुरं। जंबवतीए दत्तो पासाबो काण्हेण ७।

5 वियवभाजणवए कुंडिणिपुरं नाम नयरं। तत्य भेसगो राया, विज्ञमती देवी, तेसिं पुत्तो रुप्पी कुमारो, रुप्पिणी य दुहिया। सा य वासुदेवस्स नारएण निवेदिता, भणह— कण्ह! सुणाहि—मया रायंतेउराणि बहुयाणि दिहाणि. जारिसी पुण कुंडिणिपुरे रुप्पिणी नाम कण्णया तारिसी बीया नै होज्ञ ति तक्षेमि। सा सहस्सरिस्सरंजियसयवत्तकंतवयणा, वयणकमलनालभूयचलरंगुलप्पमाणकंघरा, मज्य-सुवृहत-सिलिह-संिव-तणुय-सुकुमाळ-10 सुभलक्सणसणाह-किसल्युं जलबाहलिका, करपरिमिय-बहुहारपहिसय-पीणथणज्ञयलभार-सीदमाणविलभंगविलयमज्ञा, ईसिमजलायमाणवरकमलवियदणाभी, कण्णालक्खणवियक्खणपसंिसयमदणसरिनवारणमणुज्ञसोणिकलका, खंमणिम-परमसुकुमाल-थिर-वरोरू, सुली-णजाणुप्परसा, गूदिसर-रोमगोपुच्लसरिसजंघा, नवनलिणिकोमलतल-कमलरागसप्पमन-हमणिमासियपसत्थचलणा, सवण-मणगगाहिरिभितवयणवियक्खणा, आलओ गुणाणं। 15 एवं च नारदो रुप्पिणीं कण्हस्स हिययसाहीणं काङण उप्पह्ओ। रुप्पिणीए अणेण वासुदेवगुणा कहिया।

एयिन य देसवाछे रुपिणी सिसुपालस्स दमघोससुयस्स दत्ता। रुपिणिपिउच्छाए य एवं पवित्तिं सोऊण विरद्दे भणिया—पुत्ति रुपिणि। सुमरिस जं सि बालभावे दो वि अश्मुत्तपण कुमारसमणें णभचारिणा भणिया 'वासुदेवस्स अग्गमिहसी भविस्तिते' ति ?। 20 तीप भणियं—समरामि। सा तं भणइ—पुत्ती जह वागरियं तेण सुणिणा तहा तं, न एत्थ संसक्षो. बलदेव-वासुदेवा अवरंते सुबंति, समुदेण किर से मग्गो दिण्णो, धणदेण णयरी णिन्मिया बारवती, रयणवरिसं च बुद्धं. 'वासुदेवो य किर सिसुपाल-जरासंधे वहे-हिं ति वाओ पवत्तइ ति. चेइपैंइणो य तुमं सि दत्ता रुप्पिणा. सिसुपालं हंतूण वि तुमं कण्हो गेण्हंतगो, तं मा ते वयणीययं होहिति. जइ तवाणुमयं दामोयरस्स पेसेमि 25 आहं ति। रुप्पिणीए भणिया—पिउच्छा! तुन्भे ममं पभवहा पिउणो अणंतरं, जं च मे हियं तत्थ तुन्भे मे पमाणं।

वतो तीए पच्छण्णं पुरिसो पेसिओ बारवती छेहे गहेऊण, ते विवाहदिवसनिक्तैंपिटिओ वित्यिजत्ता कुमारीदाणस्सफला, सिसुपालवंचणनिगृहवयणा य लेहा उवणीया कण्हस्स । 'वैरदानदीतीरे य नाग्धरकणववदेसेण कुमारिनिग्गमो, तत्थ मिलियहं' ति कहियं तेहिं

१ 'वती दें शां विना॥ २ कुंडिणपु शां विना॥ ३ न दि हि सि ही ३॥ ४ 'छडजा उर ॥ ५ 'गकि छि' शां ॥ ६ 'ण मवारिणा उर ही ३॥ ७ 'स्सिसि सि शां विना॥ ८ पुत्ति क ३॥ ५ उ० विना अन्यत्र— 'हि सि बास्रो, खेड्ड शां । 'हिति खेड्ड ही ३ क ३ गो ३॥ १० 'पयणो शां ०॥ ११ 'जपविस्ति खेड्ड' ही ३ क ३ गो ३॥ १० 'पयणो शां ०॥ ११ 'जपविस्ति खेड्ड' ही ३ क ३ गो ३॥ १० 'पयणो शां ०॥

पुरिसोहिं। आगवा व कुंडिशियुरं, बण्य-विधानमना व बहिवा गोहिं कुमारीए सपित्रकाद, निच्छमाऽऽनमणं क्ष्यहस्स । बहुमाणं सिस्त्याखी आयसो हिओ वैरदानदीपुर्वतीरे । पम-क्खिक रुपियी सम्बद्धकारभूकिया नीणीया नामायरं अक्टममहैतररापरिवृद्धा । सा अव-णच्छकेण युगो पुगो मीइ । दिहा य गाए बाल-मक्डव्सया जहा कहिया दूपहिं । तुहाए य भनिया रुज्यिकी विज्ञ्हाए-एँहि पुत्त ! वसण्याणि हे देववाणि. एँहि, कुणस पद्मिक्यणं ह देवज्छस्य मंदं मंदं परीति । बासुदेवेण व क्रमारि दङ्ग मणिओ दारुगो-त्रह पुरंगे । तेण य चोइया मुख्यपरंतेण । कुछहेण व तीए पैमाणं करेंतेण आरोविया रहं । ठिवा य आह-बोप विज्ञुख्या इव नवजढद्शीणा दिहा । आफाठियं च णेग ध्युं । 'क्रिं वचसि सूर! कुमारिं तहेडां ?' ति भणंती सणिओ क्रप्रहेच-मा नर, वच, रुप्प्रिस पविचि नेहिं. किं ते उक्सोण ?, भण-'राम-गोबिंदा रुप्पिणकुमारि हरिति' ति । सी भीओ रवंती 10 गको रुचिसमीवं । को वि सपरियणा निमाया । रुप्यिरण्णा प्रकृणा क्या-भगिणि असी-एउं न पविसिस्सं नवरिं। पत्थिओ महता बळससुदएणं रहमग्गेण । रुप्पिणी य विमया पुच्छिया कपहेणं-कि देवि! नाभिरुद्धं तेमया सह गमणं १।सा अपद्-देव!सुषह, अस भागा ध्रमुवेयनिही, सबस्रो य आगतो. तुन्भे पुण दुवे जणा, तत्व मे पीलं आसंकामि । कान्द्रेण भणिया-देवि! न जुत्तं इत्यिसमीवे अप्पा विकत्येतं, तह वि पुण तवाऽऽसामाण-15 निमित्तं अणामि-पस्स मे बलं । बत्य नाइद्रे महापरिणाहा पायवा पंतीए ठिया, वर्ते णेख एकसरेण विणिभिष्णा । अणंतरिया य जे जे तीए संदिहा ते ते विदारिया । वहरं च से अंगुलिमुदाए चूरियं अंगुट्टंगुलिसन्निवाएणं। पत्तं च अग्गाणीर्यं। भनिओ य बली काक्षेणं-भाउग ! तुन्हे सुण्हं गहाय वचह, अहमेते णिवारेमि । हामेण भणिओ-कण्ह! तमं बहसहिस्रो वस वीसत्स्रो. अहं एयं कागवलं पोएमि । ततो रुप्पिणीए जायभवाए 20 विष्णविओ कण्हो-देव! जहा से वयणीयं न होइ-'भावगं सारावेऊण गयं ति, तहा क्रमस पसावं, सत्ता तुन्हों सक्तं पि जेहं। एवं विष्णविष्ण दामोदरेण राह्रो भणिओ-माउग! सुण्हा ते भाउगस्स अभवं मणाति. कीरड से पसाओ । रामेष य से 'तह' लि पहिचनं । रुप्पिमुपबलं च बलदेवमभिभवितमारहं । तेण च देवदिण्णो संखो सहहंतो । तस्स सहेण निद्वरगन्निव-खुभिवमगरागरसिरच्छेण बच्चतिमाओ निराणंदो उज्झियावहो 25 ठितो । रुप्पी य अणुवाबि अमरिसिओ, दूर गंतूण य सरजाउं पबुद्दो रोहिणिसुचरह-बरोबरि । तेण य छहहत्ययाए छिण्णा सरेहिं सरा, तुरमा स्तरही च पडिविद्धा । विणा-सियरही वि जाहे न मुयह बिहुयाए ताहे से धणुं विकाशियं, अंगुटी व दाहिओ विद्धी । क्तो सहित्विं कहिं कहिं वि निवारिको-'सामि ! एस रामो पमवंतो वि ते न विणासेइ, अलं जुन्मेणं' ति नियत्तिको । पद्मणापूरणत्यं भोजकर्डं नवरं निवेसेइ । इयरे वि सिद्धकत्वा 30

१ अरगान<sup>०</sup> च २ ॥ २ श्रिक्सप्ति<sup>०</sup> जांशा १-४ पृर्हि उ २ विचा ॥ ५ दारसो शांश प्रवसेटिश ॥ ६ प्रणासं करेंसीपु आरो<sup>०</sup> क ३ ॥ ७ °प्पिणा प<sup>०</sup> क ३ विचा ॥ ८ °मं सिमं । म<sup>०</sup> क ३ ॥ ९ °तो विणा<sup>०</sup> सांव विमा ॥ व ० हिं० १९

परं पीइमुद्धहंता, अणुविमा। वसंति, कहियं च रुप्पिणीए—अणहसरीरो ते भाया नियत्तो सयं जणवयं। दंसिया पुर-पद्मय-देसे य रुप्पिणीए पत्ता एगं सिमिवेसं। तत्य कण्हो जेई भणित—रमणीयमुववणिमणं, वसामु इदं ति। तेण 'तह' ति पिडस्सुयं, संदिहो ये सिद्धत्थो सारही—वैच्छ! भणिसु पउरवग्गं, सिग्चं विवाहगभंडगं उवणेह ति। सो गतो। जाव 5 नागरा सर्जेति ताव य जक्लेहिं वधू-वरं वेवाहिगेण सकारेण पूर्यं। पत्ता नागरया, दहूण विन्हिया। तं च देवतानयरं जायं। पउर-जक्लपरिगयाण य अतिच्छिया रयणी। कमेण य पत्ता बारगं। इत्तो य रुप्पिणीए सभवणस्स उत्तर-पुरच्छिमो पासाओ ८।

रोहिणी-देवगीहिं बत्या-ऽऽभरण-पहिचारिकाजणेण पृद्या । देविपरियणस्स च पहि-सिद्धो पवेसो । भणिको य सञ्चभामाए वासुदेवो - देव ! दरिसिज्ज कुमारी जा तुन्भेहिं 10 आणीया । स्रो भणइ-का क्रमारी ? कओ वाँ ? जओ पहस्सह । जाहे निव्वंधं करेड् ताहे णेण भणिया-रेवयपद्मयसभीवे णंटणवणे वच्छिह ति । संदिद्रो अणेण केप्प-कारो- उज्जाणे सिरिघरे सिरिपडिमं अवणेऊण पेढिगं लहुं सजिता आणं प्रविष्णाहि ति। तेण जहाणतं अणुट्टियं । दिण्णा य आणत्ती अंतेर्डराणं उज्जाणनिगामणे । पश्चे रहे करे-कण रुप्पिणि दारुगसहिओ गतो नंदणवर्ण केसवी । सिरिघरे य णेण ठविया रुप्पिणी, 15 भणिया- 'देबि! देवीणं आगमणसमए पेढियाए निबला अच्छप्त जाव निग्गयानं ति बोत्त-णमबकंतो रहसमीवें चिद्रति । पत्ताणि य अंतेउराणि, सक्कभामा पुच्छइ—देव ! किं सा कुमारी ?। भणिया-गया सिरिघरं, वषह, तत्य णं दिच्छिह। ताओ गयाओ 'अही ! भयवतीए हवं णिम्मवियं सिप्पिणं ति भणंतीओ पणयाओ। उनाइया य सञ्चभामाए-'भयवइ! कुमारी आगंतुगा हिरि-सिरिपरिवज्ञिया होड, ततो पूर्य करिस्सं' ति निग्गया, 20 मिगाया य समंततो । चेडीओ भणंति—सामिणीउ ! सा कस्स[इ] अडविराइणो ध्या हो-हिति, का सत्ती तीए तुज्झं परओ ठाइदं ?. गुम्मे किम्म वि लीणा ठिया होहिति। गयाओ य काग्रहसभीवं भणंति—देव ! न दीसप सा तुव्भं बल्हा। तेण भणियाओ—अवस्सं तत्थेव होहित्ति, वचामो, दच्छिह णं। गओ य केसवो देवी(प्रंथाप्रम् - २२००)सहिओ सिरिघरं। सा उद्विया, 'देव! संदिसह, काओ पणमामि ?' ति । तेण सञ्चभामा दंसिया। रुप्पिणी 25 व तीसे पणवा । सा भणति—तुमं सि अम्बेहिं पुत्रं वंदिया । वासदेवेण भणिया—कह कह ? ति। सक्कमामा भणति—'जइ अन्हेहिं भगिणी बंदिया तुन्हां कि इत्य बत्तवं ?' ति। सकलसाए वि बत्या-ऽऽहरणेहिं पृद्या ।

#### पज्जण्णकुमारजम्मो तदवहारो गवेसणा य

रुप्पिणी क्याई च सीहं मुद्दे अइगच्छमाणं सिंमिणे पासित्ता कहेइ । केसबेण पहाण-

१ य सा<sup>°</sup> शां० विना ॥ २ वच, स<sup>°</sup> शां० ॥ ३ <sup>०</sup>णीण देवगीण य क्ष्या<sup>°</sup> शां० ॥ ४ वा कुमारिं जओ शा० विना ॥ ५ किप्पारो क ३ गो ३ ॥ ६ <sup>०</sup>डरीण की ३ ॥ ७ <sup>०</sup>तो रेवयसमी शा० विना ॥ ८ सुमि <sup>०</sup> शा० विना ॥

पुत्तकंभेण अभिणंदिया । पुणरिव य उज्जाणं गतो सउरोहो माहवो । विर्यरमाणीए य रुप्पि-जीए दिहो जहचारी समजो<sup>र</sup> झाजनिचळणग्रजो, पुच्छिओ य जाए वंदिऊण—भयवं! उदरे में साहह किं होहिइ ? ति। सक्कभामाए वि तयणंतरे पुच्छिओ तहेव। सो झाणवा-षायभीर 'क्रमारो होहिति' ति मणंतो अहरिसणं गतो । ततो तासिं विवाओ समु-प्पण्णी-अहं पुत्तकंभेण मुणिणा आदिहा, अहं आदिह ति। रुप्पिणी भणइ-मया पढमं 5 पुच्छिओ । इयरी भणइ-सम्रं, तुमे पहमं पुच्छिओ, न पुण तेण किंचि भणियं. मया पुष्टेण बागरियं ति. तेण ममं पदमं पुत्तो होहिति, ण तुहं ति। एवं तासि विवदंतीणं सद्यभामा भणति-जीसे पढमो पत्तो जायइ तीसे वरकोउए इयरीए केसेहिं दब्भकजं कायवयं ति। रुपिणी य पच्छण्णगच्या, ततो णं सञ्चभामा बाहद् । निबंधे य कए पडिवशं—एवं नाम भविस्सइ ति । ततो दो वि जणीओ गयाओ वासदेवसमीवं । कहिओ अणाहिं चार-10 णादेसो पणयं च। वासदेवेण भणियाओ-नुक्तं दुण्ह वि जणीणं कुमारा होहिति, अछं विवाएणं ति । ताओ निग्गयाओ । तासुं च निग्गयासुं दुः जोहणी उत्तरावहराया सेविड-महगतो दामोयरं । कहियं च अत्थाणीगयाण राईणं क्राण्टेण देविविचायवत्थं । दुज्जी-हुणोण भणियं-देव ! जीसे पढमं पुत्तो जायइ तस्स मया धूया दिण्णा। एवं परिहासे कए **अइ**गओ **बारवर्ति** सपरिवारी जडणाहो । 15

रुष्पिणी य पुण्णे पसवणसमए पस्या पुत्तं। कयजायकम्मस्य य से बढ़ा मुद्दा वासुदेवनामंकिया, निवेदितं च परिचारियाहिं कुमारजन्मं कण्हस्स। सो रयणदीविकादेसियमग्गो अइगवो रुष्पिणिभवणं। चक्खुविसयपिंडओ य से कुमारो देवेण अक्खित्तो।
कक्षो य अकंदो चेडीहिं—कुमारो केण विं हिओ ति। रुष्पिणी य कण्हं दृदूण मुच्छिया,
सत्या पुत्तसोगदुद्दिया विकविजमाहत्ता—देव! निद्दी मे दिट्ट-नट्टो जातो. मे मंदभागाए अज्ज 20
नवुगातो बाल्जंदो राहुणा घत्यो. निरालोयासु दिसासु कत्थ णं मग्गामि ? परित्तायसु मं
सामि!. देवताण मे को कभो अवराहो जेण मे पुत्तको अविद्यो १, न याणं, मरिसिंतु।
तो एवं च रोवमाणी देवी आसासिया जलपङ्गा—'देवी मा विसायं वच, गवेसामि ते
पुत्तगं. जेण ममं परिभविऊण हिओ तस्स दिट्टमेत्तस्स अणिपणंतस्स मारं विणयं करिस्सं'
ति बोत्तृण सभवणमुवगतो।

सत्य सञ्चलगरो चिंतापरो अच्छइ। नारओ य पत्तो तं पएसं। विक्लितवित्तेण य विरस्स दिहो, भणिओ य णेण—सागयं रिसिणो ?, चिंतापरेण ण मए त्य दिहा। सो भणइ इसमाणो—कण्ह! महती ते चिंता—कस्स मण्णे राइणो कण्णा ह्वस्सिणी होजा ? रयणं वा ? को वा न सेवइ ? को वा जरासंध्यक्तिओ ति ?। सो भणइ—न एयं, सुणह का-रणं—रुप्पिणीए जायमेत्तको केणावि हिओ कुमारो, तस्स परिमगाणनिमित्तं में महती 30

१ बिहर<sup>०</sup> क १॥ २ <sup>०</sup>णो तिश्वस्त्रक्षाणणय<sup>०</sup> ज्ञा० विना॥ १ **होंतराा, अ**स्त्रं ज्ञां०॥ ४ वि **हरिओ** क १॥ ५ **॰को हिस्सो** उ २॥

निता। नारओ दंतप्पभापरिभिन्नक्तरं भणक् क्षण्डः! सोहणो संधी जाओ, जओ सम्बन्धामाए आसण्णो पसवणकालो. तीसे य चारणोविद्धी धुवं बुमारो होहिति, ततो रुप्पिन्णीए केससुंढणं दूरओ परिहृरियं। ततो वासुद्देवेण भणिओ अलं परिहृसिण, वयह, देवी धीरवेह ति। ततो सो तत्थेव परिहृसेतो गको, हिष्पणीए अभिओ अला! आसि 5 में आसा 'तुन्भे में पुत्तगस्स पवित्तं आणेहि' ति. तं जक्ष तुन्भे एवं आणवेह, निराणंदा मि संवुत्ता। ततो जायाणुकंपेण नारएण भणिवा—रुप्पिणि! सुय सोगं. कहं तव पुत्तस्स गवेसंणं अकाऊण न ते पुणो दच्छामो. एस निच्छको ति । उप्पक्षो कतिणकुनक्य-पलासरासिसामं गगणदेसं।

#### सीमंधरजिणं पह पज्जुण्णवहारविसया नारयस्स पुच्छा

- 10 वितियं च णेण—'अण्णया अइसुक्तो कुमारसमणो इहं अइसयनाणी संसयपाँ डियुच्छा-दायगो आसी, संपयं पुण अवरिवदेहे सीमधरो नाम तित्ययरो विहरति, तं गच्छासि दस्स पायमूळं. सो में प्यमहं बागरेहिइ' ति संकष्वेजण गतो स्रणेण अरहको समीवं। ति-गुणपयाहिणपुषं च बंदिजण पुच्छति—भयवं! बारवतीए कण्हरस वासुदेवस्स रुप्पिणीए अमामहिसीए पुत्तो जायमेत्तओ हिओ केण ? ति।
- 15. भयवया भणियं—धूमकेउणा जोइसियदेवेण पिटणीययाए अवहरिक्षणं भूखरमणाडबीए सिलाबले उज्जिओ 'एत्थ एसो सुरायवेण सोसं गिमस्सइ' ति । विज्ञाहरमिट्ठणं च
  पश्चे तस्सोबरिएण समइन्छइ—कालसंवरो कणगमाला य । तस्स य दारगस्स चरिमसरीरनिष्फत्तिभवियवयाए तेसिं गती पिडह्या । ताणि संकियाणि 'किं मण्णे एस्थ कोइ
  जणगारी तक्रको संठिओ होज ?' ति उवइयाणि, पन्नंनि बालं सत्तेयसा मुहारयणमरी20 इपचरेण य दिष्पमाणं परमदंसणीयं । 'अहो ! अच्छेरं एरिसेण क्रवेण तेयसा य न होई एसो
  पाययावयो' ति पसंसमाणो भणइ कालसंवरो—देवि! वशामो ति । सा न चलइ । तो
  विज्ञाहरेण भणिया—किं देवि! एएण ते अहो वेक्कुमारसप्पभेणं वारगेणं ? ति । सा भणइ—
  जक्ष्यक्त ! तुम्हेहिं दिज्ञंतेणं ति । ततो तेण तुहेण से अंके निक्क्तो 'एस ते पुत्तो मया वत्तो'
  ति । ताणि तं गहेकण निहिमिन वरिहाणि गयाणि । वेथहुवाहिणसेडीए पच्छिमदिसंतेणं
  25 मेहकूइं नाम नयरं अमरावतीदेसो, कओ य उसवो, पयासियं च—काणगमालाए देवीए
  तिरिक्क्रणीविज्ञाए पुत्रं पच्छाइको गव्मो, संपयं जातो कुमारो दितो, 'पक्कुक्रओ'
  ति व से नामं कथं । सो तस्थैं परिक्षुइ । सोलसवरिसो अन्मा-विक्रिंह सोई समेहि ति ।

पुणो पुरुष्ठइ---मबर्व ! कहं तस्स जायमेत्तगस्स पिंडणीओ उपाने ? ति । भयवया भणिओ

१ °इयक्वं ति । स<sup>o</sup> शां• ॥ २ °औं अस्यि में शां० ॥ ३ आणोइ शा० विना ॥ ४ उ २ विनाऽन्यत्र— 'सणं काऊण से की ३ ॥ ५ अयमु<sup>o</sup> शां० ॥ ६ °पवि° उ २ ॥ ७ में पणकाई क ३ ॥ ८ °ण मीसगाड° सी ३ ॥ ९ °ययो बाको सि ली ३ ॥ १० °स्थ बरे बड्ड क ३ उ० ॥ ११ समं स<sup>o</sup> क ३ ॥

नारओ—अणाइसंसारवित्रणो जीवस्स तासु तासु जोणीसु कारणवसेण सबे सत्ता वंधवा बासी सन्तू य. पुण तस्स दारगस्स सम्मानलंभकाले जो विता बन्नि समय आसी, सो से जहा कम्मंतरे पच्छा सन्तू जातो तं सुण—

## पजुष्य-संबपुब्यभवकहाप अग्गिभूइ-वाउभूइभवो

भरहे मगहाजणवए सालिगामे मणीरयुजाणं। तत्थ युजाणी नाम जक्सो, तस्स ६ असोगपायबसंसिया सिका सुमणा, तत्थ णं जणा पूर्यति। तत्थ य गामे सोमदेशस्स माहणस्स अगिगलाए भारियाए दुवे पुत्ता अगिगभूइ-वाप्रभूई अणेगसत्थऽप्पह्यम-तिणो, तन्मि मंडले लद्धपंडितसहा, बहुजणसम्भया परिवसंति।

तिम य काळे णंदिवद्धणो कणगारो चोहसपुधी समुप्पण्णोहिनाणी समणो विहरमाणो मणोरमज्जाणे समोसिको । तस्स य समीवे समंततो जणो आगम्म केक्छपन्नसं 10
धम्मं सुणइ, संसए य पुच्छइ । सो य मयमं जिणो विक अवितहं वायरेइ । तं च तहा
जणमुवसेवमाणं उवलद्ध्ण सोमदेवपुत्ता भणंति—अयाणओ एस छोगो अम्हे बहक्तिऊण समणसमीवमुवंगम्मति. कयरं तं नाणं जं अम्हं अविदितं? ति । तेहि पिया आपुच्छिको—ताय! मणोरमे उज्जाणे मुणी किल कोई हितो, तत्थ छोगो वबइ. तं तेण सह वायं
करेसु, अणुजाणह ति । तेण भणिया—नुष्मे मया उवक्ताए अत्यदाणतीसिए काऊण सिक्खा-15
बिया, कीस परिभवं सहह?. पराएह समणं। ते गया जणपरिचुडा णाइदूरिया भणिया—
भो समण! तुमे समं वादत्थी आगया अम्हे. भण, किं जाणिस? जा ते पिडवयणं देमो
ति । तेसिं च आयरियाणं सीमो सम्बो नाम ओहिनाणी वादलदिसंपण्णो सुमणिसिलासमीवे पसण्णिकतो अच्छइ । तेण सहाविधा—भो माहणा! मा होह बहिससमाणा. जं मे
बत्तवं तं भणह । इजो ते गया तस्त समीवं मणंति—भो समण! किं भणियं होइ 'महि. 20
ससमाण' ति? । सम्बोण भणिया—सुणह—

#### महिसाहरणं

एकस्मि रण्णे पाणीयं एकमेव, तं चडण्ययाणि आरण्णाणि तण्हाभिसूयाणि आगम्म आगम्म तहेसिट्टियाणि पीयपाणियाणि निवुधाणि जहागतं वश्वंति । महिसो पुण तत्थाव-गाहिस्य सिंगेहि आहणङ्काव जाव कलुसितं । ततो ण वि तस्स, ण वि अन्नेसि पाणजोगं अर्छ होइ । एस विद्वंतो । जहां सा अंडवी तहां संसाराङवी, उदगसरिसा आयरिया, मिग-सरिसा धम्मसवणाभिलासिणो पाणिणो ॥

तुरभे वाषायं धन्मवाहाए करेगाणा महिससरिसामा होहि-ति मए एस्य सङ्गविया ।। तबो भणंति—एएण मुणिणासह वायत्थी आगया. जङ् तुमे पराजिए एस ते गुरू परा-जिओ होइ, तो तुमें सह जुत्तो आजावो. इहरहा हि महिससरिसा अम्हे तुमे कया सीह-30

१ 'बहम्म' शां ।। २ कोवि हितो शाः । कोह पत्तो ली ३॥ १ 'राजव्' ली ३॥ ४ 'को धम्मक-हाबालाचं करे' की ३॥

सरिसा कयाइ भवेजामो। सच्चेण भणियं—एवमेयं जदद मं। ते भणंति—जियस्स को निगाहो । साहुणा भणियं—जो तुम्हं रुद्ध्यो। ते भणंति—जइ अम्हे जिणसि तो ते वयं सीसा. तुमे पराजिए तुब्भेहिं सबेहिं निगांतवं इओ। एवं ठिए समाणे पासणिगसमीवे सच्चेण भणिया—पुच्छह ममं जं ते अहिएपेयं। ते भणंति—अम्हं न कोइ संसओ विदित- 5 वेदाणं. तुमं पुच्छ जं ते पुच्छियवं। साहुणा भणियं—जइ मया पुच्छियवा, कहेह—क-ओ त्य इह्मागया । ते भणंति—अम्हे इहेव संवुत्था. जो चंदा-ऽऽइच्चे ण याणइ सो अम्हे न याणिज्ञा। साहुणा भणिया—जाणामि, जहा तुब्भे सोमदेवस्स माहणस्स पुता अगिग्छागव्भजाय ति. एयं कहेह—तं गब्मं कओ त्थमागया । ते भणंति—एयं पि किं कोइ जाणइ । साहुणा भणियं—वाढं। ते भणंति—जइ तुमं जाणिस एयं तो जिया णाम 10 अम्हे. सुणासु। सच्चो भणइ—तुब्भे दो वि जणा अणंतरभवे सियालिएका आसी। ते भणंति—को पुत्रओ । भणइ सचवादी सच्चो—अत्थ प्रवंओ—

त भणात—को पश्चओ १। भणइ सहवादा सञ्चा—आत्य पश्चओ—

## अग्गिभूइ-वाजभूइपुष्ठभवसंबंधो

इह नाइलो नाम गहबती । तस्स कम्मकरेहिं छेत्ते हलनाडो पम्हुहो नग्गोहपायवंस्स हेहा, सत्ताहिगा य (प्रथाप्रम्—२३००) वहला जाया । तुब्भे सीयवायहया तं निग्गोहम-15 स्सिया । छुहावसेण य भे सो नाडो खइओ । तस्स अपरिणामेण विस्र्ह्या जाया । तेण परितावेण हो वि मया अग्निलागब्भे दो वि जमला जाय त्थ । न एत्थ सर्हेहो ॥

तं सोडण संकिया । भिणयं च पासणिगेहिं—पुच्छिज्ञउ नाइलो । गया य पुच्छगा । किह्यं गहचइणा—अस्य वत्तपुर्वं, नाडो अद्धभिक्खओ य. सियालजुयलं च दिहपुर्वं मयं दुहिणंते । ततो ते माणुस्सा आगच्छमाणा भणंति—जिया माहणदारगा अइसयनाणिणा ।

20 आगएहिं कहियं जहाभूयं । साहुणा भणिया-वितियं पचयं सुणह-

## राहुगबलामूगकहासंबंधो

उज्जेणीओ पंच पुरिसा इहमागच्छंति। तेसि च तिभि इब्भदारमा, दुवे जत्ताभयमा। इब्भेसुओ एगो अवदायसामो राहुगो नाम बलामूको सेयंबरो, दुवे अवदाया चीणपिट-रंजितवसणा। कम्मगरा य काल-सामा, तत्थेगो कंबलेण पाहेयं वत्थाई पोट्टलबद्धाई च 25 वहई इयरो अ दिसपूरवत्थेणं। जो सो मूओ सो मया अणुसहो इहं उहवेहिइ पह्यससई य। जेण पुण कारणेणं इमं देसमागतो तं अहं कहेमि जाव इहं न पावेइ---

#### राहुगपुषभवकहा

उज्जेणीय तावसो नाम सेट्टी भासी। तस्स तिगिर्च्छिप अत्य कोसहं। सो आय-षयपरियट्टी करिसणारंभविन्यत्तचित्तो अट्टन्साणी कालगतो सूयरो जाओ। सरए य 30सो जूहेण सह सालिभक्खणनिमित्तं खेत्तं पुत्रभुत्तमागतो। तावसकालसुपण य सहो कओ, पलायं तं जूहं, सो य सूयरपिहाओ अवलोहंतो पुत्तं दटूण समुप्पन्नजाईसरो तस्सेव

१ °बहिद्वा शा० विना ॥ २ °ब्सेसु एगो शा० ॥ ३ अन्हे कहेसु जाव शा० ॥ ४ °बछए शा० विना ॥

समीवमागतो । तेण अणुकंपाए ण घाडिओ, दिण्णो य से खीरोदणो, पुत्रसिणेहाणुरागेण य पुत्रमणुसरंतो नयरमागतो परिविद्धओ । अण्णया बद्धो पसुत्ते जणे साणेहिं मारिओ, रैसंतो रीससंपिलतो तत्थेव नयरे सण्पो जाओ । परिममंतो य तं घरं जणं च दिहपुत्रं परसमाणो जाईसरो जाओ। न मुयइ य तं पएसं ममृत्तेण । संवरंतो दिहो छउडेहिं घाइओ पुरिसेहिं । तव्बत्थो जीवियत्थी अवसरिओ, उतं वेदणं सारीरं वेपंतो चितेइ—को एपसिं 5 दोसो ?, अहिजाई भयजणणी. अहवा सयं कयं मूण कम्मं परपीडानिमित्तगं, तं अणुभवामि । एवं महबमुवगतो कालगतो पुत्तस्य पुत्तो जातो । सुमरियपुत्रभवो य तं जणं पस्समाणो चितेइ—कहं पुत्तं 'ताओ'ति भणिस्सं, सुण्हं वा 'अम्मो' ति, तं सेयं मे मूयत्तणं । परिविद्धिओ य सयणस्स आउरस्स तेइच्छं लिहिजण उविद्यति, सम्मओ पूर्याण्जो य जातो ।

एयिन देसयाले एगो देवो सोहम्मकप्पवासी णंदीसरमिहमाए अवइण्णो विदेह केविं 10 पुच्छइ—भयवं! अहं किं भविओ? सुलहबोही? दुइभबोहिओ वा?। केविलण भेणिओ—तुमं सि भविओ, किं पुण तुमे गुरू अवासादिओ तेण दंसणमोहणिकं अिव्यं ते दुइह-बोहिगत्तणहेऊ। सो भणिति—कहं पुण बुज्जिक ? ति। अरह्या भणिते।—तुमं इओ चइऊण उज्जेणीए जंबुदीवे भरहवत्तणीए बलामूगस्स राहुकस्स इन्भपुत्तस्म भाउपुत्तो होहिसि. सो ते अन्भित्यओ बोहेहि नि। एवं सोऊण गतो देवो राहुगसमीवं। तस्स णेण 15 अत्थो दिण्णो। भणिओ य—अहं तव भाउगस्स पुत्तो भविस्सं. मम माउए अकाले अंब-फलदोहलो होहिति, तीसे तुमे इमेहिं ओसहेहिं फलपागं काऊण तेइच्छं करिजासि. 'समए जो इत्थ दारगो जायइ सो मम दायबों' ति पहिचण्णेस पिडयारं करेजासि. जायं च ममं साहुसमीवं अभिक्खं अभिक्खं नेजासि। 'जइ न बुज्जेजा तो इमाणि कुंडलाणि मे नियग्गामंकियाणि दंसेजासि' ति वेयहुपबयसिद्धाययर्णसमीवे पोक्खरिणीए पिक्खताणि नेऊण 20 तं पएसं 'पुणो सुमरेजासि' ति; पुणो स नयरे साहरिओ।

जहासंदिद्वी य डोहळविणोओ कओ दारगळंभस्सफलो। जायं च तं साहुसमीवं नेइ कीळावंतो।सो दहूण साहवो मह्या सदेण रसति। ते भणंति णं—सावग! सज्झाय-ज्झाण-वाघायं करेइ एस बाळो। ततो सो तस्स बोहणत्यं इहं एइ। अञ्चया तिश्ववेएण तवं चरि-स्सति। पबइओ य थोवं काळं साहुधम्ममणुपाळेऊण देवो भविस्सइ। संगारं च सुमरिऊण 25 एज्जेणिमागंतूण साइरेगहवासजायस्स रोगं उदीरेहिति। वेज्जपिडयाइक्खियं सयं तिगि-च्छगरूवं काऊण भणिहिति—जह णं मम देह सीसगं तो णं नीरोगं करेमि ति। तेहि य पिडवे हहस्स सत्यकोसं वोज्झगं देइ। सो य सिलागुक्गो, सोणं ण तरित वोढुं, 'जव-ज्झाय! ण में सत्ती एरिसं आरं पदमिव संचारेजं' ति। ताहे भणिहिति—जइ समणो पष-याहिसि तो ते विस्रजोमि ति। बहुप्ययारं भण्णमाणो न पिडविज्ञस्सइ। एवं क्यपयत्ते 80

१ 'तओ न' शां ।। २ सं । विनाडन्यत्र-सरंतो ही ३। सरंतो का मो। गो ३ उ २॥ २ तं घोष वे क ३॥ ४ नूणं ही ३॥ ५ आसिओ शां ।॥ ६ ते आ कि ३॥ ७ णिका शां ।॥ ८ 'णस्स ससमी' शां ।॥

अंतो वेयर्ड्ड नेकण कुंडखाणि दंसिहिति । ततो सौ सुमरियपुत्रभवो आयतिवसंबेगो स्रस्थो सामण्णमणुवरिहिति ।

एयस्मि य कहाबवच्छेदे आखोक्या पुरिसा को उद्दिशिका व गया तेसि समीवं। जहकहिया व साहुणा विद्वा, पुच्छिया मूयं दंसेति जहामिणयं। 'पराइवा माहण' ति भणंता

5 पुरओ परिसमुवगया जहाविद्वे-सुयं किंति। ते वि पुरिसा कमेण पत्ता, बंबिकण
आसीणा। भणिओ व मूओ साहुणा—राहुग! पुवनवतावस! मरिकण सूबरो सि जाओ,
तत्य वि साणेहिं रसमाणो विहेओ उरगो सि जाओ, तओ छउडेहिं हम्ममाणो नद्दो मधी,
सखी पुत्तस पुत्तो माणेणं अम्मा-पियरो नाळवसि. एवं ते कालो गखो. ततो 'देववयणं
कायवं' ति इहागओ सि. संसरमाणस्स य एँगमेगस्स अंतुणो तिरिव-मणुयभवेसु अम्मा10 पियरो सबे जीवा आसी, देव-नायँएस नत्य, एत्य सेंद्री वि. जहाणुभूवा य से (ते)
जातीतो [ससाहुणा\*] सप्वयं कहियाओ. तावसकाले जा ते माया आसि ति तं कहं
जम्मासि जहा एसा जम्मंवरेसु वि आसि ? ति. संसरमाणेण जंतुणा सवसंबंधा अणुभूयपुवा. एस सब्भावो। सोकण उद्धिसयअंसुपुण्णणयणो पडिओ साहुणो पाएसु—भयवं!
विदिया तुज्यं सबसंस्तरगय ति। तस्त य वयणं सोकण सहायपुरिसा परस्वविद्धिया

15 भणंति—जहो!!! अच्छेरियं, एस अम्हं सह बिहुओ जम्मप्यभिद्द मूओ इयाणि साहुववणं
सोकण उद्धवेदं पयत्तो ति।।

भिज्या य ते अग्निभूय-वाउभूई मक्काइणा सक्केणं—एस कितिओ पक्को, जहा तुब्ने सिवाला आसि ति । पासिणिगेहि वि 'तह' ति पहिन्न । विमणाय ते माहणा भणं-वि—निवयणा वयं, छिण्णो संस्रको, जियं समणेणं भवंतरवियाणएण । पसंसंती सक्ष 20 गया परिसा । तेहिं सोमदेवस्म अग्निछाए य किह्यं । ताणि रोसपितताणि भणंति—पता! जेणं वो समणेणं महाजणमक्के ओहामिया तं पच्छकं जीवियाओ क्वरोवेह । तेहिं भणिवं—किह् एरिसो महत्पा तक्सी किह्न ? । ताणि भणंति—अग्ने वक्का, मा पिक्किल होहि-कि । ते तं पमणं कुणंता निसीहे गया वं पएसं । सक्षो य सुमणितिळपएसे समराइयं पित्न वोसहकाओ ठिओ । वहपरिणया य जक्केण भासिमा—'दुराचारा! रिसि-25 षाध्या! विणद्व' ति भणंतेण वंभिया केष्यकम्मनरा इव । पभाए क्रमण दिद्वा सप्यत्या, वंश्वकणेण य । सक्षो जाइओ—महरिसी! क्रमह, से कुणह य जीविएण प्रसार्व हि । सारवसरसितिकविमक्वियएण य साहुणा भणियं—शाहं कुन्नामि व्यस्ति, सुन्नणो क्रमको कुविओ, तेण वंभिया । पसाइज्जमाणो य जक्को भणइ—एएहिं एस्य सुसियहं व्यवक्रमोहिं, गतिय से जीवियं ति । भणिओ अदिहने भासमाणो ओहिदंसणिणा सक्केण—एए जिणव-30 वणवाहिरा जण्णाणिणो, क्रमसु से, मुयसु कोचं ति । ततो क्रमंतो । जाना व सामाविता ।

१ °हं सु° शां० विना॥ २ प्रोस° शां० विना॥ ३ °रजो न° शां० विना॥ ४ सेहा शां०। सेही क १॥ ५ शां० विनाऽन्यत्र—कुम्बंति, ते मिसी° छी ३ क १॥ ६ °यम्बंति शां०॥

वितियं चाणेहिं—अहो ! साधवो द्यासारा. अम्हारिसेसु वि निन्धिणेसु साणुकंण वत्तंति. एस सिद्धिमग्गो जं एते दंसेति ति । पिडया सञ्चस्स पाएसुं, भणंति य सुद्धिहि-यया—भयवं ! तुन्झ संतिया पाणा. अज्ञप्पिमिइं च तुन्झ सीसा मो. साहुधम्मं पुण न सत्ता पालेडं, गिहिधम्मं पुण गिण्हामो । ततो अणुक्षयधरा सावया जाया, अहिराया य जिणवयणममयभूयं । गया साहुणो विहरमाणा ।

ते वि सीलरया जिणपूयारया अम्मा-पियरो पण्णवेति—पिडवज्ञह मग्गं अरहंतदेसियं ति । ताणि भणंति—पुत्ता ! गया य ते समणा, जाणं ते भएण पिडविश्रो धम्मो. अलं भे तेणं ति । तेहिं भणियं—निगुणेसु अम्म-ताय ! पिडिनिवेसो मृढया. सभी अविसंवादी नेष्ठाणसं-पावओ य जिणवरदेसिओ धम्मो. मा होह अयाणुयाइं. पिडवज्जह सप्पहं. मा दुग्गितं विध-हह ति । ताणि भणंति—तुन्भे ताण समणाणं मोऊण अम्हे कुलधम्माओ वेडताओ फेडेडं 10 इच्छह. जह एवं पिडविश्रा कुगई वचामो, गया णाम ति । ताणि ण पिडवज्जंति तेहिं पुत्तेहिं उवहस्समाणं । ते पुण दढधम्मा कालगया सोहम्मे पंचपिलओवमिट्टिनीया देवा जाया । पज्जण्ण-संवपुन्यभवकहाए पुण्णभद्द-माणिभद्दभवो

तवो चुया गयपुरे जियसत्त् राया, धारिणी देवी, अजियसेणी जुवराया। सेडी पुण अरहदासो, तस्स भजा पुँष्फिसरी, तीसे गव्भे जाया जिन्न-कणिट्टगा पुण्णभह- 13 माणिभट ति । कयाइ महिंदो नाम अणगारो सगणो हत्थिणाउर यमोसरिओ । तस्स-तिए धम्मकहं सोऊण राया सेट्टी य पबद्या । अजियसेणो य राया जाओ. पण्णभटो सेट्टी। साहवो विहरिकण बहुणा कालण पुणरवि गयपुरमागया। पुण्णभद्द-मा-णिभहा य वंदिउं पश्चिया, अंतरा य परसति सोवागं सडणपंजरं खंघे काऊण पिंगलाए सुणिगाए अणुगम्ममाणं । तेसि च ताणि दहण अतीव सिणेही जाओ । तती से चिंता 20 जाया-किं मण्णे एम दृहूण मिणेहो बहुइ ?, पुच्छीहामी गुकवी ति । सी य णेहिं सोवागो भणिओ-जाव अमहे साहुसमीवं वचामो नियत्तामो य ताव य पडिवालेहिं, तो ते किंचि दाहामो । सो 'जहाऽऽणवेह'ति हितो । ते गया महिंदं अणगारं वंदिऊण विण-एण पुच्छंति—अयवं! सोवाए सुणियाए य परो सिणेहो, कहेह कारणं ? । ओहिणा सुदिह च साहुणा कहियं, जहा-तुन्भं पुष्ठभवे अम्मा-पियरो आसी. बहुं पावं समज्जिणित्ता काल-25 (प्रन्याप्रम-२४००) गयाणि सप्पावत्ते नरए पंचपित्रओवमाणि दक्खमणुभविकण उवहाणि इहाऽऽगयाणि । सपश्चयमेयं सोऊण समुप्पण्णजाईसरणा वंदिऊण सोवागसमीवमागया । णीओ अणेहिं सगिहं, कहियं च पुत्रभवचरियं। सोवागेण सुणिगाए य सुमरियं। भ-णिओ य गेहिं सोवागी-अम्हे ते बित्तिं देस जेण जीवसि, अलं ते पावजीविएणं, मा पुणो नरगे विबिद्धिसि । ततो सो अंसुणि मुयमाणो भणइ—णाऽहं सत्तो इयाणि गरहियाए जातीए 30 कालं गमेरं, क्यमत्तपरिचाओ मरिस्सं। कए निव्बंधे तेहिं दिन्नपचक्खाणो हिओ। पिंग-लाए उनणीयं भोयणं, सा णाऽभिलसइ । ततो भणिया सेहिणा-पिंगले ! तुमे वि भत्तं

१ साइयो वि° शा०॥ २ °वाणि—गुणेसु अस्मतात ! पडित्रेसो शा०॥ ३ पोस्मन्दिरी शा०॥ व० ई.॰ १२

पषक्कायं जओ न शुंजिस ?। ततो णाए सीसं कंषियं। सा सत्तरस्स कालगया। सीवागी अद्वारसण्हं दिवसाणं नंदीसरे दीवे देवो जाओ। सुणिया अजियसेणस्स रण्णो दुिहया जाया सुद्रिसणा णामं। तेहिं पुण्णभद्द-माणिभदेहि सिणेहेण सूइया। कालेण य 'अग्गिले! पिंगले!' ति आलवंतिहिं बोहिया। सेद्वी य रण्णो सरीरभूओ, तओ तेण चो- इया पबइया पियदंसणागणिणीसमीवे, काऊण सामझं गया देवलोयं। ते य पुण्णभद्द-माणिभद्दा सावयधम्ममणुपालेऊण समाहीए कालगया गया सोहम्मं। पज्जुण्ण-संबपुत्रभवकहाए महु-केदवभवो

तत्थ दो सागरोवमाइं दिवे भोए भुंजिऊण चुया गयउरे विस्ससेणस्स रण्णो सुरू-वाए देवीए पुत्ता जाया जेड-कणिट्टा में हू केढवो य। कमेण य महू राया जातो । नंदी-10 सरदेवो वि ससारं भिनकण वडपुरे कणगरहो नाम राया जाओ। सुदंसणा वि संस-रिऊण तस्सेव भारिया चंदाभा नाम जाया । मह अहिराया, तस्म आमलकप्पाहिवो भीमो नाम राया आणं न सम्ममणुपालेइ । तेण जत्ता गहिया, वडपुरं च पत्तो । कण-गरहेण य बहुमाणेण सगिहमाणीओ । कणगर्भिगारेण य उदगमावर्ज्जिंड चंदाभा देवी पादे धोवइ । ततो मह तीसे रूवे पाणिपहानफासे य रज्जमाणी वस्महवत्तवयसुवगतो, 15 संबरंती आगारं किह वि अच्छिओ, जह व तह व भुत्तभीयणी निगाती गती आवास । निडणेण य मंतिणा पुच्छिओ-सामि! अण्णारिसी भे मुहच्छाया लिक्खज्जह. अइवीस-भमाणा मा छलिया होजाह. कहेह, भे सरीरे वियारो । सो भणइ-साधु तकितं. कारणं साहेमि ते-कणगरहम्स देवी चंदाभा, मा मे हिययमङ्गया. 'जङ् सा नित्थ अह-मवि नित्यं ति णिच्छओ. एतीए चिंताए विवण्णया वयणस्स तुमे दिहा। तेण भणिओ-20 सामि! बलकारेण कणगरहम्स भारिया जइ हीरड तो अम्हे एकलगा बज्झा होहामो. तं विण्णवेमि-- उवाएण चंदाभा घेष्पहिति. पणंभी बह्राविज्ञ कणगरहेण समं, अंदेउरा पेसिजंतु, अकल्लगं च दरिसिज्जउ. ततो गइरार्गईए वीसंभेय संजोगो निरवाओ भविस्सइ। तहा य कयं । अकलं तं सोऊण कणगरहो सह चंदाभाए अभिक्खणं एइ । भीमो य कणगरहसम्माणं सोऊण उवइओ। नियत्तो मह गयउरं गओ। कणगरहो भणिओ-25 किंचि कालं समयं अच्छिउण सनयरं में (से) नेहिसि ति। तेण 'तह' ति पडिवनं। केस वि दिवसेसु गएसु गयपुरं गया रायाणो कयपृया सभारिया विसिज्जिया। अंते कणगरहो पूर्को, चंदाभा आभरणसञ्जाणववएसेण रुद्धा। सुयं च णाए, जहा-नित्य मे निगामो ति। ततो णाए पश्चइया दासी पेसिया कणगरहसमीवं। सो य णायपरमन्यो भीओ अवकंतो प-त्तरस रज्जं दाऊण तावसो पवइओ। चंदाभा चंदप्पभा इव चंदस्स महुम्स बहुमया जाया। 30 बहुणा य कालेण कणगरहो तावसरूवधारी गयजररायमग्गे दिह्हो चंदाभासंतिगाए चेडीए. निवेइयं च णाए-सामिणीओ! मया राया अर्ज विहो त्ति । तीए भणिया-कया १ पृष्ट्या गो ३ विना ॥ २ मधू शाव । एवमप्रेऽपि ॥ ३ °िकार्य चं° शांव विना ॥ ४ ते शांव ॥ ५ °ओ वधारिजाउ शाव विना ॥ ६ व्माईय पीइवी शाव ॥ ७ व्ही दासीए चंदामासंतिगाए, निवे शांव ॥

पुण तुमं रायं न पेच्छिसि ?। सा भणइ—सामिणि ! कणगरहो नाम तावसो । तीए भ-णिया-कहिं ?, दंसेहि मे । तीय वि तहिं ठियाए दाविओ । सा चिंतावरा अप्पाणं निंदंती अच्छइ-अहो! एस राया मम मंद्रमागाए दोसेण एरिसी अवत्थं पत्तो ति। मह य पत्तो तं पएसं. प्रच्छिया य णेण-देवि । किं आयरेण निज्ञायसि ? ति । तीए तत्थुप्पण्णं भणिओ-देव ! एते नगरस्स बहिया सुत्तविभत्ता इव के दीसंति ति चिंतेमि । राया भणइ-देवि ! 5 एयाणि जणस्स नयरवासिणो खेताणि आजीविओसहिसंपौइणनिमित्तं। सा भणति -देव ! एत्थ अम्हं कयरं खेतं ?। सो भणति—जाणि पस्सिस सुत्ताणि विभयमाणाणि ताणि अम्हं खेत्ताणि। सा भणइ-एएस एवंतणुएस किं होहिति जेण जीवीहामो ? । राया भणइ-एस मजा-या 'मेर' त्ति बुचित. जो एवं भिंदति सो अवराही, ततो से विणयत्यं दंडो दौसाणुरुवो. सो अन्हं कोस पविसइ, रायाणो मजायारकलगा। ततो तीए हिंसग-मिच्छावादि-तेण-पार- 10 दारिगाण निग्नहो पुन्छितो । कहिए य णं भणइ-देव! तुब्भेहिं जाणमाणेहिं कणगर-हरस दारहरणं करेतेहिं अजुनं कयं । तनो णाए दाइओ तावसो संचरंती-एस अन्ह कए एरिसं दुक्लमणुभवइ । महणा य पडिवन्नं-आमं देवि !, अजुत्तं मधा कयं । चंदाभा भणइ-मम दोसो, न तुज्झं, जॉ णं जीवं तथा न परिश्वयामि. ता व्वसजोह मं, करिस्सं परलोगहियं । तेण भणियं—अहं पि परिश्वयामि रजासिरिं नि । केदवी सहाविउँ निमं- 15 तिओ रज्जेण भणइ-र्तुमं अणुपवइम्सं । ततो पुत्तसंकामियरिद्धी मह सह केढवेण चंदा-भाए य विमलवाहणम्स अणगारस्त समीवे पवडओ, गहियमुत्तऽत्थो संविग्गो, दुवा-लमविहतवजुत्तो बहुं कालं संजमिऊण कालगतो महासुक्के इंदो जातो। मो पुण केंद्रवो तस्सेव सामाणो जातो । देवी सोहम्मे उववण्णा । कणगरहतावसो कालगती भूमकेउ-विमाणे देवो जाओ । वेरमणुसरंतो महं अवलोएइ, न य णं पस्मइ अप्पिट्सिगत्तणेण । 20 इंदो मह मत्तरससागरोवमक्खएण चुओं रुप्पिणीए कण्हऽग्गमहिसीए कुन्छिसि पुतत्ताए ज्ववन्रो । कणगरहदेवो विपुलससारं भिमऊण पुणरवि तस्मि काले धूमकेऊ देवो जाओ । समरियपृष्ठवेरेण अणेण मह आहोइओ जायमेत्ती । तओ णेण जाँयरोसेण अक्सितो उजिल्लतो सिलायले, विजाहरमिहुणेण णीओ सपुरं। एस पडिणीयया ॥

ततो नारतो छिण्णससओ आगतो रुप्पिणिसमीवं। तीए य णेण कहिओ—पुत्तो ते 25 देवि! जीवति, विज्ञाहरपरिगाहिओ वहुइ। समागमकालो य णेण सिट्टो भयवया जहा भणिओ। ततो नारदो उप्पइओ।

पञ्जको विज्ञाहरपुरे वहुइ, कला य णेण उद्दीरियमेत्ताओ पुवभवपरिचियाओ गहि-याओ । आपूरमाणजोवण-लायण्णं पञ्जुण्णमायवत्तसमसिरं, अवभासियपुंडरीयनयणं, जण-नयणवीसामभूयं, दिवायरिकरणालिंगियणलिणमणहरमुहं, सिरिदुमल्लावच्छयलं, आयत-30 पसत्थवाहुजुयलं, दससतणयणकरकमलसंगमसुभगवज्ञमञ्ज्ञं, मिगवइसरिसकडिदेसं, करि-

१ एए उ पुरस्त शां० विना॥ २ °पायण थी ३ शा०॥ ३ जीबिस्सामी शा०॥ ४ जा आहं जीवं-समा तंपरि थी ३ । जा इ (य) आहं जीवं समा तंपरि क १ गो ३ ॥ ५ ° बितु नि थी २ ॥ ६ तुज्झे अ° शां०॥ ७ जायारो क ३ गो ३ उ०॥

कलभससणसमऊहजुयलं. महरसिर-तणुकपहृदरीमाणुगतैवदृजंषं, सीमगलक्खणसमुचि-तसुकुमालपायपजमं, सुइसुह-गंभीरभासणं, हंससमगमणं च पस्समाणी कृणगमाला चिते-इ--पञ्चण्णसामिणो ह्वसरिसो विजाहरलोए बितिओ पुरिसो न ह होजा. जय णं कामिज ततो में सफलं जीवियं होजा. सो पुण विणीओ वियक्खणो य पावगभीरू, ण 5 इमं इच्छेजा. फहेमि से सब्भावं, तं पि पत्तिइज वा नवा। एवं मयणपरवसा संकप्पे-माणी अगहिगा जाया। पुच्छिया य पुज्जुण्णेण—अम्मो ! का भे सरीरपीडा जेण असत्याओ दीसह ? । सा भणइ—सामि ! मा मं 'अम्मो'ति भणाहि, जीय सि पत्तो सा ते अम्मा। सो भणइ-कीस विवरीयाणि जंपेसि ? कीस वा अहं न पत्तो जमेवं ववदिससि ?। सा भणइ-सुणाहि, अम्हेहिं तुमं दोहि वि जणेहिं सिलातलुज्जिओ वासदेवनामंकसुहसहिओ 10 दिहो, आणीओ य गिहं, सुणामि पुण 'काक अगमहिसीए रुप्पिणीए पुत्तो जायमेत्तो चेव केण वि हिथा। तं कालो संवयति, मुद्दा य कुण्हसंतिगा, तेण जाणामि तीसे पुत्तो ति. इमा य पुण मे अवत्था तुर्म अहिलसमाणीए । ततो पृज्जुक्कोण भणिया—अन्मो ! न मया सुयमेयं जं तुब्भे भणह, धुवं ते धातुविसंवादो जं तुज्जे अजुत्तं जंपह।ततो भणइ-हरि-दिण्णग ! मरामि जइ मं अवमण्णास । तेण भणिया—तुरुभं कि मरियबं ?. ममं मारावेउं 15 इच्छहा ? जओ एवं संख्वह । ततो भणइ—िकं रण्णो वीहेसि ? । तेण भणिया—बीहेमि । कणगमाञाए भणिओ-किह बीहेसि १, सुणाहि-अत्थि णाउँणमहं नयां, तत्थ राया कणगरहो नाम, मालवई देवी, पुत्तो कणगकंड, अहं च कणगमाला दुहिया. सो राया पुत्तस्म रज्ञं दाऊण तवोवणं गतो. मज्झं च बह्दियाण दिण्णा णेण विज्ञा मिद्धा चेव पणात्ती. तं ते कुलपरंपरागयं देमि जहा दुद्धरिमो भवसि । पञ्चणणेण भणिया-एवं, 20 कुणसु मे पमायं । मा पहडा ण्हाया कयबलिकस्मा । दिण्णा य से तीए सिद्धा पण्णात्ती । तओं सा भणइ-इच्छम् मं इदाणि ति। तेण भणिया-अम्मो ! दुव्भासियं ते, पढमं ताव त्थ तुरुभे मम मायाओं. अहवा जा जीवियं देइ सा किह ण माया <sup>१</sup> जइ वि तुन्हां उद्दे ण वुच्छो मि. बितियं विज्ञापयाणेण गुरू तथ. मुयह एयं विगारं ।

तओ सा रुट्टा 'ह्याँ। मि रारंण' ति कंचुइजं भणति—कहेहि रण्णो, एम पज्जुण्णो दुडो 20 इच्छइ ममं छंघे उं, कीर उसे णिगाहो ति । राया तं मोऊण वयणं पज्जुण्णास्म विणयप- इएण न कुविओ । तओ णाए कालसंवर्गमुयाणं किहयं—एस राया विवरीओ जो दिण्णां न निगेण्हइ, अपत्थियपत्थगं तुरुभे णं लहुं विणासेह ति । तेहिं दोहिं कवडुज्जएहिं पिडवण्णं 'तह' ति । भणिओ य णेहिं पज्जुण्णो कलंबुगाए वावीए सूळं णिहंनूण—एहि, मजामो समगं ति।तेण भणिया—तुरुभे सुहिया, वश्वह, मजह. ममं किं जणणीए दूसियस्म मजि- 30 एणं ? ति।तेहिं भणिओ—रोसेण जं देवी भणइ को तं पत्तियत्ति ?. एहि, वश्वामो (मंथा-

र <sup>°</sup>तबद्धजं शां कसं विना ॥ २ कस्स वा अहं पुत्तो शां विना ॥ २ <sup>°</sup>लिणीसहन शां ॥ ४ ली १ विनाऽन्यत्र— <sup>°</sup>ओ णं भ<sup>°</sup> शां वों २ । <sup>°</sup>ओ सं भ<sup>°</sup> ३० ॥ ५ <sup>°</sup>या निरा<sup>°</sup> गो १ ॥ ६ <sup>°</sup>सुयस्स क ° कस व गो ३ उव विना ॥ ७ दाहिकाबहुजए ली १ विना ॥

प्रम्-२५००) ति।णीओ य तेहिं।सा य वावी अंतो विसाला, सुहे संकु चिया, मज्झे य णेहिं पज्जुण्णो ठिखो, 'समगं पवायं देमो' ति दिण्णो। पज्जुण्णो [\*पण्णात्ती\*] सूल्लीणो ठिओ। चितियं च णेण—सूला मारेजकामेहिं ममं ठिवया होज्ज ति।पण्णात्तिं चितियं भंणिया य—भगवइ! होउं पिहं जाव से चेट्टियं पस्सामो ति। तहा कयं पण्णात्तीए। इयरे उतिण्णा, 'धुवं सो सूले लग्गो' ति पासाणविरसं मोत्णूण 'हओ सि वहुँम!' इति पिट्टिया। 5 पज्जुण्णोग पच्छओ द्विएण भणिया—सूरा होह, इयाणि विणद्ध त्थ. पहरह जो भे पाणो। परावत्ता, 'एम अविज्ञो' ति वीसत्था सबे जुज्झंता विह्या। कालसंबरो सुयवहपरिकुविओ पिट्टिओ, भणिओ य देवीए—कुणसु पयत्तं। सो भणइ—सो धरणिगोयरो किं करिस्सइ मे ? ति। तीए पण्णात्तिदाणं कहियं। निवारिओ य मंतीहिं—देव! सुयमारणं ण जुज्जइ राईणं कुल्ततुरक्खणिनिमनं। सो य पज्जुको चिंतावरो अच्छिति—कयावराहस्स मे 10 पिउसमीवं गंतुं जुज्जइ ? न जुज्जइ य ? ति। पज्जुण्णस्स अम्मापिऊहिं सह समागमो

इओ य बारवतीए सस्रभामा देवी दुज्जोहणरायदुहियार सह सुयस्स विवाहारमं काउमारद्धा । रुप्पिणीए नारओ भणिओ—अजा! इमो सो तुब्भेहिं मम पुत्तस्स समागमकालो निदिहो. सञ्चभामासुयस्य वीवाहो, तं जड सञ्चं तुरुभेहि भासियं तं कुणह 15 पसाय. दंसेहि में पूजाणां पुत्तगं। एवंभणिओ नारदो भणति—देवि! अज्जेव पुत्तं आणीय दच्छिहं ति । उप्पड़ड गगगपहेण विज्ञाहरगईय पत्ती य मेहकूडं । दिहो गंण पज्जण्णो एगागी, आभट्टो य-कुमार! किं विमणां दीसिस ? ति । तेण से कयप्पणामेण भाउमरणं कहियं, 'महंतो अवराहो कओ' ति वाउलचित्तया मे । नारएग भणिओ-जे तुमं मारेडं चिद्विया ते सन्, ण भायरो. किंच सुणाहि—तुमं सि कण्हस्स वास्रदेवस्स 20 पुत्तो रुप्पिणीए देवीए पुत्तगो जायमेत्तओ अबहिउ धूमकेरणा सिलाए उज्जियओ सि, एएण कालसंवरेण सभारिएण गहिओ 'पुनो' ति. तब पुण गन्भत्थस्स मायाए सह सच्चभामाए सवतीए पणीयं आसि-- 'जा पढमं पुत्तं पयाइ सा इयरीए तस्म कहाणदि-वसे केसमुंडणं कारइ ति. तुमं च जायमेत्तो हिओ. सच्चभामा न महहइ. तीसे पुत्तो जाओ. तं अज्ञ दिवसो जणणीय ते जसो वहुयबो. वचास सिग्घं कणगमालापुबकहि-25 यकारणो । सो भणइ-नारदसामि! एवं एयं जहां भणह तुन्भे. किह पुण अम्मा-पियरो ममं जाणिहिंति ? । नारएण भणिओ-मया तीसे पुंचं कुमार! कहियं जिणीवहेसेण. अविलंबियं गम्मउ ति । नारएणं विमाणं विउवियं, पत्थिया ओलोयंता भरहं, दंसेइ य से नारओ नगरा-ऽऽगरा-ऽऽसम-जणवए । परसंति च खहराडवीए खंधावारं । पुच्छियं च पञ्ज्वणोण-कहिं मण्णे एस खंधावारो वचइ १ ति । तेण भणिओ-दुज्जोहणोण रण्णा ३०

१ दिण्णाय पण्णतीष् प्रजुष्णो. सूल् कम० उ०॥ २ °उ ति आहं ली ३॥ ३ °छभो ति क ३ उर॥४ °मो मासो तु क ३॥५ पुरुषं कहि शां०॥६ °ति धवस्रह् ° उर विना॥

पुत्तनिमित्तं विवायं बासुदेवकहियं सोऊण तव एसा दत्ता गन्भत्थस्स य. एसा पुण संपयं सञ्चभामाप्रयस्स भाण्यस णिजए तव माउकेसहारिणी। ततो कुद्धो भणइ-पस्सह करेमि से पूर्व ति । विजवियं णेण णिवहणं पिंडलोमं । तत्य माहणो सुकरजाणविलगो विगय-रूवो खरकुकुढजाणसहिओ । कुमारीसंतगेहिं भणिओ-वेयालरूव! मा अभिमहं एहि. 5 अवसर अप्पसत्थ ति । सो भगइ-जइ अहं अमंगली को ह कल्लाणो ? ति. जरसेसा समीवं निजाइ भाणुस्स सो किं ममाओ पइविसिट्टो ?। ततो ते पुरिसा निब्भच्छंति णं--बहुक! अवसर, मा पलवस बहुयं ति । ततो णेण पुलिदा विडिवया । तेसि भएण दिसो-दिसिं नीओ संधावारो । जारओ अणेण भणिओ-तब्भे ममं माउसमीवमुवगंतण मे-लाहिह. अहं ता पस्सामि परिजणं, कुमारे य भाणुसहाए। 'एवं होउ' ति सो अइकतो। पज्जुण्णेण य वारवतिबाहिं एगत्थ वणसंडे वाणरओ दंसिओ रक्खापुरिसाणं। भणिया अणेण-एस वानरो च्छाओ अहिलसड एत्य फलं पुष्कं वा।ते ण सम्मण्णंति-निष्वहणगं इह, ण नीसमियबं ति।तेण से सुवण्णखंडं दिण्णं। कयविसग्गेण वाणरेण खणेण णिपुण्फ-फलो कओ।तओ रक्सपुरिसा चिंतेति-अइरा अम्हे विणासिय ति। प्रज्ञाण्येण भणिया-ण जायइ तित्ती कविस्स, किं भणह ? त्ति । ते वि विण्णविंति विमणा—देव ! जारिसी 15 एयस्स सत्ती दीसति एम बारवतीए वि ण तित्तो होज्जा. अम्हं पूण रायक्रलाओ विणासी मकडरूदी उबट्टितो. अलं णे सुवण्णेण, पलामो ति । भीए जाणिकण ते भणिया-अन्छह वीसत्था, जहापुराणो वणसंडो भविस्सइ नि । तदवत्थो य जाओ । थोवंतरेण घोडगो बीयबालाण दंसिओ-चरउ तथीवं छाओ आसी । णिबहणववएसेण ण दंति, ते वि तहेव होभिया, मुहुत्तेण णित्तणं कयं करणं, प्रश्नातिमायाए पणयाण कयं साभावियं । वाविमु-20 बगतो-पिबड पाणीयं आसो ति । न देंति, मुक्णालोहीए पडिवन्ना, मुहूत्तेण कया णिरो-वया, भीया उ, जाया साभाविया । थोवंतरे भाणुकुमारो बहुजणपरिवारिओ बारवति-बाहिं की छति । पण्णात्तीए कहिओ य दिहो पज्जुण्णोर्ण । भाणुणा य सपरियणेण पज्जooi) दिही उत्तमतुरयारूढो मंदरूवो परिणयवओ । पुच्छिओ कुमारेहिं-अज ! विका-यइ आसो ?, घडासु मोहं । पञ्जाणोण भणिया—वोज्यं आसस्म मोहं करेइ, परिच्छह 25 ताव । ते आरूढा कमेण, इच्छियं वहद आसो । भागू विलग्गो, भणिया य पन्नत्ती पज्ज-ण्णेण-जह न विणस्सइ तहा हो उँ भयवति !। समकडकीमाणं कडिहं (?) तहा अक्खित्तो जहा जातो सोइयद्वो परियणस्स । पच्छागए य मुका तुरगतत्ती । पज्जुण्णो बारवतिमुव-गतो, पविद्वी य वसुदेवघरं मेंदुहमं महेऊण । कयपणिवाओ य पुच्छिओ वसदेवेणं— दारग ! किमागमणं ?। मणति-देव ! तुम्हे मिंढगळक्खणं जाणह. जइ पसत्थो एस चरब्भो 30 तो णं गेण्डिस्सं । तेण णिज्याइओ, मणइ-दारग ! वनसणजुत्तो । 'सत्तं से परिच्छामि' त्ति अंगुलीए आगारिको णेण । पज्जण्णमएण व आसणाओ पाहिउ, दुमाविको जाणु-१ °रूको सा शां० कस० विना॥ २ °ण सामुकुसरो । सागुणा क २ ॥ १ ता णं । ते शां० ॥

४ °उ विसमकंद° शां । १ व भववति ! समकंद कसं ।।।

देसे । भणिओ तेण-देव ! पुणो विण्णाणं अक्सह ति । इसिडण अइगतो गिहं । पुडाणी माहणदारगरूवं काऊण सम्बभामागिहमुहे मालागारेण दिण्णपुष्कापीलो खुजाए विखुजी-क्याए विल्तो, भत्तं मग्गमाणो णिवेदितो चेडीहिं सम्बामाए-को वि माहणदारगो इत्तरसी तेयरासी भीयणं मग्गड ति । तीए भणियं-भूज अइनेहेणं । बद्धावेऊण य भणति देवि-जइ मे तित्तीए भोर्यणं अइमुक्खियस्स दिज्जइ तो भुंजिस्सं । तीए भणियं-5 कामओ जिमेहिं। निविद्वी आमणे, उवणीया कंचणपत्ती, भिक्खा दिण्णा दिण्णा पैखइतो भणइ य-देवि! एयौंओ चेडीओ नयं खायंति. मञ्झं ण देंति । तीए संदिहाओ-देह से जाव इच्छइ । ताओ भणंति-सामिणि! वलवामुहं माहणरूवं एयं भवणं पि ते गसेज ति तकेंमी । एयम्मि अंतरे सुयं देवीए सञ्चभामाए-निवहणं पुर्लिदेहिं विद्धंसियं ति । भणिया य पजाणोण-देवि ! जइ में न दिजाइ तित्तीय भोयणं तो वशामि रुप्पिणीए भवणं 110 तीए भणिओ-अण्णेण कज्जेण अहं आदण्णा. 'तुमं रु ट्यिणियाए वा सुविणयाए वा गिहं वशाहिं ति दर्तांयमणो णिगातो. खुडुगरूवी अइगतो रुप्पिणीए समीवं । तीए बंदिओ॰ आमंतिओ य- किं दिजाइ सुङ्गा ति। सो भणइ-माबिए ! मया महंतो उववासो कय-इओ. चिंतेमि, माउए वि मे थणो न पीयपुत्तो ति. पारणगनिमित्तं देहि मे पायसं दुयं ति। तीए भणियं-एवं होउ, वीसमसु मुहुर्त्तगं जाव, नित्थ, सह ति । सा वासुदेवसीहासणे 15 उवविद्री । भणिओ य रुष्पिणीए-स्वड्ग! एयमासणं देवयापरिगाहियं, मा ते को वि उवधातो भविस्तित. अण्णिम्म आमणे णिसीयं ति । सो भणः--अम्हं तवस्तीणं ण पमवति देवता। आणत्ता य चेडीओ देवीए-सिग्धं पायम साहेह, मा किलम्मड तबस्सी। पुजाण्णेण य अग्गी थंभिओ. न तप्तती खीरं। कासवगी य सञ्चभामाए पेसिओ विण्ण-वेइ-देवि ! देह किरि केसे ति । पजाण्णोण भणिओ-कासव ! जाणिम मुंडं काउं ? । सी 20 भणइ-आमं। तेण भणिओ-बद्रमुंडं जाणासि ?। सो भणइ-न याणामि। कुमारेण भणिको-एहि. जा ते दाइजाउ। ततो से अणेण सचन्मगा बाला अवणेऊण सिराओं हत्थे दिण्णा, 'एरिसं बद्रमुंडं वश्वति'। सो रुहिरैंकिण्णमरीरो गतो। देवी य खुड्रेण सह आलावं करेती तुरावेती य चेडीओ आगयपण्हया पफ़्झलोयणा संवृत्ता, खुडुगो य मायं पस्समाणो प्रक्रमुहो। जायववुष्ट्वा य कासवगसहिया उवागया, दत्तासणा प्रभणंति-देवेण पट्टविया मो, 25 देह किर देवि ! केसि ति । रुष्पिणीए भणियं—जाव खणिगा होमि ताव दिजांति केसा. अतीह तुब्भे ति । पजाण्णेण भणिया-भो ! पुच्छामि ताव, जायवाणं एस किं कुलायारी केसेहिं विवाहे को उगाणि कीरंति ? । ते भणंति-मृद्ध्य ! ण एस आयारी, पणियं किर देवीणं आसी । ततो लग्गाणि से आसणाणि किर वत्थेस । खुड्रेण भणिया—किं लेसियाणि

१ °णं दुक्सियस्स क इ गो ३ उ०। °णं अइदुक्सियस्स ली ३॥२ परिक्सिता म° शा०॥ १ °या चे° क इ दिना ॥ ४ °के मु शां०॥ ५ °वासुदेवपसियाप् निहं शा०॥ ६ °तावमाणो ली ३॥ ७ °ओ य अइगतो य—किं उ २ दिना॥ ८ °तं निविस ति । सो शा०॥ ९ °यह । सो शा० दिना॥ १० देविं ली ३ दिना॥ ११ °दखीणस° कसं० दिना॥

भे बत्थाणि आसणहरणनिभित्तं ?। ततो ते विल्बन्सा विणिग्गया। ण्हाविया णेण वृत्ता— अरे! जं त्थ देवीए आणत्ता मुंडणं तं करेह सिग्घं। ततो ते मोहिया अण्णोण्णं मुंडेउमारद्वा, चीरिकामुंडा अद्भमुंडिया खंडदाढिगा केसहत्थगया निग्गया ओहसिजंता चेडीहिं।

तयणंतरं जारओ उवहिओ । भणिओ य रुप्पिणीए-अज ! अलिगभाणग तथ संवुत्ता । 5 नारएण भणिया—देवि किं कीरउ ? जइ पासगयं पुत्तं न याणिस । ततो पुजारणोण सकं हवं दंसियं, पणओ य अंसुपुण्णणयणो । माऊए चिरकाउरुद्धं च बाहं मुयंतीए अवतासिउ, 'सागयं पुत्त, जीवसु बहुणि वाससहस्साणि' ति अभिणंदिन, उच्छंगे निवेसाविक्रण दिण्णो महे थणो । देविपरियणो य पायपिंडओ परुण्णो । णारुएण य भणिओ-मा कुणह कोळा-हुलं. सुण कुमार !-- न जुज्जइ तुब्मं पागइयपुरिसस्सेव पिउसमीवं गंतुं। पुज्जुण्णेण भणियं--10 किह उण गंतवं ? । भणइ-देविं हरामु, ततो जायवचंदं पराजेऊण (प्रन्थाप्रम्-२६००) पगासो कुलगरवंदणं करिस्सिस । रुप्पिणीए भिषयं—अजा ! बलवंतो जायवा. मा कुमारस्स सरीरपीला भविस्सइ, अलमेएण मम पवाएणं ति । नारएणं भणिया-देवि! न याणसि क्रमा-रस्स प्रभावं. एस प्रणात्तिपरिगाहिओ सएण वीरिएण मया य सहाएण समत्थी सबे पत्थिवे जोहेजं, किमंग पुण जायवे ?. मा भाहि, एवंकए उज्जलओ मेलओ होहिति पिया-पु-15 त्राणं । **जारय**मयाणुवत्तीए य पडिवन्नं देवीए । विउरूविओ रहो नारदेण, विलग्गा रुप्पिजी सह परिचारिगाहिं। आघोसियं नारएणं महया सदेण-रुष्पणी हीरइ, दंसेईउ वळं रुहि-ति । गय-तरय-रहेहि य निजाया जायवजीहा । पण्णात्तीपभावेण य से पञ्जुण्णो कुणइ हयहिए कुंजर-तुरंगमे, आउहाणि अमोहाणि। ततो ते अभिभावतं अवएंता विरहा पेच्छगा विव हिया। वासुदेवो य पत्तो, गहिओ णेण सखो। पण्णत्ती सदिहा पञ्जाणोणं-वाल-20 काएँ भरेहिं संख ति। असहो य पविट्टो [\*णण\*,]। ततो सो सरेहिं छाएउं पवत्तो। कुमारो य से खुरप्प-ऽद्धचंदेहिं खंडाखंडिं करेइ। रुसिएण य काव्हेण चक्कं मुक्कं। भीया देवी नारएण भणिया-मुय विसादं, चकं कुमारसरीरे णावरजाइ ति । सुद्रिसणं पञ्जुण्णरहं पयिक्ख-णीकाऊण नियत्तं । वास्तदेवेण भणियं--अकयकज्ञं कीम मम समीवे एसि ? ति । चक्का-हिहिणा जक्खेण भणिओ—देव ! मा कुप्प, आउहरयणाणं एस धम्मो—'सत् विवाडेयबो, 25 वंधू रिक्सियहो सामिणो'ति. एस य तुब्भं पुत्तो रुष्पिणीए देवीए अत्तओ नारयरिसिणा अज्ञ आणीओ. तस्स य मएण देवी अवहिआ। उवसतो कण्हो 'करिस्सं ते पूर्व पियनि-वेदगस्स' ति वोत्तृण संठिओ पीईय पिबंतो विव पज्जुण्णं । नारएण भणिओ-पज्जुण्णं ! भिण्णं रहस्सं चक्करयणेण, उवसप्पसु पियरं ति । ततो नारयसहिओ उवगतो ति । पणमंतो य आणंदंसपुण्णणयणेण पिउणा अंकमारोविउ अग्याओ य सिरे, अभिनंदिओ य महाफ-30 छाहि आसीसाहि, महया इङ्गीए पवेसिओ नयरं। कुछगर-जायवपत्थिव-जणनयणमालावि-लुप्पमाणह्वो रुप्पिणिभवणं च आइश्वजसो विव भरहगिहमणुपविद्वो । ठविओ जुब-राया । दुज्जोहणदुहिया अणेण भाणुस्स विसज्जिया । सञ्चभामाए विख्याए पृह्यो ।

१ °सेड बर्छ भणति गय° शा० विना ॥ २ °ए पूर संखं शा० विना ॥

ततो 'रूबस्सी विडसो विणीओ पियाभामी सत्त जुत्तो सरण्णो दाया पज्जुण्णो' ति बारवतीजणेण पसंसिज्जमाणो जहासुहमभिरमति । कण्हेण वि अणिच्छंतो वि परं पीइ-सुबहंतेण विज्ञाहर-धरणिगोयरपत्थिवकण्णाणं सरिसजीवणगुणाणं पाणि गाहिओ पासाय-गतो दोगुंदुगदेवो इव भोण सुंजमाणो निरुविग्गो विहरह ।

कयाई च सम्बभामा कण्हं मगिहगयं वित्रवेइ—देव! जा किर इत्थिया भनुणो ण 5 बहुमया तीसे अवसाणि मंदरूवाणि णिनेयाणि भवंति. जा पुण वहामा तीसे भनारसरि-सरूव-गुणाणि. तं अहं तुद्धमं वेमा, रुष्पिणी भे गोरविया, तेण से तिसमुद्दपरिगयाण मे-इणीए तिलयमूओ पुन्तो दन्तो । वासुदेवेण भणिया—देवि! मा एवं जंपमु. तुमं सि संव-तेउरजेट्टा, कीम एवं संख्वसि । तो भणइ—जइ एवं तो पज्जुण्णमिसं पुन्तं देह । कण्हेण भणियं—देवि! जइ तुद्धमं एरिसो अभिग्पाओं तो आराहेमि देवं हरिणेगमिसिं, 10 जहा तुमं सफलमणोरहा हाहिसि नि । कुलगरविदित काऊण दितो पोसहसालाए अद्वमेण भनेण । आकंपिओ देवो भणइ—वरेह वरं. जन्मि ते सुमरिओ । मो भणड—देवी पज्जु-ण्णसिरस पुन्तं इन्छेइ, कुणसु पमार्थ । जोगमेसी भणड—जीए देनीण सह एअससागमो ते तीए पज्जुण्णमिस्मो पुन्तो होहिति. इसो य हारो से दायशे नि । गता देवो ।

विदितं च एयं कारणं कथं पण्णत्तीए पञ्जुण्णासा । पारियतवी य कण्हो वासघर-1 मुक्ततो । पञ्जुण्णास्य चिता जाया—सञ्चभामा अस्मयाए सह समन्द्रगा. जइ तीसे सम सिरसो पुत्तो होइ ततो तेण सह सम पीई न होञ्ज. किह कायवं । चितिय चाणेण—जंब-वती देवी अस्माय माउसंबंधेण भगिणी, त बचामि तीसे समीवे । गंतुं जंबवइभवणं पण्णां, दत्तासणो भणति—अस्मो । तुद्भं सम सिरसो पुत्तो रोयइ । तिए भणियं—किं तुमं सम पुत्तो न होसि । सच्चभामानिमित्ते देवो नियमेण द्वितो, किह सम तब सिरसो 20 पुत्तो होइहि । ति । मो णं विण्यवेइ—तुज्झं अहं ताब पुत्तो, बितिओ जइ होई णणु मो-हण्यंस्य भणाइ—केण उवाएण । पञ्जुण्णेण भणिया—'तुद्भं सच्चभामासिरसं कृवं हो-हित्ति संज्ञाविरामसमए. जाव पसाहण-देवयचणविक्यत्ता ताव अविलंबियं देवसमीवं वचे-जाहि'-ति वोत्तृण गतो नियगभवणं पञ्जुण्णो । पण्णात्तीए य जंबवती सच्चभामासैरसी क्या। चेडीए भणिया—देवि! तुद्भे सच्चभामासिरसी संवुत्ता। ततो तुद्ध। इत्त-चामर-भिगा-25 रधरीहिं चेडीहिं सह गया पतिसमीवं, पवियारमुहमणुभविकण य हारसोहिया दुतमवक्षता।

सन्नभामा य अलंकिय-विभूसिया कयको उय-मंगला उवगया कण्हसमीवं । भणिया य णेणं—देवि! किं इमं परियद्वियनेवत्था सि पुणो आगया?। मा कुविया—नूणं का वि ते कय-सकेया हिययसाहीणा आगया, जओ मं उवालभत्ति। तेण भणिया—देवि! परिहासो कओ, मा कुष्प, का सत्ती अण्णाए अज इहागंतुं?। ततो पसण्णमुही संवृत्ता, वसिऊण य गया भवणं। 30

वासुदेवेण विचितियं—वंचिया कीय वि तवस्सिणी, उवलभामि ताव ति। अंतेउरमवलो-इउमारद्धो । पत्तो य कमेण जंबवतिसमीवं, पस्सिन सरयकालतिपहगं विव हंसावलिसो-

१ °इ दाइं ण° ली ह ॥ २ °ण यं झा० विना ॥ ३ °सारि° क ३ ॥ व • द्विं• १३

हियं हारेण विरायसाणि । पणया य णं विण्णवेइ—देव ! सुणह, में खज जारिसो सुमिणो विहो । तेण मणिया—कहेहि । सा मणइ—अहं किर तुक्त समीवस्वगया, तुब्भेहि य में हारो दिण्णो, पिंडबुद्धा य जाव हीरं उरम्मि पस्सामि. साहह सुमिणफलं । तेण चिंतियं— पज्जुण्णचिंद्वियमिणं। ततो तेण भणिया जंबबई—देव ! जायवकुलस्स अलंकारमृतो ते भवि- इस्सइ पुत्तो। सा कयंजली भणइ—देव ! अवितहमेयं जं जंपह ति । केळवदेवो य तीसे गब्भे उववण्णो। पुण्णेसु य मासेसु पयाया पुत्तं पसत्यलक्षणंकियपाणि-पायं, विबुद्धगेंडरीयलोयणं, णवचंदमणोहरवयणचंदं। तं समयमेव मइसायर-अजियसेण-दारुगाणं पुत्तजम्मं निवेदितं च कण्डहस्स। जंबवइसुयाणंतरं भणिया य ते—एते वयंसमणुस्सा जंबवइदेविनंदणस्स ति । कयजायकम्माणं कथाणि नामाणि संबो बुद्धिसेणो जयसेणो सुद्दारगो ति । ततो 10 संबो देविक-रुप्पिण-जंबवतीहिं पज्जनसिरिणा य लालिजमाणो सुहेण परिवृद्ध ।

क्याइ वासुदेवपायवंदओ णीओ, खेहावेइ णं कण्हो । काल्ठिंदसेणा सुहिरणं दारियं पाएसु पाडेइ । पुन्छिया य वासुदेवेणं—काल्ठिंदसेणं ! इमा तव दारिया ! । तीए 'जहा-ऽऽणवेह' ति पडिवमं । भिणया य—िनिन्यव ता णं कुमारसमीवे । तीए पायपीढसमीवे ठिवया । कील्ठेतेहि य एकमेको अवनासिओ । कण्हेण मंती पलोइओ । तेण भिणओ—15 जुत्तं ति । काल्ठिंदसेणाण् य लद्धपसराण् विण्णवियं—देव । एसा दारिया हेमंगयम्स कंच-णपुराहिवस्स दुहिया. जइ मम पसाओ अत्थि नो कुमारम्स सुस्मूमिगा होउ । कण्हेण 'एवं' ति पडिस्सुयं, कोडुंविया य संदिहा—सुहिरण्णा दारिया मम सुण्हा, कुमारसरि-सीए पडिवत्तीए णं जवक्षेयद्या । विसक्षिया बहुइ । संबो तेहिं वयंसएहिं समेओ सुमुहस्स कलायरियस्स उवणीओ सिक्खइ कलाओ ।

20 पज्जुण्णो य माउपायवंदओ गतो पम्सइ अंसूहिं रोवंती रुप्पिणी । पुच्छिया अणेण-अस्मो! साइह देवं मोत्तृण जेण में मंतुं कयं, जेण तं मासेमि । तीए भणिओ—
पुत्त! मया ते रुप्पिस्म माउल्स्में पंसियं. तस्स दुिह्या वेय्न्या नाम सुया मया रूववती. सो भणइ—'अवि य णं अहं पाणाणं देमि, न य रुप्पिणीसुयस्स' ति. तो में मण्णुं
जायं । पञ्जुण्णेण भणिया—अस्मो । मा अधिहं करेह. दाहिति णं पाणाणं । गतो य संबं

25 गहाय भोजकढं नगरं, पाणणेवित्यया द्विया वैद्दाणव्यासे, गायंतेहिं णं विम्हयं नीओ
लोओ । हत्थी य मत्तो तेणेव मम्मेण पाणियं पाउनामो आगतो, आरोहेण य भणिया—
हरे पाणा! अवसरह सिग्धं, मा हित्थणाँ चमढिजिहि-ति । तेहिं भणिओ—मा छुव्भें हथो
एतं भेडहस्थि, मा कुबुरेहिं खजिहिति । ततो रुद्दो, छूढो णेण ईत्थी । पण्णसीवसेण य
कुकुरा से समंवओ विक्रणा, तेहिं कवोल्-मुह-नासापएसेसु खज्जमाणो सहारोहेण पराउग्नमगो । तेण य अण्णे हत्थी भीया, तेण परोण्यरं भमंता, सुरुष्मणवेद्याप् य घर-कडग-

१ हारं हियपु प<sup>9</sup> शा०॥ २ <sup>9</sup>णावि अ<sup>9</sup> क ३॥ ३ <sup>9</sup>स्संते पे<sup>9</sup> शा० ॥४ इंत्<sup>9</sup> शास० विना ॥ ५ असे शां० विना ॥ ६ <sup>9</sup>णा**ऽवसदिजिहिह—सि** उ २ विना ॥ ७ <sup>9</sup>ब्सउ पूर्त शिंडह<sup>9</sup> शा० विना ॥ ८ इस्सी । संबेण य कुकरा समंत्रको विकट्टया, तेहिं ही ३॥

पहलाणि भंजमाणा, पाउसकालबळाहगा इव गुलगुलेमाणा, नयरजणं खलिय-पडिय-विसं-दुछं इय-विहलवयणं वीसरसरोरसियं 'सामि!, भाय!, मातुल! परितायस्रं ति पलायण-परं कुणमाणा समंतवो परिमिमया । रुप्तिणा ससंभमं पुच्छियं-को इमो नगरस्य खोभो ?। ततो से कहियं उवलद्धकारणेहिं पुरिसेहिं -- देव! चंडालकुक्दरेहिं हत्यी खड्ओ, तेण भीएण पलायमाणेण हैल्थिणो भीया. तेहिं भीएहिं परिभमंतेहिं परियत्तियमिन नयरं । तओ 5 बिरेण पसंतं । मूसएहिं खइयाओ वरताओ हत्थीणं, तओ ते उदामा भमिउमौदता । कुमा-रपाणिहि च बरत्ताओ दंसियाओ, ताओ महन्याओ पँणेता पकासा जाया। संबन्स य बुड्डिगा-रूवं कयं, पविद्वा य रुप्पिसमीवं । पण्णात्ती य संबन्स निस्तिया भणइ-देव ! सुणह, स्रयमम्हेहिं-तुन्भे किर बेटान्भे कुमारिं पाणाण देह ति. ण य खतिया मिन्छाबाई. जड य अवस्तै पाणाणं दायवा कण्णा, मज्य दारयसरिस वरं न लब्बिहिह अण्णं, जंबह बं पत्तं ।10 ततो रोसरत्तनयणो भणइ-वश्वह, अतीव, चिंतेमि ताव ति। अवगएस च पडिहारो सहा-बिओ, भणिओ य-कीस ते पाणा पवेसिवा?। सो भणह-देव! न पासासि णं पबिसंते. केवलं अइगया( मन्थामम्-२७०० )दिहा । सभागया मणुस्सा भणिया-पाणा इह कण्णा-निमित्तं पलवंति, ण कोइ णे ते निव्भच्छेइ ?। ते भणंति—सामि ' तीसे पाण्येरीए अच्छी-हिंतो मसगवहीओ निग्गच्छंति, तेहिं मसगेहिं णे नयणांण छाइयाणि, तेहिं खज्जमाणा 15 मृगा इव संवृत्ता भी. मार्यगवृद्धीए सह गया मसगा। ततो तस्म रण्णा मंतीहिं सह सम-बाओ जातो-पाणहर्वा को होज सी तरुणी ओयंसी?. हर्त्था कुक्रदेहिं वस्स संतिएहिं भमा। । तत्थ केइ भणंति-देव! कोइ देवी विज्ञाहरी वा एएण वेसेण कुमारि वरेइ. बहंती निमाच्छंतो वा न दीसति, नित्थ एत्थ ससओ, न फरुसेयदो सो पाणो, किंचि उवधायं करेड़ा ति । 'को पुण ख्वाओ तेसि निवारणे ?' ति राया पुच्छ । मंतीहिं भणियं-20 'कुमारी दिण्णसयंवरा अम्ह' ति वत्तवं । वितियदिवसे रयणहत्था बुद्धा पुरतो हिया राइणी, गिहीयाणि रयणाणि अहिगतेहिं। मायंगवृहा भणति—देव! कि चितियं ते ?, भणह, तो सकाले अण्णत्ये चितियं काहासो । रण्णा णिज्ञाइया सभा, मुणवयधरी दिहा । ततो पेर्ण भणिया मातंगी-विदिण्णसयंवरा कण्णा वेदच्भी. तीए ण पभवामि अहं । मायंगवद्भाए भणियं-जइ एवं पस्सउ मे दारगं, सा णाम पन्नाणं। रण्णा भणियं-एव होउँ ति. अतीह 25 सि । अदिहाणि मियायाणि पाणाणि । पुच्छिया सभागया रण्णा-कीस भे किंचि न भणह ? । ते अणंति—देव! किं भणामी ?. इर्दाणि अन्हे सचेयणा सवता. देव! एएण रूबेण छिठिउकामी न फरसेयबो । पुजारणेण च वेयहभीए दंसिओं अन्या । तीए दिहा दो वि जणा । पुच्छिया अणाए-के तुच्मे देवरूविणो इहमइगया? किमह वा? । ते भणंति-अन्हे प्रजाण्ण-संबा जइ ते स्या. मातुलेण भणिया- 'पाणाणं देमि वेयाहेंभ, न य प्रजा-80

१ °यमाणं नवरं कु° शा० विना ॥ २ शा० विनाऽन्यत्र—हस्थी स्त्रोभिया, तेहि पुरं परिययंतेहिं परि-पत्तियमेचं । त्रक्षे क १ उ० ॥ ३ °मारहा शा० विना ॥ ४ पत्तंता प° शा० विना ॥ ५ °स्थ चित्तं का° शां० ॥ ६ तेण सां० ॥ ७ होहि ति शा० ॥ ८ °दाणी म्ह स° शा० ॥

ण्णारस' त्ति. ततो अम्हेहिं पाणवेसेहिं जाइओ भणति—दिण्णसयंवरा कण्णा. तं जइ ते रुइयं अन्हेर्दि सह गंतं, भण णं, हरामु अन्हे । ततो पुज्जुक्लमोहिया भणति-पिउणा विसिज्जियाए तुँबभे मे प्रभवह ति। ते निग्गया. पुणो रीय चोएंति-पुच्छिजाउ कुमारी, किं चिरेणं ति ?। सहाविया वेयब्भी, पाणे परसइ सामाविए, एव पुच्छिया—पुत्त ! एतं पाणं 5 बरेहि जय ते रोयइ। सा भणइ — तुब्भेहिं अहं पुत्रमेव दत्ता पाणाणं, इयाणि किं पुच्छिजामि ?. धुवं मण्णे -पाणीए होयबं, जओ तुन्मं एरिसी वाया निगाया । ततो रुसिएण रुप्पिणा भणिया—जइ ते एरिस चित्तं, वब. मा मे पुरओ चिट्टस ति। ततो सा एवंभणिया रुप्पिणो भवणाओं निग्गया पडमसंडाओं विव सिरी पणमिय पिडणों, पज्जण्ण-संबसहिया गया पाणकुंडं। दीसताणि य जणेग रूव-गुणहयहियएण तिन्नि वि जणाणि भोयकडाओ निग्गंतूण 10 विंज्झिगिरिसमीवे पण्णात्तीए उवणीयभोयणाच्छायणीण वुन्थाणि । पञ्जूणोण य पाणिग्ग-हणत्यं विउवियं दिवभूतिजुयं रयणॅमंडियं पासायं। पट्टविया य आभरण-यमणपहाणभूसिया पुरिसा। ते रायाणं सपरिवारं माहण-णागरे य निमतिति-कहं तुव्भेहिं आगंतवं वहूए अक्त्यए छोदं, जइ अम्हेहिं सह संबंधो इच्छिजड पीई वा। ते गया। छढा य चारपुरिसा। तेहिं दिहो पण्णत्तीपरिवारो, विन्हिएहि य कहियं रण्णो जहादिहं। माहणाणं णागराण य सम-15 वाओ-रण्णो जामाया अवजाणिओ सा रुमिहिति अम्हे, ऋद्वी विणासेज, वश्वामी ति । रण्णो विदितं माहणा णागरा ईसरा य गया, संपृड्या वत्था-ऽऽभरणेहिं. भूनभोयणा नियत्ता पाणगुणगणविन्हिया । इयराणि गयाणि वारवतिं खणण । संबेण य भणिओ पज्जण्णो-देव ! पाणीवेसेण वेदटभी अङ्गणिज वारवितं नता मे पाई भविस्सइ, जहा वयं भोयकडे चंडाला आसी । वेटवभी भणइ-संबनामि । किं मया चंडालो कओ जओ 20 एवं जंपिस ?. पीसय, मा मं विडंवेहि इहमाणेऊण । ततो भणति—अम्मासमीवे सहत्त-मेत्तं कीरउ से चडाळवेमो. विकिणउ तंतीओ। पज्जण्णेण भणियं—एव होउ ति । दंसिया वेदङभी रुप्पिणिभवणदुवारे । संबो अइगतो कयप्पणामो भणइ-अम्मो एम चंडाली दुवारे द्विया तंतील विकिणड । तीए भणिओ-पृत्त किण एसा एत्य अङ्गीया ?। वेडीहिं दिहा, निवेह्या य देवीए-सामिणिओ । जह एरिसी मिरीभयवर्ताओ तो अच्छेर, पेच्छह 25 ताव मार्याग ति । तीए अवलोइया, पुजावणी य पडिओ माउपाएस भणइ-अम्मो ! दि-ण्णा सामेण वेयवभी पाणाणं ति । पुच्छिओ 'किहं ?' ति जहावत्तं कहेति । विदितं कयं केसवस्म, तुहा य रुप्पिणी, तेण वि 'पियपुत्तओ' ति बहुमें आं, कओ सकारी वहुए। संबो कलाओ आगमेइ सवयंसो । कमेण य पत्तो जोवणं बितियवासुद्वोयमो । बुद्धि-

१ कमे जेह ति दा०॥ २ प्राय जपति ली ३। सह चोणंति दा०॥ ३ कुडी दा० बिना॥ ४ प्राणि प्रजुण्येण य पाणिसाह॰ क ३ मो ३। प्राईसाह॰ ली ३॥ ५ भंडवं पह॰ दा०॥ ६ किना॥ ७ पाणवे॰ दा० बिना॥ ८ क्ती भयवती सिरीओ तो दाा०॥ ९ कित क ३ मो ३॥ १० भयं दा०॥

सेणो य परिवासियं पुष्फसेहरगं कुमारसंतियं मग्गिऊण णेइ क**हिं** पि, तहा वत्थपरियटं, मोदके य भुत्तसेसे एगते<sup>3</sup> खाइम्सं ति । एवं वश्वद काळो ।

कंजुकीओ य आगतो रहं गहाय विण्णवेद्द-कुमार! संदिहं देवेण-रयणकरंडए उजाणे गणियादारिगाओ सुहिरणण-हिरणणाओ नहं उवदंसेहिन्त, तत्थ भे पासणिएहिं गंतवं। तृहो संबो सवयंसो आरूढो रहं, सुदारओ सारही, मग्गे जाणस्म अक्खो सिज्जिइ। कित्थेगा पिट्टू के कण्णा, तीए संबकुमारस्स कओ पणामो। बुद्धिसंणेण य कुमारो सिणवेगं भणिओ-अज्जउत्त! मउडस्स पयरगाणि छलंति, दोहि वि हत्थेहिं णं उण्णामेहि ति।
तेण तहा कयं। जाणे हयसहो जातो, पिड्टू को संबेण, पुट्छिओ य बुद्धिसंणो-का
मण्णे एसा जाणे पगासा चिद्वति?। तेण भणिया-कुलकण्णा होहिति ति। गया उज्जाणं,
सभाए उवविद्वा पासणिया। निहं नालियागछएहिं सबा नृहविही उवदंसियद्वा। हिरण्णाए 10
दंसिया। उद्यपरिक्षण सम्मने सुहिरण्णा दंनेष्ठं पयत्ता। बुद्धिसंणो दितो संबस्स
पुरओ, जयसंणेण भणिओ-अवमर एक्क्षासं। सो भणइ-एए मन पेच्छगा पेहिति।
विहाण दंसिया सुहिरण्णाए बत्तीमितनहभेया। नालिगासेमे उद्युण उवज्जाएण
ण्डिया। अवसरिओ बुद्धिसंणो। दिहा य कुमारेण सिरी विव कयाभिसेगा, तीय वि
सायरं दिहो रईण विव कामो। पित्थओ य पुरि रहारूढो सवयसो संबो।

पुरिमभेया

जयसेणो भणइ—अज्ञउत । बुद्धिसेणो तवम्सी अप्पराणो वयणसारो, जो पेहण न महर कुपुरिमो ति । तेण भणिओ—नुमं पुरिमांवसेस न याणसि अंधो इव ह्वव-विसेस । जयमेणेण भणिओ—नुम जाणिम. निउणो सि, कई पुरिसा । भणसु, नतो विण्णाणं पर्गासं होहिति । सो भणड—अत्य-धम्म-कामे पुरिमांवभनी चितिज्ञह उत्तम-20 मिंडमा-ऽधमा. तत्थ अत्थे उत्तमो जो पिउ-पियामहऽज्ञियं अत्थं पिरमुंजंतो बहुावेइ, जो ण परिहावेइ सो मिंड्समो, जो खवेइ सो अधमो. धम्मे दुवे पुरिसा—उत्तमो मिंड्समो य, स्यंयुद्धो बुद्धशेहिओ य. कामे वि तिन्नि—जो कामेइ कामिज्ञइ मो उत्तमो, जो कामेज्ञइ ण कामेइ सो मिंड्समो, जो कामें न कामिज्ञइ सो अधमो। जयसेणेण भणिओ—एएस अज्ञउत्तो कयरो । सो भणइ—अत्थ-धम्मेस न ताव पारं वच्चइ, कामे पुण मिंड्समो। 25 सो भणइ—नुमं कयरो । सो भणइ—अहं उत्तमो। सो रुद्दो—अरे पंडितमाणि! अप्य-संभाविओ सि. सामि भणसि 'मिर्झिमो'ति, कायबो ते विणओ। बुद्धिसेणो भणइ—तुमं अयाणओ सि, जो कामेज्ञमाणो न कामेइ सो मिंड्समो होइ । सो भणइ—साह, को कामेय णं!।सो भणई—न कहेमि, जिद मं सर्यं पुच्छिति तो साहामि। कुमारेण भणिओ—कहेिह । सो भणइ—

१ °ते साइ क्साइ° उर विना ॥ २ °यं भ भ शा० विना॥ ३ °सु चिति शा० उप० सस० विना॥ ४ श्री ३ विनाडन्यत्र— भो सि काय क ३ गो ३ उ०॥ ५ °इ क उ० विना॥

अहं कयाइ देवं सेविऊण निग्गतो पस्सामि पत्तिवासणहत्वे बुरिसे। ते भणित-संदिहा मो देवेण 'बारवतीए पंडिए मुक्से य लिहिजण साहेह में 'ति. तं एसी बद्धिसेणी एयं रहं जड इस्टिल सो णं पंडियाण अमालेहे लिहानि, जड जारोहित सो मुक्खाणं ति । मया विशिषं-एवं छेहं देवसमीवे वाइजांतगं जह मुक्तपुरको लिहंति मं तो मे उहावणा उ होजा. 3 'को बा दोसो रहाऽऽरोहणे ?' ति विचारेमि । रहसारहिणा मणियं-अज्जउत्त ! विखगाह रहं ति। आरुढो मि परसमाणो जनजानिरामाणि रुवाणि । पुरतो मनगनारुढो आधोरणो भणति—अस ! उसरह, अविहेश्रो मे गओ ति । सारहिया तहरणं सोऊण परावतिओ रहो गृष्टियाऽऽवासम्बद्धाण पत्थिओ, ईसित-खिज्जित-पसाइताणि सुणमाणो तरुणवग्गस्स पत्तो य एरां भवणं सहोरणं कवकिकमां, भणिश्रो-ओयरह, अईह भवणं ति । अहगओ 10 मि. बिहा मचा कण्णमा चेडीहि परिवारिया सरस्सती विव विज्ञाहि । तीय वि कयप्पणामी बामहो-बुद्धिसेण ! सागरं ? ति । कयपाबसीयं च आसणगरं पुच्छति-बुद्धिसेण ! क्रबो आमच्छिति ?। मचा अणियं--देवपायम्बाओ। तश्रो पाए ततोमुही अंजली कया। वतो पुच्छति—बुद्धिसेना! केण विणोएण दिवसे गैमेह ?। मवा अणियं—कलापरिवएणं **रत । बत्थ नेडीओ पालवित्रणिको, तासु मे दिही न पसलाइ । ततो अण्णा आगया. 'सा** 15 पडिरूव' ति तीए मे दिही निवेसिया। तवी णाए भणिओ मि-बुद्धिसेण! गुरुजणसमीवं न गंवहं, वीसमसु, एसा भोगमालिणी ते चितेइ ति । अहगयाय भणिओ य भोगमालि-ग्रीए-अजन्तः! रहजाणेणै तथ परिस्सताँ, गन्मगिहे सयणीयं, एत्य वीसमह ति। पविद्वी मि, स्वरणमयस्य मे पाए सवाहिङण भणइ-अज्ञवत्त! बच्छत्यलं भे संवाहामि । मया चितियं--निउणा चेही, जा पाए सवाहिडण डरं इच्छति छिविडं । तो भणइ--'थणेहिं वो 20 इरं संवाहित्सं कि पीडेड थणेडिं। अत्य महंती विसेसी करयलसंबाहणाओ वि पओहर-फरिसे । एवं ज्वाएणि सिणा य कणेरुयाए बिच वणगतो रहं कारिओ मि । कमेण य निकाबी, पणयपडिवंधेण य अभिकाल वकामि तं भवणं । अण्णया भणह मं भोगमा-क्विची मणोजुक्क-महरभासिणी-अञ्चउत्त ! जाणह कारणं जेणेत्वमाणीया ? । भणिया मया-ज याणं, कहेहि सुंदरि! ति । अणइ-सुणह,

35 अन्द स्प्रमिणी सुहिरण्णा बाला चेन इमारस्स दिण्णा संबस्तिरिणो। देवं च परसइ
प्रमानं, प्रविद्धा कर्मण, देवेण य आणवं—कालिंदसेणे ! दारिया मानं अव्यंतरो(प्रन्थामान्-२८००)करमाणे परसाव इमाणि ति । कवाई च पत्थिया मान्नाए समं, तीए निवारिया 'न ते संबसं' ति । वतो णाए गयाए अन्माए विरिष्ट गन्मिगिहे बेहासीकओ अप्या।
मवा य देवनिकोएण दिहा उवउविस्थता, रज्जुपासं उज्जिकण संयणीए निविस्थता आस30 तथा। णाए पुच्छियं—किह निह भोगमालिणि !। मया मणिया—संयणीए संयणहिदएसु य ।

१ समेदि की १॥ २ कां ० विनाऽन्यत्र— विशेष सूर्व ते इति का २ मो १॥ २ व्या सुद्धो करि॰ ली २॥ ४ व्या सद्विद्धि की १॥ ५ व्यासेक क की १॥ ६ व्या सुद्धमा का ०॥ ७ देवं का वहात् क्यां का

पुणो पुण्छति केण ति इहमाणीया?। मया अधिया वेवतेहिं मया य। ततो मया अधिया सामिणि! मिर्यवे किं कया बुद्धि?, कहेह मे। [सा अणह ] सुज सहि!, अहं किर बाला चेव कुमारस्स दत्ता. विश्वया य देवोपत्याणे क्याइ कुमारं गया परसामि. 'ह्याणि में दहुं पि ण लब्भइ' ति निच्छको कको । मया अणिया सामिणि! अछं विसाएण. सुणह — तुब्भेहिंतो अण्णा कण्णा कयरी विसिद्ध हा जा से हियबसाइ श्मि । भिष्य से हियब स्थायोह संक्ती भविस्सइ। एवं आसासे ऊणं णं अम्माए कहेमि। तीए य मित्तेहिं सह हत्थारोह -लेहएहिं समवाओ कओ। ते अणंति — अम्हे देवस्स बीहामो. बुद्धि सेणो कुमारस्स पचयभूओ, सो कण्णागुणे निवेदेंतो सो अह. अम्हे णं एएणं उवाएणं इमं आणेम, तुब्भे णं उवाएणं गेण्हह, सो कलां काहति ति। तिशे र रहिणा लेहएहिं महामत्तेण य उवायपुक्वं पवेसिओ। मा य भे चित्तं ठाड 'एसा 10 गणिगादारिय' ति। सुणह —

#### गणियाणं उप्पत्ती

आसि किर पुत्रं भरहो नाम राया मंडळवती, सो एगाए इत्यीए अणुरसो । सामंतिह य से कण्णाओ पेसियाओ, ताओ समगं पेसियाओ। दिहाओ य पासायगवाए देविए सह राइणा । पुन्छिओ अणाए राया—कस्स एसो खंधावारो ? । तेण य से किहयं—कुमारीओ 15 मम सामंतिहें पेसियाओ । तीए वितियं—'अणागयं से करेमि तिगिच्छियं, एत्तियमिनीसु कयाइ एगा बहुगा वा वहुभाओ होर्ज्ञ ति चितिकण भणइ—सामि! मुयामि पासाउ अप्पाणं । तेण भणिया—कीम देवि । एवं भणिसि ? । सा भणित—एयाहें इहमैतिग-याहें सोयगिणा इज्झमाणी दुक्लं मरिस्सं। राया भणइ—जइ तुज्झ एस निच्छओ तो न पविसिहंति गिहं । सा भणइ—जइ एतं सच्यं तो बाहिरोवत्याणे सेवंतु । तेण 'एवं' ति 20 पहिवण्णं । तो छत्त-चामरधारीहें सहियाउ सेवंति । कमेण गणाण विदिण्णाओ । एसा गणियाजणस्स उप्पत्ती ॥

इमा पुण अमियजसाए पस्इबहुस य अईयास कालिंदसेणाए दुहिया हेमंगयस्त रण्गो. जहा कुमारो से जाणइ ततिं तहा करेह ।

मया पिंडवण्णं—पुष्फ-गंध-वत्थ-तंबोलाणि णेमि तासि पित्तयावणहेतं. जा उजाणे 25 विद्वा सा वि सा चेव. जं पि अज्जउत्तपुरको ठिओ मि नश्रमाणीए तं कारणं सुणह— सामिणि(णी) अज्जउत्तनिवेसियविद्वी मा नष्टविहिकम्मं चुकेज ति । तीए य कहाए पत्ता आवासं ।

पओसे य संबो बुद्धिसेणं भणइ—वन्न, आणेहि णं तं सुहिरण्णं. अहं पि उत्तमो होमि, कामेमि णं ति । तेण भणिओ—महं ताओ न पत्तिज्ञिहिन्ति, जयसेणो मे 30 सहायो दिज्ज ति । गया दुवग्गा वि । बुद्धिसेणेण भणियाओ चेडीओ—पट्टविओ मि

९ °स्स व कायम् शां०॥ २ °सवरा शां०॥ ३ °सिहीति शां० निना॥

15

कुमारेणं, गंतवं सामिणीए। तातो भणंति—को तुन्तं पत्तियइ? ति। तेण से जयसेणो दंसिओ। तेण वि कहिओ कुमारसंदेसो। विदितं च कयं कार्लिंदसेणाए। तीए भणियं—वीसमह मुदुत्तं जा पसाहिज्ञति दारिया। सा गया जंववइसमीवं, निवेदितं च तीए। देवी परिचिते ऊण गया कराहसमीवं, कहिओ संवाहिप्पाओ। तेण भणिया—पच्छा रायदारि-5गाहिं सह सकारो कीरहि ति, सेवतु णं मुहिरण्णा। विस्तिज्ञया कार्लिंदसेणा जंवव-तीय। कयविसगाय पेसिया दारिया पवहणेण। बुद्धिसेणोण कुमारस्स निवेदितं, भणिओ य णेण—अज्ञउत्त ! निज्जा होज्जह। तेण भणिओ—कहमणुवत्तीलक्सणा पीई?। सा अहगया वासिगहं, उवविद्वा सवणीए। निग्नतो बुद्धिसेणो संवरियदुवारं काऊण गन्भगिहं। सा य केस-वसण-भूसणं संवरस जं जं परंजइ तं तं संबो वि अणुकरेह। ततो तीए सुध 10 इव सारियाए सेहविओ। गया से रयणी परमपीइमुद्धहंताणं। ज्वगतो बुद्धिसेणो, भणिओ संवेण—निज्जड एसा मे गिहं अविण्णाया गुरुजणेणं ति। पत्ता य पइकम्मयारीओ देवीए पहिवाओ पसाहण-सुवण्णवत्थाणि गहेऊणं दोण्ह वि जणाणं। ततो 'विदियमागमणं तीसे अम्माए' ति वीसत्थो संबो। तीए य सह मणाणुकुलवित्तिणीए पंचलक्ष्वणविसय-सुहमोहियस्स ववह कालो।।

॥ एसा पेढिगा ॥

पेडिगाधन्थात्रम्-

स्त्रीक ८१० अरु १२.



ख्रो० २८४४ अ० ५७.

# [ सुइं ]

## रेत्तो मुहं— संब-सुभाणूणं कीडाओ

संब-भागूणं कयाइ सभाए कीलंताणं पणी(णि)यं समुष्पण्णं—जस्स सङ्णो विविश्वं वासति सो जिप्पति कीिं ति । ठिवया पासणिगा । वितिवदिवसे भागुणा सुओ आणीको, ५ संबेण सारिगा पंजाुण्णागिहलालिया कंतसजोइयसुहुमविविद्ववण्णपिच्छच्छचणा एगदेसु-द्वियरोमस्वयसारसेगा । सुगो पकद्विओ सिलोगजुयलं—

> सतेसु जायते सूरो, सहस्सेसु य पंडिओ । बत्ता सयसहस्सेसु, दाया जायति वा ण वा ॥ इंदियाण जए सूरो, धम्मं चरति पंडिओ । बत्ता सद्यवओ होइ, दाया भूयहिए रओ ॥

10

ति पभणित सुओ ठिओं। सारिया संबेणं चोइया—मयणे! भणसु तुमं किंचि सुमा-सियं। सा भणइ—

> सबं गीयं विलवियं, सबं नहं विडंबियं। सबे आभरणा भारा, सबे कामा दुहावहा॥

15

ततो खारसित्ते पएसे छित्ता रसिउमारद्धा, भणइ य रसियावसाणे—देव! को वि मं पीछेइ, परित्तायसु, मरामि, मा मं उवेक्ख. तिगिच्छगा सहाँविज्ञंतु छहुं ति, ते मे परि-वाधापिडिगारं करेंति. नेहि मे देविसमीवं। एवमाइ कछणं विलैवंती पुणो वि चोइया—सुंदरि! अछं विसाएण, भणसु किंचि, ततो जं वोच्छिसि तं सबं कीरह। ततो भणह—

उक्कामिव जोइमालिणि, सुभुयंगाभिव पुष्पियं छतं । 20 विबुधो जो कामवत्तिणि, सुगई सो सुहिओ भविस्सइ ॥

सारे किका पुणो रसइ विख्यह य। पुणो भणिया-पदसु ताव किंचि। ततो भणति-

न सुयणवयणं हि निद्धुरं, न दुरहिगंधंबहं महुप्पछं। न जुबहहिययन्सि धीरया, न य निवतीसु य सोहियं थिरं॥

'एषं सा विचित्तं वासइ' ति जियं संवेग । 'सुओ सिलोगजुयलमेव लवह' ति परा-25 जिओ, भोयणवेलाए य सहाविओ सुभाणू रुद्धो 'पणिए कोडिं देहि'ति । सुयं सम्बभा-भाए, कयं च कण्हत्स विदियं । पेसिओ कंचुकीओ संबं भणइ—कुमार ! सुवड, 'भाणू मुत्तभोयणो दाहिति'ति देवो आणवेह । संत्रो मणति—जो सिणेहिओ सो दाउप मं नेड,

१ प्तो शां० विना॥ २ °आसु की ° ली ३ ॥ ३ कोडि सि उ २ विना॥ ४ पच्छण्ण ° उ २ विना॥ ५ ° देवणा शां० ॥ ६ ° द्विष भो ३ सां०॥ ७ ° कवित सा०॥ ८ उ० मे० विनाऽत्यत्र— ° सपदं स° ली ३॥ व॰ ই ০ ३४

अधवा एस जाणइ जं कायां । सुभाणू भएण ण वबह, णिवेहयं कण्हस्स, विण्णे विस-जिओं। दुइंता पृह्या संबेण, पियपुच्छगाण य दीणाणाहाण य दत्तं वित्तं ।

केसु वि दिवसेसु गतेसु पुणो भाणू भणइ—संब! होउ पणीयं, जस्स उक्कडा गंधा सो जिणइ दोन्नि कोडीउ । संबो भणइ—अछं तुमे सह पणिएण. तुमं जिओ देवस्स कहेसि। में भणइ—अंबाए कहियं देवस्स, न मया । ततो 'एवं होउ'ति कया सक्खी । संबेण वितियं—गंधजुत्तीसु भाणू न जिणिजा, देवसंतएहिं गंधिहें सो विठिपिजा. करेमि घाण-पिडिलोमद्वसंजोगं ति । ततो णेण पछंडु-छसुण-वेकड-हिंगूणि छगळमुत्तेण सह कद्दयाणि सरावसंपुडेण आणीयाणि । सुभाणू य पुवपविद्वो सभं सुरहिविलेवणो । पसंसिओ गंध-विहाणकुसलेहिं । संबो य सभादुवारे वितित्तो घाणपिडकूलेणं लसुणादिजोएण । तेण य 10 गंधेण परस्भाहतो सभागओ कुमारलोओ संवरियनकदुवारो समंतओ विपलाओ—संव-सामि! अइउक्कडा गंधा, पसीय, विसिक्जंतु, कुणह पसायं। तेण भणिया—भणह निव-वणं । ते भणंति—जियं तुमे।भाणू भणद—दुरहिगंधा एयस्स । संबेण भणियं—उक्कडस्स पणियं, न य विसेसो सुभा-ऽसुभेसु कओ । पासणिएहिं संबपक्सो उक्कित्तो । जिओ भाणू रुद्धो । देवीए रहंतीए वासुदेवस्स कहियं। तेण पेसिए ण मुक्को, दिण्णे विस-15 जिओ । संबेण परियणस्स दिण्णो विभत्तो अत्थो, दिण्णं दुइंताण य ।

पुणो केसु वि दिणेसु गण्सु भाणू संबं भणइ—होड पणियं चडसु कोडीसु, जस्स जुतीर अइसयंति विभूसणाणि सो जिणइ। संबेण भणिओ-अछं तुमे समं पणिएण, देवंसि उवहायंतओ जिओ वि । निबंधे कए पश्चित्रो संबो । निरूविया सक्खी । गतो य संबो पज्जण्णसमीवं, कहिओ य णेण पणियालावो । तेण भणिओ-होउ कुमार ! जिओ 20 तुमे सुभाषा. जइ तुमं जिंप्पिहिसि इयाणि तो दिजिहिति से जहाभणियं। संबो भणइ-देव ! भाणुकेण जियस्स किं मे जीविएण ?, कुणह पसायं जहा मे जओ होइ । पज्जु-क्लोण पडिवन्नं - एवं कीरहिति, अच्छह जहासुइं ति । गतो य पज्जुन्नो सिवाए महा-देवीए पायमूळं, कहियं च से संब-सुभाणुपणियं, विण्णविया य णेग-अजिए ! देह जाइतगाणि आभरणाणि, जाणि अम्ह चुछपिडणो सामिणोऽरिष्ठनेमिस्स देवेहिं दत्ताणि । 25 तीए भणिओ-पुत्त पुज्जुणा ! न तव किंचि अदेयं, ताणि भूसणाणि चुहिपिउणी ते ण खत्तिए पिणञ्जांति, तेण जाइयगाणि अणेहि, इहरहा दत्ताणि णाम तव ति । पणओ घेत्तूण गतो, संबस्स य णेण दत्ताणि, तेहिं विमृसियदेहो गतो समं। पुत्रपविद्वो य सुभाणू महग्घाभरणमंडिओ पसंसिओ पासणिएहिं-धुवं तुमं इदाणि जिणिसि ति । संबक्तमारो य नक्खत्तमाळाविराइयवच्छत्यलो सोभिओ विज्जुलयालंकिओ इव बलाहगो, तस्स य 30 मूसणजुईय सूरपभाए इव खज्जोयजुती पडिहया सुभागू(णु)भूसणच्छाया। 'जियं संबेणं' ति विक्रोसियं पासणिएहिं । सुयं च सञ्चभामाए, विण्णविओ क्एहो रोवंतीए-संबो

१ अस्माए शा•॥ २ जिफिडि° शा०॥ ३ णेहिं शा० विना॥

तुज्यस्पण बहुभवाएण ण देइ मे दारयस्स जीविंगं. निवारिक्व जइ तीरइ।एवं विण्णविए पेसविओ कंचुगी। तेण संवो भणिओ—कुमार! 'मुयह सुभाणूं(णुं), मा णं बाहह' एवं देवो आणवेइ। संबेण भणियं—पणिए जिओ, एत्य किं देवस्स वा दाणवस्स वा वत्तवं. अवराधी विणेयद्यो पमुणा, णायकारी पालेयद्यो।कंचुकी गओ, किह्यं तेण संव्वयणं।देवी भणइ कण्हं—देव! सबस्सेण वि मे मोइ(भंधायम्—२९००)क्व दारगो जइ अत्थि पसादो। 5 तीए चोइओ गओ कण्हो समं।पुच्छिया य तेण सभास्या।तेहिं संव्वजओ कहिओ। दिहो य णेणं संवो सुरवई इव पसाहियसरीरो। भणिओ तेण—विसक्रेहिं सुभाणुं, अन्हे दा-हामो पणियं। संवेण भणियं—सीहस्स दंता केण गणेयद्या?, जइ 'वहुहो' ति निर्काइ णीओ णाम. जया मजाया भविस्सित तदा दाहिति। कण्हेण भणिओ—मजाया तुमिम इयाणि, णऽण्णत्थ. ण देसि एयस्स दारयस्स जीविंगं, एसो तुमे खढीकओ वि व विरज्ञह ति—10 निगाओ सहाओ फरिसेडण णं। दिण्णे कोडिचउके विसिज्ञओ भाणू।

सिओ य, तीए आलोए ठिओ खुजं अंगुलीए सहावेइ। सो य 'कण्हस्स वेस-भासा-वण्णा-SSिगतीहिं बहुसिसो' ति न निविद्धिओ तीए। भणिया अणेण खुजा—मया सु-मिणो दिहो तस्स पिडियाओ कायबो. देविं भण—'पंचगवेणं मं अतितयं वारेतं पि ण्हाणेह' 15 ति—अवकंतो। तीए तुरियं संपाइओ सदेसो। अइंतो य कण्हो 'ध(ध)हउ' ति चेडीए च्छा-दिओ 'किं इमं करेह ?, अवसरह' नि भणंतो। ततो पच्छा मंगलेहिं ण्हाविओ। परिस-ठिए य परियणे भणिया सच्चभामा कण्हेण—मया तुमं सवंतेउरपुजा ठिवया, अइसिंदिओ उल्रहंतीमिच्छिस तो मया खेछिस। तीए भणिअं—देव! कीस मं एवमुवालभह सयं आण-वेऊण ?। कण्हेण भणिया—कया मया भणिअं ? अलिअं भणिस। सा भणइ—खुजा मे 20 सहाविजण संदिहा. मया पुण दिह त्य नक्खत्तमालाविभूसिओरत्थळा. सो भं फेडिया(यो) एतिओ वि संवाओ। तत्तो कण्हो पहिसउ भणइ—संविसिरी होहित्ति 'सो कल्लं मया फक्सिओ' ति। तं च सोऊण रुटा देवी भणइ—'अहं पुत्तभंडाण खेलावणिया सबुत्ता, किं मे जीविएणं ?' ति जीहं पकड्विया। किंहिंचि निवारिया य, भणिया य कण्हेण—देवि! अविणीयस्स कल्लं काहं निग्गहं, वीसत्था भवसु ति।

जंबवती सहाविया, भणिया य—तुन्झ पुत्तेण वि अहं ओहामिओ। सा भणइ—तुमं जाणिस अत्तणो पुत्तस्स चिर्यं। देवेण भणिया—तुमं पि जाणावइस्स। अण्णिदयहे गोउ- ित्यवेसं काऊण जंबवइसिहएण दिहाँ(हो)। ह्वस्सिणी संबेण पुच्छिया—तकं छन्भेइ?। सा भणइ—आमं। 'गेँण्हासि णं' हत्ये गहिया। देवो ह्वं दंसेइ, संबो पछाणो, न एइ य देवसमीवं। वितियदिवसे कुछगरसमक्तं संबो सहाविओ। सो खादिरसंकुं नखरणेण ३०

१ 'विश्वं भाक मेव विना ॥ २ 'भाषा ही ३ विना ॥ ३ 'भाषाचा भाव मेव ॥ ४ 'जाओ जी' भाव मेव विना ॥ ५ 'सिरिओ उक्कदंती' ही १ । 'सिरिं उक्कदंती' भाव ॥ ६ 'द्वाहं रू' भाव विना ॥ ७ विन मा ७ विन मा ७ विन मा ८ कावरं सं भाव ॥

तिष्ठतो अतिगतो समं। वासुबेवेण पुन्छिओ—संबसामि! किं इमं?। सो भणइ—जो एकोसिवं आहार करेर करसेसो दुई तंद् आह्म्यद ति। वासुदेवेण भणिया कुछगरा— दुवं भे, अहं एएव हिक्को पंचगवेण ण्हाणाविको. तं किर अहं तुक्कं जह कहेमि तो में संकू मुहे आहम्मइ. तो निगातो कं काहिसि तं काहिसि, मा वस बारवतीए। वसुदेवेण भणियं—कृष्ट ! समाहि, सो एस केलीकिको अम्हाणं कुलस्स अलंकारभूओ, जह रिसीणं प्यारदो। ततो कृष्टो भणइ—एस तुक्भेहिं उविकिस्त्रओ, जेण मया वि से- सेइ. म इहं वसियवं। कुलगरेहिं भणिओ—संब ! निगामड नयरीओ। सो भणइ— कालो ठिवजिड, जिदेर मया वाहिं अच्छियवं। कृष्ट्रेण भणियं—निच्छुभंतस्स को काल्प्यरिच्छेदो?। सो अणह—'तुक्भे इहं सबे वसह, मया पुण अपरिमियं कालं वाहिं अच्छे- 10 वहं ति अणबहिए काले व णीमि ति। कृष्टेण भणियं—जया ते सम्बभामा बहं च अक्भरथेडण अहं शुमु हवा बाहवई अईहिसि।

ततो 'एवं' ति बोक्नूणं पियामहाण कयपणिपातो निग्गतो गतो प्रज्जुण्णसमीवं। कहियं व णेण निविसयकारणं सावराहं। तेण भणिओ—पियरं अवासायंतेण ते महंतो अव-रक्तो कओ. वचसु ताव. उवसंतं देवं विण्णवेहामि ति । ततो संबो भणइ—देव ! जह 15 दुव्भेहिं पि विसज्जिओ ता मे पण्णात्तिं जाइयं देह । प्रज्जुण्णेण भणिओ—पण्णात्तिपरि-गाहिं को किंवि काहिसि दुण्णयं, ततो मज्झ वि उवालंभं होहिति ति । ततो संबो भणह— न करेहामि अविणयं, कुणह मे पसायं। दिण्णा य से पण्णात्ती—भयवह ! वहिंवसं-तस्स संबस्स होहि सहाविगा । ततो तस्स कथण्यणामो विसज्जियदुइंतो निगातो एगागी सुरद्वाविसए विहरह ।

20 कहेइ से बारवड्वहमाणि पण्णात्ती, जहा—देवीए सञ्चभामाए वासुदेवो विण्णविओ—
जाव संबो निगतो ताव सुभाणुस्स एगदिवसे अद्वस्तयाणं रायकण्णाणं समयं वीवाहो
होड निश्चिग्धं ति। ताण य सत्तुत्तरसयं कुळ-रूव-विण्णाणसालिणीणं मेळावियं ति। सत्थो य
बारवितं वबइ, पण्णात्तीसंगहिओ कण्णारूवधारी सत्थवाहमळीणो धाइसहिओ। सो धाईए
भणिओ—एसा गणियादारिया इच्छइ तुन्ते संसिया बारवितं पविसिडं. तत्थ एगस्स इच्छि25 बस्स भत्तुणो भारिया होहिति ति। सत्थवाहेण परिग्गहीया पत्ता बारवितं। दिद्वा सुभाणुमणुस्सेद्धं, निवेदया णेहिं कुमारस्स। सो रूबाइसयसवणविन्हिओ आगओ, तस्स
बंसिओ अध्या ईसि ति सो धन्माइओ, पुणो वं पवदति। सा वि संदेसेइ अध्याणं
'गणियादारिंग' ति, पविकोभावेर्यणं विभवेणं मरिडं ववसति। न इच्छइ य जाहे ताहे
सभवणे पहिसिद्धभोवणो ठितो। उवलखं च देवीए, तीय वि महत्तराग पेसिया। तेहिं
30 बहुप्पयारमणुष्पीया न पित्रवाह । ततो स्वरासेणो सञ्चभामाए पायविद्याए विण्णविओ
१ श्वेम वि संक ने कि विवाह १ १ विकासी वहा शां कि विवाह । १ विकासी के १ १ ४ सो समाणे

शां भे विना ॥ ५ से दंसे शां विना ॥ ६ विता ण शां ॥

गओ संबदारिगासमीवं । तेण वि कुल-रूव-विभवे सुभाणुस्स वण्णंतेण विलोभिया तहेव मरणं ववहसइ, भणइ य-अज्ञय! तुन्हं देवतब्भूयाणं जह वि य वयणं करेज्ञ तो ताहिं रायध्यादासीहिं 'स्वोद्दीहिं तुला एस'ति परिभविजिस्सं, तुब्भे कत्थगए उवद्वाकेजा ?. तं र्जतीत, मा मं धम्मं जाणंता अग्गिम्म छहह । तती सी गती । सञ्चभामाए य कण्ही अध्मतियओ-दारगरस जीवियहेडं भण्णड सा दारिगा। कहं वि कण्हेण पडिवमं। गएहि 5 य अध्यत्थिया सञ्चभागाए-पत्ति ! पत्तिमक्खं मे देहि । सा भणइ-मया तब्मं वयणेण छूढो अप्पा बंधणे, 'अहं पुण कुमारेण सद्ववाहिं ठविज्जं' ति जातं में सहं की अवणेहिति ?। तेहिं भणिया-तुमं पुत्त ! दारयसमीवे, सेमा तुन्मं अवसाणे । 'एवं नामं' ति अइणीया कुमौरिमज्झं, लद्धपसरा य भणइ—अहं ताव गणियादारिया बला वि आणिजामि. तुरभे णाम रायथ्या होइऊण अण्णेस जायवकुमारेस देवरूवीस विज्ञमा-10 णेस सभाणगरस दिजियँहा । अँईयमजाया ताओ णं भणंति-तमं सच्छंता. अम्हे अन्मा-पिउवसाओ, किं करेमु ?। ततो सा संबग्णे वण्णेह । तओ तीए कहाए रजामा-णीए जाणिकण कार्ष्टिचि सर्व रहिसेइ। पाणिग्गहणदिवसे आणसमीवे ठिवया. सेसा पंतीए । सो कविक्तिओं निज्ञायि णं, संबं पम्सइ, अवसरइ य 'एस संबो'ति जंपमाणी, पुणी क्रां पासइ। मा रोवइ-अहं किर मंबी परिजणेण भण्णह. संबं कत्थ 15 वि गयं उप्परसय ति । पुणो पुणो एवं दंसेइ से, परिजणस्स अंतरियस्स दंसेइ रूवं अप्पाणं च । निवेदितं कण्हस्स । सो भणइ-कष्पिणं जंबवरं च सदावेहः जदि संबो होहिति दंसेहिति से अप्पाणं। कहियं च, ताओ इत्थियाओ आगंतुं जायबबुद्धा य आगया। दंसिओ णेण अप्पा । प्रच्छिओ तेहिं -संब ! कीस इहं अइगतो ? ! [ सो भणइ-- ] देवेण अम्माए य बला अइणीओ मि, तो पत्थिओ सगिहं। भाणू भणिओ-पृहए ठिओ ण्हायसु 20 षद्वसिहओं ति । सो भणइ-अलं मम एयाहिं, संबेण एयाओ उद्दालियहियाउ ति । तो सप्पहासेहिं कुलगरेहिं संबो सहिरणणयासहिएण अद्वसर्एंण कण्णाणं ण्हविओ। दिण्णा म से कण्हेण पण्णासं कोडीओ सवण्णस्स, बत्था-ऽऽभरण-सयणा-ऽऽसण-जाण-वाहण-भायण-विही-परिवारियाओ । ततो सो पासायगतो ताहि रायतणयाहि सहिओ निरुमुओ नाडएहिं जविगजनाणो दोरांदुगदेवो विव निरुविग्गो माणुस्सए भोए भुंजमाणो विहरइ ति ॥

॥ मुहं कहाए ॥

सुरशंक्षाप्रम्— स्रो० १३४ २० १२.



सर्वप्रंथाग्रम् --

स्रो० २९७८ अ०२९.

१ सहतु की १। सहति तु क १ गो १ से । सहिति तु उ०॥ १ अतीव की ३ से ० विना॥ १ भारी, कदमजापसी स्रोत ॥ ४ भार्म की १ किया ॥ ५ भक्ष कि वा। ६ भूटि क शौत मे विना ॥

# [ पडिमुहं ]

पडिमुहमओ--

केसु वि दिवसेसु गैएस प्रजुण्णो गतो वसुदेवधरं, अब्भंतरोबत्थाणे य वसुदेवस्वं काऊण उवविद्ठो बासणे। देवीहें कयप्पणामाहिं परियंचिओ पुच्छिओ य—देव! कत्थ अ- 5 च्छिय त्थ?। भणइ—गओ मि जेहस्स राइणो गिहं। ताओ भणंति—का तत्थ कहा आसी?। भणइ—तत्थ चारणसमणो णभंगणाओ उवेहओ, बंदिओ सभंतेहिं, कहासणे आसीणो। पुच्छिओ राइणा—कओ भयवं आगओऽत्थ?।सो भणइ—राय! धायइसंडदीवभरहा-ओ। 'तं केरिसं?' ति पुच्छिओ साहइ—जो चक्खुणा परसेज ति किंचि खेतं पद्ययं वा सो ण जाणइ विक्खंभा-ऽऽयामपरिमाणं पि. जहा सब्ज वण्णेति तहा साहामि—स्वणसमु- 10 ह्-कालोद-उसुकार-चुल्लहिमवंतपरिक्खिताणि दुवे भरहाणि चतारि चतारि जोयणसय-सहस्ताणि आयामेणं, स्वणसमुद्दंतेण छ जोयणसहस्ताणि छ ब स्याणि चोहसुत्तराणि जो-यणाणं सयं च एगूणवीस दुसत्तवारसुत्तरभागाणं, कालोद्दतमुदंतेणं एगूणवीसं जोयण-सहस्ताणि तिन्नि य सथाणि एगाणउयाणि एगूणसत्तरि च भागे। एवं च कहेइ।

वसुदेवो य अतिगतो निवारिओ अन्भंतरपिडहारेहिं-अम्हं राया अंतेउरगतो, तुन्भे-15 के तस्त सरिसरूवा?, ण भे पविसियवं ति । ततो सो भणइ-किं पछवह? ति-वछा अइगतो, सुणइ य गंभीरसदं । दिहो य प्रजुण्णेण, मामावियरूवी य पिंडओ अजगस्स पाएसु । कयासीसो भगिओ—नत्तुय ! अज्ञियाहिं सह को कओ आलावो ? । भणइ—तुब्सं परिवार्टेतेणं तुज्य रूवेणं मोहियाओ मुहुत्तं । तओ पहासियाओ भणंति-णत्त्य! देवो विव इच्छियरूवधरो सि, जीव चिरं बहुणि वाससहरसाणि । नतो भणति-अज्ञय! तुब्भे-20 [हिं] बाससयं परिभमंतिहं जन्हं अजियाओ छद्धाओ. पस्सह संबस्स परिभोगे, सुभा-णुस्स पिंडियाओ कण्णाओ ताओ संबस्स उवहियाओ । बसुदेवेण मणिओ पज्जाण्णो-संबो क्वरहरो इव सुहागयभोगसतुद्धो. 'मया पुण परिन्ममंतेण जाणि सुहाणि दुक्खाणि वा अणुभूयाणि ताणि अण्णेण पुरिसेण (प्रन्थामम्-३०००) दुकरं होज्जंति चितिमि।ततो पणको पुजावणो विण्णवेइ-अजय! कुणह मे पसायं, कहेर्ह जहा हिंडिय त्थ । भणह-25 कस्स वा कहेयवं ? को वा मे तुमांए विसिद्धी नत्तुओ ?, कि पुण तुमं सि अण्णेसि साहि-तओ, तो मे पुणो बाहिहिंति ते, तो जस्स जस्स अत्य इच्छा सोउं तं तं मेळावेहि. ततो तुमं पुरओ काऊण कैहेहं। ततो तेण तुद्देण कुलगरा अकूरा-ऽणाहिद्दि-सारणगणा य राम-केसवादी य निमंतिया । ते समेया सहाए पहडमणसा । तेसि च मञ्झगओ वसुदेवो बहस्सती विव कोविदाणं पञ्ज्णपमुहाणं धम्म-ऽत्थ-काम-छोग-वेद-सभँयदिष्ट-सुता-ऽणुभूयं ३० पकहिओ सुयणसवणणंदिणा सरेणं । सुणह-

१ गदेसु का ।। २ °विदिओ का ।। ३ दुवे हिमवयमाणि भर° की ३ ॥ ४ °हेहि को विना ॥ ६ °माओ वि° को विना ॥ ६ कहेमि को ।। ७ °मए दिहं सुता° का विना ॥

### अंधगवण्हिपरि चओ

इहं आसी हरिवंसगगणचंदा-ऽऽिद्धा दुवे भायरो—सोरी वीरो य। तन्थ सोरिणा रण्णा सोरियपुरं निवेसियं, वीरेण पुण सोवीरं। ते य अण्णोण्णाणुरत्ता अविभत्तरज्ञ-कोस-कोट्टागार्थं बुहाहंकारा णिरुवदुयं रज्जिसिरीमणुभवमाणा विहरंति। तत्थ सोरिस्स राहणो पुत्तो अंधगवण्ही पहाणो, भहा देवी य, दस पुत्ता समुह्विजयाइणो; दुवे य5 दुियाओ—कोती मही य। वीरस्स भोयवण्ही पुत्तो, नस्स उग्गसेणो, उग्गसेणस्स बंधू-सुबंधू-कंसमादीया।

सुपइट्ठो य अणगारो गणपरिवुडो विहरमाणो सोरियपुरम्म णाइदूरे सिरिवणे डजाणे समोसिरिओ। सोरी वीरो य दो भायरो तस्सागमणहरिसिया निग्गया वंदिउं, पणया य सुणंति साहुमुहनिग्गयं निमिजिणमयं, जहा—जीवा राग-होमवसगया वहुं पावं 10 समिजिणिता नरग-तिरिय-कुमाणुस-देवदुग्गतीमु सारीर-माणमाणि दुक्खसहस्साणि अणु-भवमाणा बहुं कालं किलिस्संति. कम्मलाघवेण य अरहंतवयणं भवमयमहत्तदुह्नहं सु-णित्ता सहहंति. सहहमाणा य संवरियासबदुवारा बज्झ-ऽञ्भंतरतविधिविमोधितमला सिद्धिवसिधाहीणा भवंति, सावसेसकम्मा वा केइ विउलं सुरमुहमणुर्भावऊण परित्रेण कालेण दुक्खसमुहपरतीरगामिणो भविन्संति। नतो ते एवंविहं सुपइटुमुणिवयणं 15 सोऊण जायतिबसंवेगा पुत्तेमु संकामियरज्ञसिरी पबहया, अप्परिपडियवेरग्गा जहोबइहं गुरुसंदेसं संपाडेमाणा विहरंति। बहुणा य कालेण गुरुसहिया सोरियपुरमागया। बंदिया य परमपीइसंपउत्तेण अंधगविष्टुणा, वैवासिऊण य गनो सपुरं।

साहुसमीवे अहुरत्तसमैंए देवोवयणनिमित्तं उप्पिजलओ आसि। ततो अंधगवणही जायकोऊहलो निजाओ, विणयपणओ पुच्छइ सुपहुदुमणगारं—भयवं! किंनिमित्तो देवु-20 जोतो आसी?। साहुणा भणियं—एगस्स साहुस्स पडिमागयस्स सत्तरत्तंतराओ देवो पडिणीओ उवसग्गं कासी य. ततो तस्स विसुज्जमाणलेसस्स अज्ञ ओहिणाणं समुप्पनं, तिन्निमित्तं परितुदेहिं देवेहिं महिउ पराजिओ पडिणीओ. एयं उज्ञोवकारणं। ताहे पुच्छिति—किंनिमित्तं कहं वा तेसिं वेरं आसी?। सुपहट्टेण मुणिणा भणिओ—वश्चसु, सो चंव साहू सयमणुभूयं णाणेण य उवहट्टं साहेति ति। ततो गया सब वि तस्स समीवं, 25 यंदिऊण य विणएण राया पुच्छइ वेरकारणं। साहू भणइ—मुणाहि राय!—
उप्पक्षोहिणाणिणो मुणिणो अप्पकहा

कंचणपुराओ दुवे सामवाइगा वाणियगा छंकादीवे रयणोपादाणं काऊणं पच्छण्णाणि य आणेऊण संझाकाछे कंचणपुरं संपत्ता। ततो तेहिं 'अवेलाए मा पमाओ होहित्ति' ति रिष्टवाइंगणिमूळे णिक्खिताणि, अइगया यते रित्तं सिगहाणि। ताणि पुण मूला वाणिय-30

१ रास होहंका शा० में विना॥ २ आवासिकण अतिगतो शा०॥ ३ प्राये दे शा०॥ ४ वयरं शां ॥

गेण पहाए गहियाणि। ते आगया रयणाणि अप्पस्समाणा अण्णोण्णं संकिहं वक्ता। केंद्रिं करसवयणावसाणे कर-चरण-इंत-पत्थरनिवाएहिं तिहरोसपरिगयाणं अद्धं संप्रकृगं। ते रोहज्ममा मया समाणा रयणप्पभुद्धवीनेरह्या जाया। तत्थ दुक्लबहुला उद्दृष्टिया समाणा वणमहिसा जाया; कमपरिविद्ध्या अण्णोण्णदंसणस्रतिया सिंगगोवसिंगगयदेहा तिह्यके- उपणाभिभूया मया समाणा गंगातीर जोयणंतरिएसु गोह्रेसु वसहा जाया, परोप्परदंसणजा- यतिह्यकोवा सिंगनिवायजज्ञरियसरीरा कालगया कालंजरवित्तणीए वाणरजूहवियणो जाया, वियरंता य जम्मंतराणुसौरेण अमरिसेण णह-इसण-कह-पासाणेहिं अभिहणसाणा अण्णोण्णसंभिज्ञमत्थगा रहिरपरिसित्तगत्ता पढिया महीयले।

विज्यसंपाउ व चारणसमणी तिम्म पएसे उवइओ, दिहा य णेण तद्वत्या, भणिया 10 य—भो वाणरा ! किं भे कयं कोषवसट्टेहिं ?, सच्छंदपयारस्स तिरियनिसयाण य अणाभागी जात त्य, तं मुयह बेराणुवंधं, मा णरय-तिरिय-कुमाणुसेमु दुक्खसकछापिडवद्धा विरं कि-छिस्सिहिह, उवसमह, जिणवयणं पवज्जह, उवसंता य पाणाइवाय-मुसावाया-ऽदिण्णादा-णाओ नियत्तह, तो मुगइगामिणो होहेह । एवंभणिए एगो उवसंतो पिडवण्णो जिणमयं, 'साहु भणइ एस मुणि' ति कयंजली ठितो वेयणाभिभूओ वि । ततो से दिण्णाणि वयाणि, भिणाओ य—परिचयमु आहारं सरीरं जूहं भावओ ति । सो पिडवण्णो । गओ चारणो । सो वाणरो पसन्नवित्तो कालं काऊण सोहम्मे देवो जातो। इयरो सामिरसो बहुणि तिरि-यभवग्गहणाणि संसरिओ । सोहम्मदेवो चुओ माणुसं विग्गहं छिहऊणे गुरुसमिवे जिण-वयणं सोऊणं समणो जातो, सो अहं । जो सो तिरियगतिवत्तिवाणरो सो अकामनिज्ञ-रावलेण आहुणिओ जोइसियदेषो जातो, सो मे सामिरसो भयजणणेहिं सरीरपीडाकरेहि य 20 क्वेहिं पीढेइ । अहं अविचिलयपसत्थसकष्पो अहियासेमि । तओ मे अज्ञ ओहिणाणं समुप्पण्णं, सो पराजिओ, देवाऽऽगमणं च तिमित्तं । एगं पडणीयकारणं ।।

पुणो राया पुच्छइ — किं मण्णे मया सम्मत्तं छद्धपुत्रं १ को वा अहं आसी १। तसी साहुणा आभोएऊण भणिओ — सुणाहि —

#### अंधगव ण्हिप्सभवसंबंधो

<sup>25</sup> उसहस्स अरहओ तित्थे साकेए नयरे धणदत्ती सत्यवाही सावगी, तस्स णंदा भारिया, तेसिं पुत्ती सुरिंददत्ती । तत्थेव नगरे बहस्सई नाम माहणी, तस्स सोमिला भाषा, तेसिं पुत्ती रुद्दत्ती । सुरिंददत्ती वहणेण समुद्दमवतरिकामी 'बहुपववाओ पवासी' ति वितेषण रुद्दत्त्तस्स इत्थे तिन्नि कोडीओ 'जिणाययणे पूयाववओगं नेयहाओं' ति दाडण गओ संववहारेणं दीवंतराणि । रुद्द-30 सेण तं धणं जूय-वेसपसंगेण णासियं । तओ चोरियं पकओ जणविदिही उद्यामुहचोर-पिं पविद्रो, कालेण तेसिं अहिवती जातो निग्वणो निस्संसो । परिवारेण थ तेण साकेशं

१ सिनंनोबन्गिय° मे॰ विना ॥ २ °सारिणा अ° उ २ ॥ ३ °ण सुगुद्द° क १ ॥

पिद्धियं निसीहे, आदीवियाणि घराणि । दिट्ठो संचरंतो नागरेहिं, 'इमो रुहदत्तो अन्टं विणासाय चबहितो, ने एस पमादियहों कि निच्छियं जुन्होंतेहिं नारिओ। तेण य जं सर्रिट सनिसिटं चेहयद्राण दखं तं विणासितेणं जे जिणविषय्यादंसणाऽऽणंदितहिय-याणं भविमद्भियाणं सम्मह्मण-सुय-ओहि-मगपज्ञव-केवलनाण-निवाणेलंमा ते पहिसिद्धाः जा य तप्पभवा सुर-माणुमिरद्धी, जी य महिमासमागयस्स जणस्स साहजणाओ धम्मो-5 बएमो तित्थाणुसज्जणा य सा वि पहिसिद्धा । ततो णेण दीहकालठितीयं दंमणमोहिणिजं करमं नियदं असानवेयणिजं च।रोहज्ज्ञाणमस्सिओ य संगिहीयनिरयाऊ अपतिद्वाणे नरण ष्ववण्णो। तत्थ दुक्लमविम्मामं अणुमविक्रण मच्छो जातो। ततो नरग-तिरियभवे फानितो बहुणा कालेण मगहाजणवए सुरगामे गोयमस्य माहणस्य अर्णुहरीए भजाए पुत्तो जातो । गन्भत्थस्म य पिया मतो । नतो 'निस्सिरीयगोयमो'ति वहुड । छम्मामजायस्म य 10-माया मया । माउँच्छियापइणा य सिगहमइणीओ । तीए भणिअं—मा मेतं अलक्खणं गिहं पत्रेसेहि. अच्छउ बाहिं ति। एवं सो अणादिओ कर वि जीविओ, कमेण य जीवणं पत्तो, साहुमर्मावे सुयधम्मो पबइओ, अलाभपरीसहं सहति । विसुद्धमाणलेसस्त य से-अपरिवडियवेर्गम्म चत्तारि लद्धीओ नमुलण्याओ-कोट्टवद्धित्तं खारामवनं अक्खी णमहाणसियत्तं पयाणुसारित्तं नि । ततो पण्णरस वासन्त्रस्माणि कयसामण्णो महासक्के । कप्पे देवो इंदसामाणिओ जाओ ॥

तं राय । एवं जाण—जो य रुद्दत्तो जो । णिसिरीयगोयमो जो य महासु-इसामाणो सो तुमं ॥ यसुदेवपृष्ठभवपुच्छा

ततो वंदिऊण पुणो पुच्छिति—भयवं ं जो में एमो दसमो पुनो वसुद्वो, एस सय-20 णस्स परियणस्स य अईव बह्रहो, किं अणेण सुकयं कयं पुत्रभवं ? साह्रह त्ति ।

## ॥ एयं पडिमुहं ॥

पडिमुहब्रन्थाधम्-स्रो० १०७ अ० १२.



सर्वग्रन्थाग्रम् श्रो० ३०८६ अ० ९.

१ मा से पमा॰ शा० मे॰ विना ॥ २ °स्छिउं जु॰ ठी ३ ॥ ३ °णकामा ३ र विना ॥ ४ जा य शा० विना ॥ ५ °स्सामो अ॰ ठी ३ विना ॥ ६ °णुक्रि ठी ३ । 'णुंचरि॰ शा०। 'णुक्रि मे० ॥ ७ °उस्सि-यापयणा य स॰ उ०। 'उस्सियाप् य णार्य स॰ क ३ गो ३ । 'उल्लियाप् य णार्य स॰ ठी ३ ॥ ८ °हमाणी॰ शां० मे० विना ॥

व हिं १५

## [सरीरं]

#### पहमी सामा-विजयालंभी.

अओ सरीरं साहुणा भणिको सुणाई-सबुद्दविजयाईणे नवण्हं क्सुदेवस्स य पुत्रभवचरियं

5 विमाणिरायम् ले सीहगुहा नाम नोरपक्षी आसि । तत्य अपराजिओ सेणाहिबो आसी, एस्त वणमाला भारिया, तीसे दस पुत्ता—सुरूवो विरूवो मंदरूवो सज्झो अवश्मी दाहो विदाहो कुसीलो विसीलो करंको ति । पत्तेयं कयसित्रवेसा बहुं पाषं समिजिणिता सत्तमाए पृष्ठवीए नेरह्या जाया । ततो उबिट्टिया तिरियभवंतिया सब-पृष्ठवीओ फासेजण जल-बल-सहयरितिरिएसु चर्जरिहिय-नेंदिय-नेंदियसु य तदभवजोगगाणि 10 दुहानि भोतूण साहारणवादरवणस्सतीसु उववण्णाः तत्थ बहुं कालं विस्तिजण पतणुकय-कण्मस्तिका महिरणुरे मेघरहा राया, तस्स सुभहा देवी, दहरहो पुत्तो । तत्थेव नयरे धणमित्रो नाम सेही समणोवासगो, तस्स मज्ञा विजयनंदा, तीसे गद्भे ते साधारणवणस्यतिजीवा एगरिहवा कमेण णव पुत्ता जाया, तेसि नामाणि—जिणदासो जिणपुत्तो जिणदेवो जिणवत्तो जिणपालिओ अरहदत्तो अरहदासो अरहदेवो इञ्चाहर व ति, पियदंसण-सुदंसणाओ दुवे दुहियाओ ।

तिम्म य समए मंद्रो नाम अणगारो सगणो भिह्नलपुरे सीअलजिणस्न जम्मभूमीप स्वोसरिको । ते व नव भायरो सह पिष्णा तम्स समीवे पषद्या । राया सपुने कयरज्ञनिक्खेबो (प्रंथाप्रम्—३१००) निक्खंतो । विजयनंदा अंतरवत्ती धणदेवं पुतं जणेऊणं,
बारस बासाणि पालेऊणं, लद्धसेट्टिट्टाणं च निक्खिविऊण सह धूयाहिं पषद्या । सेट्टी
20 राया य धुयकम्मा निन्दुया। सेसाणि अखुए कप्पे उववण्णाणि। विजयनंदा 'होज्ञ मण्णे
पपहिं मे पुत्रेहिं भूयाहि य पुँणो वि सबंधों 'त्ति सिणेहाणुरायपिकवद्धा तस्स ठाणस्स अणालोइअ-ऽपिक्कंता कयसरीरपिषागा अखुए कप्पे सह धूयाहिं देवत्ताय उववण्णा । ततो
खुया पुत्रं महुराप नयरीप अङ्गलस्स रण्णो सुणेत्ताप देवीप भहा नाम दारिया जाया,
परिविद्या तव दत्ता; तीसे गच्भे अखुया देवा चुया कमेण य पुत्ता जाया समुद्दविजयाई;
25 दुवे य धूयाओ—कोंती मही य, पंदु-दमधोसाणं दत्ताओ ।

## वसुदेवपुषभवकहाए नंदिसणभवो

जे पुण ते पुत्रकहिया दस साधारणबादरवणस्सङ्जीवा तस्थेगी उद्यद्विओ मगधाजणवए प्रासपुरगामे दरिइस्स क्लंदिलस्स माहणस्स सोमिलाए भारियाए पुत्तो जातो नंदि-सेणो नाम । बालस्स चेव य से अम्मा-पियरो कालगया, 'सो अप्पसत्थो' सि परिहरिओ 80 जणेण । विद्योक्षमत्रणेण य से कम्मि वि काले गए माउलगेण अक्षियाविजो; तस्स य तिनि

१ % इ.स. १ कि शां शां १ की सि रा° की ३ ॥ ३ दबरोभी इ° शां । वृदरही भे ।॥ ४ ° जो पुजी सं° क ३ जो ३ उ० ॥ ५ ° निसंस का° शां० विना ॥

धूगओं अणुमगण्डायाओं। माडलगेण अणिओं—नंदिसेण! अच्छ वीसत्थी, आहं तव धूगं दाहासि, गावीण वित्तिं वहसु ति। सा य दारिया पत्रजोडणा 'हमगम्स विज्ञामिंति सोऊण भणड्—जइ एयस्स एवंगयस्स विज्ञामि ति तो मारेमि अप्पाणं। सुयं च नंदि-सेणेण। भणिओं य माउलगेण—पुत्त! मा अधितिं करेहिं. जा तुमं निच्छइ किं च तीए तुज्यं? अहं ते वितियं दाहामि ति। पत्तसमप बीयाए वि नेच्छिओ। एवं तितयाए वि निच्छिओ। पवं तितयाए वि निच्छिओ। माउलेण पुणो भणिओ—जइ वि सि तुमं तिहिं वि निच्छिओ, तं मा बाहि-रमायो होहि. अहं तव अण्णत्तो वि विसिद्धतरं संबंधं काहं. निच्छुओं होहि। ततो नंदि-सेणेण चितियं—जो हं एयाहिं वहूहिं निच्छिओं, पराओं ममं किह इच्छिहिंति?। परमेण मणसंतावेण निग्मओं गामाओं रयणपुरमागतों, वसंतो य वहुए, परमए य तहणे इच्छियजुवइसहाए उववणेसु रममाणे। ततो निंदमाणो अप्पाणं 'अहो! अहं दूमगसेणा-10 वती, किं च मे एयारिसेणं जीविएणं?' ति संपहारेऊण जायनिच्छओं एगं उववणं मगर-स्साऽदूरे असंपायं रुक्य-गुच्छ-गुम्म-ल्यागुविल्मइगओ।

तत्थ य एगिम्म छयाहरे सुट्टिओ नाम अणगारो साइसयो पसत्थज्झाणोवगतो निष्ठति । नंदिसेणो य नं अपम्समाणो मरिजकामो तस्साऽऽसण्णे छयापासं बंधित । साहुणा
य साणुकंपेण निवारिओ—नंदिसेण ! मा साहसं नवसम्र ति । तेण समंतओ अवलोइयं 15
जायाऽऽसकेण—गामाओ मे कोइ पच्छओ आगओ होज्ञा जो मं पिडसेहित । अपस्समाणो
य कंचि पुणरिव वंधेऊण पवत्तो, पुणो वि वारिओ, महिदसाभाएण तं पएसं गतो, अभिवायणं काऊण आसीणो । भणिओ नियमसुद्धिएणं सुद्धिएण—सावय ! अकयधम्मो गतो
परलोयं दुक्खनिविण्णो किह सुद्दी भविस्सिसि ? ति । ततो भणइ—को पश्चओ जहा अत्थि
परलोगो ? धम्मेण वा कएण सुद्दं छन्भइ ? ति । ततो साहू ओहिणाणपगासियभावो 20
भणइ—अत्थि पश्चओ, सुणाहि—

### परलोगपञ्चए धम्मकलपञ्चए य सुमित्ताकहा

वाणारसीए हयसत्तू राया। तस्स दुहिया सुमित्ता बालभावे गिम्हे पुद्यावरण्हकाले मुत्तभोयणा पसुत्ता, पाणियपिडकोसियताळिवंटेण वीइज्जमाणी मीयळजळकणगिसत्ता 'णमें अरहंताणं'ति भणंती पिडबुद्धा. पिडचारिगािहें पुच्छिया—सामिणि ! के अरहंता ? जेसिं 25 मे नमोक्कारो कओ। सा भणइ—न याणं, अवस्सं पुण नमोक्कारमिरहंति। तनो णाए धाईं सदाविया, भणिया य—अम्मो ! गवेसेसु ताव 'के अरहंत ?'ति। तीए पुच्छंतीए समणीओ दिहाओ अरहंतसासणरयाओ, आणियाओ य कुमारिसमीवं। पुच्छियािहं अणािहं किहिया— भरहेरवयवांसे विदेहवासे य संभवो धम्मादिकराणं, इमं च विमलस्स अरहओ तिर्वं। ततो सा भणइ—अज्ज मया पिडबुज्कंतीए कओ नमोक्कारो। तनो तािहं भणिया—दुमे अ-30 रहंतनमोक्कारएभावेण इमारिद्धी पत्ता णूणं, जओ ते पुत्रभावणाए कओ नमोक्कारो। 'एवं'ति

१ °बासिबदेश्वाससंभ' ग्रा०॥ २ °स्य ति । तो सा उ २ विना ॥

पिंडसुणिता पिंडवना जिणदेसियं मग्गं, पवयणकुसला य जाया। बह्वियाए य से सयंवरी दिण्णो पिंडणा। ततो णाए उभयलोगसुहोवलंभिणी इमा गीइगा विडणो निवेदिया—

किं नाम होज तं कम्मयं, बहुनिवसणिजं अखजाणिजं च । पच्छा य होइ पच्छ(त्थ)यं, न य नासइ नट्ठे सरीरयम्मि ? ॥

5 ताय! जो मे एईए गीइगाए अत्थं सुणावेज तस्म भे अहं दायबा। तओ पगार्सियाए गीइयाए णाणाविहाणि वत्थूणि सुणाविति विउसा, तीए अहिष्पायं न छहंति। एगेण य पुरिसेण सुणाविया—

कम्मैयाण तनोकम्मयं, बहुनिवेसणीयं अरुजैणीयं च । पच्छा य होइ पच्छ(स्थ)यं, ण य णामइ नद्वए सरीरयम्मि ॥

10 पुच्छिओ भणह—तुन्मे जाणह जो भावत्थो. मया पुण तथ सुणाविया। भोषा-विओ मजाविओ य पुच्छिओ भणति—रथण उरे पुरिसपंडिएण एवं भणियं. में का सत्ती वुत्तुं?। ततो पूड्रओ 'दूओं सि तुमंं। तीए विसिज्ञओं। सुमित्ताए य पिया विण्णविओ— तात! पुरिसपंडिएण छिक्सओ ममाऽहिष्याओ. जह मं अत्थेण पत्तियावेह ता अहं भजा नाम तस्स, न संसकाणं। गया य रयण उरं बहुपरिवारा, आवासे पुद्यमित्रिण ठियों। 15 सद्दाविओ गओ य पुरिसपंडिओ सुष्यभों, पुच्छिओ य—कहं नवो बहुणिवेसो सछाह-णिज्ञों? पच्छाकां य पच्छो(व्या) भरीरिविणासे य फर्च पद्(य)च्छह शिना तेण भणिया— सणाहि—

#### इब्भदारयदुगकहासंबंधो

इहं दुवे इब्भरारया—एको सवयंसी उजाणाओ नयरमतीति. अण्णो रहेणं निगा20 च्छइ। तेसि नयरदुवारे मिलियाणं गर्नण ओसरिउमणिच्छंताणं आलावो बिहुओं।
तत्थंगो भणित—तुमं पितिसम्जिएण अत्थेण गिवानो, जो सयं समत्थो अजेउं तस्स
सोहड अहंकारो। बितिओ तहेत्र। तेसि च अनुक्षिमिनिमित्तं जाया पद्द्रमा—'जो अपरिच्छओ निग्मओ बहुधणो एइ वारसण्हं वासाणं आरओ, तस्स इयरो सवयंसो दासो
होहिति' नि वयणं पैने लिहिडणं णेगमहत्ये निक्खिबडणं एको तहेव निगाओ, विसयंते
25 फलाणि पत्तपुर्डे गहेडण पट्टणमुवगनो, कथविक्यं करेतो जायपक्खेवो संजत्तगमिस्सओ,
पोएण ववहरंतो पैने विउले धणमंचए मित्ताणं पेसेइ। वींओ पुण वयंसेहिं चोइज्जमाणो न
नीह 'सो तवस्सी जं बहुणा कालेणं विदवेद तमहं अप्पेण' ति। बारसमे संवच्छरे तस्साऽऽगमणं सोऊण दुक्खेण निग्मओ घराओ चिंतेइ—'मया किलेसभीकणा विसयलोलुएण
य बहुकालो गमिओ. इयाणि संवच्छरच्मंतरओ केतियं समैंजहं? ति, तं सेयं मे सरीर१ °मिए गीयए शा० मे०॥ २ °म्माण तवो॰ शां० विना॥ ३ °ज्ञाणक च ली ३॥ ४ अहं दत्ता ना॰
शां० विना॥ ५ °या निवेद्द सहा॰ जा० विना॥ ६ °ओ ति। त॰ शा० मे० विना॥ ७ °यत्तिहिदं नेग॰ शा०॥ ८ °के मरेज॰ शा० विना॥ १ पत्तिविद्द सहा॰ शां० विना॥ १ वितिओ शां०॥
११ \*केहिइ १, तं शां०॥

परिवायं काउं ति कयसंकेओ साहुसमीवमुवगतो सुयधम्मी पव्वइक्षो । विकिद्रत्वोकम्म-परिक्खवियसरीरो कवभत्तपरिकागो नवमासपरियाओ कालं काऊण सोहम्मे देवो जाओ । ओहिविसया जवलद्धकारणी य विसयंते सत्यं विजरुविवक्रणं पेसइ मित्ताणं । ते असइहंता चारपुरिस पेसेति । तेणोबळद्धकहियवित्तवित्थारा गया तस्म समीवं । पुइया वत्था-SSभरणेहिं पत्ता सनगरं । इयरेण पुन्वागएग राया दिहो, धणं च मभंडमाकित्यं । देव-5 दुच्वं पुण बहुगुणं इयराओ, तेण राया रयणोवणएणं तोसिओ। जो बारम वामाणि किलिट्टो सो जिओ ममित्तो। उसवे समत्ते देवसत्थवाहेण मित्ता भणिया-जाणह जह मया विढत्तं इटबं ? । ते भगंति—न याणाम । तेण कहियं—तवेणं ति । दासभावपहिया वि तमत्थं बोहिया दिव्यं पभावं दंसेऊण, भाणिया--जइ पव्ययह विसजामि। तो तेहि समित्तेहि तव-पभावविन्हिएहिं पगएहिं देवो भणिओ-अइ भे कओ पमाओ सपन्नकवं नवविभृति 10 दंसतेहिं. जइ सचेयणा भविस्मामी काहामी हिंग ति। बोहेऊण गती देवी । ते सुट्रियस्स अणगारस्त समीवे पद्ययंति सपयं। एएण कारणेण तवो बहुनिवेसो प्रयाणजो य तबस्सीणं, सरीर्रावणासे य तवफलं सुरलोए, इयरस्म अपनिवेस कम्मं, मरीरणासे य णासइ नि॥ ण्वं तेण नंदिसेण ! स्स (से) कहियं। कुमारी य ताणि सर्वाणि व इहं व्हण पत्तियति-अत्थि परहोगो, अत्थि य धम्मफलं॥ 13

एवं कहिए पत्ता इद्भसुया साहुसमीवं पबद्या थ । कुमारी वि साहुं वंदिऊणं सुष्पभं विण्णवेद—तुद्भे मम पभवह, धम्मकामाए मे विष्यो न कायबो नि । तेण 'तह ति पहिनन्नं । गती नयरं रायसुओ सह कुमारीए ॥

नंदिसेणो दिहपस्त्रओ पद्मशं परमसंविग्गो अहिगयमुत्तत्थो पंचसिनओ तिगुत्तो तपुज्जश्रो विवद्गुमाणसद्धो अपित्विहियवेरग्गो विहर्गत । टाभंतरायम्बओवसमेण य जं 20 इच्छति जहा य जित्तयं च तं उभित । गिहिओ य णेण अभिग्गहो—वेयावसं च मया कायबं सवसत्तीए ति । एवं सो महातवस्मी खाओ भरहे ।

सको य देवराया सभागतो तम्स कयंजली गुणिकत्तणं पकओ—नंदिसेणो वेयावबुजओ न सको देवेहिं वि स्रोभेडं दृढ्ववसायो। तं च वयणमगद्दता दो देवा कयसाहुरूवा
उवागया। एगो सिन्नवेसवाहिं गिलाणत्तणिवंबगो, बितिओ गतो नंदिसेणवसिंहं। तेण 25
य खर-फरस-निहुँरेहिं वयणेहिं निब्भिच्छओ, भणिओ अणण—बाहिं गिलाणो अच्छइ,
दुमं वेयावब्रअभिगाहं गहेऊण सुवंतो अच्छिस । तओ उद्विओ संमेतो—संदिसह जेण
कर्जा। तओ देवंखमणो भणइ—अइसारगहिओ तिसाभिभूओ वाहिं गिलाणो अच्छइ, जं
जाणिस तं करेहि ति । ततो अक्रयपारणो 'पाणगं गवेसामि'ति निग्गतो । अणुकंपाऽऽकंपियहिययो देवो अणेसणं करेइ। तं च जिणेऊण गहियपाणगो गओ गिलाणसमीवं। तेण 30

१ °क्वापाऽविद्या ० मे २ विना ॥ २ °को य उउत्तुओ शा० विना ॥ ३ °क्को पश्चिरितवेर° शा० ॥ ∵ °हुरवय° ग्रा० ॥ ५ °को चिहुति, तुमं शा० ॥ ६ °वसम° क ३ गो ३ उ० मे० ॥

अकुटो—अहमेरिसीए अवत्थाए तुमं छिसिकण आगतो. तुमं मुंजियवलोलो न मं अवलेंएसि, 'वेयावबकर'सहेणं तूसिस मंदमीग! ति। ततो पसण्णिबिलेण पणएण विण्णिविको—
स्वमह (मन्याप्रम्—३२००) अवराहं, कुण्ड मे विसम्गं, करेमि परिकम्मं ति। घोओ णेण मलमिलेणो, भणिओ णेण—णेमि भे उवस्सयं, तहा करिस्सं जहा नीरोगा भविस्सह। ततो तेण
उवस्वतो पए पए अकोसह—दुक्खावेसि मं, धुणिस, विसमं गेण्डिस ति। सो जंतिओ
जयं रीयित । देवेण य तस्सुविर परमदुव्भिगंधी उद्यारो कओ, 'वेगिवधाओ ते कओ,
हुद्ध! मारेसि मं'ति। सो पसण्णमुह्वण्णो 'कहं गिलाणस्स मुहं होज् शित मणसा चितेह,
न गणेइ कलुयवयणाणि, न वा तिवहं गंधं, भणइ य—कहं भे ठवेमि?, संदिसह, किं वा
कीरउ? ति, धोवामि वा?। ततो देवेण साणुसएण सो असुभपोग्गलोपचओ खणेण अव10 हिओ, घाण-मणसुहा य पुष्पवृद्धी मुक्का । विसिज्जियसाहुक्त्वा य देवा दिबक्त्वी भवित्ता
तिगुणं प्याहिणं काऊण पायविद्धा पुणो पुणो खमावेति, बेति य—भयवं! तुज्झं सक्को
देवराया गुणिकत्तणं करेइ तं असहहंतौ वयमागया परिक्खनिमित्तं, तं सर्च भणियं मधबता. बरेह वरं, किं पयच्छामो? ति। तेण भणिया—जो परमदुल्लो मगो जिणपण्णतो
मोक्खस्स य सो मया छद्धो. न मे केण वि प्रभोयणं ति। ततो वंदिऊण देवा गया।

15 इयरो वि नंदिसेणो लाभंतरायखओवसमेणं वेयावबं करेमाणों जो जं साहू ( जो साहू जं ) इच्छइ तस्त तं छद्भूण देइ । एवं तस्त सजम-तव-भावणाए गयाणि पणपण्णं बाससहस्साणि सामण्णमणुपालेमाणस्म । सुभग-सुस्तर-मुभा-ऽऽदेय-जसनामकम्मोविको भत्तपरिण्णाकाले चिंतेइ—' अहं तिहि वि दारिगाहिं दोहग्गदोसेण न इच्छिओ'ति सुमरि-कण नियाणं करेइ—' जइ अत्थि इमस्म तव-नियम-बंभचेरवासस्म फलं ततो आगमिस्से 20 मणुम्सभवे स्वस्सी इत्थीजणवल्लहो य होमि नि चुत्तृणं कालगतो महासुक्के कप्पे इंदसामाणो देवो जातो । ततो चुओ तुब्भं पुत्तो जातो दसमो ति ॥

एवं सोऊण संसारगैति राया अध्यगाण्ही जेट्टपुने संकामिय रायलच्छि पद्यइओ, विद्युज्यमाणचारित्तो अपरिवडितवेरग्गो आवयर्षाइकम्मो समुष्पण्णकेवलनाणविधुतस्य-महो परिनिव्दुओ।

25 तती अहं अहवाँसी जातो कलायरियस्स उवणीओ, विसिद्धमेहा-मतिगुणेण य तोसेमि गुरवो । रसवाणियगेण य मे दारगो उवणीओ 'कुमार! एम कंसो सेवड तुन्भे'ति । मया पडिवन्नो सह मया कलासंगई करेइ ।

जरासंधेण य दूओ पेसिओ अम्हं गुरुणो जेहस्म—सीहपुराहिवं सीहरहं जह गेण्हिस तो ते जीवजसं दुर्हियं नगरं च पहाणं पयच्छामि ति । तं च पविंस सोऊण मया कंस-30 सिहएण राया विण्णविओ—देव! विसजेह मं, सीहरहं वंधिऊण उवणेमि तुटमं ति। रण्णा

१ °मागो सि शा० विना ॥ २ °णुणप्ण उर विना ॥ १ °ता इहमाग ॰ शा० विना ॥ ४ °णो जं क १ गो ३॥ ५ °यार्थ रा॰ शां० मे० विना ॥ ६ °शायक ॰ उर ॥ ७ ॰सजा॰ शां० ॥ ८ ॰हियमईय पहा॰ छी १॥

भणियं-कुमार! अदिहसंजओ सि, अछं ते गएणं। निच्छए कए विमजिखो मि बहप-रिवारो । सीहरहेण वि अर्न्हं आगमणं सोऊण मेलावियं नियगवर्छ । संप्रहाने य जन्मे वारेंति ममं रायसंदिहा महत्तरा । सीहरहो सीहो विव गयजुहं विगाहमाणी मदीयं बलं बिक्सोभेष्ट् । तद्वत्थं च सीयमाणि नियगवाहिणि दृहण कंसमारहिपरिग्ग-हिओ रहो मया सीहरहाभिमुहो पयदिओ। जुन्होउं पयत्ती भि मह तेण। सो य5 कयकरणो विसेसिओ मया उद्दृहत्थयाए । विद्धा य से तुरगा ममारहिया । कंसेण य से फलिहप्पहारेण रह्युरातुंडं भग्गं । सो य उक्तिविक्रण णियगरहमाणीओ । नतो भगंग से बढं। लद्धजभो य तं घेत्ण कमेण सपुरमागतो मि। पृइओ रण्णा तुट्टेणं, कहेर य मे विरहिए-कुमार! मुणाहि-कोई किनेमित्ती पुच्छिओ जीवजसाकुमारीए उक्खणविणि-च्छयं . तेण मे कहियं - सा उभयकुलविणासिणी, तो अलं ते क्रमारीण ति । मया विण्ण-10 विओ-कंसेण देव! सीहरहो गहेऊण मम उवणीओ, तं कहं तस्य पुरिभयारो नासि-जइ ?। ततो राइणा भणियं—जइ वि एवं, कहं रायस्या वाणियगदारगस्य दिजिहिति ?। 'एयस्स य परक्रमो स्वत्तियस्सेव दीसइ, ता भवियबं एत्थ कारणेणं ति सहाविओ रमषा-णियओ-कहेहि दारयडप्पत्ती । ततो पणओ विण्णवेह-सामि ' एस मया वृज्झेनो जड-णाए कंसमंजूनगनो दिहो, एसा य मुहा उग्गसेणणामंकिया, एत्थ मामिणो पमाणं । ततो 15 कुछगरेहिं वियारेकण नीओ रायगिहं। जर।संधन्स य मया कंसपरकमो कहिओ। 'एस उग्गसेणरायसुओ' ति सपचए कहिए तुट्टेण दिण्णा जीवजसा कुमारी । सोऊण 'नजिल्लको अहं जायमेत्तो' ति रूसिनं वरेइ वरं महरानयरि । पओसेण य तेण पियर बंधे-उण रज्जं पसासति ।

वसुदेवस्स गिहञ्जाओ

20

अहमवि जोवणस्य उदये नवनवेहिं तुरग-श्रय-णवत्थेहिं विसामि निज्ञामि उज्ञाणसिरि-मणुभविकण नागरज्ञणेण विम्हयवियसियणयणेण पसंसिज्जमाणो रूवमोहियजुवइयणदि-हिपहकराणुवज्ञसमाणो ।

अण्णता य मं जेट्ठो गुरू सहावेडणं भणइ—मा कुमार ! दिवसं भमाहि बाहिरओ, धूसरबुहच्छायो दीससि, अच्छमु गिहे. मा ते कलाओ अहुणागहियाओ सिढिलियाओ 25 होहिति। ततो मया 'एवं करिस्सं' ति पडिस्सुयं।

कयाई च रण्णो धाईए य भगिणी खुज्जा गंधाहिगारणिउत्ता वण्णगं पीसंती मया पुच्छिया—कस्स इमं विलेवणं सिज्जज्ञ ? ति । सा भणइ—रण्णो । मया भणियं—अम्हं किं न होइ ? ति । सा भणइ—कयावराहस्म राया तुब्भं ण देइ विसिद्धं पि वत्थमामरणं विलेवणं व ति । गहिओ से वला वण्णओ वारंतीए । सा रहा भणइ—एएई चेव 30

१ °म्हागम° उर विना ॥ २ °हु किं निमित्तं पु° शां० विना ॥ ३ °ण तो पिय° शा० ॥ ४ से विसेन -यणश्री वारं° की ३ ॥

आयारेहिं रुद्धो, तहावि न विरमसि अविणयाओ। मया पुण्छिया—साह, केण अवराहेण रुद्धो मि?। साँ न साहइ 'रण्णो बीहेमि' ति। अंगुिलयगदा णे]णं अब्मित्ययाऽणुग-मिया साहइ—राया विरहे णेगमेहिं विण्णविओ—देव! सुणह, कुमारो सारयचंदो विव जणणयणसहओ सुद्धचारितो जाए जाए दिसाए निज्ञाइ ततो ततो तहणिवगो तेण समं 5 तक्षम्मो भमति. जा य तहणीओ ताओ वायायण-गवक्खजालंतर-दुवारदेसेसु 'नियत्त-माणं पिस्तस्सामो' ति पोत्यकम्मजक्षतीओ विव दिवसं गमेंति. सिमिणायंतीओ वि भणंति—'एस वसुदेवो, इमो वि वसुदेवो' ति. जातो पत्त-साग-फलाणि गेण्हंति ताओ भणंति 'कइ वसुदेवो देसि?' ति. टारगह्दवाणि कंदमाणाणि वि कुमारदिण्णदिष्टीओ विवज्जत्यं गेण्हंति—'वुट्टे(छुट्टो) वच्छो ति दामेहिं वंधंति. एवं देव! उम्मत्तओ जणो जातो घरकज्ञमुक-10 बाबारो देवा-ऽतिहिपूयासु मंदायरो, तं कुणह पसायं. मा अभिक्खं णीउ उज्ञाणाणि ति। रण्णा भणिया—वश्वह वीसत्था, णिवारेमि णं ति। भणिओ य जो तत्थाऽऽसि परियणो, जहा—कोइ कुमारस्स न कहेइ एयं परमत्थं। तं निहुओ होहि ति, ततो रण्णो उवा-छंभो न भविस्सइ। सया भणिया—एवं करिस्सं ति।

वितयं च मे पुणी—'अहं जह पमाण्ण णिग्गतो होंतो तो मि वंधं पावेतो. अहवा
15 एस बंधो चेव, तण्ण मे सेयं इहमिन्छडं' ति सपहारेऊण सर-वण्णभेयगुलियाओं काऊण
बह्नहेण दारगेण सह निग्गतो संज्ञाकाले नयरवाहिं। सुमाणामण्णं च अणाहमयगं दहूण
भणिओ मया बह्नहुओ—गेण्हसु दाकगाणि, नगीरपरिचायं करिस्मं। तेण आणावियाणि
कहाणि, रह्या चिया, भणिओ च बह्नहुओ—वच सिग्धं, रयणकरंडगं मम सयणिजाओ
आणेहिं. दाणं दाऊण आग्ग पिवसिस्सं। सो भणह—जइ एस निच्छओं मे तो देव! अहं
20पि अणुपविसिम्मं। मया भणिओ—जं ते रोयह तं करिस्मसि, मा य रहम्मं भिंदमु, सिग्धं
च एहि ति। सो गतो 'जहा आणवेह' ति वोत्तृण। मया वि अणाहमयगं पिक्खविऊण
आदीविया चियगा, सुसाणोज्जियमळत्तगं गहेऊण खमावणलेहो लिहिओ गुरूणं देवीण य—
'सुद्धसहाबो होऊण णागरेहिं महलिओ' ति निवेदणं काऊण 'वसुदेवो अगिंग अइगतो'।
मसाणखंभे पत्तं वंधिऊण दुयमवक्रतो, उम्मग्गेण य दूरं गंतूण वेगेण मग्गमोइण्णो।

25 जाणेण य एगा तर्रणजुनई ससुरकुटाओ कुटघरं निजाइ, सा ममं दृष्ट्रण वृद्घं वितिज्ञियं भणइ—अम्मो ! एस माहणदारगो परमसुकुमारो परिस्संतो आरूभव जाणं. अम्हं गिहे वीसत्थो अज्ञ सुहं जाहिइ ति । भणिओ य मि बुद्धाए-आरुहह सामि! जाणं, परिस्संत त्थ । मया चिंतियं—'जाणिट्टिनो पच्छण्णं गमिस्सं'ति—आरूढो मि । पत्ता सुगामं सूर-त्थमणवेटाए।तत्थ मिज्ञिय-जिमिओ अच्छामि । तस्स य गिहस्स नाइदूरे जक्खाययणं, तत्थ २० छोगो सिठओ । आगया य नयराओ पुरिसा, ते कहांति—सुणह जमज्ञ वत्तं नयरे—वसु-देवो कुमारो अग्गि पविद्वो. तस्स व्रह्मभगो नाम चेडो व्रहमगो. सो किर चितं जळंसि

१ सामणह—रण्यो शा० ॥ २ °रुणा जु° क श्गो श्या० । °रुणी जु° उ० मे• ॥

दृश्य अर्थवाणी पुष्कियो जलेण भणह—वसुदेशो कुमारो विगामइगओ जणवायभीओ. तस्त य वषणं सुणमणो समंत्रको जणो कंदिनमारहो. वं च कण्णसहं सोडण रायाणो जय वि भागरो निगाया. दिहं च गेहिं कुमारस्स हत्यलिहियं समावणपत्तं. तं च वाएडणं स्वंता यय-महुणा परिसिचित्ता चितं, चंदणा-ऽगुह-देवदाहकहेहिं छाएडणं पुणो पज्ञालित कयपेयकज्ञा सिगहमणुपविह सि । तं च मे सोडण चिता समुप्पण्णा—गृहो संधी, निवि-5 संका मे शुरवो 'मजो' ति परिभगणायरं न काहिंति. ततो सच्छंदं निविग्धं जायं वियरियंवं ति। रत्तिमतिवाहियत्ता अवरेण पहिल्लो, कमेण पत्तो विजयस्वेडं नयरं। नातिदूरे य नय-रस्स समासण्णे एगिम पायवे दुवे पुरिसा चिहंति, ते मं भणंति—सामि! वीसमह ति। अहं संठिओ। ते पुच्छंति—के तुब्भे ? कओ वा एह ?। मया भणिया—अहं माहणो गोयमो, कुस-गगुराओ विज्ञागमं काउं निगाओ. तुब्भे पुण किनिमित्तं पुच्छह ?। ते भणंति—सुणह— 10 सामा-विजयापरिचओ

इह राइणो जियससुरस दुवे धूयाओ—सामा विजया य. रूविस्तणीओ गंधहे नहे य परिणिष्टियाओ विदिण्णसयंत्रराओ. तासि पइण्णा—जो णे आगमेण विसेसिजा सो णे भत्त ति. तओ रण्णा चउसु वि दिसासु मणुम्सा संविद्धा—जो जुवाणो रूवस्सी सिवजो माइणो खत्तिओ (प्रन्थापम्—३३००)वा सो भे आणेयहो ति. तं अम्हे गयिनओएण इह 15 अच्छामो. तुन्हां पुण जइ अत्थि समो गंधहे णहे वा ततो णे सफलो परिस्समो होजा। मया भणिया—अवस्सं समयमित्तं जाणिस्माम।

ततो तेहिं तुहेहिं नीओ मि नयरं, दंसिओ रण्णो। तेण वि परिओसपुण्णहियाण पृइको मि। पते य अणि(णु)ओगदिवसे दिहाओ मया कण्णगाओ सामा-विजयाओ भिउ-सुहुम-कसि-ण-मिद्धसिरयाओ, सरसवीयरुह्ररमणिज्ञमुहीओ, विच्छिण्णपयणज्ञयलाओ, णातिवुंगसंगय-20 नासावंसाओ, पवाळदळदालिमप्पसूयसण्णिहोहीओ, कोमल-तणुक-णिमरवाहियाओ, सुकु-मोळ-संवक्षरज्ञ्यलाओ, निरंतरुसिय-पीण-पिजरपओहराओ, कालसुत्तसरिसरोमराइरं-जियक्रसँगीज्ञमञ्ज्ञाओ, पिहुळसोणिमंडळाओ, गयकळमनासाकारसुकुमारोक्तओ, गोपुच्छ-संठियगृहसिररोमजंघाओ, सूरमिरीइपरिलीढकमलकोमळचळणकमळाओ, कल्रहंसलिल-अगमणाओ, फल्ररसपुटुपरपुटुमहुरमासिणीओ। ताओ य मया गंधव-नट्टसमयनिउणाओ 25 वि नहे गीए अ विसेसिआओ। यतो तुहेण रण्णा सोहणे दिणे तासि पाणि गाहिओ मि विहिणा, अदं व रज्ञस्स निसिद्धं।ततो अहंताहिं सिहओ वणगओ विव कणेक्हिं सच्छंदं विह्रामि। परिचयं च कुणमाणं संगामिआसु विज्ञासु भणंति मं—अज्ञलत! जह तुब्भे माहणा कीस संगामिआओ मे कलाओ गहिआओ ?। मया भणिया—सबे वि आगमा चु-किको न विददा। क्रदण्याण य तासिं 'अरह्स्सं'ति छल्रनिगमो कहिओ। तओ 30 दुढ़ीय बसंतमासचूअल्याओ विव अहिअं सोहिआओ। कमेण य विजया आवन्नसत्ता जाया,

१ तको रूज्य को विना ॥ २ 'नारसर्वव' शाक विना ॥ ३ 'एकामि' शांक ॥ व व हिंक १६

अविमाणितडोह्छा काछे पस्था कुमारं। तस्य कथजायकम्मस्स कयं नाम 'अकूरो'ित । तस्थ य मे वसंतस्स समितिकंतं विरसं। समितिच्छिअं उर्जाणं च निगच्छमाणो ममं देसिको पुरिसो दृह्ण वितिअस्स साहति—अहो अच्छरियं!!! एरिसी नाम सारिक्खया भवति। तेण भणिओ—कस्स? ति । सो भणइ—वसुदेवस्स कुमारस्स ति । तं च 5 सोऊण मे चिंता जाया—न मे सोभइ इहं अच्छिडं, अवक्रमामो ति ।

# ॥ इंति श्री(सिरि)संघदासगणिविरचिते(रइए) वसुदेवहिंडौ(डीए) सामा-विजयालंभो पढमो सम्मत्तो ॥

सामा० अं०---२३६-२४. सबैभे०---३३२३-१.

# बीओ सामलीलंभो

10 ततो अहं ताओ वीसंभेऊण एगागी निग्मओ, मगां मोत्तृण दूरमइवइओ उत्तरदिसिं। हिमर्वतपवयं परसमाणो य पुबद्सं गंतुमणो कुंजरावत्तं अडविं पविद्वो ! महंतमद्भा-णमहबाहे ऊण परिस्तंतो तिसिओ य एगं सरं पत्तो विगयपंत्रे पंत्रयसंछण्णतोयं बारिच-रविहरासणहर्भाणयं । चितियं मया-अहं परिस्संतो जइ तण्हावसेण उद्गं पाहासि तो से अपरिट्विंओ सारुओ सरीरे दोसं उप्पाएजा. वीसमामि ताव मुहुत्तं, सिणाओ पाणियं पार्हि(इं) 15 ति । एयम्मि अंतरे हत्यजुहं कालमेहवंद्रमिव पाणियं पाउकामं सरमवङ्ण्णं, कमेण पीओरगं उत्तिण्णं । अहमवि मजिउं पवत्तो । जूहवई य कणेरुपद्विओ ईसिमरजलदीस-माणसर्भिकपोछदेसो सरमवइण्णो । निव्विण्णिओ य मया उत्तमभद्दलक्खणोववेओ । सी गंपहत्थी गंधमणुसरंतो ममं अणुवइउमारद्धो । चिंतिअं च मे-जलेग तीरिहिति गओ जोहेउं. एस उत्तमो आसण्णे पत्तो विहेओ होहिति। तओ उत्तिण्णो मि । सो वि मे 20 पच्छओ लगो । मया य करमगां वंचेऊणं गत्ते अफालिओ. सिग्धयाए य णं बंचामि । सो मं सुकुमालयाए कायगहयाए य ण संचाएइ गहेउं। तहिं तहिं चेव मया छगछो विव भामिओ। परिस्तंतं च जाणिकण उत्तरीयं से पुरओ खित्तं, तम्मि निसण्णो । अह-मवि अभीओ महागयस्य दंते पायं काऊण आरूढो तुरियं । पत्तासणस्य य सुसीसो इव विधेओ जाओ, उत्तरीयं च गिण्हाविओ, वाहेमि णं जहिच्छं ति । गहिओ य मि आहा-25 सत्थिएहिं दोहिं वि पुरिसेहिं बाहास समगं उक्खितो, णिति णं गगणपहेण कहिं पि। वितियं च मया-एए ममाओ कि मण्णे अहिया ऊण ? ति। दिहा य दिहिं साहरंति, ततो 'ऊण' ति में ठियं। सहयं च बहुंति 'साणुकंप'ति संभाविया। उपपण्णा मे बुद्धी—जह मंगुरूं काहिंति तो णे विवाहिस्सं, अर्छ चावक्षेण। आरुहिओ मि तेहिं पद्यं, उजाणे णिक्खिती, पणया य नामाणि साधेऊण-पवणवेग-ऽश्चिमालिणो अम्हे ति । तओ दुतमवकंता ।

र °णं ममं गण्छमाणं समं देसि° ली ३ क ३ गी ३ उ०। °णविनिगण्छमाणं ममं भे०॥ २ सामा-विजयालंभो सम्मत्ती इत्येतावन्मात्रैन पुष्पिका शा०॥ ३ °कं विकतियपंक° थे०॥ ४ °हिए मारुए सरी° शा०॥ ५ सो हत्यी शा०॥ ६ तहाग° शां०॥ ७ °ति निष्छयं। स° ली ३॥

#### सामलीपरिचओ

मुहुत्तंतरेण य इत्थिगा मिजामे वए पवत्तमाणी सित-सुदुमदुगुहपरिधाणुत्तरीया आगया, पणया य नामं साह्रिजण-अहं मत्तकोिकिला रण्णो असणिवेगस्स दुिह्याए सामिलियाप विज्ञाहरकण्णाए बाहिरिया पिडहारी. सुणह देव !--राइणो संदेसेणं सिवविद्धें पवणवेग-ऽिह्मालीिहं आणित त्थ. रण्णो दुिहया सामिली नाम माहवमामसंझाकुवलयं-5 सामा, उक्त्वणपादगपसंसियसुपइद्वियसभावरत्ततला, तलाऽणुपुवविद्वियंगुलीतंबनहपायजु-यला, दुिबमावणीय-पिडिय-बट्ट-सुकुमाल-गृहरोमजंघा, पीणसनाहितकतलीखंभसित्रभोरू, पीवर-थिरनितंबदेसपिहुलसोणी, दाहिणावत्तनाही, मंडलग्गयतणु-किसणरोमराईपरिमंडिय-करितत्वक्ता, पीणुण्णयंहारहितरिहतवहरसंहितपओहरा, गृहसिथदेससिण्णभूसणमाणसं-गयबाहुलिका, चामर-मीणा-ऽऽयपत्तसुविभत्तपाणिलेहा, रयणाविलससुवितकंवुकंधरा,पयो- 10 धरपडलविणिग्गयपुण्णचंदसोमवैदणचंदा, रत्तंतधवलकित्यनस्थनासावंसा, सवणमणसुभगमह-दमिणा, प्रदेजणनयणभगरिज्ञमाणलायण्णस ति. तुम्हं राया दावकामो, मा ऊमुगा होह।

तत्थ य वावी आसण्णा, खारका य आकासेणं तं वावि उयरंति । मया चितियं—िकं भण्णे सिरीसिवा विज्ञाहरी होजा, जओ इमा खारका आकासेणं वर्षति । मत्तकोिकला 15 य मम आकूयं जाणिऊण भण्ड—देव । न एस खारका विज्ञाहरी. सुण्ध कारणं—एसा वावी झरिम-मिट्ट-पत्थपाणिया 'मा चडप्यगम्मा होहिति' नि फलिहसोमाणा कया. जइ य पाणियं पाउं अहिलसह तो उयारेमि ते । मया 'आमं'ति भणियं । नतो हं तीए समगं तं सोमाणवीहिं उइण्णो वार्षि । पीयं मया पियवयणामयमिव मधुरं गुरुवयणमिव पत्थं तिसिएणं पाणियं । उत्तिण्णो मि । आगओ परियणो रायसंदेसेणं ण्हाणविहि-वत्था-ऽऽभ-20 रणाणि य गहेऊणं । णयरदुवारे य कल्हंसी नाम अवभंतरपिडहारी, तीए ण्हविओ सपरियणाए, अलंकिओ पविद्वो नयरं जणेण य पसंसिज्जमाणो । दिहो मया राया अस-णिवेगो, कओ य से पणिवाओ । तेणं अवस्तुद्वेडणं 'सुसागयं'ति भणंतेणं अद्धासणे निवे-साविओ । सोहणे मुदुत्ते दिहा मया सामली रायकण्णा जहाकहिया मत्तकोिकलाए । तीए वि दुहेण राइणा पाणि गाहिओ विहीए, पविद्वो गडभागारं ।

वत्तेसु य कोउगेसु विरहे मं सामली विण्णवेह—अज्ञउत्त ! विण्णवेमि, देहि मे वरं । मया भणिया—पिये! विष्णवेयका, जं तुमं विष्णवेसि सो ममं पसाओ । सा भणह—अविष्णओगं तुक्मेहिं समं इच्छामि ति । मया भणिया—एस मञ्ज्ञं वरो न तुग्झं ति । सा भणह—कारणं सुणह—

१ °समाकसामा शा॰ ॥ २ °बहिषं गो २ ॥ १ °समाहि श ह ॥ ४ °यहारहरिसिरहितयहरिसि-तपक्षो शां । 'बितसरहृहारसिहतपको उ० ॥ ५ विद्यमणिभू शे १ ॥ ६ °वयणयंदा शां ० ॥ ७ स-उगराणस् शां ० विना ॥ ६ कि शां ० विना ॥ ६ अश्वासको शे १ ॥

#### अंगारकपरिचओ

इहं वेयुष्ट्रपञ्चयस्य दाहिणक्षाए सेढीए नयरं किण्णरगीयं नाम, कःश राया अविकाली विव पावगो तेयस्सी अश्विमाछी णाम, तस्स देवी प्रभावती नामं, तीए दुवे पुत्ता-जलणवेगो असणिवेगो य । जलणवेगस्य विमलाभा नाम महादेवी, तीए अंगारको 5 कुमारो । असणिवेगस्स सुप्पभा देवी, तीए अहं दुहिया। क्याइं च अश्विभाव्ही समा सह देवीए वेसइसिहरितले विहरिकण नियमपुरुजाणे खबहबी, एमपएसे सहासीणी मिहो कहाहि अच्छति । नाइटरे ये से हरिणो ठितो अच्छति । रण्णा सायगो सिको मिगस्स, पहिनियत्तो य. न य चलिओ मिओ। ततो अमरिसेणं वितियं संघेमाणो अवि-हाए देववाए बोहिओ अश्विमाली-नंद सुनंदा भयवंती चारणा एत्य पसत्यानानी-10 बगया लयाघरे चिहंति, तेसि आसण्णो तुमे मिओ तिक्कओ. रिद्धिमंतो अणगारा जंदुसर्य रक्खंति. तत्थगए य जो सत्ते विवाडेज्ञा तस्य जड्ड कुप्पंति णे य णं देवा वि परित्ता-यंति. जाहि, खासेहि चारणे, मा विणस्सिहिसि-ति भणिओ भीओ गओ चारणसमीवं। वंदिकण भणइ-भगवं! मरिसेह, मया मिश्रो तुब्भं पायसमीवं ठिओ विवाहेडं तिकाशी। तथो पांदेण साहणा भणिओ—राय! कीलमाणा पाणिणो अद्वाए अणद्वाए य पाणिवहं 15 काऊण अहरगई गया वहं कालं विवसा दुक्खसहरसाणि पावंति, तं विरमह पाणिवहाओ. बिगयवेरी भविस्ससि, अवराही(हि)जीवं जो वहिजा सो वि ताव पावसंचयफ्छं भवसएहिं न नित्यरइ, कि पुण जो अणवरद्वकद्वैधायगी ?। ततो सो एवंविहोपदेससंजणिअवे-रगगो जेट्टसुयस्स जलणवेगस्स पण्णात्तिं रज्ञं च दाऊण पबद्दओ संविग्गो विहरति । वहणा य कालेण विहरंता पुणो वि भयवंतो णंद-सणंदा किन्नरगीयस्वगया । जलण-20 बेगो निगाओ बंदिरं। तओ चारणेहिं अणुसद्रो अणिबयं विभृतिं उबदंसंतेहिं, निश्चिणा-काममोगो य इहरगं च माउवं सहावेऊण भणति—अहं विरागमगामोइण्णो पद्महतकामी, तमं परणार्ति रजं वा वरेहि ति । ततो णेण भणियं-क्रमारी बाखो. न जुत्तं ममं वरणार्ह् गहेरं. सो ताव गिण्हर जं से अहिप्पेयं। सो सहाविओ, पुरिष्ठजो य अगह—जं अन्ता निहिसिहिसि तं गिण्हिस्स । तीए मणिओ--पण्णितं "गिण्हिजाहि. जो विजाहिको सौ 95 रज्जसामी । तेण माउउवएसेण पण्णाती गहिया । असणिवेशी राया जातो । विमलाभा य जहा पुरा पगतीओ करं गिण्हति। ततो रायाणमुबद्धियाओ - देव! अन्दे सुन्वकाप देवीर संपर्व ज्वाबं करेस, विमलामा वि गगाइ करं, दो पूर्ण अप्यत्ता अन्तं संविशह वि । सा सदाविया-(मन्थायम्-३४००)या पगतीओ बाह्य ति । अवह-अहं प्रत्यका सह-हामि ख्वायस्स ति । बारिज्ञमाणी पीलेक्, पुत्तं च से दीवेह । सो वलकारेकं कं के 30 रोचइ तं भुजाइ। एवं विरोधे वदुमाणे विज्ञावलेण असणिवेशं सम पिसरं प्यासेकल णिवत्तो। क्यामिसेओ ममं सहावेडण मणति—सामित ! अच्छम तमं वीसत्या, मानगसिरिं

१ य सिहरिको किसो मिनो अथ्छ वा विना ॥ २ ण तं दे अः ॥ ३ वही सा स्वा के कि सिक्ष के भे पेक्ष के प्रोवह, जो शाव ॥ ५ वहीं सो शांव के किसा ॥ इ असेक्ष शाव के ॥

अनुजयनदि, व वे किंपि परिवाहिति । मया समियं-देव! पानासंकीण कंजुहिययामिक तुम्हे त्य वया संवामाओ पहिनियता अनस्वयसरीरा विद्वा. तुम्हेहिं विसन्निया नावं प्रस्तेकं वि । अंगष्ट्रको भणति—वष्त्र, जदा रोगति तदा एजासि । सपरिकणा य वि अहावयपहर्यसंत्रिविद्धं तावं मिलिया । कतिवासरेण य जिणायतणे अंगीरसी नाम चारणो वंदिक्य बावेण पुष्कियो-धयवं! अत्थि से पूर्णा रजस्तिरी होजा ? संजर्भ वा अगुपाछे-5 उपं जोन्यो होकाबि ? ति । एवं पुच्छिएंण चारणेण अणिओ राया-अज्ञिसाठी राय-रिसी सम भग्यनाया सतो ते कहेमि-न ताव ते पहाज्यकालो, रजं पुण ते होहिनि। रण्णा पुच्छिओ-भयवं! कहं होहिति रज्जसंपय ? ति । साहुणा अहं दंसिया-एतीए सामलीए कण्णाए जो भत्ता तओ ते पुणो रायसिरी होहिति. सो अद्भगरहाहिविषया। पुणो राया पुच्छति—भयवं! कहं सो मया विद्याणियहो ?। साहुणा भणिओ—जो कुंज-10 रावसादवीए सरसमीवे सह बणगएण जुन्मिहिति सो जामियवो । तं च वंदिऊण कुंज-रावने ठिया हु। पद्दविषसं च दुवे दुवे पुरिसा तस्मि पदेसे संवर्रति रायसंवेसेणं। तिहैं च में दिहा जहादिहा साहणा, जाणीया व । एसी य जाएसी अंगारगस्स सन भाजगस्स कण्यपहसागतो । ततो सो पदद्रो तुम्हे पमते विवाहेज । अम्हं च बिजाहराणं समञ्जो नागराष्ट्रणा ढविको-जो किर अणगारसमीवे जिणघरे भजासहियं वा सत्तं विवा-15 डेजा सी महाबिज़ी होहिति। एएणं कारणेणं विष्णवेसि 'सया सहिए तुब्भे सी न छंचेह्'।

सका व सणिया—अंगारको न किंचि मम करेह, बायाए नाहेज. जं पुण कुकां रोबध्रं तं सवा कावां ति। एवं तीए सहिजस्त मे सुरपहणो विव इच्छियविसयसहनंदणोवन- यस्त ववाइ काछो। गंधवं च सविसेसं सिनिकाओ मि सामिलियाए भहं, दुवे बिजाओं सिक्सािकाो, बंधविकाेकाण क्तलसुद्दं च।ताओ व मए दुवे वि सरवणे साहिआको। 20 वीसत्थो होमि हितगाविजीस सामिलीए सह पसुनो हीरमाणो विद्धाे, वस्तावि व प्रिकां, सामिलियाकारसारिकायवार व तकिओ मया 'अंगारको होजा'ति। तओ मया विवादेश को कामो, जो तेण सह विवज्ञ सो मविसमो, जो सन्त मा विवादेश को कामो; तं साब विवादो होति, सह जेण विवादाित. मा य कामो—ित प्रहरिकाको संविवगत्वो आहं व संवाधित। विद्विं अवाद में अंगारको — कुमार! अंगासे 25 को व्यविजी गेक्टेड? . बंभिको सि मय चि ।

दबन्धि देसकाले सामली ज्यागवा भणति—देष! नारिहति ने भतारं विजासेखं, तुम्दं एस पुजी ति । हुंकारेण निव्मिन्छिया पुणी अणुषेद—मुबह मे भतारं, जद्द न सुबह अहं सबणबम्बं छट्टेमि । तती रहेण अहं पविद्वी पिडिओ मि पलाउपिपृरिए जिण्लकूवे, परसामि जुजामाणाणि भाउभंडाणि । तओ असिणा सामली दुवे खंडाणि क्या अंगार-30

१ **अंग्यहिन्छी काम प्रो- विना ॥ २ % प चा<sup>0</sup> शां० विना ॥ १ मान्या<sup>0</sup> कर्सं० छन् ॥ ४ <sup>०</sup>हिन्यं भ<sup>0</sup> शां० विना ॥** 

एण । मया चितियं-अइनिग्विणो भगिणीवायगो सि । तथो द्ववे सामलीओ जायाओ। तीय वि आहतो खगोग, सो वि दुवे अंगारगा जाया । मया चिंतियं-माया एसा परासिं, न विषट्टा सामिति ति । गयाणि य अदिरसणं जुज्झमाणाणि । अहं पि दवनो निसण्णं भावैसियं काउस्सगां ठिओ निरुवसगानिमित्तं । ततो विज्ञादेवया हसिऊण अदरि-5सणं गया। अहमवि जालंतरगयं दीवुज्ञोवं पासमाणो चितेमि-एस वग्घो ति। ततो मे पुणो चिंतियं-जइ एस बग्धो होंतो तो पढियं ममं लंघेंतो, न एस बग्धो ति, निस्संसयं नाइदरे पासाएण होवबं ति, जओ एस दीवुज्जोतो निब्बुडिड ति । पभाए उत्तिण्णो मि ति ॥

## ॥ इति संघदासगणिविरेहण सामलिलंभो <sup>3</sup>विहओ ॥

सामलीलंभमं०-- ११८-४. सर्वमं०-- ३४४१-५.

## तइओ गंधव्वदत्तालंभो

10

**उत्तिण्णो मि कुवाओ, दिहो मया मणुरसो म**िशमे वयसि वट्टमाणो, सो मे पुच्छिश्रो— सोम! किनामी जणवओ ? नयरं वा इहं किं नामधेयं ?। सी भणइ--भइमुह! कमेण जणी जणबयाओ जणबयं संक्रमइ, तुमं पुण किं आगासाओ पडिओ ? जओ पुरुछिस जणबयं नयरं च ति । मया भणिओ-सणाहि, अहं मागहो गोयमसगोत्तो खंदिलो नाम माहणो. 15जिक्सिणीहिं समं मे पणओ, ततो एगाए निज्जमाणी इच्छियं पएसं विद्याएँ ईसायमा-भीए अणुपहरूण सा गहिया. तासि कलहंतीणं अहं पडिओ, तेण ण जाणामि भूमीप-एसं । सो भणइ ममं अवलोएऊण-होजा, न अच्छरियं, जं तुमं जिल्खणीओ कामेंति ति । तेण मे कहिओ-अंगा जणवओ, चंपा नयरी । ततो दिहं मया आययणं, तत्थ भयवश्री वासपुजारत अरह ओ पैयकिति पायपीढे नामंकियं परसामि । 'तं च बहमाणप-20 णओ पश्वकसमिव तित्थयरं वंदिङण कयत्थमिव अप्पाणं मण्णामि ।

निगाओ य निह आययणाओ । परसामि य वीणाहत्यगयं तरुणजणं किंचि सपरिवारं, वीणासगढं च बहुजणपरिवारियं विकयनिमित्तं । ततो मे पुच्छिओ एको मणुस्सो-कि एस विसयायारो ? उदाह कारणं ? जेण नीणासद्यानारो दीसति छोगो । सो भणह-इहं चास-दत्त्वसिट्टिणो भूया गंधव्वदत्ता परमस्ववती गंधव्ववेदपारंगया, सो य इब्सो वेसमणस-25 माणो. तं तीसे रूबमोहिया माहण-खत्तिय-बहसा गंधव्वे रत्ता. तं च जो जिणा सिक्खिं तस्स मजा होहिति पुण्णभागिणी, मासे मासे गए य अणुओगं वेड बिडसाणं पुरओ. कहं च समुद्ओ आसी, पुणो मासेण भवित्सइ ति । मया चितियं-वहृदिवसा गमेयव्या, पुच्छामि ताव णं-भो! अत्य इहं उवज्याया गंधव्यपारमा ? । सो अणह-अत्य, तेसि पुण पहाणो सुग्गीवो जयग्गीवो य।

१ 'बुस्सि' ही १॥ २ 'रिविते सा' कश्गो १ ही १ मे । 'रिविते बसुदेवहिंडी सा' उ०॥ १ बीओं सम्मची उ०॥ ४ °ए संबिद्धाए ईं° उ २ विना॥ ५ 'फीए आं० विना॥ ६ पह्कि आं०॥ ७ तं हिययबद्द<sup>०</sup> की ३॥

15

ततो में बुद्धी आया—तेसिं गिहे अविरुद्धा दिवसा गमेमि। आमरणाणि पच्छण्णे भूमिभाए णिहिएडणं अइगक्षो मि नयरं। पत्तो उवज्झायगिहं मुक्खतं विलवंतो। क्यपणिवाक्षो भणिओ तेण 'सागयं' ति, पुच्छिओ य—कओ एसि ? किंनिमित्तं वा इहागको सि ?
ति । कहियं च से मया—णामं खंदिलो ति, गोयमो पुण गोत्तेणं, गंधववं सिक्खेजा।
तेण 'जहो' ति अवण्णा कया। मया माहंणीए कहयं दिन्नं पहाणरयणदीवियं। सा तं 5
दहूण भणइ—पुत्त! थितिं कैरेहि, अवखाहिं अ जं ते अभिष्पेअं भोयण-ऽच्छायण-सयणेसु, न काइ चिंता। तेण कहिअं। भणिओ अणाए सुग्गीवो—सामि! सिक्खावेहि खंदिलं, मा अच्छउ रिको। सो भणइ—एस जहो, किं एस सिक्खिहि? ति।
तीए भणियं—मेहावीहिं न मे पओअणं, एयस्स करेहिं पयत्तं—ित कडगं से दंसेइ। ततो
पिश्वमो, तुंधुरु-नारयाणं कया पूया। ततो अष्पिया मे वीर्णा चंदणकोणं च, भणिओ 10
य—छिवसु तंतिउ ति। मया तहा आह्याओ जहा छिण्णाओ। उवज्झाओ माहणि भणति—पस्स ते पुत्तस्स खंदिलस्स विण्णाणं।साभणति—एयाओ जुण्णाओ हुव्बलाओ, कीरंतु
थूराओ सि अण्णाओ थिराओ, से कमेण णाहिति ति। तनो सिन्नियाओं से सीसेहिं थुहाओ तंतीओ। भणिओ य उवज्झाएण—सणियं छिवेगु तंतीओ।तओ दिण्णं च गीययं—

अह णियंठा सुरहं पविद्वा, कविद्वम्म हेटा अह सन्निविद्वा। पिंडयं कविद्वं भिण्णं च सीसं, अबो! अबो! नि वाहरंति हसति सीसा॥

ते मया पुच्छिया—सा इन्निकण्णा गीयगं एयं जाणित ? न जाणह ? ति । ते भणंति— न जाणित । मया भणियं—जिणामि एएण गीयएण ति । ततो एरिसेहिं वयणेहिं हसा-वेमि । वसंति दिवसा । पत्तो अणुओगसमओ । ससीसो उवच्झाओ वस्ति, ममं भणिति— तुमं अण्णिमि काले विस्हिसि । मया भणियं—जह सा अण्णेण जिप्पह अहं कीस 20 सिक्खामि ? ति, वसामि ति । ते न दिति गंतुं । मया बितियं कडगमाणेकण माहणीए दस्तं । सा तुहा भणित—जह ते निवारेति किं तुहं तेहिं ?, वश्वसु, जिणसु तयं ति । दिण्णं च णाए पंडरं महर्षं च वत्थजुयलं समालभणं पुण्फ-तंवोलाइ ।

ततो नियत्थ-पाउओ गओ समं चारुद्वत्तसंतियं। आसणेमु रइएसु सभाए आसीणा विउसा, इयरो जणो भूमीए। उवज्झाओ ससीसो णिज्झाइ मं ससिकओ—मा ममं पास-25 सुवेहि ति। अहं सममुवगतो। तत्थ य चारुद्वो नयरपहाणमणुस्ससिहओ अच्छित। दहूण य सभासिन्नवेसं मया भणियं—विज्ञाहरलोए एरिसो सभागारो, न इहं ति। ततो निज्ञाहरू तुहेण मे दिण्णमासणं। आसीणो मि। पस्मिति मं जणो विम्हयविकसमाण-णयणो। विद्वं च मया भित्तीए हत्थिजुयलं लिहियं। भणिओ य मे सेटी—कीस मन्ने एस हत्थी वित्तकम्मकरेहिं अप्पाऊ लिहिओ ?। सो भणइ—सामि! किं वित्तकम्मे वि 30

१ °णीय क° शाव ॥ २ °रेखि शाव ॥ ३ अप्पादि शाव ॥ ४ शांव विनाडन्यत वणा चंदणाकोयणयं च क ३ । °णा चंदणकोयणयं च नो ३ उक्त भेव । °णा चाहणकोयणयं च नी ३ ॥

आडवरिक्ता कात्व ?। 'आर्न' ति मचा भणियं—जर् संदेशे आणिकाव पाणीयं आकरु-बाणि व । अविषं वाणियभावणं श्वित्तिसंसियं। कीलंतेहिं वाडेहिं वर्गं गहेक्त हस्की कुसिओं। इकुई सभागएहिं पुरिसेहिं—जहो! जच्छेरियं ति । ववकाओ विन्हिको ।

कागमा व गंधवद्ता जवणिअंतरिया ठिआ। व वि को वि चच्छहते वीणं छिविषं ति । ठ बाहद्त्तेण व सेष्टिणा वागरियं—अईति हु दारिगा, जद व कोइ चवट्टाइ गाइबं ति। तो विरं अच्छिक्ठण विदुसेहिं मणियं—अईच ति। तिम्म समए भया मणियं—अस्स अईद ? वासासु से सिक्कियविसेसं। ततो पेच्छगेहिं दिट्टीहिं अणुवद्धो मि 'व एस घरणिगोयरो, इस देवो विजाहरो वा अइपगव्मो तेयस्सी रूववंतो' ति। ततो सेट्टीवयणेण घवणीया वीणा, अप्पिया व पुरिसेहिं, सा मया पिडिसिद्धा 'एसा सगव्मा, ण य जायह छिविषं' ति, 10 तीमिया तंती, दंसिआ वाळा। अण्णा चवट्टविआ, 'दविगादबुाओ दावओ निम्मविआ क्षससदा एसा'। सिप्पिणा पुष्टिछएण कहियं 'सबं' ति। अण्णा चबट्टविया, सा अलि- बुदुश्वतिम्मविआ 'गंभीरसदा व होइ' ति पिडिसिद्धा। विन्दिया परिसा। ततो आणीया वीणा कवचंदणवचा (प्रन्थाम्—३५००)सुरिक्षकुसुमदामाळंकिया सत्तंतर्तती। तं बहुणं स्था अणियं—जत्तमा वीणा, आसणमिणं अण्णुरूवं। तओ उचणीयं महरिद्दमासणं। 15 ततो भणित सेट्टी—सामि! जइ जाणह विण्हुगीयगं तो गिजव। सवा भणियं—जाणामि। ततो सभागया पुष्टांति—किं विण्हुगीयगं १। मया पुण साहुणं रिद्धीसु गिज-माणीक्ष वृत्रं सुवं विण्हुमाहपं गीयगं च। ततो पकहिओ मि—कुणह—

# बिन्हुकुमारचरियं विण्हुगीइगाए उप्पत्ती य

आसि हत्थिणापुरे नयरे पडमरहो राया, तस्म छच्छिमती देवी, विण्हू महा20 पडमो य दो कुमारा। धम्मस्स अरहओ पओष्पए सुद्धओ नाम अणगारो, तस्स समीवे
राया सह विण्हुकुमारेण पबहओ। महापडमो राया रजं पसासति। पडमरहो परमसंविग्गो विधुतरवमलो परिणिद्धओ। विण्हुकुमारो वि अणगारो अपरिविद्यधम्मसद्धो
सिंह वाससहस्साँहं परमं दुवरं तवमणुवरित। ततो से छद्धीओ समुख्णणाओ—विच्छणिही सहम-वार्र-विविह्ह्सकारिणी अंतद्वाणी गगणगामिणी।

25 महाप्रस्तित्व रण्णो जमुई पुरोहिओ। सो साहृहिं महायजमञ्जे बाद्त्यी सत्येण पराजिओ, पदुहो रायं तोसेडण उद्धवरो रायसं वरेह। वासारते ठिया साहृ श्रापुष्ट । सो कवाभिसेओ वगतीहिं माणिओ समणे सहावेडण मणइ—अहं तुम्हं असम्मको, जओ मं न जयावेह?। साहृहिं भणिओ—किं अम्हं वक्णण तुम्ह जओ होहिति ण वा?. सज्जाय-ज्ञाणविन्येतेनिह य न याणिओ शुम्हं अहिसेड ति सब्भावो। सो अवति—किं 30 पहुणा? सम रजे ण वसियवं तुम्हेहिं। ते भणिति—रावं! वासासु विहर्त संकामिडं,

१ सीमि° उ १ कर्स ० विना ॥ २ ° र्थ 'एवं' ति शां० ॥ ३ ° तरसतं ० मे० विना ॥ ४ ° र्थ अनुस्थमाणी पर १ शां० विना ॥

अम्हे सरदे गमिस्सामो । सो भणइ-सत्तरत्तरस परक्षो जो अच्छति सो मे बज्यो । तेहिं भणियं-समवाएऊणं तुम्हं कहेहाम ति ।

तेहिं मिलिएहिं थेरेहिं संदिद्धं-अजा! जस्स भे रिद्धी अत्थि सो कहेउ, संघकजं गुरुकमुप्पण्णं । तत्थेगेण साहुणा भणियं मम आगासगमणसत्ती अत्थि, आणवेह जं करणिजं । संघथेरेहिं भणियं—वश्च तुमं अज्ञो !, विष्हुं अंगमंदराओ कहं आणेहि । सो 5 'सह'ति पडिसुणेऊणं खणेणं गतो । निवेदिया णेण संघाणती । विण्हुणा भणियं-वीस-मह भंते!, हिजो जाइस्सामो। पसुत्तं च तं गहेऊण गतो गयपुरं। कहिओ य से नमुइ-पुरोहियनिच्छओ 'निव्विसया होहि'-ति । विण्हुणा विण्णविओ—संघो सुनिव्वुओ होड, मज्म भारो इयाणि ति । गतो य णमुइसमीवं। अब्भुहिओ नमुइणा। ततो भणइ विष्हू -अच्छंतु साहू वासाकालं । ततो नमुई भणति—तुम्हे मामी महापुरमस्स रण्णो. किमंग 10 पुण ममं ?. तुम्हे ण भणामि, 'समणा मया निव्विमया कायव्वा' निच्छओ । विण्हणा भणिओ-पाणबहुला मेइणी इमन्मि समण्, विरुद्धं जइजलस्स सचरितं. जइ तवाणुमए उज्जाणि हेसु वासाकार गमेऊणं पुरमपविसमाणा परदेसं विवर्धित तो वि ते सम वयणं कयं होहिइ। नमुई भणति—जे मम घाएयव्या ते उज्ञाणेसु मे कहिं वसिदिंति ? ति । विण्हुणा भणिओ नमुई—भरहादीहिं राईहिं साहवो पालिया, विसेसेण पूर्या य.15 तं जइ न पृएसि णाम, जं पुण भणसि 'बहेयब'नि न ण रायचरियं. दसरूणं पि पयं न दीसए, उवसम, गए वाससमए बिहरिस्संति अण्णपत्थिवरज्ञाणि ति । नतो भणति—जं भणह 'न एयं रायचरियं, पुषपुरिमा य साहुपूभमा आसि'ति तं जो रायसुओ पिड-पियामहपरंपरागयं रायसिरिं अणुभवति तस्सेसा धम्मया होजा. अहं पुण पढमराया निय-गवंसे, कि सम परचरिएणं ?. न मे कजं समणेहिं. सत्तरत्तपरओ जं पम्सामि संवरंतं न 20 सो जीविहिति. अतीह, तुब्भे न भणामि किंचि, सेसाण नित्थ जीवियं इओ वि परउ ति।

तओ अणगारी विष्टू चितेइ - अही! नमुई दुरप्पा साहू बहेउमिच्छति, न मे जुत्तं एसा संघपीडा उनेक्खिं ति । ततो णेण णमुई भणिओ - नमुइ! जइ सि एवं ववसिओ तों में एकं वयणं करेहिं - देहि में विवित्ते पएसे तिन्नि विकमे, तत्थ तवोहणा ठिया पएसे पाणपरिवार्यं कार्हिति. न से कप्पइ इमिम्म काले विहरिः एवंपमाणे भूमिपदेसे 25 दिण्णे मम वयणं कयं होइ, तव य वहपइण्णा णाम । ततो परितोसवियसियच्छो भणति-जइ सबमेयं, ततो भूमिपमाणाओ जीवंता जइ न निग्गच्छंति तो देमि। विण्हुणा सामरिसेणं 'तह' ति पडिस्सुयं। निग्गया य नयरबाहिं। नमुङ्णाँ 'दत्तं मया, मिणासु' ति उदाहरियं । विण्हणा वि पडिच्छियं ति । ततो रोसवसपज्जिको मिणिडकामो विउद्वियसरीरी पविद्वुओं, उक्लितो य चढणो । नमुई भयमोहिओ 30

१ व्युं अणगारं संद् उ०॥ २ अरो ही ३ विना॥ १ विग अणियं द्सं शाव विना॥ ४ भीणधु उ २ विना॥

平· 能· 9u

पायबिंड ओ लगा। पाए-समह में भयवं! अवराहं ति । तेण घुओ पैट्टिओ, खणेक य दिवरूवो संवुत्तो-मडडेण मणिमऊहरंजितदिसामुहेण गिम्हे मज्झण्हदिवसो विव दुरिषम्बो, कुंडरुज्यरेण दोरायमाणेण उभयपासगतो इव गहभोइओ सम्मत्त-मंडलो, हारेण धवलमहाँभीगिभोगसच्छँमेण विच्छिण्णवच्छयलविलसिरेण सारतय-5 क्छाहगसणाहसाणुरेसो इव मंदरो. कडग-केयूरभूसियभुयाज्यको य इंदायुधविधित इव गगणदेसो, पालंबोचूलरइयमुत्ताविहाणो य जोइसमालाघरो इव तिरियलोओ। बहुमाणं तं पस्सिकण भयिसंद्रलो अंतरा सिलाजालाणि पन्वयसिहराणि महंते पायवे पहरणाणि य सिवंति । ताणि य हुंकाराणिलसमुद्धयाणि समंतओ पणिवयंति। तं च अदिहपुत्रवं महाबोंदि परसमाणा किण्णर-किंपुरिस-भूय-जक्ख-रक्खस-जोइसाल्या महोरगा भीय-हित्थ-प-18 स्विया विह्योक्तन्यणा गिहियाभरणा अच्छरासहाया को णुमो ? कत्य पितथओ ? कि च का-उकाको ?'ति कायरा विरसमालवंता परोप्परं तुरियमुबहंता, तेहि य वेवंतरावगत्तेहिं सचा-स्मि मंदरो व विम्हियमुहेहिं खहचरेहिं दिस्समाणी खणेण जोयणसयसहस्ससम्सिततण् जातो। केहिय रिद्धिबहुलयाए जलियजलणस्थायभूओ दिहो, केहिं पि सारदसमनमंडल-मियंकमणहरतरसोमवयणचंदो । विवड्गमाणम्स य जोइसपहो उरदेसे णामिदेसे कडिभाए जा-15 पुरेसे य कासी। तओ चलिया भूमी। कओ य णेण मदरसिंहरोवरि दाहिणो चलणो। पर्रावत्तेण य समुद्रजलं उल्लेखिं। समाहया दो वि करतला, तेण महेण वितत्था आयरक्या।

एयम्म देसयाळे चित्रयामणेण विपुलाविधिवसयविष्णायकारणेण मध्यया देवसमक्तं मिण्या गंधव्य-नद्दाऽणीयाहिवइणी—भी । मुणह—ण्म भयव विण्हुअणगारी नमुइ-पुरोहियाऽणायारपरकमकुविओ समत्था तेलोकमिव गिलिउं. ता ण साणुणण्ण उवसमेह १० गीय-नद्दोपहारेण दुरितं । ततो सोहम्मवइणा ममाणना पणिचया तिलोत्तिमा-रंभां-मेणोक्वसीओ वक्खुविसए मुणिणो, पवादिआणि य वादित्ताणि. पगीया तुंबुरु-णारद-हाहा-हृद्द-विस्सावस् य सुतिमहुगं सवणामण्णं थुणमाणा 'उवसम भयवं!' ति जिणणामणि कमागुले व वर्णता । मिहिहुया य वेयहुसेडीनिवासिणो विज्ञाहरा देवसमूहं सुरव-विस्तिएं भयवतो विण्हुकुमारस्स पसायणनिमिनं समागयं दिवमइचोइया विज्ञाणिकण १५ पुरस्मितिसुवगया । ते वि तहेव थुणंति, आगमाणुक्त्वाणि गीयगाणि य गायंता चल-णकुक्तिकं कमलद्रुसंचयच्छिवधा कमलमिव गसमुच्छिया महुयरा समुहियंता । तुहेहि य तुंकुरु-णारपहिँ मिण्या—अहो ! अच्छिरियं. अहो ! माणुसमित्तिहिं नाम होइऊण देवेहि सह कथो स्थवो दच्छया य दंसिय ति । विज्ञाहरा भिण्या—करिस्सं भे पसादं गंभके तो परा रती भविस्तित. सर्त्तसर्तांतिनिस्सय गंधारगामं मणुस्सलोगदुइहमिवाणि विण्हु- अगियकोवनिवदं उवहारेह—

१ पढिको सा० विना॥ २ कुष्णिरिक्सो ली ३॥ ३ °भोगभोगिस॰ आ०॥ ४ °वछहेण ली १ मे०॥ ५ व्या वि अ की शां० मे०॥ ६ व्याइसे॰ उर मे० विना॥ ७ व्यासोमोक्य शा०। भासमोक्य क ३ गो ३ ली ३॥ ८ व्यासतं उर मे०॥

30

जनसम साहुवरिष्टया !, न हु कोबो वण्णिको जिणिहेहिं। हुंति हु कोबणसील्या, पावंति बहुणि जाइयबाई ॥ गीविका ॥

तेहिं पणएहिं 'परो णे अणुग्गहो' ति गहियं गीयगं।

राया य महापडमो भयवशो विणहम्स तहागयचिहियं नमुईपुरोहिअदुण्णयनिमित्तं सोऊण, दहण य दिवविविवयमहासरीरेण गगणतलमण्डुण्णं, भीओ सपुरजणवओ कंठ-5 गबप्पाणी गती सरण संघं, भयगिगरंगिरी भणइ-मम सरणं संघी. अहं कयाणुवक्षी समणोवासयो सुवयस्य भयवञो अणगारस्य सीसो. परिनायह मं। तओ सघेण भणिओ-'अपतं रज्जे ठवेसि, न य वृत्तंतं बहसि. पमत्तो सिंति भणंतो विसलसहाको समण-सघो--- विमयपमत्तरस अणुपेक्सओ वि-समं जायं कारणं. जेण तेलेकं पि समइयं. उवसमेसुं विण्हकुमारसमणं। सठिया य कर- 10 यलंजिलपुडा- उवसम विण्ह , खामियं संघेण महाप्रामस्स, साहर रूप, मा य चळणं फंदेहि, चलइ महियलं तव तेयप्पभावेण पविसद रमायलं, अङ्गुरहिओ ने बल्लफ्भासे समणसघो । तं च माहुजणोदीरियं वयणं न सुगइ अइक्रंनसोयवसयहबो भयवं इसा-रसमणो विष्टू । ततो भॅहतेहिं सुयधरेहिं भणियं-न सुणः सदं नृणं दुवालसजीसणप-रओ. कम्हिय गगर्णभाए मोनिदिय से बहुति, जओ न सुणइ. पर च जीयणसमसहस्स-15 मुसिया विष्वणा. जओ तत्तियं अट्गतो ततो मर्वावसयो बहुइ, अप्फालेह से पायं, ततो अवस्म अवलोपहित्ति. दृष्टुण य समणस्य पञ्जवासेतं उवसमिहिति । ततो जमगसमगं अप्कालिओ चलणो साहृहिं। फासिदियलद्धसण्णेण तिण्हुणा महरिसिणा अवलोइयं घर-णियले । दिहो य णेण महापउमो राया सओरोहो सपरिवग्गो सरणमुबगतो सघस्स, साहुणो य कयंजलिपुडा पवाहरता 'उवसमेह' ति । नतो णण वितियं-णवणीयसिव 20 मिदुसहावा, चंदणमिव सीयळहियया, महापुउमस्म रण्णो सपरिवारस्स पीड परि-(मन्थाप्रम--३६००)हरतेहिं स्वमियं णेहिं असंसयं. न जुजाइ संघं वड्कासिउं ति । देवव-बणेहि य मर्ड्हकयहियओ सचगुरुयाए उनसंहरित माहरितं रूवं बसुहातले सिठेशी सारइयचंदी इत्र सुहदंसणी । देव-दाणवगणा य सिवजाहरा पणया भयवओ विष्हस्स, इसमबिरसं सुइऊणं गया य सयाणि ठाणाणि । 25

ततो सहाविद्वजो खिजिओ, महापउमो राया भणिओ य—णाऽरिहसि रज्ञसिरिं। पुत्तो य से णेण संदिहो—पियरं बंधिऊण नाण्ण पयापालणं कुणसु ति, धम्मे य सावरो होहि ति । सो पयाहिं परिगाहिओ क्यपसाओ भयवया । नमुई मारिज्ञमाणो निवारिको साहुसंघेण निविसओ कओ । विष्टू वि अणगारो बाससयसहस्सं तवमणुचरेउल धूयरको समुरपण्णकेवलनाण-दंसणघरो परिनिव्वतो ॥

र व्यवसाइं शाव मेव विना ॥ २ ली ३ विनाऽन्यत्र—्रसरो शाव ससंव ॥ ३ व्सवं जाव नो ६ सव ॥ ४ व्यवसरेण भव शाव ॥ ५ व्याभोए उ २ विना ॥

जं च गीयं विण्हुकुमारनिस्सियं देव-गंधवमुहुग्गयमवधारियं विज्ञाहरेहिं, तं पहा-णेमु रायकुछेमु धरेइ. तं च मया सामलीए समीवे वट्टमाणेण पुवसिक्खियं गीइयं सत्तै-सरतंतीयं वीणापरिचियाए. तं भे परिकहियं विण्हुगीइयं॥

तओं तं विण्हुनीइयं गंधवद्ता अहं च वीणं छिविता गंधारगाममुच्छणाए पर्गीया 5 मो रतं तिष्टाणकरणसुद्धं ताल-लयगहसमं। अवसाणे गीयरस घुटं नागरेहिं—अहो! समं सुद्धमालं च वाइयं गीयं च ति । ततो पुच्छिया परिओसविसप्पियमुद्देण सेट्ठिणा तिम्म अहिगारे निउत्ता आयरिया—केरिसं गीयं वाइयं च ? ति । ततो तेहिं भणियं—जं अज्ञ दुहियाए गीयं तं वाइयं पडुजाइणा, जं गीयं पडुजाइणा तं वाइयं अज्ञ दुहियाए ति । ततो उसारिया अव्भितरजवणिया । भणियं नायरएहिं—ठिओ दाणि सघंसो, खीणो 10 उसवो नयरस्स, नियत्तो वीणावावारो, पत्ता भन्तां गंधव्यद्त्ता । ततो णायरा सेट्ठिणा परेण सकारेण पूइता विसज्जिया ।

अहं चारुदत्तेण भणिओ-नुव्भेहिं दिवेहिं पुरिसकारेणं छढा दारिया गंधबदत्ता. एईसे दाणि अबिग्वेणं पाणि गेण्हह, एसा छोगसुई-माहणस्य किछ चत्तारि भारियाओ-माहणी खतिणी बहसी सुदि ति. 'एसा पुण में अगुरूवा भारिया, कारणओ पुण विसिद्वतरी 15 व होज्ज तकेसि । ततो मे चिंता समुप्पण्णा-केण मण्णे कारणेण भणियं सेट्टिणा 'इमा विसिद्धा दारियं ति ?। पवेसिओ य मिह अध्यितेरि. उवद्वियाओ पडिकम्मकारिगाओ. ताहिं में कयं रायाणुरूवं पडिकम्मं, दिण्णाणि अह्याणि वत्थाणि, तओ मिह परिहिओ, कयाणि य वरकोउगाणि, आगओ मि बुब्रुजणपश्विारी चाउरंतमं आकुळं बंधुवर्गाण सेहि-स्स । पसंसइ मं इत्थियाजणी-जइ वि चिरस्स लढ़ो वरो गंधबदत्ताए तो वि अणुरुवो, 20 अहवा निरुवमरूवी कामदेवी एसी नि । तती मे आणीया गंधबदत्ता सरस्मती विव ह्रववती, तरुणरिवमंडलप्पहामा. कुंडलजुयलप्पभाणुलित्तनयणलोभणवयणकमला. महा-निवेसनिरंतरहारपरिणद्धतालफलाणुकारिपओहरा, पओहरभरविलसमाणविलसोहियतणुय-मज्या. पडमिणिपछासपिद्वल-मंसल्सोणिफलगा. पडमपत्तमुकुमाल-सहिय-पीवरोह. पजम-तंतुकछावमस्यभूसणुञ्जलमणहरतरहत्थकिसलयबाहुलद्या, पामत्तसणाहगृद्वसिरजंघदेसा. 25 सरससररहकोमळपमत्थचलणा, समदलितकलहंसगमणा। अण्णिजमाणी इव लजाए पासे य में कथा अम्मगाहिं उच्छी इव कुवेरस्स । भिगयं च सेहिणा-सामी! किं तुब्भं कुछ-गोत्तेण १ हुबढ हुयबहो उदाहो दारिगा य ति । ततो मया चितियं एमा इन्भदृद्विया. केण मण्णे कारणेण सेट्टी एवं भासइ? ति । मया विम्हयं काऊण भणिओ-एत्य कारणे तुमे पमाणं । ततो सो गहियाकारो मैंमं भणइ-सामि! कहिरसं भे कारणं, जेणेत्य मया 30 विण्णविया. आभरणयाणमपत्तं रयणं विणासियं होइ । तओ विहिणा हक्षो हयवहो । गा-

१ गीययं शांव । एवमशेऽपि ॥ २ °त्तरसतं शाव ॥ १ भो ली ३ विना ॥ ४ भोसा शाव ॥ ५ °तरं शांव ॥ ६ मज्मं भ शांव ॥

हिओ मि पाणि गंधवदत्ताए सेहिणा । मंगलेहिं अइणीओ मि गब्भिगहं सह पियाए । मुंदितमणस्स य मे पवियारसुहफला अइच्छिया राई ।

गएसु य बरकोजयदिवसेसु सुग्गीय-जसग्गीया उविद्या चारुदत्तसमीवं, तेहिं भणियं गहवति! सामा यिजया य दारियाओ गंधबदत्तांए सहीओ, तीसे अणुमए भयंतु ते जामाउयं। तनो तेण मम निवेदितं कारणं, मया च पिया कया पमाणं। तीसे 5 अणुमए ता वि बहुसकारं पाविया दो ति। रमामि य तिहिं वि महिओ भारियाहिं, विसे-सओ पुण गंधबदत्ताए बहुइ मे पीती, गुणा मं रमाविति न किंचि परिहायइ परिभोगस्स।

गएसु बहुसु दिवसंसु कयाइ भुत्तभोयणा अच्छामि आसण्णगिहे सावस्सयासणिनसण्णो। ततो ववगतो सेंडी चारुदत्तो, सो मं अंजलिकम्मेण पूएंतो लविति—जयंतु सामिपाया , वाससहस्माणि वो पया आणं पालंतु सह पियाहिं। ततो मया पूइओ गुरुभावेण, विदिण्णे 10 आसणे णिसन्नो। ततो मं भणइ—सामि । जं मया पुबं वुत्तं 'एमा दारिया तुम्हं अणुसरिसी विसिद्धा वा होज्ञ' ति तं कारणं कहृइस्स, संदिसह। मया भणितं—संजवन्यायं कह्सु ति। ततो पभणिओ—मुणह मामि !—

### चारुदत्तस्स अप्पकहा गंधव्यदत्तापरिचओ य

आसी य इह पुरीए चिररूढपरंपरागओं उभयजोणिविमुद्धे कुले जानो सेंडी भाणू 15 णाम समणोवासओं अहिगयजीवाजीवो साणुकोनो । तस्य वुहकुलसभवा भहा नाम भा-रिया, सौ उभपसवा पुत्तमलभमाणी देवयणसमण-नवस्मिजणपूर्यणस्या पुत्तिक्षणी विहरह ।

कयाडं च सेट्ठी सह घरिणीए पोसिंह ओ निजपूओं काफण पजालिएसु दीवेसु द्वसस-थारगओं थुइमंगळपरायणो चिट्टइ । भयवं च गगणचारी अणगारो चारुनाम उवहओ । सो कयिंजणसंथवो कयकायविष्ठस्मग्गो आमीणो, सेट्ठिणा पश्चिमण्णाओ । ततो ससभमसु-20 हिएण सादरं बंदिओ 'चारुमुणिणो' नि भणंतेण । तेण वि महुरर्भाणएण भण्डिओ—सा-बग! निरामओं सि ? अविष्य च ते तव-वयविंहिसु ? ति । सेट्रिणा भणिओ—भयवं तुम्ह चलणप्साएणं । 'तित्थयरम्स निमसामिणो चरियसबद्धं कहं कहिष्ठमारद्धो ।

कहंतरे य घरिणीए कयंजिलबुडाए विण्णविओ—भयवं! अत्थि णे विवर्ण अत्थी. जो तस्स भोत्ता कुलसंताणहेऊ लोगदिहीए सो णे पुत्तो होज्ञ ?. सदिसह तुव्भे अमोहदंसी 125 ततो भयवया चारुमुणिणा भणिया—'भहे! भविस्सङ ते पुत्तो अप्पेणं कालेणं' ति योत्तूण 'सावय! अप्पमादी होज्ञासि सीलबएसुं ति गतो अदरिमणं।

ततो केणइ कालेण घरिणीए आहूओ गब्भो । तिनिच्छगोपिदिहेण भोयणविहिणा विहु-ओ गब्भो । अविमाणियडोहला य पसवणसमए पयाया दारयं। कयजायकम्मस्स य नाम-करणदिवसे कयं च से नामं 'गुरुणा चारुमुणिणा वागरिओ दारओ भवउ चारुदत्तो' 30

१ सुहित° क १ गो १ ॥ २ °ताय स° शा० ॥ ३ सोवग्धाय कहह ति शा० ॥ ४ सा हुम्व° शा० ॥ ५ °सुणि ति शा० विना ॥ ६ 'विश्वेसु शा० ॥

<sup>\*</sup> अत्र कियाँ शित् पाठसृटित इति सम्भाव्यते ॥

ति । ततो धाइपरिक्तितो परियणेण छाळिजंती मंदरकंदरुमाओ विव संताणकंद्रायची निरुवसमां बहुिओ । तस्स य सिट्टिस्स वयंसा सरीरस्सेव पंच भूवा निरंतरसोहिया पंच क्वाइगुणा इव संबद्धा । तेसि पुत्ता मम सहबिहुिया परूढिसणेहा, तं जहा—हिरसीहो वराहो गोमुहो तमंतगो मरुभूइगो । तेहिं सह कीळमाणो रमए चारुदत्तो, तं ताव रंमं जाणह चारुदत्तो ति । ततो सामि! कळीरियस्स उवणीओ, गहिया य मे कछाओ । गहियविजो य पिचणा सावयधम्मं गाहिओ वयंससिहओ अच्छामि ति ।

कयाइं च कोमुइयाचाउमासिणीए कोऊहलेण जिणपुष्फौरुहणनिमित्तं निगाओ मि सव-यंसो अंगमंदिरं उज्जाणं । तत्थ चेइयमहिमा बट्टए । आणाकरदारय-पुष्फवैयकुमारसिहओ य पादचारेण परसामि उववणाणि रमणीयाणि पस्सवणाणि य, वणराईओ मेहनिउरंबभू-10 याओ सउणगणमहुरभासिणीओ । दंसणलोलुयाए य दूरिम्म गया रुक्ख-गुच्छ-उयागहणं पसमसिललबाहिणी सिहण-धवलवालुयं र्यत्तवालुयं नाम नदीतीरं पत्ता मो । गहि-याणि पुष्फाणि इच्छियाणि । विमिज्जिया दासचेडाँ—वश्वह, अंगमंदिरे उज्जाणे आयतण-समीवे पडिवालेह ति । ते गया ।

अहमिब सवयंसो नदीतीरे ठितो । मरुभूई उइण्णो भणइ—उयरह, कीस विलंबह ?

15 ति । गोमुहेण भणिओ—तुमं न जाणिस कारणं । सो भणित—िकं ति णं ? । गोमुहेण भणियं—ितिगिच्छना वण्णंति—अद्धाणं परिकामियं ण सहसा जलमवयरियद्वं दुवे किर पायतलसंसियाओ सिराओ उद्गुगामिणीओ नीवं पाउणिय भिज्ञंते. तत्थ दुवे नेत्तनामिणीओ, तासि रक्खणहा उसिणाभितत्तसरीरेण नावयरियदं जलं. अवतरंतो वा विरुद्ध-याप खुज्जतं विधिरतं अंधतं वा पाविज्ञ ति, एएण कारणेण वीसमतेण उयरियदं ति ।

20ततो भणह मरुभूई—बहुकुडंविओ गोमुहो, उयरह, धावह पाए ति । ततो अन्हे पक्खालियं वल्णा कीलिउं पवत्ता एगद्देसहरितसंसियाणि पउमाणि गहेऊण पत्ताण य सच्छं-दमैईवियप्पियपचिछिज्ञेहिं रिममो । ततो अण्णं नैदीमोत्तं अद्गाया मो । गिहीयं गोमु-हेण पउमपत्तमन्भंतरयं पाणिपुडाभोगसंठियं निक्तित्तं सोए, दिण्णा एत्थे जुत्तपमाणा सिक्या, यद्यद य नावा विव सिग्यं। मरुभूइएण वि पउमपत्तं गहियं, छूटा बहुसिकया, 25 भारेण य निक्जुडा तस्स कमलपत्तनावा, हिसओ वयंसिहें। ततो लद्धोवाएण अन्नं कमलपत्तं निक्लितं, सोवैसिग्धयाए य जिओ गोमुहो । न पावह मरुभूई पउमपत्तामां, अद्यवं दिदं गतो पहरिसेण बाहरति सो णे—

यह एह सिम्मं, वैंच्छह अच्छिरियं ति । ततो मया भणियं-सुंदर ! साहसु केरिसयं ?

१ 'कप्पपा' द्यां० विना ॥ २ 'लावरि' द्या० ॥ ३ 'प्यामरण' द्या० ॥ ४ 'पाय' द्या० विना ॥ ५ 'पार-मिर' उ ९ विना ॥ ६ 'यमका' भा० ॥ ७ 'वेकी भा० विना ॥ ८ 'पिठ ण शां० विना ॥ ९ 'पाय स' सां० विना ॥ १० 'मयबि' शा० ॥ ११ 'दीसुत्तं भा० विना ॥ १९ 'रथ पत्त' सां० से० ॥ ११ 'वे सि' सां० ॥ १४ पेच्छ' ली १ ॥

ति। ततो भणइ-चारुसामि! एरिसं मे न दिहुपुत्रं, जद्दत्य दहकामा इहमागया दिन्छ-हि-ति । ततो भणिओ गोमहेण-चारुसामि ! न एत्य अच्छरियं, धुवं एएण उवछंतरिब-णियायं पायवमूळं दिहं होहिति, ततो से बुद्धी उप्पण्णा-(धन्धाप्रम्-३७००)एवंकीमलेण कहं भिण्णो पासाणो ? त्ति. अथवा मराली पिलकाणि बारिती दिहा होजा, ततो बहुत्तयाए विन्हिओ. अहवा ब्रिष्टिगारवं निसंय 'इहरियाए एवंमहंतो सहो' ति अच्छेरं मण्णए । ततो 5 पुष्टिओ मया—एत्तो अमतरं होज ? ति । सो भणइ—जं अच्छेराणं पि अच्छेरं, एवं किं भे विचारेणं ? दिन्छिहिह सि । तस्स य बहुमाणेण गया मो नं पएसं । दाएइ य मरुभूतीं औ सोयसिळलपरिक्तिलां अंश्वेतसहमसिकयापुळिणं पावरणंतरिवणिगगयमिव जाववरसपंद्धरं जुबतिपओइरं । ततो गोमुद्देण मणिओ—पुलिणखंडे किं अच्छरियं ? संति परिसाणि उद-गपरिर्णद्धाणि ति । ततो भणति—जमेत्थ अच्छेरं तं पस्सह-ति पथाणि दंसेइ दुवे। ततो 10 भणिओ--- जड एयाणि अच्छेरयं ततो अन्हं जाओ पयनीहीओ ताओ अच्छेरगसयाणि ति । ततो भणति-एयाणि साणुबंधाणि वहणि पयाणि, इमाणि पुण बोच्छिण्यममाणि ति. ततो ताणि आयरेण पस्मिमो। ततो हरिसीहो भणति—का एत्य चिता?, जद पुण कोइ पुरिसो एयं तीरजायं क्क्लमाकहिय साहाओ साहं मकंमंती लयामडयाए पुिलणं अबहुण्यो, पुणो पायवं चेव आरूढो ति । ततो गोमुहंण भणियं वियारेऊण-न एयं 15 जुजाइ. जइ पायवाओ अवइण्णो होंतो ततो हत्य-पायसवद्गणापरिमडिएण नहण-जरह-परिणएण पत्त-पुष्फ-फलेण पुलिणं मलिलं च अफुण्णं होतं । ततो भणिओ हिस्सिहेण-कस्स उ इसाणि पयाणि ? ति । ततो भणियं गोमुहेण-आगासगामिस्स पयाणि ति । ततो भणियं हरिसीहेण-किं देवस्स ? रक्खमस्स ? चारणसमणस्म ? रिद्धिमतो रिसिस्म ? । भागियं गोमुहेण-देवा किर चडरंगुलभूमिं न छिवंति. रक्लसा महाबौदी, तेसि महप्प-20 माणाणि पदाणि. पिसायाणि जलबहुलपदेसभीरूणि, ण वियरंति इमन्मि पदेसे. रिसी तव-सोसितसरीरा. तेसिं किसयाए मजादेसण्णयाणि होति. चारणा दगतीरे जलचरसत्तपरि-सासं परिहरंता न संचरंति । भणियं हरिसीहेण-जइ न एएसि पदाणि, कस्स णं इमाणि पयाणि ? ति । ग्रोम्हेण भणियं-विज्ञाहरस्त ति । हरिस्रीहेण भणियं-जइ पुण विज्ञा-हरी होजा। ततो भणियं गोमहेण-पुरिसा सत्तवंतो उच्छाहगामिणो, तेसिं हिययगह-25 बाए पुरओ पयाणि पीलियाणि भवंति. इत्थीणं पुण कळत्तगुरुयताए पण्हियास उविद्वाणि भवंति, तेण कारणेण ण इमाणि विज्ञाहरीए । पुणी भणति गोमुहो-चारुसामि ! वस्स विजाहरस्स भारो अत्य । पुच्छिओ हरिसीहेण-किं पवओ सो भारो होज ? उदाह सम्बद्धां पादवो ? आउ पुदावराही छिद्दे आसाइओ अरी होज ?। भणियं गोमुहेण-नक गिरिसिटरं होज तओ गुरुययाए णिमगाणि पदाणि होजा. जह पायवी होजा तती 30

र विना ॥ र धारंती भाग॥ ३ °सुतं द्व भाग विना ॥ ४ °ओ सिळळसोबप° सा ॥ ५ अध्वतं दुव भाग विना ॥ ६ परिद्वाणं ति छो ३ क ३ । परिद्वाणि ति शाग ॥ ७ व्हन्सं क ३ गो ३ मे । ॥ ४ व्हन्सं व ॥ १ विद्वाणे वि शाग ॥ ७ व्हन्सं व ३ गो ३ मे । ॥ ४ व्हन्सं व ॥ ।

महियलपत्ताहिं साहाहिं बहुनिक्खेवो होजा. न य अरी रम्मं अवकासमाणिजाति । ततो भणियं हरिसीहेंग-जइ वि हु एत्तो एकतरं पि कारणं ण होइ, को हु से भारो अत्थि? ति । भणियं गोम्हेण-अम्मय ति । हरिसीहेण भणियं-न जुजह एस भारो ति, विजाहरीओ वि आगासगामिणीउ ति । भिगयं गोमुहेण-सा धरणिगोयरी पिया 5 तस्स ति, ततो तीए सह रमणीयाणि थाणाणि सचरति । भणियं हरिसीहेण-जइ से पिया, कीस णं विजाओ न गाहेइ? ति। भणियं च गोमहेण-मच्छरी सवाहिसंकि-यकामो 'मा साहीणविज्ञा सच्छंदगमणा होहितिं नि न गाहेइ णं विज्ञाओ । भणियं हरिसीहेण-एयं पुण कहं जाणसि-अम्मगा से अतिय अविज्ञाहरी य ? ति । भणह गोमहो-इत्थीओ अधोकायगुरुईओ, पणयग्गहणदुच्छो य वामहत्थी, ततो एयं किंचि 10 डविद्धं वामपादं । हिस्सिहेण भणियं-जइ इन्थीसिहओ, कीस णेण इमं उवइडण मु-कमपरिभुँता ?। गोमहो भणइ-इमं पुलिणं आलोकरमणीयं मलिलपरिक्सेवं पायवंधका-रेण य हरियमणिवेइयालंबणपरिक्लेवमिव पत्तेणं चितिय अजीगां रतीए. अविकिण्णमण्य-याए अवस्सं तेण आसण्णेण होयञ्चं. रमणीओ अयं पएसी दुक्खं परिचइउं. मग्गेज्ञइ से वीहि ति । दिङ्ठाणि य अण्णत्य अवगासे चत्तारि पदाणि, दंसियाणि से । विभत्ताणि 15 गोम्हेण-इमाणि इत्थिपयाणि खिखिणिमुहनिवडियाणि पण्हत्यणृपुरेकिंचिबिंत्राणि य दीसंति. इमाणि विभक्ताणि पुरिसस्य ति । ततो त मिहणपयपंति अणुसज्जमाणा गोमह-वयणविन्हिया वद्यामो । विद्वो य णेहिं कुम्मिओ सन्तिवण्णो पायवो भमरभरिओ अंजण-धाडकुम्मासो इव रथयपव्वओ सरयकालसस्मिरीओ। भणियं च गोमुहेण-चारुसामि! इसं पत्ताए सत्तिवन्नं तीए इत्थीए इमीए साहाए गुलको पिकिछओ. अपावंतीए पिओ 20 पणइओ । मया भणिओ-किह एयं ? ति । भणित-इमाण से पयाणि मुक्कपण्हियाणि गुलुकं कंखंतीए ति. विज्ञाहरी य बरारोही. गहिओ णेण अयत्तेण गुलुको, जम्हा से अभिण्णलेहाणि पदाणि पुलिण दीसंति. सो य दाणि अणेण भन्तुणा ण दिस्रो तीसे. न य चिरकालवडकंनी छिक्त्वज्ञह, जेणेत्थ पर्यरभंजणपवत्ता अज्ञ वि खीरं मुयंनि पुण्कविट ति। ततो भणिओ हरिसीहण-गोमह! जुजद कारणं अचिरभगगस्य थवगस्स. ण उ तीसे 95 अम्मगाए ण दिण्णो नि, कहं पियाण पणइओ न दाहिति ?। भणियं गोमुहेण-कामो पणय-होलो, तीए य मण्णे ण किंचि पणइयपुन्नो, ततो णं रमते जायणाहोळं परसमाणो. सा वि णं सब्दओ परीइ 'देहि मे पिय " नि जायमाणी. एयाणि तम्स पयाणि तीसे पयपरिकिख-नाणि दीसंति, चारुसामि ! सा नम्स विजाहरस्स अविजाहरी कुविया पहिह्यपणय ति । हरिसीहेण भणिओ-एयं किह जाणिस ? ति । भणइ गोमुहो-एयाणि तीसे पदाणि 30 कोहममुत्थाणि विणिक्सित्ताणि, इमाणि य विजाहरस्स अणुधावमाणस्स, तं एसा विकिट्ट-यरपयसंचारा प्रयपद्धती तीसे य पंथं रुद्धंतस्स, ओसिक्यवीसमणपीढिएण य पंथो रुद्धो.

१ 'रिदुत्तं शा० विना ॥ २ 'रकंकि' शा० ॥ ३ 'वणभं' शं०विना ॥ ४ 'प्रीए प्या' गो० विना ॥

इमं च सा अइगर्या सहासनिकद्धं गयपचागया वाणी. अण्णं च मया चारुसामि! सुद्ध भणियं 'सा अस्मगा अविज्ञाहरि' ति. एयाणि से पटाणि गय-पश्चागयाणि. जड विज्ञाहरी होंति(ती) कविया आगासेण वश्वंती, दिण्णो य से तेण कोहसमृत्याणे सत्तिवण्णगुळको. सो अणाए गहेऊण तम्सेव उर पुष्फोकओ (पुष्फोडिओ), समं च कोहेण अविकण्णो, प-डिओ य से पाएसु. एस से दीमण तीसे पद्मगीवे गउडगंठिनिपीछिओ सिकयासचओ. सा 5 य सुकुमालकोपता जं च लहुं से पमण्ण नि रुक्तिवर्जीत, जओ से अडंताणं पुलिणे अहि-लिहियाणि विय प्याणि दीसति पदपञ्जाय. चारुसामि ! तीसे सकराय पाओ परिविखती विजाहर परममाणीय, मा य 'वेयणापरिगय' नि तेण सभमेण से उक्तियनी चरणी, तीय वि य वेयणागुरुवयाए अंसेऽवर्लविओ. एवं दीमए-अम्मगाय एगं परं, दुवे विजाहरम्म त्ति. ततो णेण अवणीया मा मरुहिरा मकरा। भिणओ हरिमीहेण-जइ पुण केणइ 10 अलत्तगरमसम्मोइया अवलृद नि।गोमृहो भगति—कड्ओ अलत्तगरसी, न तत्थ मन्छि-याओ नीहिंति, विस्मं मधुरं मंसनिस्संद्रमजक्षयसोणियं, तनो महुरक्षवत्यमिव एसा सकरा गहिया मच्छिगाहिं. चारुसामि । तेण विजाहरेण सा उक्तिवन। अस्मगा बाहुहिं । हरिसी-हुण भणियं — किह जाणिम ? ति । भणियं च गोमहेण — वोन्छिण्णाणि एयाणि पदाणि इ-त्थीए, पुरिसपयाणि दीसति ति. किंच चारुसामि ! पस बद्धी-जो एसो अन्तं पुरओ । भमरगुंजमाणकुसुमलयापरिक्यितो समभूमिभागित्यओ आवासी विव सिरीए लयाघरओ. एत्थ तेण विजाहरेण सजुवहएण मिययब इहेब दिया भवामु । न जुजर रहोगतो दहं 'ति ठियामो<sup>६</sup> ति । तओ य कस्सइ कालस्म लयायराओं बहुवंण्णपिल्लच्छादितो मयरो निरगनो सह सहचा(च)रीए वणपरिचयनिम्सको । ततो भणियं गोम्हेण-चारुमामि ! न इत्य न्याहरण विजाहरो । भणिओ हरिसीहण-एत्तियं वेरुं 'मदुतिरं नि योन्ण भणिम 'नित्थं' नि 120 तनो भणति—एम मोरो निवियागे निक्खतो, जह मणुम्सो एत्य होतो ततो भयत्थयाए मवि-यागे जेतो । तओ हं गोमहवयणं पमाणं करतो [गतो] लयाहरं सवयंसी, पस्मामि यण्य मंद्रंमणीयं कुषुममत्थां अचिरकालभुत्तनयाः अब्भूमसत्तमिव । ततो भणियं गोम्हेण-अचिरकालनिक्खंतो इओ विज्ञाहरो, एयाणि से दीसति तस्स पत्थियस्म पदाणि, अवस्म ख़ तेण इहाऽऽगंतवं. इमं से पादवर्खधलगं दीविचम्मकोसरयण खग्ग, एएसं कज अव-25 म्स निवत्तियर्व । तं च पद्पद्धित निज्झायंतो गोमहो भणइ—चारुमामि । महंते हु ससए वत्तए सो विजाहरो, अवि णाम न जीवेज ति। पुच्छिओ मया गोमुहो-कह ? ति। भ-णति—एयाणि किण्ण पस्सह अदीसमाणनिग्गमाणि आगासउपयणेण ऊसियसिकयाणि अवराणि दुवे पयाणि?. सो नूणं विजाहरो इह पाडिओ, एम से अक्खित्तपाडियस्स सरी-

१ था मो हासं नि॰ क ३ ली ३ तो ३। था साहसं नि॰ म०॥ २ १ णिपु उ०॥ ३ ९ जिसि शा०॥ ४ थो आछिपाणि शा० विना॥ ५ थाहिय ३२ विना ॥ ६ लो ३ विनाऽन्यत्र— थमो तसिए। त॰ शां०। भो सि। एत॰ क ३ गो ३ उ० मे०॥ ७ रमाणी॰ उ२ मे० विना॥ ८ व्युसतिमि॰ शा०॥ ९ व्यं उवसमो बसए उ० मे०॥

रिवंबदंसणकथो अबगासी. दोण्ह वि मग्गसूयगो य सिकयाविक्खेवो दीसए इओ एक-ब्रिओ. इमाणि इत्थिपदाणि उवयंताणि दीसंति, ततो साणुकंपा अणुवैयामु कहणिमग्गं। दिहाणि य पिकण्णाणि भूसणाणि, मारुयार्कंपिओयंसब्भावोच्छेओ य इव पीयकं स्त्रोमं । ततो भणति गोमहो-अहो चारुसामि! सो विज्ञाहरो पच्छा अवरेण अरिणा समासाइओ 5 वीसत्थो. सा य आरिया से अविज्ञाहरी असमत्था पड्कारे धरणिगोयरएणं भावेणं ति । भणिओ व भया मरुभूइओ--गेण्ह्सु एवाणि स्रोम-भूसणाणि, एवं च चम्मरवणं स्नगं. जहिं दच्छीहामो तिहं से अप्पिस्सामो ति । पत्थिया मो कट्टणि अणुसजंता, अण्णत्थ सहइकोट्टरे दिहा लगा मुद्धजा। भणिओ गोमुहेण हरिसीहो-अग्वायसु ति। ततो तेण अग्धाइया, चिरगंधा य ते, आयवैतत्ता य णीहारि ति । गोमहेण भणियं-चारुसामि ! 10 इमे केस-बत्थत्थाइणो गंधा दीहाउणो समुष्पण्णस्स. इमे य मुद्धया सुगंधा (प्रन्थाप्रम्-३८००) सिणिद्धा अणुक्खयमुळा य, तेण कारणेण सो विज्ञाहरो दीहाऊ उत्तमो य. अणेण रायाहिसेओ पावियक्को, तं अणुमग्गामु णं । ततो अम्हे पत्थिया । दिहो य विज्ञाहरो क्यंबपायवसंतिओ पंचिंद आयसेहिं खीलेहिं विद्धो पंचिंद व इंदियत्थेहिं अंतराया-एको मज्डसंधिन्मि, दो दोस्र हत्थेस, दो दोस्र पाएस । तस्स य मे दुक्खं दृहण अत्तणो मे 15 दुक्खं जायं । ततो मया तस्म वेयणापरिगयस्सावि णिज्ज्ञाइया अधिवण्णा मुहच्छाया. सोम्मा गत्तच्छवी, आयसकीलुप्पालिएस वि इत्थपाएस लोहियं न निगाच्छति, विववे-यणापरिगयस्य वि अमंदी ऊसासी । नती हं एगते निसण्णो पायवच्छायाए. भणिया य मया वयंसा-सुयपुर्व मया साहुसमीवे विज्ञाहरकहासु पवनासं-विज्ञाहराण किछ चन्म-रयणमंद्रकीस् ओसहीओ चत्तारि अत्ताणं रिक्खउं ततो चम्मरयणमंद्रकीं निज्हायह । 20 ततो सा वयंसेहिं विघाडिया, दिहा ओसहीओ, न उण जाणामि विसेसं, ततो मया भणिया बयंसा-ओसहीओ सिलास घरिकणं खीरकक्खे सहं निवेसेह, तत्थ परिच्छिकण विजाहरं जीवावेह । ततो तेहिं परिन्छियाओ सण्णायाओ य-इमा विसहकरणी, इमा संजीवणी, एसा संरोहिणी। ततो ते गया उत्रहिया विज्ञाहरं ओसहीओ पत्तपुडेस् काऊण, तस्त य जो पाणहरो कीलो उत्तमंगे सो मिक्खओ विसहीकरणीए, ततो पिडओ 25 महीतके आयवतत्तं पिव कमलं, अणोयत्तं च से वयणकमलं, ततो तं अवलंबियं मरुभू-इएण। ततो छद्भवृद्धिविसेसेहि दो वि वाम-दाहिणा हत्था मोइया, ते अवलंबिया हरि-सीह-तमंत्रपहिं । सो य अरिणा मम्मत्थाणाणि परिहरंतेण बद्धो परिकेसबुद्धीए, तेण सो न निवण्णो। ततो पाएहिंतो विमोतिओ, कयलिपत्तसत्थरे य सम्निवेसिओ पीयंबहत्तरीओ। अहं पुण गोमुहसहिओ पुरत्यिमेण णाइदूरे अवक्रमिऊण ठिओ पायवंतरिको, दुना य 30 संरोहिणी बणेस । भणिया य वयंसा -कयलिपत्तेहिं णं सलिलकणेहिं वीएऊण लक्स्सण्णं नाऊण मम समीवं एजह ति । तेहिं जहा भणियं तं क्यं । पश्चागयसण्णो य सहसा

१ °वत्तासु शां० विना ॥ २ °कंपियं सब्सा° उ २॥ ३ °वे त° शा० विना ॥ ४ सारो° शां० विना ॥

उद्धाइओ, भणियं च णेण गंभीरेण सरेण—ठाँहि ठाहि धूमसिह!, दुरायार! किहं ते गक्षो मुचिहिसि?। ततो तं न पस्सति जस्स कुद्धो, अपिक्स्यं च गज्जिकण त्रिलिओ। अम्हे पुण णीसहा ठिया। ततो दिसावलोयं काकण कं वि अपस्समाणो कमलसंडमंडियं तदासण्णं सरमवतिण्णो, उत्तिण्णो य ण्हायसरीरो तहेव पीयंवरो कणगाभरणभूसिओ अन्युज्जलिओ विय कोमुइसमओ। कओ य णेण उत्तरदिसिमभिमुहेणं कस्स वि नमोकारो। 5

गोमुहेण मणियं—चारुसामि! इदाणि जाणित मित्ता-ऽरिविसेसं ति । कथो अम्हेहिं आछाबो अण्णोण्णसिद्धं । ततो सो उबगतो अम्ह समीवं, भणियं च णेणं—भो! अहं अरिणा बद्धो केण मोइक्षो १ ति । मणिओ गोमुहेण—अम्हं इब्भपुत्तेण चारुसामिणा साहुसमीवाओ विण्णायओसहिपभावेणं ति । ततो तेण कओ मम पणामो, मणियं च णेण—अहं तव जीवियक्यक्तीओ दासो ति । मणिओ मया—मा एवं भण्मु, भाया सि 10 ममं । अहिनंदिओ य निसण्णो घरणियले, पुच्छिओ हरिसीहेण—केण इमं सि आवितं पाविओ ? केण वा कञ्चेणं ? ति । ततो पवत्तो कहेउं—

## अमियगतिविज्ञाहरपरिचओ

अत्य दाहिणाए सेढीए सिवमंदिरं नाम नयर, तत्थे विज्ञाहरराया लोयबहुमओ महिंदिविक्कमो नाम, तस्स देवी सुजसा नामा, तीसे पुत्तो गहियविज्ञो आगासगमण-15 दच्छो अमियगती नाम, तं ताव जाणह ममं 'अमियगतिं'ति । सो हं सच्छंदगमण-लाखसो अण्णया कयाइ वेयहुपायमूले सुमुहं नाम आसमपयं धूमसिह-गोरिपुंडेहिं वयं-सेहिं सह गतो । तत्थ मम मायाए जेहो भाया खत्तियरिसी हिरणणलोमो नाम तावसो, सो य मया वंदिओ । सो भणइ—'पुत्त । अमियगति ! सागवं'ति ति भणंतेण रूवस-पण्णा सहावसिणिद्धगत्ता सिरिममुदए वत्तमाणा उवणीया कण्णगा । भणियं च णेण—20 अमियगह् । एसा मम दुहिया सुकुमालिया नाम दारिया. जइ ते रोयइ एसा तो मए दत्त ति । तं च रूवस्मिणं दृहुण मया अम्मा-पिऊहिं अणुण्णाए रागेण भणियं—पिड-चिक्ठया मया गुरुवयणं पमाणं करेंतेणं ति । ततो विहिणा गहिओ से मया पाणी । कुल-धम्मेण रमामहे सह तीए, आणीया य नयरं, पृद्दया य राइणा । ण तं विज्ञाओ गाहेमि 'मा सच्छंदगमणा होहिति'ति।धूमसिहो य मम विरहे समयणो वुग्गाहेइ सुकुमालियं। 25 सा वि कहेइ तस्स विकारा-ऽऽकार-भासियाणि, अहं न सहहामि. अत्य पुणो मे सका ।

कयाई च कयपिडकम्मस्स में केसे संठवेइ पिया धूमसिहों य, अहं पुण सयं आयं-सकं धरेमि । पिट्ठओं य ठितो धूमसिहों अंजिंछ करेइ से पत्थणापुत्रं। सो मया आयं-सयच्छायाप विद्वों। ततो मया रूसिएण भणिओ—अणर्जसिरसों ते मित्तभावो, अवक्रम, मा ते विवाडे हं ति । सो पिडिभिण्णों संकिओं निगाओं, न में दंसण्युवेइ । सह पियाए 30

१ आहि आहि ली ३। बाहि थाहि शा० मे०॥ २ व्या राया विजाहरकोय शा०॥ ३ व्यामि य सह ली ३॥ ४ व्या! प्रि॰ ली ३॥

उदुसुहाणि य अणुभवमाणस्स अप्पमत्तस्स वहए काळो । अळा न्हि सदारो इहमागतो, ओवंइओ दहूण आलोयरमणीयं इमीए नदीए पयोधरभूयमिव पुलिणखंडं । ओवितयस्स अपज्ञत्तीखमं रईय ति परिचतं । ततो गोमुह्रपरिकहियं सबं परिकहियं—पय-कुविय-पसादित-रमणीयाणि जाव लयाघराओ निगातो. समासादिओ मि विज्ञाविरिहओ सत्तुणा 5 धूमसिहेण बद्धो. नीया य सुकुमालिया विकोसमाणी. तुब्भेहिं अन्हे सयाए बुद्धीए ओ-सिहबलेण जीवाविया. तं तुन्हे त्य मे चारुसामी परमबंधू. आणवेह किं पियं उप्पाएमिं? लहुं च मे विस्त्रेह. सा (मा) तवस्सिणी सुकुमालिया मम जीवियनिरासा मायामयं तेण खवणीयं ममं कलेवरभूय परसमाणी पाणे परिचएज्ञ, तं परित्राएमि णं. तस्स य धूमसिहस्स पहिचरेज्ञ ति । ततो मया भणिओ—'वच. समेहि भारियाए सह, सुहय-10 सोहणेसु कज्रेसु सुमरिज्ञासुं ति विस्निज्ञों ममं पणिमऊण उप्पइओ ।।

अन्हें वि उद्विया उज्जाणि भूति पिच्छमाणा णिग्गया वणाओ, उवगया अंगमंदिरं, पिंद्रा जिणाययणं, वेंचेंद्विं उवणीयाणि पुष्काणि, क्यमचणं पिंद्रमाणं. धुतीहिं बंदण क्यं, निग्गया मो जिणभवणाओ, पिर्धया मो नयरं। ततो हिस्सिहो छवइ—चारुसामिणा अमियगितं मोयंतेण धम्मो पत्तो जीवियदाणेण। गोमुहो भणइ—संच धम्मो पत्तो, 15 अधम्मो वि पुणेत्थ दीसए—अमियगती गतो धूमिसिहं साणुवंधं विणासिज्जति। तमंत्रा भणइ—अत्थो हु पत्तो चारुसामिणा मित्तमूछो। गोमुहो भणइ—संचं एयं, अणत्थो य दीसित धूमिसिहपक्खाओ। हिस्सिहो भणति—तो कि सु पत्तं?। गोमुहो भणति—कामो ति। तणं भणियं—कह?। भणइ—कामो नाम इच्छा, अमियगितिजीवि-यमिच्छियं चारुसामिणा, तं णूणं पत्तं जीवावितेण। एरिसीए कहाए पत्ता मो भवणं, 20 अवगयपरिस्समा ण्हाया कयविरुक्तमा, भुत्तभोयणाणं गतो दिवमो, वचइ य उठ सुहेणं।

अण्णया कयाइ अम्मा गया भाउयस्य सद्यद्वस्स गिहं, तस्स य दुहिया मिस्तवती नाम ह्ववती, भोयणकाले य अम्मा ह्वमंती य सगिहं पत्थिया 'बहुं में कायहं'ति भणंती। माउलेण भणिया—कीस एवं निसिणेहा सि?, जइ वि भाउज्ञायाए सह न ते समाही ममं पसायं करेहि ति। सा भणइ—जइ मे दारियं देसि तो संठिया पीई, इहरहा 25 वोच्छिण्णा इहं पीई सपयं। तेण पणएण भणिआ—को अण्णो पभवति तुमं मोतूण दारियाए ? जओ एवं भणिस. जइ पुण मम पसण्णा सि तो दिण्णा मय ति। एवं भणिए परितुद्वा भुत्तमोयणा सभवणमागता। संदिद्वा य णाए घरमयहरया ठियपिडयानिमित्तं। ताओ पुण तं समयं रायकुळे अच्छति। ततो पियपुच्छयजणस्य दिज्ञए गंधपुष्कं। तातो गिहागक्षो वद्धाविओ जणेण दारियासंपयाणेण य पसंसावयणेहिं। पुच्छियाए य अग्मयाए से कहियं—मित्तवती सबदुेण दत्त ति। तातेण भणियं—दुद्व ते कयं दारियं पिडच्छंतीए, चाहसामिणा बहुणा गहियाओ कछाओ, विसयपसत्तस्य य से सिदिठाओ

१ उबबहु<sup>०</sup> डं० २ मे० बिना ॥ २ खेडीहिँ झां० बिना ॥

होजा। अस्माए भणियं कहं कणां छद्धं अवमण्णेसि ? ति । तं च मे कहियं चेडीहिं । ततो सोहणे दिवसे संवच्छराणुमए य गुहुत्ते पाणिं गाहिओ मि विहिणा तातेण । मित्तवतीय कयाणि कोऊयाणि कुछसरिसाणि । रमामि हं गंधवे नट्टे आलेक्से य ।

क्याई च मित्तवती सगिहं गया, तत्य माठलाणीए य नियगाणि मूसणाणि दाऊण मिजाय-पसाहिया-जिमिया विसिजाया, अम्ह संतगाणि आभरणाणि तत्थेव ठिवयाणि, 5 गिहागयस्स माउछगस्स दंसियाणि विकाले—इमाणि मित्तवतीए ससुरकुढसंतगाणि भूस-णाणि, मया से अत्तयाणि दत्ताणि ति । तेण भणिया—कीस न पेसियाणि वीवाहिणीते ? भणिही 'परियद्रएण दिण्णाणि आभरणाणि' ति । तीए भणियं-पश्चे सयमेव पश्चिपिणस्सं ति । तस्स य वयणेण माउलाणीया पभायसमए अम्ह घरमागया । अहं उवज्झायसमीवं गतो । पहिबुद्धा य मित्तवती उवगया माउँयाए समीवं । पश्चिपयभूसणाए य माउलाणीए 10 दिहा अपरिमल्थियविलेवणा, ततो णाए पुच्छिया—पुत्ति ! चारुसामी किमिइ अज न बुच्छो ? अँथवा कुविथो ते ? कीस एगागिणी बुच्छा ?। ततो तुण्हिका चिरमच्छिऊणं भणइ-पिसायस्य दाऊणं बाहसि मं। तं च अम्माए सोऊणं मरोसं भणियं-हडा ! बावतरिक लापंडिओ वि चारुसामी तव पिसाओ ?। सा भणध--पिउच्छा ! मा क्रप्पह, जो विरत्ते वि एगागी नचह, गायइ, साहुकारे कस्स वि देइ, हसङ य, सो किह सामा-15 विओं ?. अहं छिण्णि कजे विं पस्समाणी पिसाएण कह विन घेष्पामि नि । तं च वयणं सोऊण अन्मका से कदंती अन्मं भणइ-तुम्हेहिं जाणंतीहिं मम वेरनिजायणं कयं, ज पुत्रं न कहिओ दारगस्त दोसो । अम्माए य भणिया—होउ, सह ध्रुयाए अवत्तवाणि वदसि, न ते (प्रथापं-३९००) सोहणं भवति. जह चिरं सोचिहिसि तह करेमि. वब, मा मे दंसणपहे ठाह ति । वतो सा विमणा सभवणं गया । तीसे य मएण माउलो सब्बही 20 आगंत्ण अस्म किर भणति-कीस दारगस्स चारुसामिणो ताणे किरिया ण कीरति ? कीस उवेक्खह ? ति । ततो अम्माए फरुसिओ—धूयं भज्जं च रक्खसु ति जहा पिसा-एण ण घेप्पंति. घरिणीए सोऊण ममं पलीवेसि. वश, अवेहिं, मा छलिओ सि नामं ति । स्रो गतो । एयं पि से सेजापालीए कहियं सपरिहासं ।

ततो अन्माप कुवियाए मम वयंसा गोमुहादी सहावेऊण भणिया—कुणह में पियं, 25 चारुसामी गणियाघरे पवेसह ति । गोमुहेण भणियं—अम्मो ! ताओ णेण रूसि-हिति, वसणपिबओ य दुम्मोयओ य होहिति, अलं गणियाघरपवेसेणं ति । ततो भणित—जह सेटी रूसिहिति मज्झं रूसिहिति. तुम्हे अपिक्षकृता मम वयणं करेह. किंच वो वसणदोसकहाए ? ''वसणी अत्थं विणासेज्ञ'' ति सो मण्णे मम चिरचितिओ मणो-रहो 'पुत्तो में अत्थपरिमोत्ता कहं होज ?' ति. सो जातो. जित वित्तं विणासेइ वेसवसं 30

१ °णिचेति प° शा०॥ २ °उछगासमी° शा०॥ ३ अधवा उ० मे०॥ ४ विसप्पमा° शा०॥ ५ पदा° क ३ शां०॥

पत्तो ततो पुण्णो मे मणोरहो । ततो तेहिं पढिवण्णं । मम य कहिओ एस संखावो चे-डीए-अज्जन्त ! इसाणि किर तुन्भे गणियाघरे वसिहिह ततो अन्हं दुलहवंसणा होहिह ति । गएस य कइस वि दिवसेस विण्णविति मं वयंसा—चारुसामि । वचामो उज्जाणं, तत्य भुत्तमोयणा कीलिङण एहामो ति । मया भणिया-जइ भोजं कीस ममं पढमं 5 न कहियं ? । ते भणंति—अण्णवन्खेवेणं, तं वा तह किण्ण होइ जक्षो विहत्तं करेसि ?। ततो हं तेहिं सह पत्थिओ. पत्ता य मो उज्जाणं, 'आयवदोसेण तिसिओ मि' ति भणंतो ठितो मि पायवसंसिए पएसे वीसामकयबुद्धी । ततो हरिसीहो समीवपोक्ख-रणिमवतिण्णो, मुद्रुत्तमेतं अच्छिद्रण बाहरति मं-एह, अच्छेरयं पेच्छह ति । गओ मि तस्स वयणेण, अवद्रण्णो पोक्खरिणि, भणिओ य—साह, किं ते अच्छेरं दिहं ? ति । 10 ततो तह्निज्वतिवयणलावण्णचोराणि पदमाणि दंसेइ-पस्सह, पदमेसु कमलरागच्छवी रलो अदिटुपुदो मया, को होजा ? ति । गोमुहेण णिज्झाइऊण चिरं भणिय-एयं पोक्खरमधं देवोपभोगां इह किह वि संभ्यं. गिण्हह णं अविलंबियं पडिमिणिपत्त-पुढेहिं ति । तओ गहियं, जाओ य से समवाओ-एयं मणुस्सलीयदु हुई, कि कायवं ! ति । हरिसीहेण भणियं-रण्णो उवहवेस. ततो काहिति तुहो वित्तिविसग्गं 15 ति । वराहो भणति-रायाणो दक्खं दीसंति. दिहा वि छहं न पसीअंति. अमबन्स देसु, सो णे कज्जकरो मविस्सति। तमंतगेण भणियं—किमम्ह अमबेणं?. अमदा राष्ट्रणो कोसबुद्धिसमुज्जया वित्तेण सका तोसेषं, न दुहहदबेणं ति । मरुभोईती भणति-नयरगुत्तियस्स देमु. सो विकालचरियाए कज्जकरो मित्तत्तं उवेहिति ति । ततो गोमहेण भणिया-अयाणगा तुन्हे. अन्हं राया अमधो आरक्खिओ य चारुसामी 20 सबक्जसाहगो. एयस्स एस दुलहर्वन्स भायणं. एयस्म चेव पसाएणं अन्हेहिं वहंति । तती णेहिं सबेहिं भणिओ भि-पियस कहाणेहिं ति । मया भणिया-किन्न जाणह समं मचु-मंस-मजाणं अविष्णायरसे कुछे पसूर्य ? तो मं महुं पजेउं इच्छह नि । गीमहोण मणिलं- वाहसामि! जाणान एयं, किह व लिक ते तुम्हे निओएस ?, न एयं मर्जा, अमयं ति सुवति देवैपाओगं. मा ते अण्णहा बुद्धी भवउ. अपिकृत्वेतो मंगलबुद्धीए पियस, 25 ज ते आबारातिक्रमो । ततो हं सामिपाया ! तेसि अन्तसमाणं वयणेणं पहिवण्णो पारं । पक्सास्टिक्याणि-पाओ व आयंतो य पाईणमहो पीओ य पउमिणिपत्तपृहरूणं 'अमयं' ति मण्जमाणो । तं च सवमत्तपस्हायणं पीयस्स तुद्धी जाया । आयंतो य मणिको वयंसेहिं-वबह ताब पुरको बीसमंता, अन्हे पुष्फाणि गेण्हिस्सामो ति । ततो पत्थिको मि । अप्रवचाए व पाणस्य मयसमारंगंते भगंते इव पायवे पस्सामि, चितेमि य-कि मण्णे 30 अमिनस्स एरिसो परिणामो ? उदाह उवायपुतं महं पाइओ मि ? शि । एवं च चितेमि ताव असोयपायवसंसिया विद्वा य मया अम्मया महन्धभूसणाळंकियसरीरा, सुद्धाणि

र °हिं चिहंति यो र । °हिं दिहं ति उ० मे०॥ र 'बोपको' उर मे०॥ र अमकस्स जां०॥

स्रोमाणि पैरिहिया, पढमे वए वत्तमाणा । सा मं वाहरह अग्गंगुलीहिं, गतो भि से पासे, 'रूववती का एस ?' ति चितेमि । सा 'साग्यं' ति मणति । प्रच्छिया सया-भरे ! का तुमं ? ति । सा भणइ-इटमपुत्त ! अहं अच्छरा देवरण्णा तुह समीवं पेसिया सेविडं। मया भणिया-ममं देवराया कहं जाणह ? अक्षो तमं पेसेड ति। सा भणह-सेटी महागुणो तब पिया पयासो, तस्स पीइनिमित्तं पेसियं जाणसु. मा य ते संसमो 5 होत. अम्हे सबस्ध ण दंसणं देमो. ण वा अक्यपसाओ अम्हे मणुस्सो पहिसदं समत्थो त्ति. जइ न पत्तियसि एए तब वयमा ममं न पस्संति, तुमं पि मम पभावेणं ण दच्छंति, केवलं तुण्हिको होहि ति । तो ते पासगयं पि समं अपस्समाणा पुणो पुणो वाहरमाणा अइ-च्छिया, थोवंतरगया पडिनियत्ता 'नत्थि परखो", उद्यत्तो मण्णे होहिति'ति 'चारुसामि! कत्थ सि' ति जंपमाणा । ततो मा भणइ-पेच्छ में पहावं, इयाणि तुमं पस्संतु 10 त्ति । ततो दिष्टो मि णेहिं । भणंति-कत्थ सि अच्छिओ ? अम्हेहिं इओ बोछंतेहिं न विहो ति । मया भणिया-इहेव हिओ मि ति। ततो भणंति-वश्वामी ति। पत्थिओ मि, खलड़ में गती मयदोसेण । सा मं भणति—वयंसा ते ममं न पम्संति. वीसत्थो होहि । अवलंबिओ मि णाए दाहिणेण हत्थेण बाह, सीसं । मया वि य खळंतगृतिणा कंठे अव-लंबिया । गत्तफरिसेण य 'वासवअच्छरा एसा ध्व'त्ति संजायमयणो कटिययसवंगो तीए 15 परिग्गहिओ पत्तो मि सवयंसो कम्मगरपुरिससज्जियं भोयणत्थाणं । निसण्णाण य दिण्णं अत्तं पत्तेयं महेसि, सा मया नह निमण्णा आसणे, भुजामि, निहाए बाहेजामि, मयदोसेण सि-मिणायमाणो इव सुणामि तेसि वयण-एसो ते अध्यिओ अम्हेहिं। ततो य [अचितेमि#] पबहुणमारहित्य नीओ सह तीए, पत्तो भवणं, अवयारिओ य तीए पबहुणाओ, सरिवयाहिं तमणीहिं परिवितो मि । मा में भणइ-इन्भपुन । आणीओ सि मे विमाणं, 20 अणुभवस् मया सह विसए निरुम्अो । ततो ताहिं समेतो गतो इव कणेरूहिं महर-वाइणीहिं ताहिं मि पाणि गाहिओ । अइणीओ गव्भिगिहं गायमाणीहिं । 'अच्छरें' ति निच्छिओ रइपरायणो पसुत्तो, विबुद्धो मयपरिणामे, पम्सामि य वसंततिलयाभुवणं । सा मया पश्चिता—कस्स इमं गिहं ? । सा भणइ—इमं विमाणं मम । मया भणिया— माणुसगिहसरिसं, न एयं देवभवणं ति । सा भणइ—'जइ हु एवं तो सुणाहि जो इत्थ 25 सन्भावो इब्भवत्त ! अहं वसंततिलया गणियादारिया कण्णयाभावे वत्तमाणी कलास पसत्ता गमेमि कालं. न मे धणे लोभो, गुणा मे वहहा, तुमं च मे हियएण वरिओ, ततो अन्माणुमएण गोमहादीहिं तव वयंसेहिं उजाणे उवायपुर्व मम समन्पिओ सिं ति भणंती उद्विया, कओ य बत्थपरियट्टो, उवगया य ममं कतंजली विण्णवेइ-इब्भपुत्त! अहं वो

१ परिहाणि पढ° उर मे० ॥ २ समीवे ली ३॥ ३ संसक्षो उ० मे० ॥ ४ °ओ अज्जाउत्तो म° ली ३ संसं०॥ ५ में हमं प° ली ३। में हुप° कहनो इ छा०॥ ६ °हो मडणेहिं ली १ कहनो है॥ ७ °कहिओं मिली° उ० मे०। °कहिजल साली° कह ॥ ८ °हिं वि सा° झां० विना॥ ९ °हक्कि सं०॥

सुस्तृतिया, पडिच्छह मं भारियाधम्मेण, एयाणि वो खोमाणि कृष्णाभावदंतियाणि, अहं ते जावज्जीविया उवायकारिणि ति। ततो मया संबंधरागेण भणिया—भहे! तुमं सि मे सवसस्स अवसस्स वा मे भजा । ततो तीए सहिको सच्छंदं विहरामि, परिभोगं च अम्माविसिक्वयं जोगां दंसेइ मे वसंततिलया, दक्खिणं पि सहस्सं अट्टहियं, ऊसवेस पुण सयसहस्सं अट्ट-5 सेंहस्साहियं । एमेव ताए सह रममाणस्स विसयसहमोहियस्स गयाणि दुवाळस वरिसाणि। अण्णया पाणं पाऊण सह पियाए पसुत्तो, विबुद्धो य सीयमाहयवीइओ न पस्सामि वसंततिलयं। इदिओ मि 'कत्य मण्णे वत्तामहे' ति चिंतयंतो पस्सामि भूयघरगं रच्छामुहकयं। पच्चभिणायं च पुवदिहं, 'विज्याओ हं गणियाए, जाव न कोइ परसित ताव सिगहं वश्वामि' ति । पन्सो य बट्टए, पत्थिओ मि, पविसंतो य नियगभवणं 10 निवारिओ दारहिएण-मा पविस, को तुमं?। मया भणिओ-सोम! कस्सेयं भवणं? ति । सो भणइ—इन्भम्स रामदेवम्स ति । मया भणिओ—न सेट्विणो भाणुस्स ? । सो भणइ—तस्स सेहिस्स दुपुत्तो जाओ चारुटत्तो, सो गणियाघरं पविद्वो, तस्स सोएण सेट्री परिचत्तिताहो पबइओ. स्वीणे य धणे घरणीए घरं आहत्तं, गया य भाउगस्म गिहं सबदस्स ति । सो य आछावो सुओ रामदेवेण अवभंतरगएण । पुन्छिओ अणेण 15 दारिहो-को एसो ? ति । तेण कहियं-कोइ आणुसेट्टिम्स भवणं पुच्छइ, होजा से पुत्ती ति । सो भणइ-अछच्छीओ मा मे घरं पविसत्र ति । ततो हं छजिओ द्यमइकंतो सोगभरसमुच्छओ गतो भवणं सङ्घटनस ति । पविद्वी य, दिद्वा य मे अन्मा दरिहवेसा दीण-विमणवयणा । ततो से चल्लोस अहं पडिओ, तीए पुच्छिओ-को तुमं? ति । मया भणियं-अहं चारुद्तो नि । ततो तीए अवलंबिओ, परुण्यों मो । रुदितसहेण 20 डबगतो सबद्रो, सो वि य परुण्णो । ततो संठविया मो परियणेणं । दिहो मि मित्तव-तीए तक्खणमिलणबसणाए, भट्टविन्तभित्ती इव गयसिरीया पायपिडया में रुयइ । सा वि मया भणिया—अलं रुदितेण, मचेद्रिएण सि किलिद्रा । भणिया य मंठिया । वीहीओ निष्फावे आणेऊण सज्जियं भोयणं । भूत्तभोयणेण य पुच्छिया मया अम्मा—अम्मो ! किं सेसं धणस्म ? ति । सा भणइ-पुत्त ! अहं न याँणं निहाणपडतं वा बह्विपडतं वा परि-25 जणपवित्थरपडतं वा. सेट्टिन्मि गए पबइउं विणद्वं दासी-दासगयं, तुज्य परिभोगे सोलस हिरण्णकोडीओ भुत्ताओ, अम्हे जहा तहा वट्टामो नि । ततो मया भणिया-अम्मो ! इहं 'अपसं' ति दाइजमाणो जणेण न सनो परिवसित्रं. वद्यामि द्रं, अजेऊण विभवं आगमिस्सं, तुन्सं पाद्प्यसादेण अवस्सं उवजेहं ति । सा भणइ-पुत्त ! तुमं अखे-दण्णो ववहरिजं, विदेसे कहं वसिहिसि ?. अम्हे दुवे जणीओ तुमं अणिग्गयं बहावे-30 हामि-ति । मया मणियं-अन्मो! मा एवं (प्रंथापं-४०००) संख्वह, अहं भाणुसे-हिस्स पुत्तो एवं बहीहामि ? ति. मा तुम्हं एयं मणसी होउ, विसज्जेह मं । तओ भणह-पुत्त ! एवं होड, संपहारेमि ताव सन्नद्रेण समं ति ।

१ में उ० मे ।। २ °सबसाहि° शा०॥ २ °क्कासा। ह° ही २॥ ४ बाजामि नि॰ उ २ विना॥

कयनिच्छओ य सह माउछेण निमाओ नयराओ पायचारेणं बहुं चिंतयंती वेसवास-दोससंबद्धं । पत्ता मो उसीरावत्तमंतिमासण्णं गामं । तस्य बहिं ठविओ मि माउलेण । अतिगतो य सो गामं, कस्सय कालस्स निमातो पुरिसेण अन्भंगणा-ऽऽच्छादणा-छंकार-बत्थहत्थेणाणुगम्ममाणो । ततो ण्हायो मि नदीये, कयपणामो छोगन्तमाणं जिलाणं। धडगया मो गामं, पस्सामि य कम्मंतवावारे गामे पडिहए य देस-कालनिवेसे विपणीए 5 खबबणेण नयरमिव सो गामो लिक्खजाति । पविद्रा य मो एगं विभत्तरच्छंतरं गेहं । विस-मावकासे कयपायसोया भोयणत्थाण गामवाससुलभं भोयणं गोरसबहुलं भुता सो । रार्ति च बितापरी तत्थ बुत्थी, खयं गया य संबरी । भणिओ मि माउलेण—चारुसामि ! उमो दिसासंबाहो गामो ककुहमूओ जणवयम्म. विसिट्ठो य ववहारी इहं ववहरिज्ञउ. इहं च ते वायस्स कम्मंनसम्बद्धा अत्थि कुडुम्बिणो, जेहिंतो सक्का हिरण्णं घेतुं वि । मया पडि- 10 वन्नं एवं होड नि । तता अंगुलेयगकीएण मंडेण तत्थ ववहरंनी बहुमओ मि जाओ जणस्म गामवासिणो । उबछुभति भंडं माउलो सर्वावदेससंठियं सन् रूओ य । अण्णया य विगाडे पेंओसे मुसगेण वत्ती हरंतेण हैं ओ पलीविओ। कहंचि निमाओ मि आव-णाओें। बहुदड्डा य आवणा परिताइयं जणेण जं सावसेसं । पभाए समासासिओ मि गामे-यगेडिं। पूर्णा वबहरतेम सिपिडियं मुत्तं रूओ य, अरियाणि सगडाणि. गया भी सत्थेण 15 समं उंकळविसयं, तत्य गहिओ कप्पासी, भरियाणि सगडाणि, पत्थिया मो तामलित्तिं. कमेण पविद्वा सो अडवि, सिठको य सन्धो गहणासण्णपण्से अइवाहियबलेण वीसन्धो जणी । सुरत्यमणे य ओवड्या तकरा, उद्धंताणि अणिहि सिगाणि, आह्या पहहा, मुहत्तं धारया अडवाहिएहिं, विहम्मा य सह सत्थिएहिं, पूणो य विकाले प्रलीवियाणि सगडाणि, विलुपंति भंडाणि चौरा । तम्मि य संभमे अहं गहणमतिगओ सबद्धं न पस्मामि । वंसळयाए 20 अंधकारस्म धूमेण पच्छाइयासु य दिसामु बग्घगुंजियसद्दर्पार्मूओ य अवकंतो ततो पद्-साओ । दबिगिणा परिवडूमाणेण य भयदुयकप्पडियसहायो य किच्छेण अइन्छिओ अड-थि। न जाणं पुण किहें गतो सबदो ?' नि। चितिय च मया—न सकी अपरिचएणं गिहं दहुं, उच्छाहे सिरी वसति, दरिहो य मयसमो, सयणपरिभूओ यधी जीवियं जीवह, सेयं चिद्वितं ति । जणवयाओ जणवयं संकम्मंनी कमेण पत्ती पियंगुपृष्टणं । ण्हाओ य अतीओ 25 वीहिं पस्समाणो आभद्वो वाजिएणं मिज्जिमे वए बटुमाणेणं सोमदंसणेणं-भो इब्भपुत ! चारु-दत्तो भवसि तुमं ? ति। मया भणिओ-आमं. होमि ति। ततो परितुहेण भणिओ-आरु-हस आवणं ति । आरुढो मि आवणं, अवतासिओ णेण अंसूणि मुयमाणेण । निसण्णो आवणे। भणइ य ममं विश्वि अहं चारुसामि! सुरिंददत्ती नाम नावासजत्तओ तुन्हं

व ० हिं० १९

१ %विश्या। भ° शां० विना ॥ २ पहेंसे शा० विना ॥ ३ रूबो प° शा० विना ॥ ७ उक्तर शा० विना ॥ ७ अका प° शा० ॥ ८ सेउ वि° शां० विना ॥ ९ %दशसामि ! रहदत्तो उ १ ने० विना ॥

अंतेवासी. सुयं च मया 'सेट्टी किल पवइओ, तुमं गणियाघरे वट्टिस' ति, तं कहेहि इहमागमणकारणं ति । सती से मया किहिओ सबी पबंधो । तती तेण अन्हि भणिओ—मा
वस विसायं, इमो विह्वो तव, अहं च ते विधेयो ति । नीओ य अणेण गिहं, ण्हायजिसिएण य मया भणिओ—ता देहि मे सतसहरसं पक्खेवं, सेसं तुम्हं ति । तेण दिण्णं

5 तुट्टेण । ततो नियगघरे इव वसंतेणं सिक्चियं जाणवत्तं, भरियं भंडस्स, गिह्या किंकरा सह
संजत्तपहिं, पेसिया य खेमवट्टमाणी सवहुस्स, गिह्ओ य रायसासणेण पट्टओ, अणुक्वेसु वात-सउणेसु आरूढो मि जाणवत्तं, उक्खित्तो धूवो, चीणधाणस्स मुझं जाणवत्तं,
क्लपहेण जलमओ विव पद्भाइ लोगो, पत्ता मु चीणत्थाणं । तत्थं विणिजेडण गओ
मि सुवण्णभूमिं । पुवदाहिणाणि पट्टणाणि हिंडिडण कमलपुरं जवणदीवं सिंहले य
10 वलंजेत्ण, पच्छिमे ये व्याप्ट-जवणे य अजियाओ अट्ट कोटीओ । भंडलग्गाओ ताओ
कलपहण्याओ दुगुणाओ हवंति, ततो जाणवत्तेण सोरहकूलेण वसमाणो आलोइयकूकरस य से हप्पाइयमाहयाहओ विणट्टो सो पोतो, मया विरेण पत्तं आसादियं, अवलंवमाणो वीइपरंपरेण विच्छुक्भमाणो सत्तरत्तस्स जंबरावहवेलाए विच्छ्वो निह् समुहाओ उत्तिण्णो, खारसलिकणंडरसरीरो, संठिओ कुडंगस्स हेटा, निसण्णो वीसमामि ।

चदगतो य तिदंडी, तेण उवणीओ गामं अवलंबंतेण, नियमावसहे य दिण्णो अवभंगो, पुब्छियं इमं-कहं इब्मपुत्त! इमं आवर्ति पत्तो सि !। मया निगामो विणिवाओ य संसेवेण कहिओ । ततो कहो भणइ—इं, मे णीहि आयसहाओ अलच्छीउ ति। निमातो य तिम वि वणे, थोबंतरं च गतो नियत्तिओ ति-पुत्त ! मया विणयणत्थं निज्म-ब्लिओ. अजापओ सि जो मब्त्थाण छुमसि अप्पाणं, जह धणित्थओ सि अन्ह बिह-20 को होइ. ज्यासदो ते अकिलेसेण होहित बित्तं ति । तओ ण्हविओ मि तस्स किंकरेण बणुस्सेण, पीओ जवागुं, एवं मे गया कइवहदिवसा। संधुक्तियमिंगं काऊण ममं भणइ परिवादगी-पेच्छ । तओ णेण काललोहं मिक्सयं रसेण, छूढं अंगारेसु, धंतं भच्छएण व कार्य प्रहाणं सुवण्णं । ततो भणइ-पुत्त ! दिष्टं ते ? । मया भणियं-दिष्टं अवन्धुयं। ततो भणति—सहं जइ आहरण्णो सुवण्णिओ य महंतो. तुमं पुण मे दहुण पुत्तसिणेहो 25 बातो. तुमं च अत्यनिमित्ते किलिस्सिस, तं गच्छामि तव निमित्तं. रसं आणमु सबस-इस्सबेहिं, वतो तुमं कवकच्चो सगिहं गमिस्सिंस ति. एस पुक्राहिओ रसो आसी ईसि ति । ववो इं परिवृद्धो लुद्धो-न्वात! एवं कीरत ति । तेण य सिजया जनकखरा पाहेयं च । वती कास्टरिंस निगाया गामाओं पैसा अहविं सावयबहुलं, रसि गच्छामी, दिवा परक्षणा अच्छामो पुर्विदाणं भएणं। क्रमेण य प्रायकंत्रं विणिसाया पत्ता मो एकं तण-30 पच्छण्णं क्वपदेसं । तत्थ निहितो परिवायगो, अहं वि णेण भणिओ—नीसमह ति ।

१ <sup>९</sup>स्थ वर्षजेकण शांव निना॥ २ व प्रक्रवरूव शांव ॥ १ ९६ । तो स<sup>०</sup> शांव ॥ ४ प्रवण्णा भ<sup>०</sup> शांव ॥

ततो सो चम्मकुष्पासयं परिहिङ्ण पविसित्तमारहो। मया मणिओ—कि इमं ताय! शिता सो भणह—पुत्त! कृवो तणच्छण्णो अहोमुह्मकुगसंठिओ. एयस्स मज्झे वइरकुंढं, तत्य सो रसो निस्संदित. अहं उपरामि, तुमं ममं छंबेही आसंदगोपलग्गं, पच्छा तुंबं अहं भरेमि रसम्स नि । मया भणियं—अहं उपरामि, मा तुब्मे। तेण भणिओ—मा पुत्त! बीहेजासि ति । मया भणिओ—न बीहेमि। पविद्वो मि चम्मकुष्पासयं। तेण यं अं जोगवित्त पछीवेउ उछंबिओ मि, पत्तो मि तछं कृवस्स, दिहं रसकुंढं, छंबिओ तेण तुंबो, मया कडुच्छएण भरिओ, छूढो आसंदए, उक्खितो परिवायगेण चालिए रज्जम्मि। अहं पडिच्छामि—पुणो आसंदयं ओछंबिहिति मम निमित्तं ति। अहं वाहरामि—तात! अवछंबेहि रज्जं ति। दूरमोगाढो कृवो, गओ य परिवायगो ममं महापसुं पिक्खिविङण कृवस्स।

मया वि तओ चितियं-मओ मि अहं लुद्धो, जो न मैंओ सागराँओ। विष्णायाओ 10 जोगवत्तीओ दीवियाओ । ततो विभाए ण दीसति रवी, मज्झण्हे य पगासिओ कृवो । परमामि य हेट्टा अईव वित्थयं सकुचितमुहपएसं । चिरस्म य निज्ञायंतेण दिद्रो नाइदरे कंडरस परिसो किंचिसेसप्पाणो। सो मया पुच्छिओ-किंहि सि इहागतो सि ! ति। तेण महया दुक्खेण भणिओ—अज्ञ । परिवायगेण । मया भणियं—अहमवि तेणेव । तऔ पुच्छिओ मया-वयंस ! होज कोइ उवायो निगातुं ? ति । सो भणइ-इहं रिवरिस्सप-15 गासिए कृवे महती गोहा आगच्छित ऐतंसि विवरए उदयं पाउं. तेणेव चिय मग्गेण णीइ. अहं भीरू असाहसिओ य खीणपायपाणयाए न निग्गतो. जड साहसं भयसि तीए पुच्छे लगासु, तो होज निगमो ति। नतो अहं उद्यसमीवे पिडच्छामहे गोहं, आ-गया य महंती विकिट्ठवट्टा गोधा सुरंगादारेण, पीयं जलं, निग्गच्छंती य मया पुच्छे अव-लंबिया । ततो सुरंगाविलेण कंडकगतीए सा ममं कट्टंती दूरं गंतूण निग्गया । चम्मकु-20 प्पासगुणेण म्हि निच्छोडिओ । ततो मुक्तगोहापुच्छो विमग्गामि कृवं, न पस्सामि, रित्तं आणीओ न याणामि पएसं ति । ततो हं विमग्गमाणो छोभाभिभूओ वणमहिसेण छंियओ, सो मं पंधावेइ, तस्स पढायमाणो आरूढो महंतं सिळासंचयं अगम्मं महिसस्स। सो कुद्धो, अमरिसेण महंतेण आह्या णेण सिछा, तस्स पहाराभिघाएण णिग्गतो महंतो अयगरो, तेण गहिओ महिसो पच्छिमभाए, ठितो निर्दृरो । अहमवि भीओ महिसस्स 25 सिरे पायं दाऊण लीणो एगंते।

तओ पढाओ वणे कंटकेसु परीमि तण्हा-छुहाभिभूओ, दहूण चलपहं संठिओ, 'अवस्सं एत्थ मग्गेण कोइ एहि' ति । दिहो य मया रुहृदत्ती, सो मं पाएसु पडिऊण परण्णो भणइ—तुन्भं अहं अंतेवासी, कओ सि इहमागती चारुसामि! ति । ततो से मया सबौ

१ ति । सो गतो, अहं शा० विना ॥ २ मुओ शा० ॥ ३ °१ । वि° शा० ॥ ४ किहमिहा° शां० ॥ ५ °प्तस्मि शा० ॥६ °ती कविहुवण्या गो° शा० विना ॥ ७ परिश्वाडेष्ट्र शां० विना ॥ ८ क ३ विनाऽन्यत्र → निप्करो शा० ॥ ६ °ण दीणो शा० विना ॥

वुत्तंतो कहिओ अइक्षंतो । ततो दिण्णं करगोदगं तेण, पाहेयं च णेण । सत्थं च ममं भणइ-अंहं भे इदाणि पडियारैंगो, कीरउ वाणिजं, वचामु रायपुरं ति । ततो गया राय-पुरं रुहदत्तमित्तघरे वीसमामु । गहियं भंडं रुहदत्तेण-पिहसिराओ, मंडणगं, अल-त्तगा, रत्तेष्ठगाणि पोत्ताणि, कंकणाणि ति । भणइ य ममं - वारुसामि ! मा विसायं 5 वसह. तुन्भं भागधिजेहिं अप्पेण पक्लेवेण सरीरचिट्रागुणेण बहुं दब्वं उवजेयबं. एस जणो द्व्योवज्जणाए सत्यो गच्छति, उद्गृह, अम्हे वि तेण समं वश्वामी ति । ततो मिलिया मी, पाविया य सत्थं, कमेण उत्तिण्णा मो सिधुसागर्रेसंगमं निद, वज्रामो उत्तरपुत्रं दिसं भय-माणा, अतिच्छिया हण-खस-चीणभूमीओ, पत्ता मो वेअह्रपायं संक्रपहं, ठिया सिथया, कओ पागी, बणफलाणि य भिक्खयाणि, भूत्तभीयणेहि य कोहियं (प्रन्थाप्रम-४१००)तुँबैह-10 चुण्णं सत्थिगेहिं। भणिया पुरंगमेण-चुण्णं परिगेण्हह, परिकरेण बंधह चुण्णम्स उंबोळीओ, भरेह भंडं पोट्टलए, कक्खपएसे बंधह. ततो एतं छिण्णटंकं कडयं विजयागदिहहं अत्थायमे-गदेसे सकुकयालंबणं संकुपहं कमिन्सामी. जाहे हत्या पिसजानि ताहे तुंबरं परामुसिजाइ, ततो फरुसयाए हत्थाणं अवलंबणं होइ, अण्णहा उवलसक्तुओ नीमरिय निरालंबणम्म छिण्णद्हे पडणमपारे भविज्ञ ति । ततो तस्म वयणेण तुंबरुचुण्णाइगहण्युवं सर्वं कथं. 15 उत्तिण्णा भी मन्ने संकुपहं. पत्ता भी जणवयं, तती पत्ता भी उसुवेगनिद, तत्थ ठिया, पक्काणि वणफलाणि आहारियाणि । ततो पुरंगमेण भणियं-एमा नदी वेयद्वपवयपवहा उसुवेगा अत्थग्धा. जो उत्तरेज मो उसुवेगगामिणा जलेण तीरिज, न तीरए तीरिच्छं पविसिष्ठं ति. एम पुण पही गम्मइ वेन्नल्यागुणेण, जया उत्तरी बाऊ बायइ तती पन्नयं-तरविणिगायस्य मारुयम्स एगसमृह्याए महता गोपुन्छसठिया सभावओ मिउ-थिरा 20 वेत्ता दाहिणेण णामिजांति. नामेजमाणा 'उसुवेगनदीए दिक्सणकूलं संपावेति' ति अवलं-बिजांति. अवलंबिएस वेलुयपँठवाउटरा छूटमंति. ततो जओ दाहिणो बाऊ अणुयत्तो भवड ततो सो उत्तरं संछभइ. संछन्ममाणेसु वेलुपबसरणेर्सु पुरिस्रो उत्तरे कृले छुन्भइ ति गेण्हइ वेळपठवे. मारुयं पडिवालंह नि । तस्स मण्ण गहिया वेळपठवाउदरिया, बद्धं भंडं परिकरा य । मारुयं पिडवालेंता जहोपदेमं टिक्खिणवाउविच्छ्डवेनवंसीवतरणेण ठिया मी उत्तर-25 कूछे । वेत्तलयागुविलं च पव्ययकडगं सोह्यंता मग्गं अइच्छिया, गया टंकणदेसं । पत्ता मो गिरिनदीतीरं, सीमंतिम्म संठिओ सत्थो । भुनभोयणेहिं पुरंगमवयणेण नदीतीर पिहिप्पहं विरइयाणि भंडाणि, एगो य कट्टरासी पलीविओ. अवकंता य मो एगंतं, अगिंग सधूमं दहुणं टंकणा आगया, पडिवण्णं भंडं, तेहिं पि कओ धूमी, ते गया पुरंगमत-यणेणं नियगर्हांणं, निबद्धा छगला फलाणि य गहियाणि सत्थिएहिं। तओ पत्थिओ सत्थो

१ कहरहरांतेण शा० ॥ २ अम्हे इटार्लि पहिचारमा शा० ॥ २ व्यक्ति ली ३ ॥ ४ व्यस्त शा० विना ॥ ५ व्यक्ति ली ३ ॥ ७ व्यक्ति शा० विना ॥ ६ व्यक्ति ली ३ गाँ १ । उच्चेली क ३ ॥ ७ व्यक्ति शांक विना ॥ १० व्यक्ति ली विना ॥ १० विना ॥ १० व्यक्ति ली विना ली विना ॥ १० व्यक्ति ली विना ॥ १० व्यक्ति ली विना ॥ १० व्यक्ति ली विना विना ली विन

सीमानदीतीरेण, पत्ता मो अयपहं. वीमंता कथाहारा पुरंगमवयणेण अच्छीणि बंधिऊण छगळमारूढा वजाकोडीमंठियं पत्रवयं उभञ्जोपासिछण्णकढयं अइकंता। सीयमारुयाऽऽहय-सरीरा संठिया छगळगा, मुकाणि अच्छीणि, वीसंता समे भूमिभाए, कयाहारा य भणिया पुरंगमेण—मारेह छगळे, चम्मठमत्थे सरुहिरे ठवेह, अयमंसं पहत्ता भक्खेह, बद्धकिडच्छु-रिया भत्थोमु पविसह. तओ रयणदीवाओ भारुंडा नाम सउणा महामरीरा इहाऽऽग-ठ च्छित चरिउं. ते इहं वग्य-ऽच्छभहहयाणं सत्ताणं मंसाइं खायंति, महंतमंसपेसी निळयं नयंति. ते वो सरुहिरे भत्थगपविट्टे 'मंसपेसि' ति करिय उक्खिविय णैइस्संति रयण-इंग्वं. निक्खत्तमेतेहि य भत्थया फाळेयव्वा छुरियाहिं. तओ रयणसंगहो कायव्वो. एस रयणदीवगमणस्म उवातो नि. रयणसंगहं च काऊण वेयहुपायसमीवे सुवण्णभूमि-मागम्मति. तेनो जाणवत्तेण पुठ्वदेसे आगम्मइ ति। ततो सित्थया तस्स वयणेण छगळे 10 मारेउं पवता। भया भणिओ रुद्दत्तो—नाऽहं एरिमं वाणिज्ञं जाणामि. जइ जाणंतो न एंतो. तं ममं छगळं मा विवाडेह. एएण अहं कंताराओ नित्थारिओ, तो एयस्स उवयारी जुत्तो। रुद्दत्तो भणित—किं तुम्हे एगागी करिम्सह १। मया भणिओ— विहीए देहपरिबायं करिस्सं। ततो मो ममं मरणभीरू मत्थियसहिओ तं छगळं मारेउकामो। अहमेगागी न समत्थो निवारेउं। मो पुण छगळो ममं निवारणुज्ययं दीहाए हिट्डीए निज्ञाएइ एगगाचित्तो। 15

ततो मया भणिओ—हे छगल! असत्तो हं तुह रिक्खिंड, सुण पूण-जड ते वेयणा. अत्थि तुमे पुद्यकओ नूणं मरणभी हणं सत्ताणं वहो. ततो सथंकडकम्माणुभवणं, ण ते पओसो निमित्तभूए कायबो. भयवंतो अग्हत। वीयराग-दोस-मोहा अहिंसा सम् अदि-ण्णदाणविर्ती वंभचरिय निस्ममत्तं च मंसारवोच्छेदं भासति. तं सबं मावजं जोगं वो-सिर सरीरमाहारं च, 'नमो अरहंताणं' ति य वयणं चित्ते निवेमाहि, ततो ते सोमाती 20 भविस्सति । एवं च भणंतस्य य में छगलो अंसुपुण्णमुहो पणओ ठिओ । मया वि से उचारियाणि वयाणि, पचक्यायं भत्तं. अरहंतनमोकारो य सिद्ध-साहसहिओ उदीरिओ। तनो सो संविग्गो चित्तलिहिओ विव निष्पकंपो विवाडिओ तेहिं। कया भत्था, रुद्ध-टत्तेणं पायवैडिएण पवेसिओ भन्धं, सत्थिगा वि पविद्वा णियगे । ततो कीय वि वेलाए उवतिया सउणा, ते सहेण तकिया, तेहिं आमिमलोलेहिं उक्खिना भत्थगा, अहं पुण 25 दोहिं भार्तदेहिं गृहिओ। कहं पुण जाणामि?, आगासे हुझाविज्ञमाणी कंदुगी विव उवायो पाएहिं निज्ञामि, दृरं च णीओ । भंडमाणाणं तिवामरिससपलग्गाणं पडिओ वय-णाओ महदहे। पडंतेण य मए भिण्णो भत्यओ द्धरियाए, पवतो उत्तिण्णो जलाओ। ततो गगणं निज्ञामि, पस्सामि य सत्थिए गच्छमाणे विहंगभत्थजाणेहिं। मदीयं च भत्थं सउणा गहाय गया । चिंतियं च मया-अहो! कयंतो मं बाहति, अहवा पुरादुचरिएण 30 मे इमा अवत्था । ततो मे चिंता जाया-न मे खमं पुरिमगारस्स, अहं मरिउं आरुहामि

र जेस्सं को ।। २ °ज्ञायसि शाव ॥ ३ °वडणेण शाव विना ॥

पेष्वयं, जओ समी भूमिभागी तओ पवजिस्सं। तती क्यववसाओ दुरुहिडमारद्धी पवर्ष, साहामिगी इव हत्थ-पाएहिं लगामाणी कहंवि पत्ती सिहरतलं।

निज्झायमाणेण य सया दिहं सेयं वत्यं चर्ठतं मारुएण । वितियं च मया-कस्सेयं बत्यं होज ? ति । निवण्णयंतस्स य मे उवागया सण्णा-एस साह एकपादो उसवियवाह 5 आयावयंतो चिद्रह ति। चितियं च मया—सफलो मे पुरिसयारो साहुदंमणेण जातो ति। परितृद्धो पत्तो मि साहुसमीवं, निसीहियं काऊण तिगुणपयाहिणापुत्रं वंदिऊण संठिओ मि से अभिमुहो पसंसंतो हियएण-अहो!!! कयत्थो जोगपट्टिओ ति । सो मं चिरं निज्याइडण भणति—सावय! तुमं चारुसामी इन्भस्त भाणुणो पुत्तो होजासि ? ति । मया मणिओ-भयवं! होमि ति । ततो भयवया भणियं-कहं सि इह आगओ ? ति । 10 ततो से मया गणियाघरपवेसादी पश्चयारुहणपज्जंतं सत्रं परिकहियं । ततो साहुणा समत्त-नियमेण आसीणेण भणियं-समं जाणेह ?, अहं अमियगई. जो तुब्भेहिं मोइओ मरणाओ ति । मया भणियं-भगवं! किं ते पच्छा कयं ?, कहेह मे । ततो मे कहयति-

## अभियगतिणो अवसेसो परिचओ

अहं तुन्ह सयासाओ उपाइओ, आवाहिया य विज्ञा, कहियं च मे तीए-वेयद्वप-15 वए कंचणगृहाए ते पिया अरीहिं समं अच्छए । ततो गओ मि कंचणगृहं । दिहा मया सुकुमालिया मिलाइमाणी इव पुष्फमालिया दुक्खसमुदमवइण्णा। वेयालविज्ञाए ममं सरीरं मयं दंसेऊण भणइ—एसो ते भत्ता अभियगुडे, ममं भजम ति, अहव जलंतं पावयं पविससु ति । सा भणइ-अणुसगिम भत्तारं अमियगितं ति । तेहिं महंतो कओ कहरासी, दिण्णो पावगो, सवं पिक्सिनं, पिया सवं परिभिज्ञिकण निमण्णा । 20 तंसि वेलाय अहं पत्तो, मया य हुंकारियं, पलाया ते, उक्खिता पिया चितगाओ, विम्ह्यं गया 'अहं जीवामि'ति । ततो मया ते 'निद्धाहिया पविद्रा महण्णवं । ततो हं नियत्तो गतो पिउसमीवं, कहियं तायस्स । ततो पिउणा मे धुमसिहो णिकायबुहेदि असं-भासो कारिओ विज्ञाहराणं। एवं अहं अच्छामि।

अण्णया य मे पिनणा विज्ञाहररायसुया मणोरमा नाम कण्णा आणीया । कयपाणि-25 गाही ई भजाहिं सह रमामि । तभी य मइ रज्ञधुरं निसरिकण हिरणणकुंभ-सुवण्ण-कुंभचारणसमणाणं समीवे पव्वइओ णिस्संगो तवरओ विहरति। ममं च सीहजस-वराहगीया दुवे पुत्ता जाया, दारिया गंधव्यदत्ता । अहमवि सीहजसस्स रज्ञं दाऊण सुयपिउपरिणेव्याणो पव्यक्ष्यो तेसि चेव समीवे चारणसमणाणं । अहिगयसत्तो अहं कंठयदीवे कंकोडयपवए आयावयामि, रिततेण गुहाए परिवसामि ।

30 तं सुद्ध जं सि महमुद्ध ! इद मिलिओ सया सह । इयाणि ण ते किंचि परिहाहिति ।

१ पष्टवर्य, आरूबो य जह समं मुमिमार्ग पव शाव विना ॥ २ थो व्य हु शाब विना ॥ ३ थीरर्ग पदं शाव ॥ ४ ते शासि शांव विना ॥

मम सुया इहं दिणे दिणे बंदगा आगच्छंति, तो ते सुता इह सबयरे सुस्सूमं करिस्संति, चंपं च विरक्षेण अरबेण सह नइस्संति ति ॥

एवं च में भयवं कहेइ अचिग्स्स ति पत्ता य विज्ञाहररायणो सीहजसो वराहगीवो य, तेहिं पिया पयिक्सणीकओ बंदिओ य। साहुणा भणिया—पुत्ता! तायस्स में चिरस्स ताब कुणह पणामं, किह वि एस इहाऽऽगतो। नतो ते भणंति—तात! किं एस आक-5 सामी भिवज शित, जं भणह 'सो में घम्मओ पिय' ति। तओ तेण भणिया—आमं, एसो थाण-धणपरिव्महो यम दंसणमागओ चिरस्स ति। सबं तेसि तेण परिकहियं। तओ तेहिं अहं पिउसरिसीए पिडवत्तीए वंदिओ, वीसमंतो य, भणिओ य—इदाणि अम्हे दुप्प-डियारस्स दुमोक्खस्स तातजीवियदाणोवकांरिस्स मंतीए पैषुवगारं करिस्सामो. अन्दं भागधिजेहिं तुव्मे इह आणीया; बोलीणो में इदाणि किलेसो। एवं च ते संलवंति।

देवो य पडिह्रवो हिचराऽऽभरणभूसिओ अरयंवरो तेयवं उत्रगतो। सो मं हरिसायंतो 'नमो परमगुरुणो'ति वंदंनो पणओ। पच्छा णेण अमियगई विदेओ। पुच्छिओ
य विज्ञाहरेहिं—देव! कमं पुच्छामो—किं साहू पुढं वंदणीया? उयाहु सात्रय? ति । तेण
भणिया—साहवो वंटणीया, पच्छा सावगा. अहं पुण भत्तिरागेण कमचुको. एएसि मया
पमाएण इमं देवसरीरं छद्धं रिद्धी य ति। विज्ञाहरेहिं पुच्छिओ—कह? ति। तओ भणह— 15
अहं छगछभावे जाइम्सरो छ जम्माणि सुमरमाणो एतेहि धम्मे निजोजिओ. सुणह—पढमं
ताव अहं अहबेयपवत्तेहिं मंतिनओगेर्ह आहूओ जल्णे पंचवारा, छटं विणयहिं मानिओ
ति। तओ पुच्छिओ विज्ञाहरेहि—(मन्यामम—४२००)देव! कह अहब्वेओ समुप्पण्णो?
केण वा कओ? ति। तओ भणति—महाकालो नाम देवो परमाहम्मिओ, तेण सगरपउद्देण पसुबहो तस्स निरयगमणहेऊ पगासिओ. सो य पिष्पलाएण परंपर्रायसेण गहिओ. 20
तओ जेण तिश्वस्ताप अहब्वेओ पणीओ. सुणह य पिष्पलाएण परंपर्रायसेण गहिओ. 20

## विष्यक्षायश्व अहब्वेयस्य य उपसी

अत्य वाणारसी नाम नगरी, तत्य सुलसा नाम परिवाइया बहुसिस्सिणीपरिवारा बागरण-संखसत्यकुसला बहुसँम्मया परिवसइ। जञ्जवको य तिदंडी वायत्थी वाणा-रसिमागजो। तन्नो तेसि आलावो जान्नो। तन्नो सुलसा नाणमएण भणति जञ्जवकं — 25 जई सि मं जिणसि वाए तन्नो लम्मासे पाउयाओ वहामि ति। जान्नो य पासणियस-मक्सं वान्नो। सा जिया सहसत्ये जञ्जवकेण। माणं अविकरिय सुस्सूसं पवत्ता कार्न। तन्नो तेसि भिन्नकहासु पवत्तासु अब्भासजोएण वयकरो जान्नो। तन्नो सिस्सिणीहिं परि-चन्ना 'असील' ति। एगा नंदा नाम विरसंगया भगिणीभावे बहुमाणी ठिया। सुलसाए

१ °कारस्स ज्ञा० विना ॥ २ अत्तीषु उ० मे० ॥ ३ अब्भुव° ली ३ ज्ञा० विना ॥ ४ °रागमेण ग° ज्ञां० ॥ ५ तस्स निस्सा° शां० ॥ ६ पसर्व ज्ञा० ॥ ७ °समया क ३ ज्ञा० विना ॥ ८ °इ समं शा० ॥ ९ वहक° शा• ॥

गब्भो आहुओ । सा 'मा पगासगब्भा परिभूया भविस्सं' इति तित्थजत्ताववएसेण निग्गया नंदाए संविसिकण ठाणं। गंगातीरे सह जञ्जवकेण पिप्पलपायवस्स घणकुडंगपरिक्सि-त्तरस अहे ठिया अच्छति । नंदा य से उदंतं वहइ । सा जाव पसवणदिवसा इंति ताव निविण्णा । जञ्जवकाष्ट्रस्तूसाए काले पसूया दारगं, 'तं सि ण्हायं जञ्जवकास पासे 5 ठाविऊण गंगातित्थे उथरामि ति अवकंता । 'किं मे दारगेणं ? ति, अलं च मे जन्नव-केणं ति चिरावेंतीए दारगो रोवइ। जञ्जवकेण अवलोविया उचिए तित्थे, 'णित्थ, गयं त्ति चितापरो 'कैहं पासेमि णं ?' ति अच्छति । बायचिलिओ पिष्पलो पडिओ मुहे दार-गरस, तेण सो आसाइओ, संठिओ रुत्तुं । चितियं जन्नविकेण उज्झिउकामेण-इयाणि आहारं काउमारखो पिप्पलं अयइ, 'पिप्पलाओ भवउ' ति नामं सिलाए आलिहिकण 10 गओ । इओ नंदा सिणेहेण पसवणदिवसे जाणिऊण घयं गहेऊण तं पएसं पता । सो दारगस्स पिप्पछो भट्टो मुहाओ चलमाणस्स, पुणो रोवइ, सुओ सही नंदाए रुण्णस्म, चितियं च णाए-पस्या सुलस ति । तुझा आगया कुडंगमंडवं, दिझो अणाण दारगो, तामं च बाइयं 'पिष्पलाओ' त्ति, न पस्सइ य दो वि जणाई, परिमग्गिऊण 'गहिओवक-रणाणि गयाणि' ति अणुकंपाए दारगं गहेऊणं अइगया वाणारसिं। दिण्णपीहइं कहेइ 15 आसण्णजणस्स-गंगातीरे विद्वी ण्हाइडं गयाए । तेहिं भगिया-साहु कयं, अन्हे ते ष्ठवगाहे बहिस्सामो । जत्तेण से कञोपमाहो बहु विदो तीए, अहि जिओ अक्खरसंजोगं, गहिया अणेण देया सहंगेहिं।

तंनी विणिगाए कल्हमीली बालभावे नंदाए णं भण्णह—अण्णेहिं जणिओं ममं बाहकरों जाओ ति। तओ तेण पुल्लिया—अम्मो । कहय करमाऽहं पुनी ? ति। सा 20 भण्ड—ममं ति। निबंध कए कहिओ पभवां। तओ सा पदुहो माया-पियरस्म, कओ अंगण अह्ववेओ, मानुमेह-पिउमेधा विकिष्त्या, अभिचामगा भना, सो य लेकबहु-मओ समिद्धों जाओ। पुणों य जण्णविक्कों आगतो, सो य पिष्पलादेण अहिणबबुद्धिणा पराजिओ, नीओ सगिहं सम्माणिओं अच्छिति। पुच्छिओं—कस्म तुमं पुत्तों ? सो पिष्पलं साहइ। तेण णाओ—एसो मम पुत्तों नि. कस्मऽण्णस्म एरिसी मित्ति ? ति। 25 तेण भणिओ—अहं पिष्पलं जाणामि, जइ पुण तुव्भं पुत्तों ति नो कयत्थों मि। सकल्हुसों य णं उवचरित। कालेण य बहुणा सुलसा नंदाण वट्टमाणी बोदुमागया, दिष्टा अणाए नंदा पिष्पलायभवणे संकंता। पुच्छंतीय से किहिया पिष्पलायपरिवर्ष्ट्वा। तस्म विय नंदाए बिदिता कया—एसा ते पुत्त ! माया सुलस ति। तेण माया वि मिन्छोव-मारेण उवचरिया। भणिओ अणेण जण्णविक्को—ताय! तुव्भे महंता पिउमेहेण दिनिख-80 जह ति। तेण भणिओ—पुत्त! जं मे हितं तं कुणसु ति। ततो दिक्खओ विजणें गंगा-

१ कर्ष पा<sup>०</sup> श्री इक्ष इड•॥ २ वद्धाविको ती<sup>०</sup> शा• विना॥ २ <sup>०</sup>हंगपृष्टिं शां० निना॥ ४ <sup>०</sup>ओ छणिगाको क<sup>०</sup> शा•॥

तीरे जंतिओ, भणिओ य—जीहं तात! दंसेहि ति । सौ य से छहुहत्थयाए कत्तरीए छिण्णा। ततो अवायस्स खारसित्तेहिं सरीरावयवेहिं कृण्ण-णासोह-कर-चरणादीहिं अग्गी-हुओ, साविओ य—दुरायार! किं मया तव जायमेतेण अवरद्धं जं विजणे उन्झिओ मि? ति. कीस कस्सइ न कओ विदितो जहा जीवौवित्ति?. तुमं सि मे सतु ति । निविद्धो छूदो गंगाजले, गंधोदयसित्ता य कया भूमी, पयासियं च 'गतो विमाणेणं' ति । उ एवं सुलसा विवाहिया। एवं तम्स पिउ-मायधायगस्स पिप्पलाद्स्स अहं सिस्सो वह्ली नाम, सो हं अहबेयविद् माहणे पाढेमी, मओ य छगलो जातो।

इओ य मिहिलाए जणागो राया। तस्स सुणगमेधो तावसो उवज्झाओ । तेण अहं पुरोहिएण रम्नो संतिनिमित्तं हनो पुणरिव जातो छगछो। एएणं पंचवारे सुणकमेधेण हुओ। सुमरामि य वह्रिल्पभवाओ जातीओ। पुणो टंकणदेसे छगछो जातो । विण-10 एहि य निम्म हम्मामि ति एएण मे उवइहो अहिंसाविधो धम्मो। ततो मे वितियं—होइ एसो सुद्धो उवण्सो धम्मस्म, वेदसत्थोवदेसस्स फळं इमं छट्टं मरणमणुभवामि ति । एएण वयणं जिणदेसियं भावेण रोइयं, ठिओ मि वोसट्टकायो अरहंतनमोक्षारपरिणओ, मारिओ विणएहिं। ततो हं नंदीसरदीवे जातो देवो। तमहं इब्भपुत्तस्स गुरुप्यं कार्डकामो आगतो॥

ततो विज्ञाहरेहिं भणियं—देव ' अम्हे पुबं करेमु पूय. चारुसामी अम्हं तायस्म 15 जीवियदायगो, पच्छा तुन्मं धम्मोवदेसगो ति । सो भणइ—अहं ताव पूएमि, ततो तुन्मे काहिह सम्माणं ति । विज्ञाहरेहिं भणिओ—देव ! तुन्मेहिं पूणए कयाए का सत्ती अम्हं अतिसएउं ?. अम्हेहिं पुण पूड्यस्स सुम्सूसापुष्कगं तुन्मे काहेह पूर्य. कुणह पसायं ति । एवं देवं अणुमाणेडण णीओ हं विज्ञाहरेहिं सिवमंदिरं नगरं । देवो वंदिडण 'वारुसांमि! चंपागमणूसुओ ममं सुमरसुं ति गतो। ततो हं नियगघरे इव सीहजस-वराहगीवेहिं 20 पिस्सम्माणेण उवयरिज्ञमाणो अच्छामि ।

अण्णया य भणिक्षो मया राया—सुमरामि अम्माणं, गच्छेर्यं ति । ततो मं भणंति दो वि जणा—तात ! ण भे गंतुमणे धारे जुत्तं अम्हं, जह तुन्मं समाही तह हो उ. एकं पुण सुणह—इहं तातेण अमियगङ्णा इहगएण धूयाए विजयसेणाँदेवीअत्तियाण कारणे नेमित्ती पुन्छिओ. तेण आदिहा—'उत्तमपुरिसभारिया मांवस्सति, जो सविज्ञा-25 हरं दाहिणभरहं भोर्च्छिहिति. सो य चंपाए एयं दारियं गंधवेण जिणेहिति चारुदत्त-गिहे ठियं. चारुदत्तो य भाणुसेहिपुत्तो कारणेण इह एहिति, तस्स समिप्या तं पावि-हिति. तं कहं निजिहिति ?—गयमिहुणस्स चित्तकम्मित्रहियस्स आडविसेसं नाहिति, वीणाक्षो य सो दूसेहिति सकेसतंति-दृष्टु-उदगहतदारुनिम्मियाओ, सत्तसरतंती मिग्ग-हिति, एवं नायबो' तं नेह दारिगं ति । मया पडिवण्णं। ततो णेहिं दिण्णो धरणिगोयर-30

१ सर्व से व॰ में ा। २ 'बामि कि शा॰ ॥ ३ प्तेहिं में शां० ॥ ४ 'डं आग' शा० विना ॥ ५ 'सामिं ली ३ शां० विना ॥ ६ 'बक्के असु कि शां० ॥ ७ 'जापु देवीपु अ' शा० विना ॥ ८ 'बिक्कहित शा० विना ॥
४० हैं • ३०

दुक्को रयण-हिरण्णरासी । पत्थाणकाले य विजयसेणाए देवीए सुया मे अपिया सप-रिच्छदा सदास-पिडवारगा 'गंघबद्त्ता एसा भूया राष्ट्रणा पह्यंतेण संविद्धा, तुब्मं धम्मेण धम्मनिक्सेवो' ति ।

चितिओ य मया देवो सणियमेणं उवागतो । विमाणेणं तेण आणिओ पूर्रि चंपं 5 सविहवी सह गंधवदनाए परिचारिगासहियाए अद्भरते । दिण्णी गेणं विउली अत्य-सारो ति निक्सितो उववणे पुरिवाहिं, पडमंडवेस य पस्तो परिवारियवग्गो । 'रायं संदिसामि तब निमित्ते. कजे य में सुमरिजासि' ति बोत्तण गतो देवो । विज्ञाहर-हेवहिण्णा वेसर-खरा उट्टा य संठिया. सगडाणि य ठवियाणि विविह्मंडीवक्खर-भरियाणि । देवसंविद्वो य राया आगतो पबसे दीविगापरिविश्रो अप्पपरियणो । सम 10 निवेदितं, पृद्रओ अग्बेणं, "तं णाहं परिस्संतो, इयाणि तुब्भेहिं अहं सणाहो गिहं पवि-सिजाउ, मोएमि णं अहं ति । उद्दर आहबे सुयवत्तंतो माउलो आगतो. सी मे परि-स्संतो, भणियं च णेण-अहो! ते कुछं उण्णामियं, कओ ते परिसयारो । प्रचिछओ-अम्माणं को पैकतो ?। साहइ-सुणह-तुब्भेसं प्वसिएस वसंततिलयां तुब्भे अपस्स-माणी गिहे, असोगवणियं च हिंहिऊण पुच्छिया चेहिगाओ-कहिं गओ चारुसामि? 15 सि. ताडि कए निषंधे कडियं—अन्माहि 'अत्यहीणो' सि काऊण उक्तिको जोगपाण-पीजी भूविगहे. ततो उवलिभन्नं वत्तं गया घरिणिसयासं. अपस्समाणीय तुमं बद्धो वेणीबंधी. दिण्णो निक्को रण्णो. पहियमाया घरिणि. सिसवती य वयं रक्समाणी कर्च्छ ति. राहणा य भोइयं गिहं। ततो हं पहट्टी पवेसिक्षी नेगमेहिं पहत्तमाणी नियगंबर, बंदिया अन्मा, मित्तवती उवगृहिया, वेणीबंधं मोइया वसंततिलवा, धरि-अप्रवाणि व रवणाणि मंहगिहेस । संपूष्णजीवणा य गंधवदसा कमेण जाया । ततो मया समामंडवो कारिको. गंधवर्वेद्दणा(गंधवपद्दण्णा) य दारियाए पगासिंध हुम्हं परिमनगणत्थाय गयमिक्टणं कारियं, <sup>38</sup>सिप्पिणा य छेक्लं कारियं। ततो हं कुळवस्माणुवरोहेण भोगे मंजमाणी बिहरामि, मिलसयबिजाहरसंदेसं च मासे मासे अण्डेमि ।

र्त एसी अस्यो जै मया तदा मणियं—दारिगा कुलेण तुन्मं समी वा विसिद्धा वा होज 25 ति, अग्निद्धणणकारणं च पुच्छिया ॥

एवं सोंडण मया सेंडी पूर्जी विसजिनो य । अहमवि मुंजामि मोए गैंचवद्शं छाछंयती, तीले अणुमयाओ य सामा-विजयाओं सामबहुछ-मैंच-महुरमासिणीओ कछासंपुण्णाओं । एवं में सिंडिमवणे निहवसमां क्यह काळी ।

१ °मेबं उ° का० विना ॥ २ °बारगब° का० ॥ ३ °ईंजासु कि कां० ॥ ४ सेणाई का० ॥ ५ सोम पं कां० । सी में पं ठ० मे० ॥ ६ पबंदो कां० ॥ ७ °बा ठ तुं शां० विना ॥ ८ °ब्बास इसि ही ३ । <sup>अंका</sup>री इसि क ३ मे ३ ॥ ६ °बी गिई ने॰ सां० विना ॥ १० °बबजा व दा॰ कां० विना ॥ ११ °सियं कां० विना ॥ १२ बेसिका ठ २ विना ॥ १२ बालाका विण की ३ ॥

उद्धरियमो य पहाणो रिक वसंतो, संसाहिको सिसिरो, भमइ कुसुमसुरिभरको, सुवप सवणसुह्यं परहुपाठ्यं, सुहोपभोगाइं सळळियाइं मयणवससुवेह वरुणसत्थो, घुद्धा य सुरवणे जत्ता । चंपाहिवस्स पुद्यकराइणो देवीए समुद्रमञ्जणदोहळिकणोयणत्थं सरो संचारिमसळिळवित्थरिको 'ससुद्दो' ति दंसिको उवायपुर्वः । तीए संपुण्णदोहळाए पुत्त-छंभपरितोसपुण्णसुद्दीय विणोयत्थाय संवच्छरजायं (प्रथाप्रम्—४३००) पुत्तं गहाय उपवरसिद्देवाए किर पविचियाय अणुवत्तए बहुं काळं ।

ततो सिहिणो अणुमए कयं मे उउगुणसाहारणं परिकृमां। आगया गंधवद्ता महरिहाऽऽभरण-वसणा परियणाणुजद्धा, वंदिऊण पासे मे निसण्णा। सेहिसंदिहं व मे पवहणं उबिहुयं, उबगतो मि बाहिं भवणस्स, आरूढो य समं गंधवद्त्ताए, गहिया बुहुण से रस्सीओ, पित्थओ मि रायमगोण, वाहण-पुरिससंबाहेण किच्छेण निगाओ नयरीओ 110 अणुबद्धं मे पबहणं परियणेण, थिसियं गम्मए पस्समाणेहिं कित्तणाणि। वबंति णागरया विभवे दंसंता। कमेण उववणपरंपरदंसणमणो पत्तो जणो महासरं। तत्थ वासुपुज्जस्स अरहओ आयतणं, तत्थ पहाणो जणो कयपणिवाओ संठिओ तेसु तेसु पदेसेसु सँरासण्ण- कुर्धुमियपायवगहणेसु। अहमवि सेहिस्स णाइदूरे अवहण्णो पवहणाओ सह गंधव्यद्वन्ताए, पुबसज्जिए आसणे ठितो, वीसंताण य दिज्ञए अण्ण-पाण, विहिए उबर्भुजामहे सह 15 परिजणेण। भुत्तभोयणो य सह पियाए पस्सामि वसतकालजणियसोभे सहयार-तिलय-कुरुवय-चंपगपायवे, ते य दंसेमि गंधवद्ताए।

दिहं च मे असोगपायवस्स अहे सण्णिसण्णं नागकुलिम चण्डालकुलं। मायंगे तत्य महावामालंकिए. चंदणाणुलिसे, चुण्णभुक्संडियबाहु-सीसे, कुवळयिकसलयतणसोहियक-यकण्णपूरे मसे विय मायंगे पासामि। तेसि च मज्ये कालिया सिणिद्धक्रविया सुहभा-20 विया बुद्धा य पसत्थगंभीरा इसिणासंघायमुकुमालाणि वत्थाणि परिहिया दिहा य मया पीढिकासण्णिसण्णा रायलच्छीविह्सिया। अण्णिक्स य अवगासे सममऽसमीवे विद्धा य मया कण्णा कालिगा मायंगी जलदागमसम्मुच्छिया विव मेघरामी, भूसणपहाणुरंजि-यसरीरा सणक्खता विय सवरी, मायंगदारियाहिं सोमरूवाहिं परिविया कण्णा। ततो ममं परसमाणी संठिया, भणिया य सहीहिं—सामिणि! नट्टोपहारेण कीरत महासरसेवा। 25 ततो धवळदसणप्पहाए जोण्हामिव करेंतीर्यं ताए भणियं—एवं कीरत, जद तुम्हं रोयह ति। इसुमियक्षसोगपायवसंसिया मंदमाहयपकंपिया इव लया पणिया। ताओ वि यं निसण्णाको महुयरीओ विव क्यगाइलं पवत्ताओ सुद्दमधुरं। ततो सा धवलेण लोयणजु-यलसंबारेण कुमुबव्दस्य दिसावितिमिव कुणमाणी, पाणिकमलविच्छोभेणै कमलिसलय-विसरिमावहंती, कमागयपाउद्धारेणै सारसारससोममुबहंती नचह।

१ समरणे (सरवणे) शा० दिना ॥ २ °गुष्पण्यदो° की १॥ १ सागरास° शा०॥ ४ °सुनिप्सु पदेसेसु सम्बरासण्यकुतुस्विष्यान शा० दिना ॥ ५ °से सम की ३ शा० से० ॥ ६ °ए णाए शा० ॥ ७ व्यां कोस ॰ शां० दिना ॥ ८ °किकेशकंती शां० ॥ ९ व्या सरससोअ क ३ सो १ । व्या सरसरससोअ की १ से० ॥

तं च मे दहुं चिंता समुप्पण्णा—अहो! इमा मायंगदारिया समयं असुंचमाणी सि-क्लियगुणे दंसेइ. रूवस्सिणी वियक्खणा य जातीए दूसिया. कुढिला कम्मगती, जेण इमं रयणं अत्थाणे णिक्सितं । अहं च तीए रत्तिहयओ एस्सामि । पुच्छइ य मं किं पि गंध-बद्ता, मया य तं नट्टगुण-गीयसदेण न सुयं। ततो कुविया 'मदवसेण मायंगी पस्समाणो 5ण मे पिंडवयणं देहि'ति आवासमितिगया । अहं पि लिंजओ कहं वि मायंगकण्णगाओ दिहिं निवारेऊण आवासमितिगतो । सा वि दारिया ममं पस्समाणी सह सहीहिं नियग-त्थाणमुवगया, मायंगवुष्ट्वा य पणमिऊण संठिया ।

ततो अवरं पतिलंबिए दिणयरे गंधवदत्ता परिजणेण आरोविया पवहंणं, पयिक्खणं पत्थियं पवहंणं। कमेण अतिगतो मि पुरि सह सेट्ठिणा, पश्चवगतो परिजणेणं, ओकभिया 10 गंधवदत्ता, अइगया वासघरं, ठिया य सयणीए। भणइ मं गंधवदत्ता—दिहा ते चंढाली ? सा य बुद्धा ?, न रमति किं कमलवणे हंसो ? ति। ततो मया सा ससवहं पसाहिया—सुंदरि! नहं विसेसओ दिहं मया गेयं च सुयं, न मायंगि ति। एवं मे सा रयणी अइच्छिय ति।।

# ॥ इति श्रीसंघदासगणिविरचिते वसुदेवहिंडी गंधव्वदत्ता लंभो तहओ सम्मत्तो ॥

15

गधब्बदत्तालभग्र० ८९८-१३ सर्वप्र० ४३३९-१८

# चउत्थो नीलजलसालंभो.

पभायाँए य सञ्बरीए कयपरिकम्मो अत्थाणिगाई अच्छए। उबिट्ट ओ मं दाराहिगती—
सामि! देवीओ भे इंमणं अभिलसित, सिद्मिह नि। मया भणिनं—परमंतु छंदओ।
ततो हं मुहुत्तमेत्तम्स पम्मामि पुञ्जदिष्टं मायंगर्बुहूं। सा भणह— पुत्त! सुहं ते १, जीव
20 बहुणि वाससहस्साणि ति बोत्तृण पिडचारगोपणीए आमणे असंकिया आसीणा। ततो
सया चितियं— कि मण्णे राइणो एसा कयप्पसादा, जओ जणिगहाणि पिवसह १ ति,
आसणेसु निवेसह १ एवं च चितेमि। बुहूर्ग य पभणिआ गंभीरमहुराए सरस्सतीए—
भद्गुह! जा ते सरमहे नबमाणी दिट्टा कण्णगा तं भे दाउकामा अहमागया. पिडच्छसु
णां ति, जया एसा जोगा तब ति। मया भणिया—सिर्सवण्णसंबंधं पसंसित पंडिया,
25 असमाणगोत्तं न पसंसित । ततो भणित—जयइ भयवं सुरासुर्विद्युह्यपायपदमो आइगरो
वंसाणं उस्मिजिणिदो. तस्सेव चल्लाणुगगहेण परिविद्युविमलिकित्तिसमुद्दओ अम्हं वंमो
जयति। ततो मया भणिया—को तुद्मं वंसो १ ति। ततो भणइ—मुणाहि, जहा मया सुयं
पुञ्चपुरिसपरंपरागयं पढमिजिणचरियवण्णणाहिगारेण। मया भणिया—कहेह। ततो भणइ—

१ °हणं कमेण शा० विना ॥ २ °ण उरूको पवहणाओ परिजणेण ओरू° शा० विना ॥ ३ °यायं च सम्बदी क्यं क्यं क ३ मो १ ॥ ४ °बुर्द्धि शा० विना ॥ ५ °दुाय प्रमणियं मं° की १ ॥ ६ णं। सा 'तह' सि मया मणिया शो० विना ॥ ७ °सजणसं° की १ ॥ ८ °स्परिपू की १ । °स्पहचपू उ २ ॥

#### **उसभसामिचरियं**

इद्देव भरहे इमाए ओसप्पिणीए छ कालभेदा, तं जहा-मुसमसुममा १ सुसमा २ सुसमदूसमा ३ दूसममूसमा ४ दूसमा ५ दूममदूसम ६ ति । तत्थ जा य तइया समा तीसे दोसागरोवमकोडाकोडीपरिमाणाए पच्छिमतिभाए, नयणमणोहर-सुगंधि-मिड-पंचव-ण्णमणि-रयणभूसियसरनलसमरम्मभूमिभाण, महु-मदिरा-खीर-खोर्दरमसरिसविमलपाग-डियतोयपडिपुण्णरयणवरकणयचित्तमोमाणवावि-पुक्खरिणी-दीहिगाए, मत्तंगय-भिग-तुडि-य-दीवसिष्ट्-जोइ-चित्तंग-चित्तरस-चित्तहारि-मणियंग-गेहसत्थमत्थमाधृतिलगभूयिकण्णकप्प-पायवसंभवमहुरमयमज्ञभायणमुडमुहमहप्पकासमञ्जयकारसातुरसभत्त-भूसण-भवण-विकप्प-वरवत्थपरिभोगसुमणसुरमिहुणसेविए काल बहुकालवण्णणिजं विदेहिका दुवे सत्थवाहपुत्ता सह विद्वया, सह पसुकीलिया, निरंतरसिणेहसवद्धा, महियसंववहारिणो, पगइभरया; 10 एगो पुण कारणे किन्हैं इ मानी । ते सहावभह्या कालगया समाणा अद्भग्हमज्झदेसे एगो जातो मिहुणपुरिसो, बीओं पुण मायापहाणयाए तहिं चेव पवलो हत्थी जाओ। कमेण पत्ता जोवण । सातिमयसीहुपुवकहियपउमसरसमागया अण्णोण्णदंसणविवद्विय-पीइजोगा जाईसरा जाया । नतो तेण करिणा पहरिसपुण्यहियएणं नगमिहुणं खंघे समा-रोवियं । तेण य एरावणकविणा चउद्तेण हत्थिरयंगेण वियरमाणो से पुरिसी 'विमल-15 वाहणे एस अच्छति. एसो ' एइ ?' त्ति मिहुणाई विम्हियमुहेहिं दीममाणो पगासो जातो, उत्तमसघयण-सठाण-छक्खणोववेयदेहो नवधण्यसम्मासम्माभो । कालाणुभगवेण य मणु-याणं तेसि 'मम इमा, ण तव भूमी, मम इमा गेहागारो पुर्व अहिटिओ फलदुमी पुत्त्व-रिणी व'ति। कयाई व विमलवाहणपुण्णोद्यचोइणहिं सिहुणेहिं समागण्हिं कयंजलिपुंडेहिं विण्णविओ—विमलवाहण ! अज्ञो ! होहिति णे पमाण णिगाहा-ऽणुग्गहेमु. तव सदेसेण 20 वहिस्सामी, न मी वयं मत्ता परोप्पराभिभवं निवारेंडं, तुम पभविम णे जीविदाणं, कुणस पसायं ति । ततो तेण 'तह' ति पडिम्सुयं । विभन्ता य मज्झदेसवनीणं नरमिहुणाणं भूमि-भागा दुमा य वावीओ य । भणिया य-सम्मण परेण उवकसियहं, न विक्रमेणं ति । जो य मजायमतिकमति नं विमलवाहणो मिहुणसमक्खं हकारेइ। ननो सो हकारओ आम-रणंतं दंडं सुमरमाणो नातिकमित । विमलवाहणस्य भारिया चंदजसा चंदप्पहापयर-25 विमलजसा दसभागावसेसजीविया पस्या मिहुणं चक्खुमं च चंदकंतं च । विमल-वाहणो कुळगरो पिलञ्जोवमदसभागं जीविकण कालगतो । चक्खुमं कुलगरो सुराण वि चक्खुहरसुंदरक्वो हकारदंडणातीये सविसेसतर मिहुणेहि पूड्जमाणो असखाओ वासको-डीओ सामित्तं करेमाणो विहरइ । ततो चंदकंता वि चक्खुमंतो भारिया नियगाउदस-

र 'सोहर' गो २॥ र 'सोबाण' ही २॥ २ 'मिहण मा' क २ गो २॥ ४ 'ओ मिहणहत्थी। कमेण शा । । ५ 'साहुपु' क २ गो २॥ ६ बिचरमा' ही २। बिरायमा' शा ।। ७ 'सो चरह ति ही ३॥ ८ 'सीए स' ही ३ उ०। 'सीय स' शा ।।

भागसेसे जसभायणं जसेवंतं रूवसाठिणि च सुरूवं ति मिहुणं पस्या । **चक्खुमं** अद्वधणुसयसम्बस्सिओ जसमंतं कुलगरवावारे णिजुंजिऊणं समाहीए कालगतो । कालेण य मिहुणा हक्षारिटिति भिदंति, जसवया मकारो दंडनीई पउता। सुरूवा वि चंदमिव मिहुणणयणाणंदणं अभिचंदकुमारं पडिरूवं च रूविणं मिहुणं पयाया । जसवं असंखेज-5 वासकोडिजीवी सत्त्रधणुसयमुसियतणु अभिचंदसंकामियाहिगारो अतिकंतो । अभि-चंदो हकार-मकारेहि मिहणाण सासणं कुणमाणो सुहेण विहरति । पिहरूवाए य मिहुणनयणकुमुद्सरयचंदो पसेणई नाम कुमारो, सुरवहूणं पि चक्खुरमणरूवा चक्खु-कता य नाम कुमारी मिहणं जणियं। अहिचंदो वि कुलगरो अद्धसत्तमधणुसयवह-बदेहो गणणातीतवासकोडीपरिमियाऊ कालगतो। पसेणैतिणा य हकार-मकारवहकमे 10 धिकारो तैइया दंडनीती पटता । तस्स भारिया चक्खकंता कमेण य मणुयदेवं मरुदेवं नाम क्रमारं, सिरिकंतं च सिरिमिव रूविणि क्रमारि मिहणं पस्या। पसेणई कुलगरो छद्रणस्सउविद्धदेहो अस्तिज्ञवासजीवी सभारिओ मरुदेवसकामियसिरी सुहेण काल-गतो । मरुदेवकुलयरो अद्यच्छट्टभणुमयपमाणतणू निर्हि दंडनीनिर्हि मिहुणाणि पालयतो र्सर इव मणुयभोए भुंजह । सिरिकंता य कंतरूवं मणुयलोकनाभिभूय नाभिकुमारं, 15 मरुदेवी य देववहुपरिवंदियगुण कुमारी मिहुणं पसूया । ततो मरुदेवी कुछगरी (प्रन्था-यम-४४००) संखातीतवासकोडीजीवी नाभिसमप्पियपयापारुणवावारी कारुगती। णाभी तिहि दंडनीतीहि फरुसवयणहियाहि रक्खइ मिह्नणजणं, पण्वीसाहिगपंचथणुसऊसियमणोः हरसरीरो संखे जवासकोडीजीवी सहेण विहरति पसत्थवाणी।

## मरुदेवाए सुमिणदंसणं उसहसामिजम्मो य

20 क्याइं च भयवती मरुदेवा महिर्दे सयणीते सुह्पसुत्ता मिमिणे पासित वसभं नहंगणाओ उवयमाणं। ततो चितेइ—िकं संचारिमो रययपवओ होजा? अहवा धवलो बलाँहओ होजा? ति । पत्तां य समीव, पिन्छइ य णं पसत्थमुह-नयण-कण्ण-नुर-सिंग-ककुह-पुच्छं मणोहरं विन्हिया, जंभायंतीए मुह्मितिगतो । तओ चितेइ य—'एवं सुंदरम्बो मह्प्पमाणो वसहो मुह्मितिगतो, इमेण मे न काय पीला सरीरस्स, परमा य निव्वृद्दं ति 25 पिंडबुद्धा १ । पुणो य सिमिणे तद्णतरं गिलियजलजलद्धवलतरदेहमूसियं, चडिसाणं पिच्छइ एरावणं गयवरं २।ततो य हारिनयरच्छितं, जलणकिवलकेमरिवराजितं, सुपसत्थम्बं सीहं सम्मुहं नियच्छए मा ३ । अभिसंचिइ य विगसितसत्वपत्तमुहनिसण्णं, दि-सागयंदेहिं चडिं लिच्छ णभंगणाओ उवयंतं ४। दामतुर्यं पवरकुसुमसंचयनिम्मिवयं, सुरिभगंधवासियदिसाविभागं ५ । उदिते, जोण्हापर्भांकरेतदित्तिनिल्यं, सक्ले जुगवं च

१ °भागे से ° हा ३ ॥ २ °समतं शा० ॥ ३ °कारियाठि ° शा० विना ॥ ४ °णहणा शा० विना ॥ ५ तत्वया शा० ॥ ६ सुरवह ब्द मणु ॰ हा सुरो ह्व मणु शा० ॥ ७ °काको उ २ मे० विना ॥ ८ पेच्छिन शा० ॥ ९ वियसियसयवत्तपत्त शा० विना ॥ १० °भाकीरंत १ हा ॥

चंद-सूरे पेच्छइ ६-७। सक्क ज्ञायं च गगणतलमणुलिहंतं, मणिरयणोश्वितविसिद्धकुडभी-सहस्समंडियाभिरामं महप्पमाणं च ८। कणागकलसं जलमिरयं, कमलमुद्धियं, पंकयपि-हाणं ९। ततो सरं कमल-कुमुद-कुवलयंसितसोमथरदिसणिज्ञं, कुमुमासवलोलभमरपिर-भुजमाणसुभगं १०। पुणो समुहं च कुंद-कुमुददलियर-रजतसमवण्णसिललं खीरोदं, मजयमारुतेरिततरंगहत्थेहिं नश्वमाणं ११। तओ य सुंदरमुहीहिं सुरसुंदरीहिं सेविज्ञमा- ६ णमुत्तमं, कंचण-मणिजालभासुरं विमाणं पेच्लाइ; नागभवणं च सुनिपुणनागवधूगीयस-हमुहलं १२। ततो सिस-सूरकंत-फलिह-कमलरायिंदणीलबहुलं रासिं रयणाणं मंदर-समं १३। पेच्लाइ य विधुमं जलणमाहृतिपदिष्पमाणं महप्पमाणं १४।

दृहण य एरिसे विबुद्धा चोहस सिमिणे पसण्णिचता। तनो चिंतेइ—एरिसयं अन्भुययं अजस्स कहोम, सो फलं नाहिति। कहियं चणाए नाभिम्स सुमिणदसणं। तं च मोऊण 10 नाभी परं परितोससुवगनो समनीए विचारेऊण भणित सुइरसायणं वयण—अजे १ तुमे उत्तमा सुमिणा दिहा, धण्णा, मंगला, तुमं नवसु मासेसु अतीतेसु अन्ह कुल्य पुरिसप्पहाणं, भरहवासतिलयं, तिलोगपयासं पुत्तं पयाहिसि। ततो तीए परितुहाए 'अज्ञ । एवमेयं, जं तुमे वयहिं'—ित्त पिडम्सुयं। नतो भयवं उसभमामी गुवभवे वहरनाभो नित्थयरनामगो-यक्यसंगहो सव्वदृसिद्धाओ विमाणाओ तेत्तीसं सागरोवमाइ विसयसहसणुत्तरं अणुहिब- 15 ऊण महदेवाए कुव्लिस उववण्णो उत्तरासगढजोगजुने निसायरे। तनो नाभिकुल्यरपती महदेवा देवेहिं देवीहि य पृडजमाणी सुहेण निन्थयरगव्सं परिवहइ। पुण्णे समये पस्या चेत्तबहुल्डमीए विस्सदेवानकम्बने पुनं पुरिसाइमयं, सवमंगलालयं, तत्ततवणिज्ञपिजरसरीर। दिसाकुमारिविणिम्सिओ उसभमामिजम्मूसवो

ततो अहेलोगवत्थवाओ दिसाकुमारीओ चिलयासणाओ ओहिणा तित्थयरजम्मं जाणि-20 ऊण तक्खणमेव—

> भोगंकरा भोगवती, सुभोगा भोगमालिणी। तोयघारा विचित्ता [ य ], पुष्फमाला अणिंदिया॥

अह वि जोअणप्पमाणेहि आभियोगदेववेर्जावणहि विमाणेहिं सामाणिय-महत्तरिया-परिसा-ऽणीका-ऽऽयरकसपरिवियाओ उक्किट्टाए दिवाए देवगतीते गेहाकारमणुपत्ताओ। तित्थयरं म-25 रुदेविं च वंदिऊण विणएण जम्मणमहिमनिमित्तं संबट्टगञ्जायपूर्यं जोयणपरिमंडलतं पएसं काऊण परिगायमाणीओ चिट्टांति। ततो उड्डलोगवन्थबाओ अह दिसाकुमारिमहत्तरियाओ—

> मेहंकरा मेहवती, सुमेहा मेहमालिणी। सुवत्था वत्थमित्ता यः, वारिसेणा बलाहगा॥

एयाओ वि तेणेव कमेण समागयाओ गंघोदगं वरिसिकण तहेव परिगायमाणीओ विहं-30 ति । तहेव पुरित्थिमरुयग्वत्थवाओ, तं जहा---

९ °विविवस्तिक° गों• शा० विना॥ २ समं तीपु शा०विना॥ ३ अहरुवराक° शां०॥ ४ °ण आग° शां०विना॥

नंदुत्तरा य नंदा य, आणंदा णंदिवद्भणा । विजया य वेजयंती, जयंती अपराजिया ॥

ताओ वि तहेव पणमिऊण आयंसहत्याओ गायमाणीओ चिहंति । तओ दाहिणरु-यगवत्थद्याओ-

समाहारा सुप्पतिण्णाः सुप्पसिद्धा जसोहरा । 5 लच्छिवती सेसवती. चित्तगुत्ता वसुंधरा ॥

एयाओ विणयपणयाओ भिगारहत्थाओ चिहंति । ततो पच्छिमरुयग्वत्थवाओ —

इलादेवी सुरादेवी, पुहवी परमावती। एगणासा णवमिगा, भहा सीया य अहमी ॥

एयाओ वि तहेव उवागयाओ नालियंटगहत्थाओ विणएण संठियाओ। ततो उत्तर-रुयगवत्यवाओ-

> अलंबुसा मीसकेसी य, पुंडेरिगिणी य वारुणी। हासा सबप्पभा चेव, सिरी हिरी चेव उत्तरओ ॥

ताओ वि य चामरहत्थगयाओ चिट्टति । ततो रुचगविदिसिवत्थवाओ चनारि विज्ञ-15 कुमारिमहत्तरियाओ-

#### चित्ता चित्तकणगा सतेरा सोतामणी।

ताओ य तेणेव विहिणा चउसु विदिसासु दीवियाहृत्थगयाओ परिगायमाणीओ ठियाओ । तओ य रुग्रगमञ्ज्ञवत्थवाओ दिसाकुमारीओ चनारि--

#### यगारु रुयगसहा सुरूवा रूपगावती।

ताओ वि भवपश्वइओहिनाणीवयोगविद्यितत्थयरजन्मणाओ जाण-विमाणरयणारूढा-ओ, सपरिवाराओ दुनमागंतृण कयवंदणाओ जिणजणणीए निवेइयागमणकारणाओ तितथ-यरस्स चडरगुलवज्ञं णाहि कप्पति. कप्पेत्ता निहणंनि, रयणपरिपृरियं ततो दुव्वावेदं बंधीत । ततो य मरगयमणिसामले कयिलघरे निदास विज्ञव्वित दाहिण-पुरित्थमु-त्तरथाणे भूसणभूसिए गेहागारदुमम्म कयलीधरमञ्ज्ञदेसेसु य हेमजालालंकियाणि चाउसा-25 लाणि विज्ञवंति । तता एनाओ तित्थयरमायर ससुयं मर्णिकरणकरंबियसीहासणस्-हियं कमेण सिणेह् ८ भं (ब्भ) गुव्विट्टियं काऊण. दाहिण-पुरित्यमे तिविहसिलिलण्हायं सुम-णसं काऊण, उत्तरचाउस्साले गोसीसचंदणारणिसंभवं अग्गि हुणंति, कयरक्खाकम्माओ जम्मणभवणे साहरंति । ततो मंगलाणि गीयाणि उदीरेमाणीओ ठियाओ । देवविणिम्मिओ उसभजम्मुमवो

तिस्म य समए सको देवराया, बालरविमंडलजुइणा पालएण विमाणेण वितिसिरं गग-80 १ सुणंदा शा॰ ॥ २ मितके° र्ला ३ । सेसके° क ३ गो ३ ॥ १ ९ डिस्सी य शा॰ विना ॥ ४ ॰ णीओ शा० विना ॥ ५ **रुपंगा रुपंसा य सुरू**° शा० विना ॥ ६ °णिकरकर° शा• ॥ ७ °क्काणि सं ३ ॥

णदेसं कुणमाणो, सपरिवारो जिणजम्मभूमिमुवगतो; तित्थयरजणि सुइमणहराए भारेहीए संथुणिता, दिण्णावसोवणीएँ मरुदेवीए कुमारपडिरूवए विडव्वियपामित्थए वीसत्थाए परमादरिवहियपंचरूवी भयवंनं करकमलपुडसुपरिगाहियं काऊण, मंदर्गिरिवरच्लामणि-भूयाए चूलिगाए दाहिणदिसाभायपइद्वियाए अइपंद्धकंवलसिलाए खणमेत्तसाहरियं, चउ-विहर्ववंदक्यसण्णेच्यं भयवंतं सामयसीहासणमुहामीणो सहस्सनयणो ठितो । ततो 5 अञ्चरदो परितोसवियसियमुहारविंदो विहीए खीरोयमायरसिळलभरिएँण कणयकलसट्ट-सहस्सेण अहिसिंचए, कमेण सन्त्रोसिंह-तित्थोद्रएहि य अहिसिंचइ। अहिसिंचेंते य लोग-णाहे देवा पसण्णहियया रयण-मेणि-कुसुमाणि वरिसंति । अच्चइंदो भयवंत विहीय अहिसिचिकण, पयओ अलंकिय-चिहसियं काऊण, ततो मंगलाणि आलिहइ सोत्थिया-दीणि, धूवं घाण-मणदृइयं सचारे उण. सुइसहुरं थो ऊण भयवंतं पज्जवासति । एवं पाण-10 र्यादिया वि सुरपङ्ओ भन्तिवसचोड्या ध्यभयं भवियक् मुद्दचंदं सवायरेण पूर्छण पर-मसुमणसा धुइपरायणा ठिया । ततो सक्केण तेणेव विहिणा खणेल भयवं जम्मणभवणे माउसमीवे साहरिओ । अवणीयसुयपडिम्ब्बगा य पडिवृद्धा देवीहिं कयजयसहा मरु-देवी । खोमजुयल कुंडलजुयलं च ऊसीसगम्ले निकिन्ववह सुख्यती, मह्विग्यसमणं सिरिभायणमिव सिरिटामगंडं दिहिसमासासणकरं उद्दोयंसि निक्खिवड, विउत्हं रयणरासि 15 दाऊण रक्खानिमित्तं घोसेऊण मधव गनो सणिलय । देवा सेसा य जिणप्रणाससमञ्ज-यपुण्णसंचयी गया णियद्वाणाणि ।

ततो भयवओ(वं) पिटे आवमहि तियाण देवयाए सुरवतिसंदिहाए परिग्गहिओ कुमसंभव-फल-रससुरबइविदिण्णकयाहारो वड्डइ सुहेण मिहुणगणकुसुद्बालचंदी । सुसिणद्मण-निमित्तं अम्मा-पिक्तिं कयं नाम 'उसभी' ति । भयवओ सबच्छरजायगरम य सहस्यत-20 यणो वामणक्वी उच्छकलाव गहेडण उविद्विशो नाभिसमीवं । भयवया य तिबिहणाण-प्यद्वावेण विष्णाओ देविंदाहिष्पाओ । ततो णेण लक्खणपसत्थो हत्थो दाहिणो पसारिओ। तनो मघवया परितृष्ट्रेण भणिओ—िकं उच्छ अगुरीति । अगु भक्खणे य बाऊ । जम्हा य इक्क अभिल्सिओ तम्हा 'इक्लागुवंसो' तिं ठाविओ। ततो भयवं सुमंगलाए समं बहुइ । तस्मि समए मिहुगं जायमेत्तयं नालक्ष्यस्म हेट्टा ठवियं, नत्थ दारगो ताल-25 फलेण विहाडिओ, सा दारिया विविद्विया णाभिस्स निवेदया य। सा ये विकेटसरीरा देव-कण्णगा विव णाभिणा मारिक्खया । तप्पिनिइं च अकालमन् पवत्तो । जंभगेहिं लोगं-तिएहि य समाणक्रवेहिं सेविज्ञमाणो परिवहृति । कुलगरा य चक्खमं जसमं परेणई य पियंगुसामा कुलगरभारियाओ यः सेमा मुधंनकणगण्यहा । उसभमामी पत्तजीवणो

१ पर्दाए क ३ गो ३॥२ दिण्णोव° साना ३ °णीने ना ३॥४ °ए कण° ली ३ विना॥५ °मयाणि क्र° ८ र सस्र बिना ॥ ६ °यादी वि शाव बिना ॥ ७ °या स्याणि द्वाणाणि शाव विना ॥ ८ °णमण की व यव य ३ गो ३। °णजण ेडे० ॥९ 'णो बंभणरू° की ३॥१० ति पगासिओ शां० ॥११ °य अहउकि° की ३॥

<sup>\* &</sup>quot;अगु भक्खणे य धाऊ" इत्येतत् दिप्यनकमन्तः प्रविष्टमामाति ॥ ब॰ हिं॰ २१

य छत्तसिसिसरो, पयाहिणावत्तकसिणिसरोओ, सकलगहणायगमणोहरवयणो, आयतभुमयाज्ञयलो, पुंडरियवियसियनयणो, उज्ज्ञयवयणमंडणणासावंसो, सिल्पवालकोमला(प्रन्थाप्रम्—४५००)ऽहरो, धवल-विमलदसणपंती, चउरंगुल्पमाणकंबुगीवो, पुरफिलहदीहवाहू, लक्खणजालंकियपाणी, सिरिवच्छंकियविसालवच्छो, गयवज्ञमज्जो, अकोसप5 उमनाभी, सुबद्ध-बट्टियकडिप्पएसो, तुरगगुज्झदेसो, करिकराकारोकजुयलो, निगृहजाणुमंडलो, कुहविदावत्तसंठियपसत्थजंघो, कणयकुम्मसिरसपादजुयलो, मधुरगंभीरमणहरगिरो,
वसभळलियगमणो, पभापरिकिखत्तकंतक्रवो। ततो देवराइणा सदारेण आगंतूण भयवओ
विवाहमहिमा कथा। ततो फिट्टिओ मिडुणधम्मो।गयाणि य छ पुष्ठसयसहस्माणि। देवोवणीयपरिभोगसुमणसम्स उसभस्स सुमंगलाए देवीए भरहो वंभी य मिडुणगं जायं, बाहु10 वली सुंदरी [य] सुनंदाए। पुणो य एगूणपञ्चं पुत्तज्ञ्चलकाणि सुमंगलालया सुमंगला
पस्या। वीसं च पुष्ठसयसहस्साणि वश्चंति सुहमागरगयस्स उसभिसिरिणो।
उसहसिरिरज्जाभिसेओ

कुलगरपउत्ताओ य दडनीईओ अडकमंति कालदोसेण पुरिसा, उवहिया य भयवया भणिया—इमस्मि राया जह होड तस्स उग्गा दंडनीई होड. तीए य पया पालेउं सका। ते

15 पुच्छंति—केरिसो राया १ किह वा सो उवचरियद्यो १ । ताहे कहेइ विहिं सोवयार । ते भणंति—होह राया, तुटभे जोगगा । तओ नाभिसमीवं पेसिया । तेणं भणियं—उसभं रायाणं ठवेह । 'एवं होडं नि गया । [ भयवया भणियं— ] गच्छह पडमसरं, पडमिणि- पत्तेहिं जल्माणेऊणं जाव अभिसिवह म, जयमदं च पउंजह । ते जाव गया तमाणं सपाएउं ताव सक्केण लोयपालसिहएण रायाभिसेएणं अहिसित्तो, महालंकारभूमिओ य । दिहो अ-

20 णेहिं परिओसवियसियमुद्देहिं देवसपरिवृद्धो । चितेकण पाएसु सिललं छोहण कयज-यजयसदा ठिया कयंजितवृद्धा । 'अहो । विणीया इमे पुरिसि'-नि चिंतेकण सिद्धि सिकेण वेसमणो—'इमेसि विणीयाणं विणीयं गयहाणि णिम्मवेह ज च रायजोगं तं च सर्व पहुणो विद्देहि'-ति संदिभिकण कयपणामो गनो सुग्वती । वेसमणेण य दुवालमजोयणा-

यामा णवजीयणविन्थिण्णा निम्मविया नयरी। ततो पढमं राइणा विह्ता चत्तारि गणा— 25 उगा भोगा राइण्णा नागा। जे उगा ते आयरक्खा, भोगा भोगे भुंजंति, राइण्णा जे सामिणो समवयसा, णागा जे कज्जनिवेयगा। एवं च गणसमगो कोसलाजणवयं पालेइ। ततो जणवयसय पुरसयं च पुत्ताणं विदिष्णं। कर्या य संबद्धा सम्माणिया

य सुयाहिं समं पुत्ताणं ।

उबद्वियाओ पयाओ—ओसहीओ णे ण परिणमंति, सदिसउ पहु ति । भयवया 30भणिया—पाणीहिं परिमलिय णीतुसाओ आहारेह ति । पुणो काछंतरेण उबद्विया भणिया—

र 'सिरओ शां ।। २ 'णडणुण्णाएण भ' शा । विना ॥ ३ 'वयंसा समाणा, जे कजाणिवेयगा ते णागा । एवं शा । विना ॥ ४ 'यायि सं' शा । विना ॥ ५ णिनुसा' ठी ३ शा ।॥

णितुसाओ पत्तपुढेसं तीमियाओ पत्तपुढेसं उम्हवियाओ आहारेह ति । पुणी उवहिया, भयवं च इत्थिखंधवरगुओ निगाओ, अग्गी अ पादवसंघरिससमुद्विओ निवेदिओ। भणिया य मणुया-एस अग्गी इयाणि समुद्वितो. एसो प्रयण-प्रयासण-दहणगुणो डवगा-राय वो संबुत्तो. उवणेह य मट्टियं। तेहिं पुक्खरिणीओ मिउपिंडो उवणीओ, हत्यिकुंभे य आहतो। भणिया य जिणेण-एरिसयाणि पत्ताणि काऊण अगणिदह्वाणि, ततो उद्यसंजु-5 त्तपरिकम्मवियाओ ओसहीओ पयह, नतो उवउत्ताओ सरीरपत्थाओ मे भविरसंति ति। तेहि य मेहावीहिं बहुप्पयाराणि वियप्पियाणि, तत्य कुंभगारा उप्पण्णा । जे य अय-रयय-सुव-ण्णाईहिं भायणाणि वियप्पति, [तत्थ लोहगारा उप्पण्णा ]। वैत्थकक्खेस पखीणेस कुविंदो-परेसो कओ, तेहिं वत्यविहीओ वियण्पियाओ । गेहागारदुमपरिक्खए बहुगीओ कम्म-गरो । ण्हाविओ रोम-णह-परिवड्डीए । एयाणि य पंच मुखसिप्पाणि, एकेकं वीसइभेदं । 10 कम्माणि नणहारगादीणि ततो चेव उपपण्णाणि। विभूसा वि, राङ्णो विभूसं देवेहिं विहियं दहण लोगो वि तहेव चेहति । बंभी-संदरीणं भयवया सैंकसुविहयाणं दाहिण-वामेहिं हत्थेहिं लिवि-गणियाणि उवइद्वाणि । रूवं भरहस्स उवइद्वं । चिनकस्मं बाहविष्ठिस्स, लक्खणं इत्थि-पुरिसाईणं । कमेण य कलाओ कुमाराणं मणिरयणायभूसणेसु मोत्तिगादीण य । रोगतिगिच्छा वाणिजाओ य पवत्ता अयरिभृतिचत्तपिडयारा य । 15 **उसहसिरिप**बजा

एवं च भरहे गामा-ऽऽगर-नयरमंडिते तेविह च पुत्रसयसहस्माइं रज्जपालणवावारं काऊण, संबच्छरं किसिच्छिय दाणं दाऊण, लोगंनियपिडिबोहिओ भरहादीणं पुत्ताणं रज्ञं दाऊण. कच्छ-महाकच्छादीणं खित्तयराईणं चउिहं सहस्सेहिं समं सुरोवणीयाए सुदंसणाए सिबियाण सिद्धत्थवणे एकं देवदूसमायाय पबइओ भयवं मोणेण विहरइ 120 पारणगकाले भिक्खत्थे पविद्वस्स कण्णगाओ कणग-दूस-भूसणाणि आसे हत्थी य जणो णीणेइ । ते छुहाभिभूआ वयणं पि अलभमाणा णिविण्णा माणेणं भरहस्स रण्णो भएण अरण्णेसु मूल-फलाहारा ठिया तावसा वक्तला अजिणधरा जाया । निम-विनमीणं विज्ञाहररिद्धिपत्ती

निम-विनमी य भयवश्रो सर्विष्ठुमारा अत्थीणिवैलामु हो वि खग्गपाणिणो सेवंति 25 अपरितंता । धरणो य नागराया तित्थयरवंदणरयो पस्सइ णं विणएण पज्जवासमाणा । कोऊहलेण य पुच्छिया—िकमत्थं सेवह सामि ? ति । ते भणंति—सामिणा पुत्ताण खत्ति-याण य विदिण्णाओ भूमीओ, अम्हे पुण दूरत्था आसि, तं इयाणि सेवंताणं काहिति णे पसायं पहु ति । एवं भणिए ईसिं सत्पहासो भणइ पण्णगवई—भो ! सुणह—भयवं गय-रोस-तोसो, सरीरे वि णिम्ममत्तो, अकिंचणो. परमजोगी, निरुद्धासवो, कमलप्रहासनिरु-30

१ °यं में सं<sup>०</sup> शा**ः। २ तथा** रूप्ली ३ उर मे०॥ **३ सर्जाक** ° ली ३। समक भी ३ शां०॥ ४ °वंघे कु ° ली ३ शां०॥ ५ °थाणे वे ° शां० निना ।

वलेवचित्तो. चिरं जं भे उवासिओ तस्स भे फलं देसि-वेयद्भपवओभयपासिट्टियाओ दुवे विज्ञाहरसेढीओ दोण्ड वि जणाणं. ताओ य न सका पादचारेण गंतं. ततो भे गगण-गमणजोग्गाओ विज्ञाओ देमि, ताओ य महप्पभावाओ. विज्ञाहि य विलोहेऊण जणं णेहि-ति । ते एवं भणिया पणया भणंति—पसादो णे, देह विज्ञाओ । ततो तेण गंधव-5 पण्णागाणं अडतालीसं सहस्साणि दिण्णाणि, महारोहिणी-पन्नत्ती-गोरी-विर्जुमुही-महा-जाला-तिरिक्लमणि-बहरूवाइयाओ । ततो ते लढपसाया वेयहुउत्तरसेढीए विणमि साईं णगराणि गगणवलह प्यमुहाणि निवेसेइ. णिम दाहिणसेढीए रहणे उरचक्कवालादीणि पण्णासं णिवेसेइ। जे य जओ जणवयाँओ आणीया मणुया तेसि तंनामा जणवया जाया वेयहूं । विजाणं च सन्नाहिं निकाया जाया. तं जहा-गीरीणं गोरिका, मणुणं मणु-10 पुत्रमा, गंधारीणं विज्ञांणं गंधारा, माणवीणं माणवा, केसिगाणं केसिगपुरव्यमा, भूमीतुंडगविजाहिवयओ भूमीतुंडगा, मूलवीरियाणं मूलवीरिया, संकुयाणं संकुंका, पंडुगीणं पंडुगा, कालगीणं कार्लंगेयां, मायंगीणं मायंगा, पवर्डणं पवएया, वंसल-याणं वंसलया, पंसुमूलिगाणं पंसुमूलिगा, रुक्लमूलिगाणं रुक्लमूलिया, कालि-याणं कालकेसा, एवं एएहिं विणामि-णमीहिं विभत्ता अह य अह य निकाया। तओ 15 ते देवा इव विज्ञाबलेण सयण-परियणसहिया मणुयदेवा भोग भुंजंति । पुरेसु य भयवं उसहसामी देवयं सभास ठाविओ, विज्ञाहिवती य देवया सगे सगे निकाए । दोहि वि जणेहि य विभत्ताणि पुराणि सुयाण खितयाण य संबंधेणं।

# सिजांसस्स उसभसामिणो इक्खुरसदाणं

भयवं पियामहो निराहारो परमधिति-बल-सत्तर्मागरो मयंभुमागरो इव यिमिओ 20 अणाउछो संबन्छर विहरइ, पत्तो य हिर्थिणाउरं । तत्थ य बाहुबिलस्स सुओ सोम-प्पद्दी, तस्स य पुत्तो सेजांसो । ते य दो वि जणा णयरसेडी य सुमिण पासंति तं रयणि । समागया य तिण्णि वि । सोमस्स समीवे य कहेर से जांसी-सणह अज मया जं सुमिणे दिहं-मेर किल चलिउ इहाऽऽगतो मिलायमाणप्यभो, मया य अमयकलसेण सित्तो साहाविको जातो. पडिबुद्धो । सोमैंप्पभो कहेइ-सणाहि सिज्जंस ! जं मया दिहं-25 सूरो किर पडियरम्सी जातो, तुमे य से उक्खिताओ रम्सीओ, ततो पभासमृद्यो जातो। संही भणति—सुणह जं मया दिहं—अज किर कोइ पुरिसो महया दस्सुबलेण अभि-भूओ, सेयंससामी य से सहाओ जातो, ततो णेण पराजियं परवलं. एयं दृहुण पहिनुद्धो । ततो ते सुमिणफलनिष्कत्तिमविंद्माणा गिहा निग्गया ।

१° हिक्ति सारा । °हेक्ति से मा ।। २ °विजासु ° ली ३ । °विजासु ° ३० । °विजासु ° सार ।। ३ °था णी ° नार १ ४ °णं विज्ञागं शार विना ॥ ५ °कुका ली ३ । °कुका शार ॥ ६ कसर उर मेर पिनाऽन्यत्र---<sup>९</sup>खगया र्ला ३ मो० सं० गो ३ । <sup>०</sup>ळगा शा०॥ ७ <sup>०</sup>या, सामगीणं सामगा, मायं १ शा० विना॥ ८ <sup>०</sup>सारो कार । ९ मप्पभसमी शार ॥ १० सोमो क शार विना ॥

भयवं पि अणाउलो सेथंसंगिहमतिगतो । ततो सो पासायगतो आगच्छमाणं पियामहं परसमाणो चितेइ—'कत्थ मण्णे मए एरिसी आगिई दिहपुत्र?'त्ति, मग्गणं करेमाणस्स तदावरणखओवसमेण जाईसरणं जायं । संगंतो उद्विओ 'ण्यस्स सद्यसंगिवविज्ञियस्स भत्त-पाणं दायवं' ति भवणंगणे परसई इक्खुरसकलसे पुरिसोवणीए । तओ परमहरिसिओ पिढलाहेइ सामि खोयरसेणं । भयवं अच्छिइपाणी पिडगाहेइ । ततो देवेहिं मुक्का पुष्फ- 5 युद्धी, निविडिया बसुधारा, दुंदुहीओ समाहयाओ, चेलुक्खेवो कओ, 'अहो! दाणं' ति आगासे सहो कओ । जत्थ य पदेसे भयवं संठितो पढमजिणो तत्थ णेण मणिपेढिया कारिया 'गुरुचरणधाणं पृथैणिज्ञं' ति । तत्थ भोयणकाले अच्छां करेइ । तओ लोगो वि जत्थ जत्य ठिओ भिक्खं गेण्हति तन्य तत्थ णं मणिपेढिगाओ करेइ । एतो पाण्ण वंभ-स्थलपवत्ती जाया । सेथंसो इमीए ओसपिपणीए पढमजिणभिक्खादाया ।

## सिजांसं पइ सोमप्पभादीणं भिक्खादाणविसया पुन्छा

त च जिणपृयणं सेयंसस्स सोऊण रिसओ रायाणो य सोमण्यभादयो परमेण कोउह्हेण पुन्छंति सेयंसकुमार—सुमुह 'कहं तुमे विण्णायं जहा 'भगवओ परमगुरुस्स भिक्खं दायवं ' ति. कहेहि ण परमन्थं । ततो भणति—सुणह जह मया जाणियं अण्ण-पाणं दायवं पमुम्स ति । संयंसो पकिहओ सवणसुइसुहेण सरेण—मम पियामहस्स दिक्खियस्स रूवदंमणे 15 चिता समुप्पण्णा—'कत्थ मण्णे एरिमं रूवं दिष्टपुवं ' ति. विचारेमाणस्म बहुभवियं जाईसरण समुप्पण्णं. ततो मया विण्णायं भयवओ ।भक्खादाण । ततो ते रायाणो परमविन्हिया भणंति—(प्रन्थाप्रम-४६००) साह, केरिमो सि केसु भवेमु आसि ? । तओ भणति— सिज्ञांसक्खायं उसभसाम्मिवद्धं पुद्यभवचरियं

इओ सत्तमे भवे मंदर-गंधमादण-णीलवंत-मालवंतमञ्ज्ञविर्णाण सीद्यामहा- 20 नदीमञ्ज्ञविभत्ताए उत्तरकुराण अहं मिहुणइत्थिया, भयवं पुण मिहुणपुरिसो आसी। ततो तम्मि देवलोयभूण दसविहकष्पतरुष्पमवभोगोपभोगपमुद्दयाइं कयाइ उत्तरकुरु- इहतीरदेसे असोगपायवच्छायाए वेकलियमणिसिलायले नवनीयसरिसमंकासे मुहनिसण्णाइं अच्छामु। देवो य तम्मि हरए मिजिउ उप्पइओ गगणदेसं। ततो णेण णियगप्पमावण दस दिसाओ पभासियाओ। ततो सो मिहुणपुरिसो तं उपिजलकं पस्समाणो किं पि चिते- 25 ऊण मोहमुवगतो। इत्थियाए य ससंभमुद्वियाण पत्तपुडगहिएण सिललेण सित्तो छद्ध- सण्णो भणद्द-हा! सयंपभे! कत्य सि १ हा! सयंपभे! कत्य सि १, देहि मे पिडवयणं तिं। तं च तस्स पिडवयणं सोऊण इत्थी वि कत्य मण्णे मया सयंपभाहिहाणं अणुभूयपुतं?' ति।चंतेमाणी तहेव मोहमुवगया, पद्मागया भणति—अज्ञ! अहं सयंपभा, जीसे भे

१ °सभवणमति शारा २ °इ स्रोयरस शारा १ व्यइतब्बं ति ही ३॥ ४ °भासेण शारा ५ तं । ५ तं । उपिं क रातसुपिं शारा ६ ति । तभो तस्स शार विचा॥

गहियं नामं ति । ततो सो पुरिसो परं तुद्धिमुबहंतो भणति—श्वज्ञे! कहेहिं में, कहं तुमं सर्यपभा ? । ततो सा भणह—कहेस्सं भे, जं मयाऽणुभूयं— मिहणित्थियाऽऽवेहया पृद्यभविया अत्तकहा

अत्य इसाणो णाम कत्यो, तस्स मज्झदेसाओ उत्तरपुरत्यिमे दिसीभाए सिरिप्पभं 5 नाम विमाणं। तत्थ य लिल्यंगतो नाम देवो पभू, तस्स य सर्यपभा अग्गमिहसी बहुमया आसी। तस्स य देवस्स तीए सह दिव्वविसयसुहसागरंगयस्स बहू कालो दिवसो इव गतो। कयाई वितावरो पवायमलदामो अहोदिट्टी ज्झायमाणो विण्णविओ मया सह परिसाए—देव! कीस किं विमणा दीसह? को भे मणसंतावो?। ततो भणति—मया पुद्यभवे थोवो कओ तवो, तओ मे 'तुब्भे विष्पयुंजामि' ति परो संतावो। ततो अम्हेहिं 10पुणरिव पुच्छिओ—कहेह, तुब्भेहिं कहं थोवो तवो कओ? कहं वा इमो देवभवो लखो?

# ललियंगयदेवकहिया पुवभविया अत्तकहा

जंबुद्दीवे अवरिवदेहे गंधिलावतिविजये गंधमादण-वक्खारगिरिवरासण्णे वेय-हुपबए गंधारओ नाम जणवओ। तत्थ जणसिद्धसेवियं गंधमिमिद्धं नयरं। राया 15 राजीवविबुद्धंवयणो जणवयिद्धओ सयबलस्स रण्णो नत्तुओ अइबलस्स सुओ महा-बलो नाम, सो अहं पिउ-पियामद्दपरंपरागयं रज्ञसिरिमणुभवामि। मम वि बालसहो खत्तियकुमारो सयंबुद्धो जिणवयणमावियमती संभिण्णसोओ पुण मे मंती बहुसु कजेसु परिपुच्छणिजो।

समितिच्छिए काले बहुम्मि कयाई गीय-वाइयपिडरओ नश्वमाणि णिट्टियं पम्सामि। सर्यंबु20 द्धेण य पण्णविओ—देव! गीयं विलवियं विजाणत पुरिसस्स, नट्टं विडंबणा, आभरणा भारा,
कामा दुहावहा, परलोगिहिए चित्तं निवेसेयव्वं, अहिओ विस्मयपिडवंधो असामए जीविए
ति । ततो मया रागेण भणिओ—कहं गीयं सवणामयं विलावो? कहं वा नट्टं नयंणद्भुत्यं
विडंबणा? कहं वा देहभूसणाणि भारं भासिस ? लोगसारभूए कामे पीइकरे दुहावह ? ति।
नतो असंभेतेण सर्यंबुद्धेण भणियं—सुणह सामि! पसन्नचित्ता जहा गीयं पलावो—

25 जहा काइ इत्थिया पवसियपइया पइणो सुमरमाणी तस्स समागमकंखिया समतीय भत्तुणो गुणे वियप्पमाणी पञ्जोस-पश्चसे दुहिया विळवइ। भिश्वो वा पशुस्म कुवियस्स पसायणनिमित्तं जाणि वयणाणि भासइ पणओ दासभावेण अप्पाणं ठाविकण, सो य विळावो। तहेव इत्यी पुरिसो वा अण्णोण्णसमागमाहिळासी कुवियपसायणनिमित्ते जातो काय-मण-वाइगीको किरियाओ पउंजियाओ कुसळजणचितियाओ विविद्दजाइनिबद्धाओ

<sup>30</sup> 'गीयं' ति बु<del>ष</del>इ । तं पुण चिंतेइ सामि! 'किं विद्यावपक्खे वट्टइ ? न वट्टइ ?' नि ॥

१ 'ररय' शा० ॥ २ शा० विनाज्यत्र-- "प्याजुक्तिहासि न.म० सस० ८० म०॥ ३ 'द्धनय' शा० ॥ ४ 'णसुहयं ली ३॥

इदाणिं णट्टं सुणह जह विडंबणा-इत्थी पुरिसो वा जो जक्खाइहो परवत्तवो, मजे पीए वा जातो कायविक्खेवजातीओ दंसेड, जाणि वा वयणाणि भामति सा विछंबणा। जइ एवं, जो य इत्थी पुरिसो वा पहुणो परिओसनिमित्तं निजोजिउ धणवइणो वा विउसज-णनिबद्धं विहिमणुसरंतो जे पाट्-सिर-नयण-कंधरादि संचालेइ सा विलंबणा परमत्थओ ॥

आभरणाणि भारो त्ति गहेयद्याणि—जो सामिणो निओए कडकाईणि आभरणाणि 5 पेद्वागयाणि वहेजा सो अवस्सं पीडिजाइ भारेण । जो पुण परिवन्हयनिमित्तं ताई चेत्र जोगेस सरीरत्थाणेस सण्णिवेसियाणि वहति सो रागेण पं गणेइ भारं, अत्य पुणो से। जो य परपरिओसनिभित्तं रंगयरो नेवन्यिओ सुमहंतं पि भारं बहेजा 'न मे परिस्समी' भावेमाणो । कज्जगुरुययाए ण मण्णेज वा भारं, तत्थ वि भारो परमत्थओ ॥

कामाणं दुहाबहत्तं

10

कामा दुविहा-सहा रूवा य । तत्थ सहमुच्छिओ मिगो संहं 'सुहं' ति मण्णमाणो मूढ-याए अपरिगणियविणिवाओ वह-बंध-मरणाणि पावइ । तहेव इत्ती पुरिसो वा सोतिंदि-यवसगतो सहाणुवाई सहे साहारणे ममत्तवद्भवद्भी तम्स हेउं सारवखणपरो परस्स कल सहियओ पद्रस्तइ, ततो राग-होसैपबंधर्पाडओ रचमाइयइ, तन्निमित्तं च संसारे द्रकल-भायण होइ गीयरागा । तहा रूवे रत्तो रूवमु िल्ल ओ साहारणे विसयसमुद्दे ममत्तवुद्धी 15 रूवरक्खणपरो परस्स पद्सद्, संकितिट्टचित्तो य पावकम्मं समजिणइ तप्पभवं च संम-रमाणी दुक्खभायणं भवह । ग्वं भोण्सु वि गंध-रस-फासेसु सज्जमाणी परंसि पद्यंती मृढयाए कम्मभाययति तओ य जम्म-जरा-मरणबहुछं संसारं परीइ । तेण दुक्तवाबहा कामा भोगा य परिकाडयवा सेयत्थिणा ॥

एव भणंतो सर्यवद्धी मया भणिओ-सम हिए वट्टमाणस्य अहिओ सि, दुट्टमई 20 बहुसि, जो म ससतियपरलोगसहेण विलोभेनो रापयसुई निर्देतो दुहे पाडेडिन-च्छांस । ततो संभिन्नसोएण भणिओ—मामि ! सयंबुद्धो जंबुग इव मच्छकावी मंस-पेसि विद्याय जहा निरासो जातो, तहा दिट्टमुहं सदिखसुद्दासया परिश्वएंतो सोइहिति। सयंबुद्धेण भणिओ--जं तुमं तुच्छी-कप्पणामेत्तसुहमोहिओ भणिस, को तं सचेयणो पमाणं कैरेजा?. जो कुसळजणसंसियं रयणं सहागयं कायमणियमणुसरंतो न इच्छइ 25 तं केरिसं मण्णास ?. संभिष्णासोय! अणिवयं जाणिकण सरीर-विभवाईणं धीरा भोए पंजिह्य तवस्सी संजमे य निवाण-सुरसहसंपायगे जयंति । संभिण्णासोओ नणति—सर्यंबुद्ध ! सका मरणं होहिति सुसाणे ठाइउं तुमं, जहा टिट्टिभी गगणपडण-संकिया धरेजकामा उद्धपाया सुयइ तहा तुमं किर 'मरणं होहिति' ति अइपयत्तकारी संपयसुद्दं परिचइय कालियं पसंसेति, पत्ते य मरणसमए परलोगहियं आयरिस्सामो 130

१ °ण जाणह ली ३ ॥ २ सहो आ० विना॥ ३ °सपथप शां० विना॥ ४ °रिचियक्वा आ०॥ ५ °क्छक-सुहु॰ ली ३ विना ॥ ६ को ते स॰ शां० विना ॥ ७ कुजा ली ३ शां० विना ॥ ८ पयहिय शा० विना ॥

स्यंबुद्धेण भणिओ—मुद्ध! न जुद्धे संपलगो कुंजर-तुरगद्मणं कजसाहगं, ण वा णगरे उवहद्धे जबसपत्तिंधणोपायाणं, ण य गिह्दे पिलते कूवस्वणणं कज्जकरं. जह पुण दमण-भरण-स्वणणाणि पुष्ठकयाणि भवंति, ततो परबल्जमहण-चिरसहण-जलणणिष्वावणाणि सुहेण भवंति; तहेव जो अणागयमेव परलोगहिए ण उज्जमति सो उक्संतेसु पाणेसु, 5 छिज्जमाणेसु सम्मयाणेसु विसंवदितदेहवंधो परमदुक्खाभिभूओ किह परलोगहियं अणु-हेहिति?. एतथ सुणाहि वियवस्वणकहियं उवएसं—

#### वायसाहरणं

एको किर हत्थी जरापरिणओं उम्हकाले किंचि गिरिनइं ममुत्तरंतो विसमें तीरे पिंडओ। सो सरीरगुह्याए दुव्बल्जेण य असन्तो उद्दे उंतत्थेव य कालगतो। वृग-सियालेहि 10य अवाणदेसे परिखइओ. तेण मग्गेण वायसा अतिगया मंसमुद्यं च उवजीवंता िष्या। उण्हेण डज्ममाणे कलेवरे सो पवेसो संकुचितो । वायसा तुट्टा—अहो! निराबाहं जायं विसयं । पाउसकाले य गिरिनदिवेण्ण निष्ठभमाणं महानइसोयपिडयं उत्तं समुद्दं, मच्छ-मगरेहि य छिण्णं। ततो ते जलपूरियकलेवरातो वायसा निग्गया तीरम-परसमाणा तत्थेव णिधणमुवगया । जइ पुण अणागयमेव निग्गया होंना तो दीहकाल 15 सच्छंदप्यारा विविहाणि मंस-सोणियाणि आहारंता।

एयस्स दिष्टंतस्म उवसंहारो-जहा वायसा तहा संसारिणो जीवा । जहा हिल्यकले-वरपवेसो तह मणुम्सबोदिलाभो । जहा तद्यभंतरं मंसोदगं तहा विसयसंपत्ती । जहा सग्गस्स निरोहो तहा तब्भवपडिबंधो । जहा वद्यसोयविच्छोहो तहा मरणकालो । जहा वायसनिग्गमो तहा परभवसंकमो ॥

20 एवं जाण संभिन्नसोय! जो तुच्छण निस्सारे थोवकालिए कामभोगे परिचइत्ता तव-संजमुज्ञोयं काहिइ मो सुगतिगतो न मोचिहिति. जो पुण विसण्सु गिद्धो मरणसमयमु-दिक्खइ सो सरीरभेदे अगिहयपाहेज्ञो चिरं दुहिओ होहिति. मा य जंबुक इव तुच्छक-प्रणामेत्तसुहपिबद्धो विपुछं दीहकालियं सुहमवमण्णसु । संभिष्णासोओ भणः —कहेहि णे, का जंबुकसहतुच्छकप्पणा ? । सयंबुद्धेण भणिओ—सुणाहि—

## 25 जंबुकाहरणं

कीर्यं किर वणयरी वणे संचरमाणों वयत्थं हत्थि पासि उण विसमे पएसे ठितो । एग-कंड पहारपिडयं गयं जाणि उण धणुं मजीवर्मवाकरिय, परमुं गहाय, दंत-मोत्तियहे उं गयमच्छियमाणो हत्थिपडणेपे हिएण महाकाएण सप्पेण खहुओ तत्थेव पिडओ । जंबुएण य परिक्ममंतेण दिहो हत्थी मणुम्सो सप्पो धणुं च । भीकत्तणेण य अवसरिओ, मंसछो-30 छुयाए पुणो पुणो अडीणो 'निज्ञीव' ति य निस्संको तुहो अवछोएइ, चिंतेइ—'हत्थी मे

<sup>?</sup> सो अक्क पां ।। २ 'को उन्हका' क १ गो १ । 'ओ गिम्हका' सा । ।। १ वाइमा सा ।। ४ कोइ कि ' सा । विना ॥ ५ 'ओ वणहर्सिंध परिसक' सां ।। ६ 'अवकिरि' सा ।। ७ 'णावपे' ली १॥

15

जावजीवियं भत्तं, मणुरसो सप्पो य किंचि कालं होहिति, जीवाबंधणपैदं ताव खायामि' तिं दवरओ मंदबुद्धी धणुकोडीए छिण्णपिडबद्धाए तालुदेसे मिण्णो मओ । जह पुण अप्प-सारं छहुंदं हित्य-मणुस्सोरगकलेवरेसु सर्ज्ञंतो तो ताणि अण्णाणि य चिरं खायंतो । एवं च जो माणु-(मन्थाप्रम्-४७००)स्सए सोक्ले पिडबद्धो परलोगसाहणनिरवेक्सो सो जंबुक इव विणस्सिहिति ॥

जं पि जंपह 'संदिखं परलोयं, तप्पभवं च सोक्खं' तं अत्थि. सामि ! तुब्भे कुमार-काले सह मया णंदणवर्णं देवुजाणमुवगया. तत्थ य देवो उवहओ. अन्हे तं दहूण अवसरिया. देवो य दिवाए गतीए खणेण पत्तो अन्ह समीवं. भणिया अणेण अन्हे सोम-रूबिणा—'अहं सयवलो, महब्बल ! तब पियामहो रज्जसिरिं अवैजिमऊण चिण्णवओ बंभलोए कप्पे अहिवई जातो, तं तुब्भे वि मा पमाई होह, जिणवयणेण भावेह अप्पाणं, 10 ततो सुगतिं गमिहह' ति. एवं वोत्तूणं गतो देवो. जइ सामि ! तं सुमरह ततो 'अत्थि परलोगों ति सहहह ।

मया भणिओ—सयंबुद्ध ! सुमरामि पियामहदरिमण । लद्धावकासो य भणित पुणी वि सयंबुद्धो—सुणह पुत्रवित्तं— महाबल-सयंबुद्धपुत्रजाणं कहासंबंधो

तुन्मं पुत्रको राया कुरुचंदो नाम आसि, तम्म देवी कुरुमती, हरिचंदो कुमारो । सो य राया णाह्यवादी, 'इ। द्यसमागममेत्तं पुरिसकप्पणा, मर्ज्ञगसम-वाए मयसंभव इव. न एतो परभवसंकमणसीलो अत्थि, न सुकय-दुक्कयफलं देव-नेर-रामु कोइ अणुभवइं ति ववसिओ, बहुण सत्ताण वहाय समुद्धिओ, खुर इव एकंत-धारो निस्सीलो, निव्देशो । तओ तम्स एयकम्मस्स बहू कालो अतीतो, मरणकाले य 20 असायावेयणीयबहुल्याए नरयपडिक्रवपुगालपरिणामो संवृत्तो—गीयं सुइमहुरं 'अक्कोसं' ति मण्णइ, मणोहराणि क्वाणि विकिताणि पस्सित, खीर-खंड-सकरोवमं 'पूँइं' ति मण्णइ, चंदणाणुलेवणं मुम्मुरं वयइ, इंसतूलमवयं सेज्ञं कंटगसाहासमाणं वेदेइ । तस्म य तहाविहं विवरीयभावं जाणिकण कुरुमती देवी सह हरिचंदेण पच्छण्णं पडियरइ । सो य कुरुचंदी राया एवं परमदुनिखओ कालगतो । तस्स य नीहरणं काकण हरिचंदो सयं 25 नयरं गंधसिमिद्धं नाएण अणुपालेइ । ततो य नहाभूयं पित्रणो मरणमणुचितयंतस्स एवं मती समुप्पण्णा—अत्थ सुकय-दुक्कयफलं ति । ततो णेण एगो खित्रयकुमारो बालव-यंसो संदिहो—भइमुह ! तुमं पंडियज्ञणोवइटं धम्मसुयं मे कर्ह्यसु, एसा ते सेव ति । तशो सो तेण निओगेण जं जं धम्मसंसियं वयणं सुणेइ तं तं राइणो निवेएइ । सो वि

१ °दं चेव शाव विना॥ र कसंव च र भेव विनाऽन्यत्र — ति ण खडव भोव संव गो र। ति ण उव भी र॥ ३ °णं णामुजा भी र॥ ४ °वह जिस शाव विना॥ ५ विकियाणि शाव विना॥ ६ पूर्य ति उ र विना॥ ७ °च दरा भाव विना॥ ८ १ हक्सु उ र भेव विना॥

व ० हिं० ३२

सहदंती सुसीलयाम तहेन परिवज्जति । कयाई च नगरस्स नाइद्रे तहारूवस्स साहुणो केवलनार्थपत्तीमहिसं काउं देवा उवागया । तं च उवल्क्सिकणं सुबुद्धिणा लक्तियकुमा-रेण रण्णो निवेदितं हरिचंदस्स । सो वि देवाऽऽगमणविम्हद्रश्रो जैयणतुरगास्छो गतो साइसमीतं, बंदिकण य विषएण निसण्णो सुणइ केवळिसहरगयं वयणामयं। संसारकहं 5 मोक्खमुहं च से सोऊण 'अत्थि परभवसंकमो'ति निस्संकियं जायं। ततो पुच्छइ क्रारू-चंद्रो राया-मम पिया भयवं! कं गई गतो ? ति । ततो से भयवया कहियं विवरीय-विसन्नवंभैणं सत्तमपुद्धवीनेरइयत्तं च-हरिचंद! तव पिया अणिवारियपानाऽऽसवो बहुणं सत्ताणं पीडाकारी पावकम्मगुकताए णं णरगं गतो. तत्थ परमद्विसहं निकवम-निष्पहियारं निरंतरं सुणमाणस्स वि सचेयणस्स भयजणगं दुक्खमणुभवति। तं च तहाबिहं 10 केवलिणा कहियं पिउणो कन्मविवागं सोऊणं संसारभीक हरिचंदो राया वंदिऊण पर-मरिसिं सनवर्रमइगतो। पुत्तस्स रायसारिं समप्पिकण सुवृद्धिं संदिसति-तुमं मम सुयस्स उबएसं करेजासि ति । तेण विण्णविओ—सामि! जदि अहं केवलिणो वयणं सोऊण सह त्रज्भेहिं न करेमि तवं तो मे न सुयं. जो पुण 'उवएसो दायहों ति संदिसह तं मम पुत्तो सामिणो केहेहि ति । राया पुत्तं संदिसइ-तुमे सुवृद्धिसुयसंदेसो कायबो 15 धम्माधिकौरे ति । तुरियं निगाओ मीहो व पिलतिगिरिकंदराओ, पबद्दओ केविलसमीवे सह सबुद्धिणा, परमसंविग्गो सञ्झायपसत्यचितणपरो परिखवियिकछेसजालो समुप्प-ण्णनाणातिसओ परिनिव्वुओ ति । सुणिमो-तन्स य हरिचंदरस रायरिसिणो वंसे संखातीतेसु नरवर्रेसु धन्मपरायणेसु ममतीतेसु तुन्भे संपदं सामिणो, अहं पुण सुवृद्धिवंसे। तं एस अम्ह नियोगी वर्हुपुरिसपरंपरागतो धन्मदेसणाहिगारो ॥

20 जं पुण तथ मया अयंहे विष्णविया नं कारणं सुणह—अज्ञ अहं नंदणवणे गओ आसि, तत्थ मया दिहा दुवे चारणसमणा आहच्च जसो अमियतेओ य. ते मया वंदिकण पुच्छिया—भयवं! महाबल्लस्स रण्णो केवइयं आउं धरह ? ति तेहिं निहिट्ठो—मासो सेसो. नतो संमंतो मि आगतो. एस परमत्थो. तनो जं जाणह सेयं ति तं कीरह अकालहीणं। वाणि य उवसमवयणाणि सर्यं बुद्ध कहियाणि सोडण अहं धम्माभि-

25 मुहो आउपरिक्खयसुतीय आममिट्टियाभायणिमिव मिळिलपूरिज्ञमाणमवसण्णिहियओ भीओ सहसा उद्वित कयंजली सर्यंबुद्धं सरणसुनागतो—वयंस ! किमियाणि मासावसेसजीवी किरिस्सं परलोगिहियं ? ति । तेण मिह समामासिओ—सामि ! दिवसो वि बहुओ पिन्चिसस्याबज्जोगस्स, किमंग पुणो मासो ? । नओ तस्स वयणेण पुत्तसंकामियपयापा- ढणवावारो ठिओ मि सिद्धाययणे कयभत्तपरिवाओ संधारगसमणो स्यंबुद्धोपिदृहिजिण-

30 महिसासंपायणसुसणसो अणिक्यं संसारदुहं पाउनगमणं च नेरागजणियाणि सुणमाणो कालगतो इह जातो । एवं थोवो मे तवो चिण्णो ति ॥

र 'णुप्पायम' शा०॥ र अवीण' शा०॥ इ 'स्त्रहणं शां०॥ ४ 'रमुवग' क हा। ५ काहे' शा०॥ द 'कारि सि शा० विना॥ ७ 'णाहसेसो प' शां०॥ ८ 'हुवंसपरं' शा० विना॥

एवं च अजलिखंगएण देवेण कहियं सम सपरिवाराए । ईसाणदेवरायसमीवाओ य दृढधम्मो नाम देवो आगतो । सो भणइ- छियंगय! देवराया नंदीसर्दीवं जिणमहिमं कारं वर्षति ति गच्छामि अहं, विदितं ते होउ ति । सो गतो । ततो अहं अजलिखंगयदेवसहिया 'इंदाणत्तीए अवस्स गमणं होहि ति इयाणि चेव वचामो ति गया पुण नंदीसरदीवं खणेण । महिमा कया जिणाययणेसु, तिरियहोए 5 य तित्ययरबंदणं करेमाणो सासयचेइयपूयं च चुओ छिछयंगओ। परमधौगर्गिडक्स-माणहिययघरा य अहं विवसा गया सपरिवारा सिरिप्पभं विमाणं । परिहायमाण-सोहं च ममं दह्ण आगतो सयंबुद्धो देवो भणति—सयंपभे! जिणमहिमं कुणसु, चयणकालो, बोहिलाभो भविस्सइ ति । तस्स वयणं परिगाहेऊण नंदीसरे दीवे तिरिय-लोए य क्यप्या अहमिव चुया समाणी जंबुद्दीयकविदेहे पुक्खलावद्दविजए पुंडरगि-10 णीए नयरीए वहरसेणस्स चक्कविहस्स वसुमतीए देवीए दुहिया सिरिमती नाम जाया। सा हं पिउभवणपउमसररायहंसी धावीजणपरिग्गहिया जमगपवयसंसिया ्व लया सहेण विष्ट्रिया । गहियाओ य कळाओ अभिरामियाओ ।

कयाई च पओसे सबओभहगं पासायमभिरूडा परसामि नयरबाहिं देवसंपायं। तती चिंतापरायणाए मे सुमरिया देवजाती, सुमरिकण य दुक्खेणाऽऽह्या सुच्छिया। परि-15 चारिगाहिं जलकणपिंडिसित्ता पद्मागयचैयणा चितेमि-'कत्थ मण्णे पिओ मे लिलयंगतो देवो ? ति, तेण य मे विगा कि जणेण आसहेग'ति मुयनणं पैकयं। भणइ परियणो - जंभ-एहिं से वाया अक्खिता। कओ य तिगिच्छगृहिं पयत्तो, कयाई बलि-होम-मंत-रक्खाविहा-णाइ । अहं पि मूयत्तणं न म्यामि, लिहिङण य आणत्ती देमि परिचारियाणं । उनवणगयं च ममं अम्मधाती पंडिया नाम विरहे भगति—पुत्त सिरिमइ। जइ कारणेण केणइ 20 मूई ततो मे अर्जातया साह, ततो सत्तीए कज्जसाहणे पयइस्सं. अत्य मे विजाबलं. जेण मणुस्सलोए माहीणं पयोयणं सपाइस्सं. अह पुण सश्चमूई देवदोसेण तो किं सका काउं ? । तीय वि एवं भणिए मया चिंतियं—सुट्टु भणइ धाई, मम हिययगयं अत्यं की साहेइ? नं कहेमि से सब्भावं। तओ मया भणियं—अम्मो! अत्थि कारणं, जेण संपइ-कालं मूयत्तणगं करेमि ति । ततो सा तुद्धा भणति—पत्त ! साह्यु मे कारणं, तं च सोडण 25 जह भणिस तह चेट्टिस्सं ति । ततौ मया भणिय। - सुणाहि --

सिरिमइनिवेइया निण्णामियाभवसंबद्धा अत्तकहा

अत्य धायइसंडे दीवे पुष्ठिदेहे मंगलावइविजए नंदिगामी नामं सण्णिवेसी। तत्य अहं इस्रो तहयमवे दरिरकुले मुलक्खण-सुमंगल-धिषणयाउन्झिगाईणं छण्हं

१ °माहि सि शां०॥ १ आई वंदितुं सं से शा० विना॥ ३ °गिगणा ड° य १ मी ३ उ० मे०। °गिगणा पड° ली २ ॥ ४ पकारियं शां ।।।

भिताणीणं पच्छओ जाया, न कयं च मे नामं अन्या-पिडाई 'निकामिय'ति भण्णामि । सकन्यपिडवद्धा य तैसिं अवसाणं जीवामि ।

उसवे य कयाई अहुकिडिंभाणि नाणाविह्मक्खहत्थगयाणि सगिहेहिंतो निगायाणि। ताणि य दहुण मया माया जाइया—अम्मो हेहि मे मोयगे अण्णं वा भक्खयं ति, 5 डिंभेहिं समं रमापि ति। तीए रहाए हया निच्छूढा य गिहाओ—कओ ते इहं भक्खा? विद्युख अंबरतिलयं पवयं, तत्थ फडाणि खायमु मरसु व ति। ततो रोवंती निगाया मि। सरणं विमगामाणीए दिहो य मया जणो अंबरतिलयपृष्वयाभिमुहो पत्थिओ। गया मि तेण सहिया। दिहो य मया पुह् वितलतिलयभूओ, विविह्म कभरनिमरपादवसंकुलो, कुलहरभूओ सज्जानियाणं, सिहरकरेहिं गगणतलम्ब मिणिडं समुज्ञओ अंबरतिलगो। गिरिवरी।

10 तत्थ य गेण्हइ जणो फलाणि, मया वि पक-पडियाणि सादूणि फलाणि भिक्खयाणि । रमणिज्ञयाए य गिरिवरस्स संचरमाणी सह जणेण गंभीरं सुणिमो सहं अइनणोहर । तं च अणुसरंती गया मि तं पदेसं सह जणेण। दिहा मया जुर्गधरा नाम आर्यारया, विविह-नियमधरा, चोइसपुबि-चउणाणिणो, तत्थ य जे समागया मणुया देवा य तोक्ष जीवाण बंध-मोक्खविहाणं कहयंता, संसए य विसोधिता । ततो हं तेण जणेण सह पणिवइ उल 15 निसण्णा एगद्देसे सुणामि तेसि वयणं परममहुर। कहंतरे य मया पुच्छिया-भयवं । अत्थि ममाओ कोइ दुक्लिओ (मन्थामम्-४८००) जीवो जीवलीए ? ति । ततो तेण भणियं--णि-ण्णामिए! तुमं सहा सुभा-उसुभा मुतिपह्मागच्छंति, रूबाणि य सुंदर-मंगुलाणि पाससि, गंधे सुभा-ऽसुभे अग्यायसि, रसे वि मणुण्णा-ऽमणुण्णे आसाएसि, फासे वि इहा-ऽणिहे संवेदेसि, अत्थि य ते पिडयारो सी-उण्ह-तण्हा-छहाणं, निद्दं सुहागयं सेवसि, निवाय-20 पवायसरणासको वि य ते अत्थि, तमसि जोतिष्पगासेण कर्ज कुणसि, तरए नेरहयाणं निषं असुभा सद्द-रूव-रस-गंध-फासा, निष्पहियाराणि परमदारुणाणि सी-उण्हाणि खुहा-पिवासाओ य, न खणं पि निहासुई दुक्खमयपीडियाणं, निशंधयारेसु नरएसु चिट्टमाणा निरयपाँलेहिं कीरमाणाणि कारणसयाणि विवसा अणुह्वमाणा बहुं कालं गमयंति. तिरिया वि सपक्ख-परपक्खजणियाणि सी-उण्ह-सु-ध्यवासादियाणि य जाणि अणुभवंति , ताणि ब-25 हुणा वि कालेण न सक्का वण्णेत्रं. तव पुण साहारणं मुह-दुक्त्वं. पुत्रसुकयसमित्रायं अण्णेसि रिद्धि पस्समाणी दुहियमप्पाणं तकेसि ति. जे तुमक्षो हीणा बंधणागारेसु किलिस्संति, जं य दास-भयगा परवत्तका णाणाविहेसु देहपीडाकरेसु कम्मेसु णिचता किलिस्संति. आहारं पि तुच्छमणिट्टं भुंजमाणा जीवियें पार्लेति, ते वि ताव पस्सस् ति । मया पण-याए 'जहा भणध ति तहा' पढिसुयं । तत्थ धम्मं सोऊणं केइ पवइया, केइ गिहवास-30 जोग्गाणि सीलबयाणि पहिनण्णा । मया वि निष्णविया-जस्स णियमस्स पालणे सत्ता मि तं मे उवइसह ति । तक्षो मे तेहिं पंच अणुवयाणि उवइहाणि । वंदिऊण परितुष्टा

र प्याका कीकमाणा कार<sup>०</sup> शाक विना ॥ र **ेविटं पा**० ली १ विना ॥

जणेण सह नंदिरगामं गया, पालेमि वयाणि संतुद्धा । इन्नंबसंविमागेण व परिणयाय संतीय चउत्य-छट्ट-ऽहमेहिं खमामि।

एवं काछे गए किन्हिइ क्यभत्तपरिवाया राईए देवं पस्सामि परमदंसणीयं। सो भ-णति-णिण्णामिए ! पस्स मं, चितेहि य 'होमि एयस्स भारिय' ति, तओ मे देवी भविस्ससि, गया य सह दिवे भोए सुंजिहिसि ति । एवं वोत्तृण अदंसणं गओ । अह- 5 मवि परिओसवियसियहियया 'देवदंसणेण लभेज देवत्तं' ति चितिकण समाहीए कालगया. सणियाणा ईसाणे कप्पे सिरिप्पभे विमाणे लिलियंगयस्स देवस्स अगामहिसी सयंपभा नाम जाया । ओहिणाणोपओगविण्णायदेवैभवकारणा य सह ललिखंगुएण जुर्गधरगुरुवो वंदिउमवइण्णा। तं समयं च तत्थेव अंबरतिलए मणोरमे उजाणे समोसरिया सगणा य। तओ हं परितोसविसप्पियमुही तिउणपयाहिणपुर्व णिमऊण णिवेइयणामा णट्रोबहारेण 10 महेऊण गया सविमाणं, दिवे कामभोए देवसहिया णिरुसुगा बहुं कालं अणुभवामि । देवो य सो आउपरिक्खएण अम्मो ! चुओ ण याणामि कत्य गओ ? ति । अहमवि य तस्स विओगतुहिया चुया समाणी इहाऽऽयाया, देवउज्ञोवदंसणसमुप्पणजाइसरणा तं देवं मणसा परिवहंती मृयत्तणं करेमि 'किमेतेण विणा संलावेणं कएणं ?'। एस परमत्थो ॥

लद्धमणुस्सजम्मणो ललियंगयदेवजीवस्स गवेसणा

15

तं च सोऊणं अम्मधाई ममं भणति-पुरा । सुद्धु ते कहियं. एतं पुण पुत्रभवचरियं पंडे लेहिडणं तओ हिंडावेमि. सो य ललियंगओ जह माणुस्सए भवे आयाओ होहिनि तओ मचरियं दृदृण जाई मुमार्राह्ति. तेण य सह ाणेत्र्वुया विसयसुहमणुभविस्सिसि ति। तओ तीए मण्णाऽणुसज्जिओ पडो विविधवण्णाइं पट्टियाहिँ दोहि वि जणीहिं । तत्थ य पढमं णंदिग्गामो लिहिओ, अंबरतिलग्पबयसंसियमुकुसुमियाऽमांगसण्णिसण्णा गुरवो य, 20 देविमहुणं च वंदणागयं, ईसाणकप्पे सिरिप्पभं विमाणं सदेविमहुणं, महब्बलो राया सयंबुद्ध-संभिन्नसोयसहिओ, णिण्णामिगा य तबसोसियसरीरा, लल्यंगओ सयं-पभा य सणामाणि । तओ णिष्फण्णे छेक्खे धाई पट्टगं गहेऊण 'धायडसंडं दीवं बचासि' नि तीसे विज्ञापभावेण आगासगमणं उप्पत्तिया जुवतिकेसपाम-कुवल्य-पलाससामं नहयलं। खणेण य पश्चागया पुच्छिया मया—अम्मो ! कीस लहुं णियत्ता सि ? ति । सा 25 भणइ-पुत्त ! सुणह कारणं-'इहं अन्हं सामिणो तव पिउणो वरसवट्टमाणिणिमित्तं विज-यवासिरायाणी बहुका समागया, तं जति इहेव होहित्ति ते हिययसाहीणो दइओ तओ कयमेव कर्जं ति चितिऊण णियत्ता. तिम्म य जइ ण होहित्ति इह परिसमाणे करिस्सं जत्तं ति। सुद्वियहिययाँ मया भणिया। अवरज्झ (ण्ह) ए. गया पट्टगं गहेऊण पश्चावरण्हे आगया पसण्णमुही भणइ-पुत्त ! परिणेव्वया होहि, दिहो ते मया सो लिख्यंगओ । मया 30

१ °वभाव ° शां०॥ २ पढि लें ॰ ली ३ उ० विसात ३ सुद्धिहिया मी० न० गी १ उ २ । सुद्धाहि -यया कस्ता

पुच्छिया-अन्त्रो ! सीहह-सो ऋ ? ति । सा भणइ-पुत्त ! मया रायमग्गे पसारिओ पट्टओ । तं च परसमाणा आठिकसङ्कसङा आगमं पमाणं करेता पसंसंति. जे अझसला ते बण्ण-स्वाणि पासंति । दुमरिसणरायसुओ दुईतो कुमारो, सी मुहुत्तमेत्तं पासि-डाण मुच्छिओ, खणेण आसत्थो पुच्छिओ मणूसेहिं-सामि ! कि थै मुच्छिया ?। सो **5 भणइ—चरियं नियगं** पट्टिहियं दृद्दण य में सुमरिया जाई—अहं लिखंगतो देवो बासि, सर्यप्रभा में देवि चि। मया पुच्छिओ-पुत्त! साहसु को सण्णिवेसो ?। भणइ-पुंडिशिणी नयरि ति । पक्यं 'मेरुं' साहति, अणगारो को वि एस विस्सरह से नामं, कप्पं सोहरमं कहेड, राया मंतिसहिओ को नि एस शि. का वि एसा तवस्सिणी न जाणं से नामं ति। ततो 'वैश्वावगो' ति जाणिकण मया भणिओ—पुत्त! सर्व सर्व, जं ते जन्मंतरे 10 वीसरियं तेण कि ?. सम्रं तुमं सि लिल्यंगतो. सा पुण सर्यपभा नंदिगामे पंगुली केण वि कम्मदोसेण जायाँ. एयं च णाए चरियं लिहियं तब वत्तमगाणहेजं. मम य धायइसं-इरायाए दिण्णो य पट्टओ. मया य अणुकंपाए तीसे तद परिमग्गणं कयं. एहि पुत्त ! जाब ते नेमि भाइसंडं ति। अवहसिओ मित्तेहिं, 'गम्मड, पोसिज्जड पंगुलि' ति। तओ अव-कंतो। बहुत्तमेत्रेण आगतो लोहग्गलाओ धणो नाम कुमारो, सो धावण-लंघणा-ऽऽध-15 रणेसु असमाणो त्ति वहरजंघो भण्णइ । सो उवागतो पृष्टगं दहुण ममं भणति-केणेयं छिद्दियं चित्तं ? ति। मया भणियं-किनिमित्तं पुच्छिति ? । सो भणाइ-ममं एयं चरियं-अहं लिखंगतो नाम आसि देवो. सयंप्रभा देवी. 'असंसयं तीए लिहियं ति, तीए य वा उनदेसेणं तकेमि । ततो मया पुच्छिओ-जड ते चरियं, साहस य को एस सन्निवेसो ?। सो भगति—नंदिगामो एस, पबओ अंबरतिखओ, जुगंधरा य आयरिया, एसा 20 समणिक लेता णिण्णामिया, महब्बलो राया सर्यबुद्ध-संभिण्णसोएहिं सह लिहिओ, एस ईसाणो कप्पो, सिरिप्पभं विमाणं, एैयं सबं सपबयं परिकहियं तेण । तओ य मया तुद्वाए भणिओ-जा एसा सिरिमती कुमारी विवच्छाए दुहिया सा सर्यपभा, जाव रण्णो णिनेएमि ताव ते लग्भइ ति सुमणसो गतो ।ततो मि कयकजा आगया। पुत्त ! रण्णो निबेएमि, ततो ते पियसमागमो भविश्सइ ति । एवं वोत्तृण गया । निवेदितमणाए रण्णो। 25 ततो हं सहाविया रण्णा, देवी य वसमई । तओ दोण्ह वि राया पकहिओ-सुणह, जो सिरिमतीए छिछयंगओ देवो आसी. जहा णं अहं जाणं ण तहा सिरिमती-

वहरसेणकारिओं लिखंगयदेवपरिचओ

इहेव जंबुद्दीवे अवरिवदेहे सिल्लावतिविजए वीयसोगा नयरी, जिथंसतु नाम

१ कहहं ही २॥ २ आलेख॰ शां०॥ ३ दुमसेणराय॰ ही २। दुमविसणराय॰ मो० म० गो २॥ ४ किं व मु॰ क २। किं पमु॰ ही २॥ ५ व्यं पि नि॰ शां० विना॥ ६ उक्सरय॰ ही २॥ ७ व्या आगः। मेसु इसका प्यं शा०॥ ८ व्यं विक्तियं ति ही २॥ ९ एवं स॰ शां०॥ १० विजयस॰ शां०॥

राया, तस्स समिहरी य केकई य दुवे देवीओ, तार्स अव्यक्ते बिहीसमी य प्रचा । इपरए पिडन्मि निजयदं भुंजीत बळदेव-वासुदेवा ।

मणोहरी य बल्डेबमाया किम्मय काले गए पुत्तं खापुच्छति अयलं अपुसूया में भत्तुणो सिरी पुत्तसिरी य. पद्मयामि, परलोगहियं करिस्सं, विसज्जेहि मं ति । सो मेहेण न विसज्जेह । निन्बंधे कए मणित—अम्मो ! जइ निच्छको ते कि को तो मं देवलीयग-5 यौए बसणे पिड बोहेयहो ति । तीए पिडवर्ज । पद्मश्या य परमधितिबलेण एगारसंगैबरी वासकोडी तथमणुचरिजण अपरिविडयवेरगा समाहीए कालगया लंतए कप्पे इंदो आयाओ। तं ताव जाणेह ममं ।

बल-केसवा य बहुं कालं पगुइया भीए भुंजंति। कयाई च निग्गया अणुयत्तेयं आसेहिं वायजोगेण अविह्या अहाव पवेसियाँ। गो-रहसंचारेण य न विण्णाओ मग्गो, जाव मं 10 दूरं गंतूण आसा विवण्णा, विभीसणो य कालगतो। अयुँठी नेहेण न जाणह, 'मुच्छिओ' ति णेइ णं सीतलाणि वणगहणाणि 'सत्थो भविस्सइ' ति। अहं च लंतगकप्यगतो पुत्तसिणहेणं संगारं च सुमरिकण खणेणं आगतो विहीसण्यक्व विडिश्तिकण। रहगतो भणिओं बलो—भात! अहं विज्ञाहरेहिं सह जुजिएचं गतो, ते मे पसाहिआ. तुन्हे पुण अंतरं जाणिकण केण वि मम रूवेणं मोहिया, विद्यां नयरं, एयं पुणो 'अहं' ति तुन्भेहिं 15 वृढं कलेवरं, सक्कारेमु णं। ते डिहिकण रहेण सनयरमागया पूहजमाणा जणेणं, घरे य एकासणिनसण्णा ठिया। तओ मया मणोहरीरूवं दंसियं। संभंतो य अयुंठो भणिति—अम्मो! तुन्भेत्थ कओ ?। पद्मजाकालो सगरो य सद्यो परिकहिओ, विभीसणमरणं, 'अहं लंतगाओ कष्पाओं भवपित्वोहणिनिमत्तं इहमागतो, परलोगहियं चितेहि अणिचं मणुवरिद्धं जाणिकण'। गतो सकष्पं लंतगाईदी।

अयहो पुत्तसंकामियरायिसरी तवमणुचरिय ईसाणे कप्पे सिरिप्पमे विमाणे लिल-यंगओ नाम सुरो जाओ । अहं पुण सदेवीयं पुत्तसिणेहेणं अभिक्खणं लंतयं कप्पं नेमि ति जाहे जाहे सुमरामि । सो पुण लिख्यंगतो देवो सत्तनवभागे सागरोवमस्स देवसुहं परिभोत्तृणं ततो सिरिप्पमाओ विमाणाओ चुओ, तत्य अण्णो उववण्णो । तं पि अहं पुत्तसिणेहेणं चेव लंतयं कप्पं नेमि । एवं सत्तरस लिख्यंगया अईआ । एसो 25 वि य जो मे सिरीमतीए लिख्यंगओ अहारसमो लंतयकप्पं नीअपुच्चो बहुसो, जाणामि ' णं। तथो लंतयकप्पाओ चुओ हं वहरसेणो जातो ॥

राया भण६—सहावेह वहरजंघं ति। भाणतो कचुंगी गतो। आगतो य वयरजंघो। विहो य (मन्थामम्-४९००) मया परितोसिवयसियच्छीए अच्छेरयभूओ, सरयरपणि-

१ में शां० विना॥ २ व्या बसणे प्रक्षिबोहेज कि शा०॥ ३ व्याची वा० शां० विना॥ ४ व्या आप० शां० विना॥ ५ व्या । सो १६० शां० ॥ ६ व्यो मोहे० श्री ३॥ ७ व्यामाम० शा०॥ ८ व्यो अथको क ३॥ ९ तं जहि॰ संसं० शां० विना॥ १० सब शी ३ शां०॥

बरसोमवयणचंदो, तरुणरिवरिस्तिबोहियपुंडरीयनयणो, मिणमंडियकुंडळघट्टियपीणगंडदेसो, गरुलाऽऽययतुंगनासो, सिळप्पवालकोमळसुरत्तद्सणच्छयणो, कुंद्मउळमाळासिणिद्धद्सणपंती, बयत्थवसभनिभलंधो, वयणतिभागृसियरयणाविलपरिणद्धगीको, पुरफिलिहाऽऽयामदीहबाहू, नयरकवाडोवमाणमंसळिवसाळवच्छो, करसंगेज्झमज्झदेसो, विमठळवरपंकयस5 रिसनाभी, मिगपत्थिव-तुरगवट्टियकडी, करिकरणिभऊरुज्जयळो, निगृहजाणुपदेससंगतहरिणसमाणरमणिज्ञजंघो, सुपइट्टियकणगकुम्मसिरसळक्खणसंवाहचळणज्जयळो। पणओ य
रायणो। भणिओ य—पुत्त वहरजंघ! पिडच्छसु पुवभवसयंपहं सिरिमितिं ति। अवलोइया णेण अहं कैळहंसेणेव कमिलणी। विहिणा य पाणि गाहिओ मम ताएण 'घइरजंघो!' ति महुरमाभासमाणेण, दिण्णं विउळं घणं परिचारियाको य। विसज्जियाणि य
10 अन्दे गयाणि लोहगग्लं। अंजामो निरुविगा। भोए।

वइरसेणो वि राया लोगंतियदेवपिडवोहिओ संवच्छरं किमिच्छियं दाणं दाऊण निय-गमुएहिं नरबईहि य भत्तिवससमेतेहिं सह पबद्दओ पोक्खलपालस्म रज्ञं दाऊण। उप्पण्णकेवलनाणो य धम्मं देसेइ। मम वि कालेण पुत्तो जातो, सो मुहेण संविश्वओ।

कयाई च पौक्खलवालस्स के वि सामंता विसंवद्या। तेण अम्हं पेसियं—एउ वहर15 जंघो सिरिमंती य ति। अम्हे विडलेण खंधावारेण पत्थियाणि पुत्तं नयरे ठवेडणं। सरवणस्स य मज्झेणं पंथो पिडसिद्धो जाणुकजणेण—दिहीविसा मरवणे सप्पा, ण जाति नओ
गंतुं ति। तं परिहरंता कमेण पत्ता पुंडरिगिणीं। सुयं च णेहिं नरवर्द्धिं वहर जंघाऽऽगमणं। ततो ते संकिया पणया। अम्हे वि पोक्खलपालेणं रण्णा पूण्डण विसज्जिया,
पत्थियाणि सनयरं। भणइ य जणो—सरवण ज्ञाणमज्ञोण गंतवं, मप्पा निविसा जाया,
20 केवळनाणं तत्थ ठियस्म साहुस्स उप्पणं, देवा य उत्रद्दया, देवुज्ञोपण य पिडह्यं दिहीगयं
विसं सप्पाणं ति। ततो अम्हे पत्ताणि कमेण सरवणे आवासियाणि। सागरसेण-मुणिसेणा
य मम भायरो अणगारा सगणा तत्थेव ठिया। ततो अम्हेहिं दिहा तवळिन्छपिडहत्था
सरयसरजळपसण्णहियया सारयसगळसिसोमवयणा। ते य सपरिवारा परेण भत्तिबहुमाणेणं बंदिया। सपरिवारा य फासुएणं असण-पाण-खाइम-माइमेणं पिडळाहिया।

25 ततो अम्हे तेसि गुणे अणुगुणेताइं 'अहो! महाणुभावा सायरसेण-मुणिसेणा, अम्हे विमुक्तरव्वधुरावाबाराइं कया मण्णे णिस्संगाइं विहिरम्सामो?' ति विरागमगगमो-इण्णाई कमेण पत्ताइं सनयरं। पुत्तेण य अम्हं विरहकाले भिषवग्गो दाण-माणेहिं रंजिओ, वासघरे य विसधूमो पओइओ। विसब्जियपिरयणाणि य विगाढे पओसे अइगयाणि वासिगहं, साहुगुणरयाणि धूमदृसितधातूणि कालगयाणि इह आगाई उत्तरकुराए ति।

30 तं जाणाहिं अजा! जा णिण्णामिका, जा य सयंप्रभा, जा य सिरिमती सा अहं

१ कलमेण व शां॰ ॥ २ °तीए सि शा॰ ॥ ३ °णे गेण्ह्ता अहो शां० ॥

ति जाणेह. जो महब्बलो राया, जो य खिल्येंगजो, जो य वहरजंघों राया ते तुब्में। एवं जीसे नामं गहियं में सा अहं सर्यपमा ॥

ततो सामिणा भणियं-अजे ! जाइं सुमरिजण देवुज्जोयदंसणेण चिंतेमि 'देवभवे बट्टाहि' ति. ततो य से सर्यप्रभा आमद्रा, तं सन्नं एयं जं तुमे कहियं। परितोसमाण-साणि पुबभवसमरणसंघुक्तियसिणेहाणि ति सुहागयविसयसुहाणि तिण्णि पि औवमाणि 5 जीविकण कालगयाई सोहम्मे कप्पे देवा जाया । तत्य वि णे परा पीई आसि । तिपिछ-ओवमिमयं ठिति अणुपालेऊण चुया वच्छावङ्गविजए पहंकराए नयरीए तत्थ सामी पियामहो सुविहिविज्ञपुत्तो केसवो नामं जातो, अहं पुण सेहिपुत्तो अभयघोसो, तत्थ वि णे सिणेहाधिकया। तत्थेव नयरे रायसुओ प्रोहितसुओ मंतिसुओ सत्थवाहसुओ य. तेहिं वि मह मित्ती जाया। कयाई च साह पडिमापडिवण्णो किमिक्टी दिट्टो समाग-10 एहिं. भणिओ य पंचिह् वि जणेहिं केसवी परिहासपुर्व-तुन्भेहिं नाम परिसाणं तव-स्मीणं तिगिच्छं न कायबं, जे अत्थवंता जणा ते तिगिच्छियब ति । सो भणति वयंस ! अन्हं धन्नियजणो निरुजो कायबो, विसेसेण पुण साहवो पिडचरियबा. एस पुण साह ओसहं पाँउं नेच्छइ छड़ियदेहममत्तो, सो अवभंग-मक्खणेहिं पडिचरियहो ति, तत्थ मम तिहं अत्थि सयसहस्तिनिफणां, गोसीसेणे चंदणेण कज कबल्रयणेणं च ति । अन्हेडिं 15 पडिवन्नं कीरत. सबं पि संपाडेमो । रायपुत्तेण कंबलरयणं दिण्णं, चंदणं च गहियं । पडिमाए ठिओ साह विण्णविओ-भयवं । अन्हे ते हितबुद्धीए जं पीडं करेमु तं खमस ति । अञ्मंगिओ तेल्लेण, तेणाऽहिगतरं किमी संचालिया, ते परमवेदणं द्दीरेंता निगाया, मुच्छिओ तबस्सी कंबलेण संवरिओ, तं सीयहं ति तत्थ लगा किमी, पप्नोडिया सीयले पदेसे, चंदणेण लित्तो, पश्चागओ पुणो वि मिक्खओ, तेणेव कमेण किमी निगाया, 20 चंद्णेण सत्थो कओ, जाहे खीणा किमी ताहे चंदणेण छिपिकण गया मी सगिहाणि। सुयधम्मा य सबे पडिवण्णा सावयधम्मं, केसवो साहवेयावश्वपरो विसेसेण ताव उग्नेहिं सीलवय-तवोवहाणेहिं अप्पाणं भावेऊणं समाहीए कालगया अञ्चए कप्पे इंदममाणा देवा जाया । दिवं च सुहमणुभविकणं ठितिस्वएण चुया कमेण केसची वहरसेणस्स रण्णो पुक्खळावईविजए पुंडरिगिणीए नयरीए मंग्रलावतीए देवीए पुत्तो वहरनाभो 25 नाम । रायसुयाई कणगनाभ-रुप्पनाभ-पीढ-महापीढा कमेण जाया कुमारा । अहं च तत्थेव नयरे रायसुओ जातो, बालो चेव वहरनाभं समझीणो सारही जातो सुजसो नाम । वहरसेणो वहरनाभाईणं रज्जं दाऊण लोगंतियदेवपहिबोहिओ संवच्छरं कयवि-त्तविसम्गो पबइओ, समुप्पण्णकेवलनाणो धम्मं देसेइ सयंबुद्धो । वहरनाभो समत्तवि-जयाहिवो चक्कवृटिभोए भुंजित । भयवं तित्थयसे पुंतरिमिणीए अग्गुज्जाणे समोस- 30 रिश्रो । वहरनाभी वंदिउं निजाओ सपरिवारो, जिणभासियामयपरिसित्तहियओ समु-

१ काउं शार् विना ॥ २ °सीसचं° की १ ॥

व० हिं० २३

प्पण्णवेरम्गो पुत्तसंकामियरज्ञसिरी ससहोयरो पवहको । अहमवि पुत्वसिणेहाणुरागेण वह-रनाभमणुपवहको । ततो वहरनाभो छिद्धसंपन्नो थेवेण कालेण चौहसपुत्री जातो, कण-गणाभो वेयावबकरो । भयवया य 'वहरनाभो भरहे पढमितत्थयरो उसभो नाम भविस्सइ ति निहिद्धो, 'कणागनाभो चक्कवट्टी भरहो नाम तव पुत्तो भविस्सइ ति, 5 रूप्पणाभाई एगमणुस्सभवलाभिणो अंतं करेस्संति' । पुत्रभवियकेसवादीणं चरियं सील-संजयासंजयभावुज्ञलं कहियं । ततो अम्हे छ प्पि जणा बहुगीओ वासकोडीओ तवमणुचरिकण समाहीए कालगया, कमेण य सबद्धसिद्धे देवा जाया । ततो चुया इहं जाया । मया य पियामहिंगदरिसणेणं पोराणाको जाईओ सरियाओ । विण्णायं च भण्ण-पाणं दायवं ति. न दवं तवस्सीणं ॥

10 एवं च कहं सोऊण सेऊंसो पहटमणसेहिं पृश्को नरवइपिभईहिं। ततो उसभसा-मिणो वासमहरसेण केवलनाणं दंसणं च डप्पण्णं। सम्मत्ताइसेसपयासो भवियाणं धम्मं देसेइ। निम विनमी य बहुं कालं देवा इव सच्छंदगमणालया निरुविग्गा भोए भुंजंति। समुप्पण्णवेरमा य पुत्ताण नयराणि संविभिजिऊण जिणचंदसमीवे पष्टइया, जेसि मया वंसिकत्तणा कया॥

### 15 नीलजसापरिचओ

णमिस्स य वंसे संस्वातीताणि णरवितसयाणि समतीताणि, जाणि रायसिर्दि तणमिव पहागालमां पयहिक्षण पद्मश्याणि । तम्म य वंसे अपरियावने विहसियसेणो नाम राया. तस्स पुन्तो पहिसयमेणो णाम. तस्साहं भारिया हिरण्णमती नाम विक्याया विज्ञाहरलोए निर्लिणसभनगरसामिणो हिरण्णरहम्म सुया पीईवद्धणाए देवीए अतिया। मम य 20 सीहदाढो पुन्तो, तस्स य दुहिया नीलजसा दारिया पहाणकुलमंभवा कीलापुवं विज्ञाणु-वनी मायंगवेसा, जा तुमे दिहा। एजासि ति तं पएस. ततो ते सोहणं भविम्मइ नि । मया भणिया—जाणीहामो नि । ततो विमणा णिगाया 'जाणिहिसिं नि बोन्नण।

अहमिब गंधवृद्त्ताकोवपसायणोवायिकतापरो दिवसं गमेऊण पदोसे सिश्निविद्वो सय-णीण हत्थफासेण पिंडवृद्धो वितेमि—अपुर्वो हत्यफामो, न एस गंधवृद्द्त्ताण ति । तं 25 विस्मिद्धिखोयणो दीवमणिपगासियं पस्तामि वेयालं भीसणरूवं । वितियं मया—सुणामि, दुविद्दा वेयाला—सीया चण्हा य. जे उण्हा वेयाला ते मन्तुं परंजीत विणासेउकामा. सीया वेयाला पुण णेइ आणेइ तिं णितियं—ति एवं वितेमि । कहृति मं वेयांते बला वि कयाइ । सम वि विता जाया—नेच ताव मं, जेणाऽऽणक्तो नि तम्म समीवं. तेण सह जं पत्तकालं तं करिस्सं। णीओ मि णेण गव्मिगहाओ, वेडीओ पस्तामि पसुत्ताको। वितेमि— 30 ओसोविया वेयालेण, जं पाएहिं वि क्षिका नै वेतेति। पनो य दुवारं, अंगच्छियं णेण

१ प्रस हिरण्णमती जाम अहं भारिया विक्खा शा०॥ २ प्रणाधरस्य शां०॥ ३ भेस १ उ २ विना॥ ४ ति य एवं शां०। कि णिक्तियं ति एवं क ३ तो ३ उ०॥ ५ प्रणाविका वि उ २ मे० विना॥ ६ म विद्वति टी ३ क ३ तो ३। मा विद्वति ए०॥ ७ अवस्य शां०॥

वीसरियाणि कवाडाणि, णिमाएणं संमिछियं मुद्दं, संवरियं दुवारं । चितियं मया-वेया-लेण कथो अवकारिणा वि चवगारो सेद्रिअवणं संवरियदुवारं करेंतेणं ति । निगायस्त मे सिरिद्रामगंहं पाएस लग्गं, तं च चंदप्पमापगासियं दृहणं 'से सोहणं निमित्तं' ति परिग्ग-हियं। थोवंतरे सेक्षो वसभो अणुलोमो बिद्दो, तं पि से परिग्गहियं संदरबुद्धीए। थोवं-तरे इत्थी सतीतो दिहो, रायगिहे य थेरियाए सहाविओ-एहि वशामो, सा ते पिया पुत्त !5 पडिच्छइ ति. एहिं तुमं, हत्थिस्न उविं अच्छम् मुहत्तं जावमहमागच्छामि । सा आरूढा, उद्विओ य हत्थी, सा भीआ, (प्रन्थाप्रम-५०००) आहोरणेण भणिआ हसंतेण-सोभिता सि भयवति ! ति । ततो मे उपपण्णा चिंता-इमो "संजोयसंलावो पसत्यं निमित्तं । परसामि य चेइयघरं, साहुमह च सुणामि । ततो एवंविहेहिं पसन्थसहणेहिं अणुमण्णियगमणो इव नीणिओ वेयालेणं, संपाविओ पिउवणं । दिहा य मया मायंगवुह्ना कि पि जंपंती । 10 भणिओं अणाए वेयाली-भरमुह । सपावियं ते पयोयणं, सुद्र कर्यं ति । ततो ममं मो-तुण हसिऊण अद्रिसणं गतो । अहं पि णाए आभट्टो-पुत्त ! मा ते मणुं भवड 'वेया-लणाऽऽणीओ.' अहं जाणामि ते सत्तं पभावं च. न ते मया परिमाहियस्स कायि सरीर-पीला. 'अवमण्णिस मर्म' ति तो मे एवं आणीओ. नयामि ते वेयहूं, मा किंचि भणा-सि ति ! मया भणिया—तब्भे जाणह ज पत्तकालं । ततो अणाते उक्लितो । णेइ मं 15 मणोणुकुळाणि वयणाणि भासंती । एगम्मि य पएसे कणयधूमं पियनं पुरिसं पस्सामि । पुच्छिया मया-देवी!को एम पुरिमो ? ति । सः भणइ-पुत्त ! एस अंगारओ विज्ञाभहो साहणं कुणति विजाए, वशाम से समीवं, उत्तमपुरिसदंसणेण सिन्हांति विजाओ. पस्सउ तुमं ति. तो कयत्था होहिति ति । मया भणिया-दरेण परिहरह, न एवं दह्विनच्छामि । वता तीए तं परिहरतीए आणीओ मि खणेण वेयाई । उज्जाणे य निक्खिविकण गया मं 120

ततो मुहुत्तंतरम्स आगया पिंडहारी, तीय मि सपिर्वारीए कोडयसएहिं ण्ह्बिओ, अइणीओ मि नयरं। पम्सइ मं जणो पससमाणो रूबाइसयबिन्हिओ 'न एम मा-णुमो, देवाणं अण्णतरो' ति। पत्तो मि रायभवणं, पूजिओ मि अग्वेण, पिंडिंगे मि अन्भंतरोब्रहाणं, दिहें। य मया राया सीहदाढो सीहासणत्थो। वितियं मया—अवस्स गुरुजणो पूण्यद्यो ति। मया य से कओ अंजली। पहहुवयणेण राइणा 25 उहिएण नमंतो छित्तो बाहूसु। ततो खवणीए आसणे उनेसाविओ मि रण्णा सबहु-माणं। ततो विज्ञाहर्युं हें पउन्तासिस्स पुरोहिएण उदीरिओ पुण्णाहो। ततो निगाया नीलजसा रायदुहिया णीडबलाहकसंकडाओ विव नवचंदलेहा, इंसलक्खणाणि धवलाणि स्वोमाणि निवसिया, सियकुसुमदुवापवालसणाहकेसहत्था, महग्याऽऽभरणाहंकिया,

१ °रिदर्स गंडं पाळपुसु शां० विना ॥ २ °या पिया पडि॰ शां० ॥ ३ आसादा वेडिओ य इत्सी उ २ कर्स में में विना ॥ ४ संजायसं॰ की ३ । संबोधसं॰ शां० ॥ ५ °रिवाराष् की ३ ॥ ६ °हेण प॰ शां० विना ॥ ७ °तासीसस्स शां० ॥

सहिजणपरिवारा दिंसादेविपरिवारा इव वसुमढी । संवच्छरेण भिणयं—देव ! पसत्यं निमित्तं, सुदुत्तो य सोहणो, सामिपादा नीळजसाए पाणि गिण्हसु ति । ततो पहुण्पा-इयाणि तूरसयाणि, पगीवाओ अविधवातो, पढंति सुयमागधा । ततो हं उवगओ, विरह्यं णहाणपीढं । ततो नियगपक्खेण उवणीया बीळजसा । निकायबुहुद्धि अविहवाहि य 5 कणगकछसेहिं सुरभिसिळअसरिएहिं कथो णे अभिसेओ । हुओ हुयवहो मंतपुँरोगेहिं, गिहुओं में पाणी रायदादियाए. पयक्खिणीकओ हुयवहो, पिक्खता छायंजळीओ, पड-तासीसाणि इंसळक्खणाणि खोमाणि परिहियाणि, पेच्छाघरनिसण्णाण य कयं पडिकम्मं, पज्जालियकणगदीवं अहगया मो बासिगहं सह परिचारिगाहिं । ततो सुरपतिनीळमणिसु-कयच्छवाढं, नवकणयचियसुकयफुछविरत्तगंधं, नाणारागभितरह्यं, रयणचित्तं, चित्तक-10 म्मिब्बोयणं, विपुळत्ळीययवेणसमुखण्णं(?) अच्छुयं, भागीरहिरम्मपुर्ल्णोवमं, पीढिया-परंपरागयं, अभिरोहिणीयं. सुकयउछोयं, आविद्वमहदामकळावं. महसुह सयणीयमभिक्छो में । अतिच्छिया में रयणी सुद्देण पवियारसहदामकळावं. महसुह सयणीयमभिक्छो में । अतिच्छिया में रयणी सुद्देण पवियारसहदामकळावं. महसुह सयणीयमभिक्छो में । अतिच्छिया में रयणी सुद्देण पवियारसहदामकळावं. महसुह स्वणीयमभिक्छो में । अतिच्छिया में रयणी सुद्देण पवियारसहदामिको में पेच्छाघर. उवडवियं में कछमभोयणं पत्थं सुद्दपरिणामं च, भुत्तो मि सह पियाए, गहियसुहवासओ अच्छद्दे ।

15 सुणामि य कोलाहलं बहुजणस्स समुदारावभृयं । पुष्छिया मया पिंडहारी प्रभाव दें नाम—किनिमित्तो एस समुदोवमो सहो महाजणस्म १ ति । मा मं विण्णवेद—

सुणह सामि , णील गिरिन्म सगडामुहे नयरे अंजणसंणाए देवीए नील धरम्स विज्ञाहररणो दुवे पुत्तभंडाणि—नीलंजणा दारिया, नीलो य कुमारो। तेसि बालभावे कीलंताणं इमो आलावो आसि—अन्हं जया पुत्तभंडाणि होहिति ततो चेव विवाहियाणि 20 होहामो ति । णीलंजणा य नीलंधरेण पत्तजोबणा अन्हं सामिणो सीहदाहम्स दत्ता। नीलकुमारो वि सविसए राया, तस्स नीलकंठो नाम पुत्तो जाओ। अन्ह पुण सामिणीय नीलजसा। रण्णा य सीहदाहेण बहस्सतिसम्मो नाम नेमित्ती पुत्त्लिओ—सिस्म हस्य हैया ?, केरिसं वा भत्तारं पाविजा ?, तुर्ध्य णाणचन्सुणा अवलोएऊण सदिसह ति । तेण निमित्तबलेण भणियं—राय ! एस कण्णा अङ्गभरहसामिणो पिडस्स 25 भजा भविस्सह बि । राष्ट्रणा पुष्टिल्ओ—सो विस्म ? किह व जाणियवो ? ति । तेण भणियं—चंपाए चाइदसामि अच्छत्ति संपर्यं, महासरजत्ताए बहुनो ति । ततो देवीओ विकायसहियाओ कुमारि गहाय गयाओ, आणीया य तुन्हे इमं नीलगिरें । नीलो य निकायतुन्नोसु चबहिओ—सम दारिया पुनदत्ता सीहदाहेण धरणिगायरस्य दत्ता, पिच्छह वसं वि । तेर्हे पुन्छओ—किह तुहं पुन्नविदिण्णा ?, कहरमु ति । सो भणइ—

१ विसदेवसापृष्टि॰ शां० ॥ ३ स्राणि शां० किना॥ ३ सिकाबु॰ शां०॥ ४ °रोहिपृष्टि शां०॥ ५ °स्त्रिय-पदेणीससुवापु॰ गो ३ उ० शे० । °स्त्रियपादणीससुवापु॰ क ३ । °स्त्रियपादणीसपुण्डपु॰ छा ३ ॥ ६ °क्षिणा-वामं ली ३ ॥ ७ जाहो प॰ शां० विना ॥ ८ कस्य कक्ष शां० विना ॥

बाडमावे आहं नीलंज्या य कीलामो. ततो अन्हं संख्यो आसि—अस्स मो एगयरस्स द्रारिया होजा द्रारमो वा ततो वेवाहियाइं होहामि—ति. मम य नीलकंठो पुत्तो जाओ, नीलंज्याए देवीए नीलज्ञसा द्रारिया जाया, सा मम समयंभी अजाया चेव पुवदत्ता। तेहिं भणियं—न जुकाइ द्राणं. कण्णा पिडवसा, पिडणा अविदिण्णा न पमवित किंचि दाउं. अजाया तव कहं दत्ता द्रारिया ?. दिण्णा कण्णा भत्तुणो वसा ण पमवित अववाणं. माया 5 उवरए भत्तुणो आभवेज. तं अइ राइणा सीहदाढेण दत्ता पुत्ति, पच्छा धरणिगोयरस्स देइ, ततो अववहारी होजा. मिगतण्हाए अलं पत्थेमाणो मोहं किलिस्सइ ति। एवं बुद्देिं भणिको निवयणो ठिओ। एयविमित्तं सामि ! कल्कलो आसि ति सा गया कहं उण।

अहमि ि प्याप नील जसाप सह नील सुओ पंचलक्सणि स्यसुहसायरावगाढी विह-रामि। कयाइ च भण्ड समं नील जसा—अज्ञउत्त ! 'तुब्भे अविज्ञ' ति विज्ञाहरा परिभ-10 वेजा, तं सिक्सह विज्ञाको, ततो दुद्धरिसा होहिह ति । मया भणिया—एवं भवउ, जं तव दियं। ततो तीसे अणुमए विज्ञागहणिनिमत्तं अवहण्णो मि वेयहूं। तत्थ य रमणीयपएसे पियासिह ओ विहरामि। विहो य अणाए संचरमाणो मोरपायओ, सिणिद्धमणहरो, पिच्ल-च्छावणो, हैसिविभाविज्ञमाणचंदकविच्चियहुणकळावो। सो य अम्हं आसभेण संचरइ। तं च दृहणं नील जसा भणित—अज्ञउत्त ! चेप्पड एस मोरपोयओ, कील्पओ भविन्सइ 15 ति । अणुवयामि णं। सो य पायवसकडाणि वणविवराणि पित्रस्, सिम्बयरं च गच्छति। ततो मया भणिया—असत्तो हं मोरं घेनु, अइसिम्बयाए नस्सइ, तुमं चेब णं गिणह विज्ञाबलेणं। सा पधाविया विज्ञापभावेण उवित्यं—रामो मिगेण छलिओ, अहमिब मोरेण, नृणं हिया पिया नीलफंडेण। अह पि अडवीए हिंडामि ति ।।20

# ॥ इति सिरिसंचदासगणिविरहयाए वसुदेवहिंडीए चउत्थो नीलजसालंभो सम्मसो॥

नीस्क्रसासंभग्नं ७३४ अ० १४. सर्वप्रन्थाप्रम्—५०७४.

# पंचमो सोमसिरिलंभो

25

हिंडतो पत्थिओ मि एमए श्रिसाए । विद्वा य मया मिगा, ते उप्पद्दया दूरं गंतूणं सउणा इव निवद्दया । बतो में डप्पण्णा चिंता—एते वायमिगा दिहा पसत्यदंसणा महंतं छाँभं वेदिहि चि सुदृष विउसखणास्तो । ते अद्दर्शतो मि । दिहा य मया गावो जूहगयाओ, ताओ ममं पस्समाणीको गंबेण दिवगाओ पहकरेण ममं उवगयाओ । तासिं सम्मदं

१ °ओवजाया शां० दिशा॥ १ °आश्वकोष शां०॥ ३ °अं देहिति सि सु° ली ३। ° अं देदिहिति सु° उदे मे • ॥

परिहरंती अहं आसण्णं हक्खं दुरूढो । ताओ वि परिवारेऊण चम्युहीओ ठियाओ । ताओ तदबत्था पस्सिऊणं गोवा डंडहत्था तं पदेसमुवागया । दिहो य णेहिं अहं । ततो णेहिं गाओ पारद्धाओ, अहं च पुच्छिओ-कयरो सि इंदाणं ?, कहेहि अच्छिलेणं ? ति । मया भणिओ-अहं माणुस्रो, मा भाह, इहं जिस्त्वणीणं दोण्हं कल्रहंतीणं पडिओं मि. साहह, को 5 इमी गामी ? नयरं वा आसण्णं ? ति । ते भणंति—इहं वेदसामपुरं नयरं तत्थ कविलो राया. इहं पुण समीवे गिरिकूँ इं नाम गामो। मया भणिया-कयरो मग्गो तत्थ गंतुं ? । ते भणंति—न कोइ पही, किमंग पुण जा दुद्धवाहिएहिं पँदपजा कया तीएऽणुसज्जमाणो वश्य त्ति । तीए पद्पजाए पत्थिक्षो दूरं गंतूणं वावि-पुक्खरिणि-वणसंडमंडियं पत्तो मि गामसमीवं। पस्सामि दियादओ तेसु थाणेसु समागए देदपरिवयं कुणमाणे। गओ मि एगं पुक्खरिणिं, 10 अवगाढो तत्थ सिणाओ । आभरणाणि चेलंते बंधेऊण अइगओ गिरिकडं गामं । आय-यणं च रमणीयं पस्मिकण पविद्वी य । तत्व य माहणदारया वेयपदाणि उचारिते स्वलि-याणि णिएंति । ते य दहण तहागए पुच्छिओ मया माहणी-कि एते दियादयो इह आय-यणे वेयपयाणि अवमसति ? पुणो पुणो य निमान्छंति खिलया ? कहेहि कारणं । सो भणति—सोम्म ! मुणाहि—इह देवदेवस्य गामभोइयस्य दुहिया सोमसिरी नाम सोम-15 लेह व अभिमया, मणोहरमरीरा, कमलनिलया इब मिरी कमलविरहिया, पसत्यकर-चरण-नयण-वयणा. सा उत्तमपुरिसभारिया आदिहा नेमिनिणा, बुह्वविव्धपुरओ वेदिकपुन्छं दाहिति तस्स दायव ति. तओ तीसे रूवा-ऽऽगमविम्हइया माहणा वेदमागमंति. एयं कारणं। तनो मया मो पुच्छिओ-को एत्थ उवज्याओ पहाणो ?। सो भणति-बंभदत्तो पहाणो. तस्स य सनोरणं गिहमालोयण, गच्छ. तत्य अहाय नि । तओ मया चितियं-आगमो 20 महागुणो पुरिसेण सबपयर्त्तण य आगमेयवो । एवं संपहारे डण गतो मि बंभयत्तस्स गिह, दिही य मया मिक्समबए बहुमाणी विणीयवेमी । मया बंदिओं 'अहं खंदिली गीयमीं नि (प्रन्याप्रम्-५१००) भणंतेणं नि । तेण म्हि महरमाभद्दो-भद्दमुह! सागयं ?, निविसस् आसणे ति । माहणी य निग्गया गिहदेवया इव रूबिणी मंगछमेत्तभूमणालकिया । तीए में कओ पणिवाओ । सा भणइ ममं अवलोएऊणं—जीव पुत्त ! बहुणि वाससहस्साणि

समागया । दंसियाणि अणाप वंभयत्तस्स । सो भणइ सं—केणं सि आगमेणं ति अल्यां ? जमइं जाणामि तस्म पभवसि ति । मया भणिओ—वेयत्थं पढेजा दुव्मं अणु-मए। सो भणइ—एवं भवड, वेदा दुविहा, आरिया आणारिया य, कयरं सिक्स्निसि ? ति ।

25 ति । संदिहा अणाए बेडी ममं पावसीयनिमित्तं । कथपायसीएण य मया दिण्णाणि कहयाणि माहणीए 'इमाणि मे दक्खिणाए छद्वाणि तुडभे परिभुंजह' ति । सा ताणि दहुण परिनो-

30 मया भणियं—सुणामि विसेसं । सो आयरिय(आरिय)वेदुप्यासं कहेर-

र 'ओ सि । सा<sup>o</sup> ही १ ॥ २ उ० मे० विनाऽन्यत्र— '**इं खेव साम**<sup>o</sup> क १ ती १ ही १। 'इं देवसाम' या० ॥ ३ 'रिकडं° द्वा• । एवमप्रेऽपि ॥ ४ पदकथा पत्ता, तीपु शां• ॥

### आरियवेयउप्पत्ती

इह किल भरहे मिहुणकुमुद्वंदा कुलगरा आसि विमलवाहणादि सत्त । सत्तमस्स नाभिस्स मुरुदेवा य भारिया, उसभो नाम तिहुयणगुरू इक्खागवंसतिल्लो पुत्तो आसी । सो य किर जायमेनो चेव मेरुसिहरे सुरेहिं तित्थयराभिसेएण अहिसिनो । विवहुमाणो य कलाविहाणाणि सिप्पसयं पयाहिलो उवइसित्ता, रायधम्मं पवत्तेऊण, वीसं सयसहम्साणि 5 पुताणं कुमारवासमञ्ज्ञाऽऽवसिऊणं, तेविष्ट पुवस्यसहस्साणि रायसिरिमणुभविऊण, पुत्त-सयस्स जणवर्यसतं विभजिऊण चलिहं खत्तियसहर्दसीहें सह निक्खंतो । वाससहस्सेण य पुरिमताले उप्पाइयकेवल्लाणो भरहसुयं उसभसेणं पढमगणहरं ठवेऊण, बंभी य भरहभिगणी पवत्तिणीपए, ततो भविष विबोहेमाणो सरदकाछे रवी विव कमलायरे विहरति वसुहं निक्बसगां।

भरहो य भयवओ उसभस्स पढममुओ । तस्स सामिणो केवलुल्पत्तिदिवसे रय-णाणि चकादीणि समुप्पण्णाणि । उप्पण्णारयणेण य सट्टीए वाससहस्सेहिं भर्हमीयवियं । ततो विणीयाए महारायाभिसेयं पत्तो । भयवं च उसहसिरी चटरासीतीए रिसिसह-स्सेहिं तीहि य अज्ञामयमहस्सेहिं सहिओ विणीयाए नयरीए समोमरिओ। ततो भर-हेण रण्णा तिक्ति सहाणि स्यसयाणि संदिद्वाणि-जाव भयवं तित्थयरं वंदिमो जामि 15 ताव साहजोगां विविहं भत्त-पाणं जबहावेजाह ति । पत्तो य भरहो भयवंतं परमगुरुं बंदिकण उवासए । सङ्गादओ य देवा उवागका । तदंतरे उवद्विया महाणसाहिगया-सा-मि ! आणीयं भोगणं ति । ततो भरहो बिद्ऊण विण्णवैद्य-तात ! गिण्हंतु साहवो साह-णीओ य भत्त-पाणं ति । उसभसामिणा भणियं-भरह! साहुनिमित्तं भत्त-पाणं एत्थेव आणीयं रायभिंडो य पीडाकर वयाणं, न कप्पः जईणं । एव भयवया भणिए 'तातेहिं 20 अहं महहा परिचलो'ति चितेऊण विसण्णो ठितो । सकेण य देवराइणा तस्म चित्तपसा-यणनिमित्तं भयवं पुन्छिओ-कृतिविहा उगाहो ? ति। सामिणा भणिओ-सक ! पंचिवहो उगाही-देविदोगाही राउगाही गहवड्डमाही सागारिजगाही साहस्मिडगाही। तती भणति देवराया-भयत्रं । भरहे अहं पभवामि णं ? ति । भयवया भणियं-चक्कविट्टभोय-काले न पभवति इंदो, चक्कबद्रिविरहे पुण पभवइ ति । ताहे भणति-जया अहं पभविस्सं 25 तया मण अणुण्णाओ बमाहो साहणं—दवओ जं दबं उव बजाइ, खेत्तओ पुण जाव छोयंतो. काळओ दो सागरीवमाइं, भावओ वि सुहमा विसेसा । ततो भरहेण चितियं-सको जया पभविम्सइ तदाऽणुजाणिहित्ति. अहं पि ताव पुच्छामि उद्वेडणं । वंदिऊणं पियरं पुच्छ-ति—ताय! अहं पभवामि भरहे वासे कित्तियस्स ? ति । सामिणा भणिओ - भरह ! तुमं पभ-वसि सयलस्स भरहविजयस्स तबाऽणुमए भरहे पनावेमि मणुए. अणुजाणंतो तुमं विपुछेणं ३० णिजराफलेणं संजुजिहिसि, जया अचित्तं दव्वं समणाणं उवजोगे वचति तस्त तमं सामी।

१ <sup>0</sup>बस्स सतं ही ३ शां० विना ॥ ३ <sup>0</sup>ब्लेण स्टब्स शा० ॥

तओ पहड़ो विण्णवेइ—ताय! मया पव्वइउकामो मणुस्सो इत्यी वा अणुण्णाया, जइ इत्यीरवर्ण पव्वयइ, जं वा द्व्वं उवउज्जिति साधुवग्गस्स। एवं मणिए तित्ववरववणामयसित्ताई भ्रदहस्स पंच पुत्तसयाई सत्त य नत्तुयसयाणि पव्वइयाणि सयराई; तं अब्सुयमिव आसि।

भणिओ य सक्को भरहेणं—देव! अन्हं तित्वयरसमीवे बृहमाणाणं वंदण-संसयपरि-5 च्छेओ य साहीणो, तुम्हं मणुस्सलोअमागंतवं बंदिनं ति । सक्को भणइ—जो संसक्षो वितिमिरो न होहिति तिक्किमिन तित्वयरसमीवभागंतवं. जा पुण वंदण-पञ्जवासण-पूया तत्थ वि सा सिद्धाययणसिन्निहियासु पिंडमासु पञ्जज्ञति तित्वयरिन्नं निवेसेऊणं ति । एवं सोऊण जिणाययणाणि कारावियाणि वहुइरयणेण । सक्कसंदेसेण य सावयो 'तव-सीछ-कलियं ति समोसरणंगया भोइया साहुजणुदेसिककडं भन्त-पाणं ।

10 पुणो अणेण पुल्छिओ इंदो—देव! जारिसं तुन्भ रूबं देवलोए तं में दंसेहि ति । सक्केण भणिओ—भरह! मम दिवं रूबं पिहुजणो न सत्तो दहुं, तुज्य पुण एगदेसं दंसेमि ति । ततो णेण परमरूबस्स नियगस्स पदेसिणी सभूमणा दंसिब ति । दहुण य सौ आ-गिती ठाविया, महिमा य कया, ततो इंदमहो पबत्तो ।

सावगा णेणं संदिहा—पइदिवसं भुंजंतु मम गिहे, भुता य ममं भणंतु 'जितो भवं' 15 ति । ते परमण्णं भुंजिङण रायरायं वृहिणहत्थेण समुम्सवेङण भणंति 'जिओ भवं' ति । ततो चितेइ—मया सागर-हिमवंतगिरिमेरगं निज्ञियं भरहं, को मं जिणह दिता। पुणो से समतीए विचारेनम्म एवं मणसी भवइ—सद्यं, जिणंति मम इंदियदिसयपमत्तं अणि-वारिया गग-दोस ति ।

एवं च काले तबमाणे गयद्रिसणं देवद्रिमणमिव मण्णमाणो को उह्निलेगो जणो सावगेहिं 20 समं पविसति. आसींस पंजनित । भोयणाहिगारे य दुवारिन उत्तेहिं पुरिसेहिं ते तहागए जाणि उण रण्णो निवेदित—देव! सावगववण्सेण बहुतरा भोयणत्थाणं तुब्भे दहुं पविम्सति, एत्थ मामी पमाणं नि । ततो भरहेण चिति उप भणिया—हो उ. करिस्स विसेसणं ति । तिसि च पङ्ण्णा—ण हंतवा पार्णणो, 'भा हणह जीवे सि तभो माहण' ति वृषंति। सहा-वेउण गहणा पुष्टिखया—एयाणि सीलाणि जम्म जावंतियाणि सो तावंतिगाणि कहेउ ति । 25 पत्तेय कहेंति तब-सील-गुणव्वयाणि । तत्थ जे पंचाणुव्वया तेसि एगं कागणिरयणेणं वेगिल्छगं रहं करेति, जे य तिक्रिगुणव्वय-अणुव्वयघरा तेसि दुवे रेहाओ करेड, जस्स अणुव्वय-गुणव्वय-सिक्खावयाणि तस्स तिक्रि रेहाओ करेड, एवं च माहणा अकिया पगासा जाया । तेसि जा आयारधम्मया सा सथसहस्सेण निवदा । ततो ते एकारसञ्ज्वा-सगपिंडमाविहाणसिहयं, सीलव्वय-नियमवियप्पभूसियं, मरणविहि-सुगतिगमण-सुकुलप्रवा- अण्याह वोहिलामफलं, णिव्वाणगमणोवायवेसणासारं वेयमारियं परंति परमरिसेहिसेयं।

१ °माने समागं° शा• ॥ २ °या क्ससी° क ३ गो १। °या बंगसी° उब थे।। ३ °यामागया° उ २ में। ॥ ४ सा अंगुली डा॰ ही ३। सा भागती डा॰ शां। ॥ ५ °ण सादि॰ शां० ॥ ६ °णो साहण सि बु॰ शां० कर्म० विना ॥ ७ विसं प॰ शां० ॥

## उसहसामिनिवाणं

भयवं च जयगुरू उसभसामी पुञ्वसयसहस्सं वाससहस्सूणयं विहरिक्षण केवली अट्ठावयपञ्चए सह इसिंह समणसहस्सेडिं परिनिव्वाणस्वगती चोहसेणं भक्षेणं माधव-हुले तेरसीपक्से अभीहणा णक्सत्तेणं एगूणपुत्तसएण श्रद्धहि य नत्त्रपर्हि सह एगसमयेण निब्बुओ । सेसाण वि य अणगाराणं दस सहस्साणि अद्वसक्रणगाणि सिद्धाणि तस्मि चेव 5 रिक्से समयंतरेसु बहुसु । ततो भरहो राया परमसंविग्गो सुरा-ऽसुराहिवा महस्सनयणा-दयो तीस सिबिगास थावेजण सिद्धसरीराणि तित्ययर-इक्खागवंस-सेसाणं अणगाराणं, मह्या तूरिननाएणं कुसुमवरिसाणि वरिसंता नाइद्रं नेऊण, गोसीसचंदणिवतीसु थावेऊण, जहाकमेण थुणंता सुतिमहुराहिं थतीहिं पयाहिणं करेंति देव-गंधव्या सक्षच्छरगणा । ततो सकसंदिट्टि अगिनकुमारेहिं देवेहिं अगिनमुहाणं विडिवेय अगी उप्पाइया, उप्प-10 भिइं हैं छोए 'अग्निमुहा देव' ति । ततो सुरहिगंधद्व्वपटमारं वयं महुं च पक्सिविता दहंति सिद्धमरीगणि देवा । उयहिकुमारेहि य खीरोटसायरसिळिला निक्कांवयाओ विया-ओ । गहिया य देविदेहिं जिणसकहाओ मंगडत्थं, नरवईहि य सिद्धमरीरावयवा, जणेण माहणेहि य अग्गी नीओ चियगाहितो । पिहप्पिहा य यावितै पयत्तेणं मारक्संति । जस्स य उग्गा काय सरीरपीडा सो तीए भूईए छित्तो मत्थो भवति । तवो ते तमाँग चंदण-15 कहेहिं सारक्खेति । भरहो य गया प्एति । तेहिंतो अग्निकुंड उप्पत्ती माहणाणं । थूमा य कारिया भरहेण जिणपरिणिबाणभूमीए. महिमं च करेइ । माहणा वि जिणभत्तिं(त्ति)-वकवृहअणुमतीए महेंति. समागया वि जिण-चक्कवृहिह्या। आइस्रजसादीहि य सुवण्ण-युत्ताणि विष्णाणि माहणाण ।

एवं आरियाणं वेयाणं माहणाणं च भरहाओ पढमचकवद्दीओ उगामो । 20 मावयपण्णत्ती वेदो कार्लणं संखितो तुच्छो धगति ।

॥ एसा आरियवेदउप्पत्ती ॥ संदिल! इदाणिं सुणह अणारियाणं वेदाणं उप्पत्तिकारणं— सगरसंबंधो

अत्थ चारणजुवलं नाम नयरं । तत्थ अयोधणो नाम राया । तस्स दितिनाम महा-25 देवी । तीसे सुलसा नाम दृष्टिया, सा परमहत्ववती, मुरजुवर्षणं पि विम्हयजणणी, रूवळ-च्छीए छच्छी विव कमलवणविणिमाया । तं च दहुणं तहागयं जाणिऊणं पिउणा से अजो-धणेण सयंवरो आदिहो । विदितकारणा समागया रायाणो । अपराजितं-जियभय-भीम-अर्दि-सम-भीसण-मध्यं-सुजात-महुपिंगल-हिरण्णवम्म-धणरहपभितओ अणेगे कुल-सिळ-विण्णाणसालिणो समागया रायाणो । अहिराया य तं समयं साकेए नयरे सगरो नाम 30

१ 'बियमा अ' आ० बिना ॥ २ इ.विं ह' ३ उ० मे० ॥ ३ 'उ चेय णं सा' आ० विना ॥ ४ काइ स' उ० मे० ॥ ५ 'रिसाणं शां० ॥ ६ 'रिसाये' शां० ॥ ७ 'तहभय' इ.सं० छ० मे० ॥ ८ 'सम्म उ० मे० ॥ ९ 'सुजासमट्ट' आ० विना ॥ १० 'रुणायमम' आ० विना ॥

म । हिं ५४

राया । तस्स पिंडहारी बहुमया मंदोदरी नाम । पुरोहिओ पुण बहुस्सुओ विस्सभूती । ततो सगरेण पिंडहारी अयोधणिगि पेसिया (मन्यामम-५२००) 'ववलमसु सयंवरिवसं' ति । अतिगया सा दितिदेवीगि । सा य पमयवणे सह सुलसाए आलावं करेंती अच्छिति लयाहरे । मंदोदरी य देवीए परिजणेण न निवारिया पमयवणमतीति । सा 5 आसण्णा ठिया तासिं पच्छण्णा 'सुणामि ताव सिं माया-दुहियाणं रहस्सं' ति । एय-मिम वेलाए दिती पर्वतंती सुलसाए भिणया—अम्मो ! मा रोवह, कण्णा पिइ-मायाहिं दिण्णाओ अवस्स अम्मा-पिऊहिं विजुर्ज्ञति ति । सा भणति—नाऽहं पुत्त ! 'तुमे विजुर्ज्ञहामिं ति रोवेमि. 'तुहं विदिण्णो सयंवरो पिउणा, अम्हं कुलधम्मं वहक्कमेज्ञासि' ति मे माणसं दुक्लं उपपण्णं । कण्णाए भणिया—कीस एवं संलवसि ? अमंगलं करेहि वा ? कह-10 मिहं कुलधम्मं वहकमंते संका ? । दिति भणित—सुण पुत्त !—

इहं सुराधुँरेदविंदवंदियचलणारिवदो उसभो नाम पढमो राया जगिष्यामहो आसी। तस्स पुत्तमयं। दुवे पहाणा—भरहो बाहुबली य। उसभिसरी पुत्तमयस्स पुरस्यं जण-वयसयं च दाऊण पबइओ। तत्थ भरहो भरहवासचुडामणी, तस्सेव नामेणं इहं 'भर्ह् ह्वासं' ति पवुचति. सो विणीयाहिवती। बाहुबली हत्थिणाउर-तक्खिसलामामी। 15 भरहस्म य रण्णो आव्हघरे चक्करयणं मसुष्पण्णं। ततो चक्करयणदेसियमगो गंगाए महानंतिते दाहिणेण कुलेण भरहमभिजिणमाणो. पुग्त्थिमेण मागहतिन्थकुमारेण पृद्धओ 'अहं देवस्स अंतवालो आणाकरो' ति, दिक्खणेण वरद्दामतिन्थकुमारेण पणएण पृद्धओ, पक्षत्थिमेण पभासेण मस्माणिओ. ततो सिंधुदेवीए क्यपणामो, वेयहुकुमारपणिभओ, तिमिसगुहाहिवक्यमालदेवदत्तविचारो, उत्तरहृभरहिनवासीचिलायपिक्सयमेहमुहा 20 देवा मेहवरिमोवसगानिवारणं छत्तं चस्मरयणं संपुडक्यं व संधावारकयपरित्ताणो, हिम-वंतकुमारविणयसम्माणिय-पणिमओ. उसभकुडे नियनामिक्यं, मिंधु-हिमवंतंतं सेणावतिकयिवजओ, निम-विनिधिवज्ञाहगिहवोवणीयजुवईरयणो, गंगादेवीकथपणामो, हिमवंत-वेयहुविवरगंगानदीविजितपुद्दभागो, खंडप्पवायगुहाविणिग्गओ, नविविक्व-यपुओ. गंगा-वेयहुवरनराहिवसंपेसियग्यणभरियकोसो विणीयणयरिमणुपन्ते।

25 एती महत्तरमहारायाहिसेओ अट्टाणडार्त भायरो भणति—मटीए वाससहस्सेहिं निज्ञि-यं मया भरहं सिवजाहरं. तुम्हे मम विसयवामी सेवह मं. अहवा निविसया होह नि । ते भणति—तातेण विदिण्णविसर्याणं अम्हं आणं दाउं नाऽरिहृह ति । जाहे सेवानिमित्तं पुणो पुणो चोण्ड ताहे ते उसभसामिणो गया समीवं, पणया विष्णवेति—ताया! तुम्हेहिं क्यापसाया, बाहति णे भरहो, संदिसह जमम्हेहिं कीयवं नि । भयवया य वेरगाजण-

१ रिदिता सु° शाला २ ° जाहिति जी ३ क ३ मो ३ । ° जिस्हिति एक मेठा। ३ ° शुजाहिति शाला। ६ अपयाणो वेच क्षण संसंक के मेठा। ६ वेदानरे शाला। ६ वेदानरे शाला।

गेहिं वयणेहिं अणुसासिया अणुत्तरदेवभावं च संभारिया । ततो ते चरिमसरीरा तित्थयर-भासियामयसित्तहियया वेयालियवित्तसंबोहिया विमुक्तवादवावारा समणा जाया । बाहुबलिस्स भरहेण सह जुज्झं दिवस्वा णाणुष्पत्ती य

तको तेसि च पुत्ते रज्जे ठवेऊण भरहो तक्खसिलाहिवस्स पेसेइ—सेवसु मर्म ति । बाहुबलिणा य दुओ भणिओ—होड, जियं भरहेण भरहं, को वा अण्णो अरिहति 5 पहुत्तं ?. जं पुण समं तातेण भूमीभागं विइण्णं इच्छति सेसपत्थिवसमाणं काउं, तं न सुद्द संख्वद ति । ततो दुओ गहियवयणत्थो गओ भरहमसीवं । निवेहयं अणेण सहं । ततो भरहो सबबलेणं तकलसिलाविसयं पत्थिओ । बाहवली विसयाओ विणिगाओ । ममागया उ रज्ञसीमंते । तो तेसि च परिणिच्छिए उत्तमें जुज्जो दिहीपराजिओ जिओ बाहुबलिणा भरहो । तओ मिन्समं मुद्दीजुञ्जमादत्तं । नत्य जियमप्पाण जाणिकण भरहो 10 चितइ-किं मण्णे अहं न होज चक्कवही? बाहुवली ममाओ अहिगबले ति। एयम्मि समए देवयाए से चक्कं करे पक्लिस्तं। त च तहागर्यं दृहण बाहुबली भणति---तुमं अहमजुद्ध-मस्सिओ, मुडीजुद्धेण निजिओ आउहं गिण्हसि । सो भणति—न मम कामचारी, देव-याए पिक्खनं सत्यं हत्ये । तआं भणति बाहुबली-जइ तुमं होगुत्तमसुओ हो कण मजायमतिकमिम पिद्वजणे का गणणा?. अहवा न तुमं दोसो, विसयछोळुयाण तुमं 15 सि अपदं कारिओ 'उसभसिरिमुतो' नि जणेण पसंसिजमाणी. जद्र य तुम्हंबिहा ण पि पहाणपुरिसा णं विसयवसना अकज्ज्ञ्ञया भवांत तो अछं मे एरिसपज्जवसाणेहिं भोगेहिं। परिचत्तमबमावज्ञजोगो ठितो । अहं अणुपन्नकेवलाइसओ य कहं बहरए भाउए दन्छिस्सं ?' ति बोमहकाओ ठितो। ततो भरहो जायाणसओ अणुणेड। सो विभयव भंदरो इव धिरः अव-साओ न हु ताणि अणुणयवयणाणि पसत्थ ज्ञाणमिसओ चित्तं निवेसेइ सयर्रेण वि भरह-20 विमएण निर्मातओ । ततो अरहो राया सोमप्पहस्स रजं दाऊण सनवरमागतो । मो वि बाहबली संवच्छर थाणूभूओ चिहति, अइमुत्तयविक्षए य समीवजायाए पायवो विव विद्या । भयवं च उसहसामी सगणो विहरमाणो तक्खांसिलाए समोसरिओ । बंभीए य अजाए पुच्छिओ-भयवं । बाहबलिस्म परमजीगिणो दुक्तरतवृज्ञयस्म पुढवी विव सबफामविसहस्स केवछं कहं नोप्पजाए ?। भयत्रया भणिय-अजे ! तस्स माणपत्रयारूढस्म 25 न केवलनाणलंभी. तस्स 'कहं डहरए भाउए कयकजा विदस्सं ?' ति परिणामी, तती निय-त्तम्स उपज्ञइ नाणं।तीए भयवं पुच्छिओ-पहिचोडओ मया विमदोलभेज केवछनाणं? नि । ततो भयवया भणिया -आमं ति । ततो बाहुबलीअवरोहसहिया वंभिभयवती गया तं पएसं, जत्थ ठिओ महत्पा बाहुबली। पडिमं ठितो दिहो य णाए तवतेयसा विष्य-माणो तावसेहिं 'एस अन्हं देवय' ति मण्णिजमाणो सबहुमाणं, पढासपट्टपरिहिओ विव 80 सकजाओ, जढाहि भगरावळी रूवचोरीहिं कणगपवद्यो इव सिरपवत्तं जणधाडघरी,

१ का गण्णातो ३ उ० मे**ा का सक्या** भ्राणा २ **साज्**र ही २॥

पक्क्योगगलपइहिचिविसरियनिसित व पसण्णिदिही । देवीहि य 'अहो ! अच्छरियं, सामी अं अंगमपवरो होइजण बाबरो सि जाओ, मुहोइएण य वए कहं सी-उण्ह-बरिसनिवायं सिहयं ?' करुणं भणंतीहिं वंदिओ । तथो य णाहिं बढ़ीओ बेडिया । बंभीए सरस्सईए व पबन्खेणं भणिओ—जेडुज ! ताओ आणवेइ—न मायंगामिरुद्धस केवलनाणसंपत्ती हवइ. गम्मच तित्थयरसमीवं । तं च से वयणं अमयमिव मुद्दपहमुवगयं विमुज्यमाणलेसस्स । 'दुद्दु कयं, जं तिलोगगुरुपादमूलं न गओ' चितयंतो अपुबकरणं पविद्वो । चितयमो-हावरणंतराएण य पादो चालिओ, उप्पण्णं च से केवलं, ताहिं वंदिओ । अहासण्णिएहि य देवयएहिं मुकाओ पुष्पबुद्दीओ, थोउं च सुतिमहुरं पवत्ता । सो वि बाहुबली सवण्णू गतो भयवतो उसभितिरसमीवं, अइगओ केवलिपरिस । बंभी वि सपरिवारा गया 10 तित्थयरपादमूलं साहियकजा ।

कयाई च आइ्चजिसेण रण्णा सीमप्पभेण य कओ सैमवाओ—अम्ह रायाणो भिचा, जह तेसि धूयाओ दाहामो तओ गिवया भिवस्सिति. अम्हं दुवे कुलाणि प्पभनंतु, परोप्परं च कण्णादाणं तओ मोहणं भिवस्मह नि । बाहुबिलवंसे य अंजिय-जय-संजय-विजय-वेजयंत-संख-मेहरह-समर्बिदु-धुंधुमारअतीतेर्सु असंखे जेसु. सणंकुमार-संति-15 कुंधु-अर-सुभोमेसु य चक्कवट्टीसु अतीतेसु, भवसिद्धीयनग्वईसु य, पगासे बाहुबलीवंसे तिणपिंगू नाम राया आसि; तस्स अहं भिवणीं । तस्म पुण तब पित्रणो अयोधणस्स भिवणी सञ्चक्तसा नाम महादेवी, तीसे पुनो महपिंगत्हो नाम राया ।

नं पुत्त! एवं काले अतिन्छिए भरह-बाहुबलीवंसगामिणीओ कण्णाओ आसि. 'तुमं भरहस्य पढमचकविष्टिणो वंसे जाया. ण जाणामि कं रूबमोहिया वरहस्मितं तिं मे रुण्णं। 20 ततो सुलसाए मणिया दितिदेवी—अम्मो! न ममाओ कुलभम्मो विणस्सिहिति अहं महु-चिंगलं चेव रायमञ्जे वरहम्सं ति।।

एवं सोडण मंदोदरी 'एस से परमत्थो' ति चितेडण श्रोवंतरे समोसरिङण देवीम-मीवसुवगया । दितीए सभवणमङ्गेडणं पूड्या किमज्ञिया य । सगरस्स जाए कहियं— तिम्माओ देव ! सयंवरो ति । तेण पुच्छियं—कहं ? ति । तीए जहासुय कहियं ति । किरसी 25 सा दारिय ?' ति पुच्छिया साहति—तिलोयसुंदरि नि, न सका तीसे एकाए जिन्माए अव-मिर्ष वण्णेवं. सिरी जइ तारिसी 'कयत्य' ति तकेमि, सुरवहूणं पि विम्हयजणणी । जह जह य वण्णेइ मंदोदरी सुलसाह्वातिसयं तह तह सगरो मदणवाणभायणं जातो ।

विस्सभूइयस्य केम विरहितेहिं कहियं—सुस्त्रसा कण्णा जह सम व होहिति भारिया किं में रक्षेण राजभावेण यी, किं च में जीविएण भग्गमणोरहो सि. तं चितेहिं, कहं सम 30 सा हत्यडमाँसं पावेखा कि. विक्रमेण किंवावेण किं। तेण भणिखो—सुण राय!, जह वडा हरसि कण्णं तो बच्हो भविस्ससि रायसेण्णस्स. उवायं नहा हं चितेमि जहा तुमं

१ संकेओ ली १॥ २ °दाणं सक्षि° कसं ० शां० विना ॥ ३ अजियज्ञस-जय-विजय° का ३ संसं०॥ ४ °सु सक्ष° शां० विना ॥ ५ ति सक्षो से की ३ ॥ ६ °सं सक्षिज इति शां०॥

सुरुसं कण्णं छिक्सिस. अकल्लकं करेहि ततो सयंवरिदयसो अतिच्छिहिति. उवाओ य सुसंधी अविस्सिति. ततो 'अकले छिहराया सगरो' ति संविग्गो अओधणो भविस्सिह, समागओ य सिन्धं जणो ति । तेण विस्सिभू इमएण गेळण्णं दिसियं। इयरेण तंबपत्ते सु तणुगेसु रायळक्खणं रएऊणं तिहलारसेणं तिम्मिऊण तंबभायणे पोत्यओ पिक्खतो. निक्खतो नयरबाहिं दुवावेढमञ्चो । सगरेण य विस्सिभू इमएण से उवागया रायाणो 5 भणिया—जावाऽहं सहो होमि ताव सिहया कत्थइ पर्देसे वावीओ पोक्खरिणीओ खणावेह कित्तिहेडं। 'तमेवं भवडं' ति सबेहिं पिडवण्णं। विस्सिभू इणा य निहाणभूमी दंसिया—इमा आमण्णोदगा। तत्थ य णं सम्ममाणे कलसो दिहो। आणीओ य रायसमीव। 'किं होज एत्थं?' ति उग्चाहिओ, (मन्यामम—५३००) दिहो य पोत्थको। 'घुवं एत्थ निर्हापरिमाणं लिहियं' ति उग्चाहिओ पोत्थओ, परिमाजओ वाइओ य विस्सिभू इणा। तत्थ लिहियं—10

कंको रिसी जयसत्तुणा पोयणाहिवेण रण्णा पुच्छिओ 'भयवं! जयनामा चक्क्वही बोली-णो. पुरओ केरिया रायाणो भवित्संति आगमित्सं जुगे ?' भणति—सागेयाहिवो सगरो नाम राया भवित्सति। नस्स य जा सरीरागिती सा लक्क्षणसंजुत्ता बण्णिया। [\* सगरो हिईणिर-क्क्कियं च \*] नस्स य सुलसा नाम अग्गमहिसी भिवत्सद अओहणरायदुहिया, सा य मंदो-द्रीजहाकहिया बण्णिया। जे य पहाणा रायाणां जेसु जेसु देसेसु वेसि पि य जहादिष्ठाणि 15 पसत्थाणि लक्क्षणाणि निषदाणि। महुपिंगलो य सबहा णिलक्क्षणो बण्णिओ खुज्ज-काण-राण, मूर्य-८५-बहिर-बहरोहिते। [महुपिंगलो अहमो विर्णाणिओ अन्मसिउ ण सको ति।

ततो 'महुपिंगलो राया पुवरिस्तिनिविओ' ति निव्मिच्छिओ परिमामको लिक्किमो निगतो । समरो राईहिं पसंसिओ । सिनयाणुमण य 'मुलसा पुवरिसिनिहिट' ति दिण्णा सगरस्त । महुपिंगैलो वि तेण निवेषण पुत्तन्स रक्ष दाक्रण तावसो पवदओ, तवमणुवरि-20 कण जमस्म लोगपालस्स अमवो परमाहन्मिको महाकालो नाम देवो जाओ । सगरो य मुलसाए सह भोगे मुंजति । महाकालो देवो विण्णायकारणो पदुहो सगरस्त य, राईणं च जेहिं निव्मत्विओ. विस्सभूइस्स य, मुलसाए य 'जं इमिणाए पढमो वरिओ, जा मम गती तीए सा अणुयत्तियवा होइ, असमत्थयाए वा पाणपिचाओ कायकों ति पदुहो वहेषकामो वि 'धोवदुक्खाणि मारिक्जमाणाणं होहिंति' ति नरयगमणहे उं तेसि 25 चिंतेतो ववेक्खित दलियं विमग्गमाणो ।

## नारय-पञ्चयग-बसूणं संबंधो

इओ य चेईविसए सुत्तिमतीए नयरीए खीरकयंबी नाम उवज्झाओ। तस्स य एव-यओ पुत्तो, नारओ नाम माइणो. वसू य रायसुओ। सेसा (सीसा) य ते सहिया केयमारियं पढंति । काढेण य विसयसुद्दाणुकू स्वतीए कयाई च सादू दुने खीरकयंबियरे भिक्खस्स 38 ठिया। तत्थेगो अद्दस्यनाणी, तेण इयरो भणिओ—एए जे तिण्णि जणा, एएसि एको

<sup>» °</sup>यराणो शां ।। २ °ण सिंचोद्धण शां० विना ॥ ३ °पिंगो वि शां । विना ॥ ४ °वस्स व° शां० ॥

राया भविस्सइ, एगो नरगगामी, एगो देवलोयगामि ति । तं च सुयं खीरकदंबेण पच्छ-ण्णदेसिट्टिएण । ततो से चिता समुष्पण्णा-वसु ताव राया भविस्सइ. पश्चय-नारयाणं को मण्णे नारगो भविस्सइ ? ति । तेसि परिच्छानिमित्तं छगछो णेण कितिमो कारिओ । लक्खरससगढमं व कारिकण जारओ जेण संदिही-पत्त ! इसी छगली मया मंतेण 5 थंभिओ, अज बहुल्रह्मीएँ संता(झा)वेला, वश्यु, जत्य कोइ न परसति तत्य णं वहेऊण सिग्धमेहि ति । सो नारओ तं गहेऊण निगाओ 'निस्संचाराए रच्छाए तिमिरगणे पच्छ-ण्णं सत्थेण बहेमि' ति चिंतेऊण 'उबिर तार्गा नक्खताणि य परसंति' ति बणगहणम-तिगतो । तत्य चितेइ--वणस्मइओ सचेयणाओ परमंति । देवकुलमागतो, तत्थ वि देवो पम्सति, ततो निग्गतो चितेति-भणियं 'जत्थ न कोइ पम्सनि तत्थ णं बहेयद्यो' तो अहं 10 सयमेव पन्सामि. 'अबज्ह्रो एमो नूणं'-ति नियत्तो । उवज्झायस्य जहाविचारियं कहेइ । तेण भणिओ-साहु पुत्त ! नारय ! सुद्द ते चितियं. वच, मा कस्सइ कहयसु ति एयं रहम्सं ति । वितियराईए य पद्मयओ तहेव संदिट्टो । तेण रत्यामुहं सुण्णं जाणिङण सन्थेण आहतो, सित्तो लक्खारसेण 'रुहिरं नि मण्णमाणी सचेल ण्हाओ. गिहमागनी पिडणी कहेडू । तेण भणिओ-पावकम्भ ! जोइसियदेवा वणाफतीओ य पन्छण्णचारिय-15 गुज्यया परसंति जणचिर्यं, सर्यं च परसमाणो 'न परसामि' नि विवाडेंभि छगलगं गतो सि नरगं. अवसर नि । नारदो य महिअविज्ञो खीरकयंबं पूएकण गत्रो सयं ठाणं । वस् दक्किण दावकामां भणिओ उवज्याएण वसू ! पह्यकम्म ममाउयस्स रायभावं गतो सिणेह जुनो भावजासि, एसा मे दक्कियणा, अह महतो नि । यस य राया जातो चेंद्रेष नयरीए । अद्यवीए य बाहेण 'सिंग वहेमि' ति सरी छुढी । आगास-20 फलिहपत्यरंति स्था मिगा न विद्धोः नियत्तो सरी । संकिल्य वाहेण सरपहजाइणा विण्या-ओ फिलहों । 'एस रायजोग्गों नि कक्खे तच्छेकण अभिष्णाणितिमित्त बसुमंतिस्म कहेडू । तेण पूड्ओ । आणाविओ फलिहपन्यरो । तन्य ठवियं रायसिहासणं । जेहि आणीओ मणी ते सदारा विणासिया रहम्सभेदभीएण मतिणा । सीहासणदिनो य आगासन्यओ दीसइ जणेण । ततो खाइं गतो 'उविश्वरो वसु' ति । स्वीरकदंवी य कालगतो । पद्य-25 यओ उवज्हायत्तं करेह । पवयसीमा य कयाई णारयसमीव गया । ते प्रिछआ नारएणं वेयपयाणं अत्यं वितई वण्णेति, जह-अजेहिं जितयन्त्रं नि, सो य अजसही छगलेसु तिबरिमपजवसिएस य बीएस वीहि-जवाणं बहुए, पद्मयमीमा उगले भार्मात । नार-एण चितियं-वनामि पन्नयममीवं, सो वितहवादी चीएयव्यां, उवज्ञायमरणदुक्खिओ य दृहक्ती-ति संपहारिकण गतो चवज्जायगिहं। वंदिया चवज्जायिणी। पृष्ठयुओ य संभा-80 सिओ-अपसोगेण होएयव्यं ति । कयाइं च महाजणमज्ये पह्नयुओ 'रायपुजिओ अहं'

१ व. ३ विनाइन्यत्र—्भीष् संता बेला व<sup>०</sup> शी ३ । भी पसंता बेला व<sup>०</sup> गो ३ उ० मे० । भीष् संतवेलाए व<sup>०</sup> शा०॥ २ बोहेशस्त्रो शां०॥

ति गविओ पण्णवेति—अजा छगला, तेहि य जहयव्यं ति । नारएण निवारिओ—मा एवं भण, समाणो वंजणाहिलावो, अत्थो पुण घण्णेस निपत्तति द्यापक्खण्युमतीए य ति । सो न पहिवज्जित । ततो तेमिं समच्छरे विवाहे बट्टमाणे प्रवयओ भणति—जइ अहं वितहवादी ततो मे जीहच्छेदो विउसाणं पुरओ, तब वा। नारएण भणिओ-कि पहण्णाए ?, मा अधम्मं पडिवज्जह. उवज्झायस्य आदेस अहं वण्णेमि।सो भणति—अहं वा किं समईए भणामि ?.अहं 5 पि उवज्झायपुत्तो, पिउणा मम एवमातिक्खियं ति। ततो नारएण भणियं-अत्थि णे तह्यक्रो आयरियसीमो वित्तियहरिक्लेप्पसुओ वस राया उबरिनरो, तंपुच्छिमो, जं णे सो छवति तं पमाणं । प्रवृह्मण् भणियं-एवं भवड ति । ततो प्रवृष्ण माऊए कहियं विवादैवत्थु । तीए भणिओ-पुत्त । दुइ ते कयं, नारओ पिउणो ते निश्वं सम्मओ गहण-धारणासंपण्णो । सो भगति—मा एवं मछवसि. अहं गिहीयमुत्तत्थो नारयकं वसुवयणपैहिहयं छिण्णजीहं 10 निवासेमि, द्व्छिहिसि नि । मा पुत्तस्म अपत्तियंती गया वसुसमीवं । पुच्छिओ य तीप सदेहबत्य-किह एयं उबज्झायमुहाओ अवधारितं ? ति। सो भणति-जहा नारओ भणति तह त. अहमवि एवंवादी । तनो सा भणति—जइ एवं तुम सि मे पुत्तं विणासेंत्ओ, तओ तव समीवे एव पाणे परिषयामि-ति जीहं पगड़िया। पासत्येहि य वसु राया भणितो---देव! उवज्यादणीए वयणं प्रमाणं कायवं जं चेत्थं पावगं तं समं विभैजिन्सामो 15 त्ति । सो तासे मरणनिवारणत्य पासत्येहि य माहणेहिं पवयगपिन्खएहिं गाहिओ । ततो कहंचि पडिकण्णो 'पद्ययपक्यं भांणस्म ति । अने माहणी कयकजा गया सगिहं । बितिय-दिवसे जणो दुहा जाते।-केड नार्यं पसंसिया, केइ पद्यं । पुच्छिओ वस-भण कि मकं ? ति। मो भणति---छगला अजा. तेहिं जहयबं ति। तम्मि समए देवयाण सम्पविस्त-काए आहय सीहामण भूमीए ठावयं । वसु उर्वारचरो होऊण भूमीचरो जातो । अवली-20 इया णेण पोन्थाहका दिया । तेहिं भणिय-सो चेव ते वाओ अवलंबियवो ति ।सो मढ-याए भणति—जं पहाओं भणति तहा मो अत्थो । नारएण भणिओ—राय ! अणुयत्तिओ पद्मओ. इथाणि पि सचमवलंबह हिओ य धरणिबहे। तेती दियचीतिओ 'ते उद्धरामी अम्हे' त्ति भणंती चेव रसातछं अहिगतो । धिकारिओ पत्रओ 'विणासिओ णेण राय'ति । तदंतरे अवकंतो नारओ। कुमारा य वसुसुया अड कमेण अहिमिक्ता विणासिया देवयाए। एयम्मि 25 समए महाकालो देवो 'छद्धो सहाओ 'ति माहणकवं काऊण प्रध्यसमीवसुवगतो। रोयमाणो पञ्चयकेण पुच्छि ओ - कि रोविस ? ति । सो भणनि - सुणाहि पुत्त !-विण्ह उदंको पञ्चतो खीरकयंव संडिली ति गोयमस्य सीसा पच. तत्थ अहं संडिली ति. मम य खीरकयंबस्स य अतीव पीई आसि, नं मयं सोऊण तुह ममीवमागतोऽहं, जं तेणाऽऽगमियं तं ते गाहेसि त्ति । तेण 'तह' ति पहिवण्णं । ततो देवो सत्तिमतीए मार्रि उवदंसेह, पसुबहमंते य 30

१ <sup>०</sup>लण् वस् भाव विना॥ २ <sup>०</sup>क्त्यं। शावा ३ प**डिच्छयं इयं** उ.२ मेव विना॥ ४ <sup>०</sup>भतिस्सा<sup>०</sup> शा**०॥** ५ तेहि य चोदितो शाव

रएऊण भणति-पुरुष्यय ! पुत्त ! संति करेहि जणस्स, इमे पहसु मंते ति । सिंह च देवसहस्साणि आभिओग्गाणि प्रव्ययग्पवयप तया संसिया कहेंति-पस अन्हे देवा जाय ति । विमाणगया दंसेंति अपाणं । विन्हिओ जणी-अहो ! अच्छरियं ति । मारी पस-रिया घरे घरे। वसु वि य ससरीरो दरिसिओ जणस्स। मंतप्पभावपहिरत्तो पिंडओ संडिल-5 देवरस प्रव्ययास्स य । ततो सगरविसए मारी विविधया।सुयं च सगरेण-चेदीविसए माहणा संतिकरा अत्य ति । अब्मत्यिया य गया पञ्चयग-संडिह्ना । तत्य य पस्ति संती क्या। दंसेंति य आहिओग्गा देवा-अम्हे पसवी आसी. पठवयसामिणा मंतेहिं हया देवा जाय ति । सगरो दहण पाडिहेरं भणति -सामि! जहा हं सुगतिगामी भवामि तहा में कुणह पसायं। संदिष्टिण मणिओ-तव रज्ञं पसाहमाणस्य वहुं पावं सुण, विहीए 10 जहां समागामी अवंति मणुस्सा । ततो अस्समेह-रायस्याइहिं कया विहाणरयणा, सुणाविओ य समागमणफडं च। जायसदो सगरो सेमया रायाणो विस्मभूती य। सगरो आसमेहेण दिक्तिओ, सलसा य पत्ती, विस्तम्ती उवज्यायो मत्ताणं च बहुणं वहं कारा-विजो। अंते य सुलता आसंमेहेण भणिया-जोणि फुत्तसु, नो विमुक्तपावा सन्गगामिणी भवि-स्ससि ति । देवेण य(प्रन्थाप्रम-५४००)तेणै गहिया, सुमराविया य सर्यवरमहर्षिगुञ्झणं । 15 सा तिञ्बवेयणापरिगया मनयसहावयाप धरणगगमहिसी जाया। रायसुएण य दिनिस्तिओ सगरो । जण्णसंभारं च गंगा-जडणमुँमागमे दिवायरदेवो रायसुओ नारयवयणेण गंगाए पक्सिवति । संद्वितो पुन्छिओ-को सभारं अवहरइ ? ति । भणइ-रक्खमा देवपीणगं असहंता अवहरति. थावेजव उसभसामिपहिमा । थविया य जण्णरक्खणनिमित्तं । तती दिवायरदेवो नार्यं भणति-अज ! इयाणि सम एएसि पावकम्माणं न जाइ विग्घो काउं. 20 विज्ञापडिधाओं भवति विज्ञाहराणं जिल्लपहिमाय अवराहं करेताणं, तं इयाणि सञ्चन्था होहामी. कि वा अन्हे एएहिं दुक्कएणं संबन्धिन्सामी-नि ठिओ सह नारएण । नती सी संडिह्यो सगरं भणति-कीगंतु मे इट्टया, कलेवराणि जंगमाणं सत्ताणं विविद्याणि पक्तिव-विकण करमवानीसु. कुहियाणं अट्टीणि उद्धरिजांत ्जाहे किमिपुंजा इव जाया तंनी तीए महियाए य इंट्रगाँ किज़ंति अक्सनिवंधपमाणाओ, तओ अंग्रहं सेसपागेहिं हीणाओ 25 मर्वति । गाहाविओ सगरो । ततो पय-मह-वसाओ आवागे रयंतेहि पविख्यपंति धेरे धरे । तेण वीसगंघेण सिरीसिवाणि अहित किसि-पिपीलिका य। नाहि य इट्टकाहिं चिती कीरइ अमापैअपयहियपुरिसपमाणा । छगला जासा पुरिसा य वहिर्ज्ञाति प्याग-पहट्टाणमञ्जे

र क्षम क समा विनाज्य प्रमान के समेहिण भें। सिसेकेण जान। 'समोहण की इ. मोन गो इ.॥ २ 'ण महि" कसंन ससंन मोन गोनवाद विना ॥ ३ 'मंगको जान॥ ४ 'कांगमं कि' छांन ॥ ५ छांन विनाज्य क कि सांन ॥ क दार्थ है । की रज तन ॥ ७ उत्तरि शांन ॥ ८ 'को ने अवस्थित क्षांन ॥ १ 'गा विकां' उ. मेन ॥ १० 'ने वक्षप दान ॥ ११ मर्ग मर्ग छांन ॥ १२ मर्ग मर्ग का ११ मर्ग मर्ग का ११ मर्ग का १

प्राणपण्णं दिवसे। कलाकिलं च पंच पंच वहुंति; बितिओ आएसो—चउसंझायं पंच पंच बहुंति सत्ताणि । दक्तिसणलोभीय य समागया बहुवे दिया पसंसंति पद्यय-संडिले ।

नारएण य मणिओ सगरो राया—पद्मयगेण वसुराया णिहणमुवणीओ. मा एतस्स पावकम्मस्स सोडल पाणवहं करेह ति । सो भणिति—संडिल्लमामी पव्वयओ य मम हिया कामं, जं पते उविद्संति नं में पमाणं, तव न करेमि वयणं. जेण सि अत्थी तं गि-5 णिहऊण वेषसु, अवसर ति । सो एवभग्गपणओ दयाए दिवाकर देवेण सह रायसुएण अव-कंतो । सगरस्स य दढकरणत्यं रातीण य वसु महाकालेण दंसिओ विमाणगवो । वीसभूती य 'विहिं' ति पुषं पज्ञाइओ । सगरं पि गहियनिरयगतिसंबलं जाणिङण, 'ससरीरं समां नेमि' ति भावेडलं, संभाग्य वेरकारणं निवाडेति अंकसुद्दी सेणसुद्दी महाचुली य किर-यक्तविणीओ । तत्थ य सोमवली, तं लिदिङण सोमपाणं । एन्य य किल पयारया बहुका 10 तं 'दितिपयाग'नित बुक्ति तित्यं । परमत्यमयाणमाणेहिं य 'पयागं' ति न्यासियं ।

दिवागरदेवो य कुमारो य वेदसामपुराहिवो जातो । बुह-विबुहाणं च साहूणं तिम्म समणः गिरितडे केवलनाणुष्पत्ती । अहामिन्निहिया य देवया य मिहमानिमित्तं उचागया । देवुज्ञोयविस्तिओ य दिवाकरदेवो गया नारयसिनिओ तमुवगनो । वंदिय केविं पुच्छड सगरगति । केवलीहिं य से नरगगमणं वेर्रानज्ञामणं च महाकालदेवपवत्तं कहियं । तं 15 च सोऊण णारओ पबइओ भीओ ससारगमणस्म । सिद्धा य बुह-विबुहा केविलणो । इहेव नारयसुयाणं दिवाकरदेवेणं गिरितडम्गामो दिण्णो । तेहिं बुध-विबुहवोहियाओ पिडमाओ थावियाओ आययणे।

एव महाकालदेवचरियं इह परंपरागयं ति ! जा संडिल्डऽट्टाणुमयाणुसारिणी गंध-रवणा सो अणारिओ वेओ ॥ 20 वसुदेवस्स वेयण्झयणं तप्परिक्खा य

इहं च आसि नारओ, तस्स सुओ सारओ, ततो बहुरओ, परओ महमहओ महमूई नारओ वीसदेवो सूरदेवो नि परंपरेण मामिणो इमस्स गामम्स. ततो खंदिल! देव-देवस्स सुया सोमसिरिदारिया परमम्बवती न मका पागयमाणुसेण बुह-विबुहपुरओ वेयं समिजिणंति(ती)। तओ मया भणिओ—वेयं दुविहं पि पढािम ति, कुणह पसायं ति तेण। 25 तहचभेय(!) समागएसु वेयवाईसु ममं पिन्सिकण देवदेवो बंभदत्तं पुच्छति—कओ एए आगय ! ति। तेण भणियं—मम गिहे सज्झायपभंगेण चिद्वंति मागह ति। तेण भणियं—दुद्दु कयं जंन ममं कहियं। तथो न कोड वेयविक अणुक्षोगं दाजिमच्छति। तुसिणीया परिसा यिमियसागरो इव द्विया। भोइएण भणियं—जइ ता कोड न उच्छहइ वुत्तं, गच्छंतु जहागयं माहणा. पुणो समागमो भवित्सइ ति। ततो मया भणियं—पुच्छंतु अहि-30 कया, कथाइ अन्हे भणिस्सामो। पुच्छओ य। मया सरोववण्णं अखिठयं भणियं, तस्स

र वयसु ली है।। २ °इ कि सुकं प° शो० ।। य• १६० २५

परमत्थी अवितहाणुवाई अत्थो ति । तओ' भोइएणं छवियं-भो ! सुणह वेयपारगा!, जो वा अहियविज्ञो, अञ्भवगच्छत इमेसि वेयपारगाणं वृद्धाणं पुरतो पुच्छं णिवतेत । ततो न कोइ वेयविक अणुओगं दाउमिच्छति । तुसिणीया परिसा थिमियसागरीवमा ठिया। तओ अहं छविओ उवज्ह्याएणं अहमुह ! पावस पुच्छाए कन्नारयणं ति । तओ 5 समुद्धिओ, कओ मे पणामी जिणाणं । दिही हं बहुजणेण अणुक्षोगसमागएणं को मुक्चंदी गीवासमूहसंतज्ञाहरपावित्तो । तओ मे लविया वेयत्यपारया बुह्ना-पुच्छह वे जत्थ संसक्षी , जत्य जं वा पुच्छेयवयं । तओ गंभीरयानिग्घोसवायं सीऊण विनिद्दया अणश्चीगगया छवंति -सम्माणिओ एएणं पुम्छाहिकारो ति कहेइ से इमा फुडविसय-क्सरा वाय ति । तओ हं लविओ बुह्रेदिं-भो पियसँरूव! कहयसु, को वेयरस पर-10 मत्यो ? ति । ततो मया लवियं-नेरुतिया भणंति-विय जाणेः तं वियंति. तेण वा विदंति, तम्हि वा विदंति वेओ भण्णति, तस्स परमत्थो अवितहाणवाई अत्यो ति। तको परिवृहा वेयपारगा, छवियं च-तस्स किं फर्छ ? ति । मया छवियं-सो विन्नाण-फलो नि । तेहिं लवियं-विष्णाणस्म किं फलं । मया लवियं-विरई फलं ति । तेहिं लियं-विरई किंफला?। मया लिवयं-सजमफला। तेहिं छिवयं-संजमी किंफलो?। 15 मया लवियं—अणासवफलो। तेहिं लवियं—अणासवी किंफलो १। मया लवियं—तवोफलो। तेष्ठिं छवियं-तवो किंफलो ?। मया छवियं-तवो निजराफलो। तेष्ठिं छवियं-निजरा किंफला ?। मया लवियं—केवलनाणफला। तेहिं लवियं—केवलनाणं किंफलं ?। मया लवियं— अिकरियाफलं । तेहिं लिवयं—अिकरिया किंफला । मया लिवयं—अओगफला । तेहिं लवियं-अओगया किंफला ?। मया लवियं-सिद्धिगमणपञ्चवसाणं अवाबाहसहफला ब ति। तओ परिवृद्धा वेयपार्गा । जमगसमगं मम साहकारेण प्रियं गगणं परिसापहाणेहिं । बुहेण भोडएण 'देवाण तृणं एको तेत्तीसाए' ति पसंसिजमाणो नीओ घरं, पृष्ठओ बत्या-ऽऽभरणेर्हि। सोहणस्मि य दिणे सोमसिरी दिक्तिया. अहं च । उवणीयाणि मो चाडरंतयं । दिहा य मया सोमिसिरी पसत्थमह-नयण-दसण-कर-चरण-जहण-थणकलस मञ्जणविहीए ! तीसे पाणि गाहिओं मि । रमामि य तीए महिओ रईए विव कामी । पस्सइ में माहणी देवय-25 मित्र । बृह-विबृहाण य णिकेते कयाइ दियादओ पुच्छंति य मं आगमेस । अहमित प्रमानती चउनयस्य भणामि निश्नयं । एवं मे तत्य गिरितंडे वसंतस्स वचति सहेण कालो चि ॥

# ॥ इंति सिरिसंघदासगणिबिरइए वसुदेवहिंडीए सोमसिरिलंभो पंचमो सम्मत्तो॥

सोमसिरिलंभग्रं० ३९८ अ० ९. सर्वग्रन्याग्रम्-५४७३-९.

१ ली ३ विनाऽन्यत्र—— को भाष्णं क १ गो १ उ० में ०। को भाषपुण शांत ॥ २ भी ! जि शांत ॥ १ को जे शांत ॥ ४ भ्युरू शांत विना ॥ ५ व्या पुण्यात विना ॥ ६ श्रिकृदे क १ ॥ ७ सोमसिरि-कंभो पंचमो सम्मत्तो इक्षेत्ररूपा पुष्पिका शांत॥

## छट्टो मित्तसिरि-धणसिरिलंभो

क्याइं च पस्सामि बहिया गामस्सँ इंदजािकयं। तेण णागकुमारा णग्गोहपायवम-स्सिया दंसिया । मया चिंतियं-एस विजाहरो केणइ कारणेण इहागतो, एएण सह का-यही संगमी सि । पुणी य मे बृह-विबृहायतणे य दिद्वो । सी मं आयरेण पुणी पुणी निकायइ। मया प्रमिन्नाओ-एस सो विज्ञाहरी ति । प्रस्तिओ य-भगह किमाग-5 मणं ? किं वा कीरउ ? ति । सो पुण सुणेक्रणं विरहे ममं भणति-भद्गुह ! अहं विज्ञा-हरो, अत्थि मे दुवे विजाओ सहसाहणाओ संभ-निसंभाओ उपय-निर्पयणीओ, ताओ तब देमि. तुमं सि तासि भायणं, जं पुण बलिबिहाणं नं अहं सर्व उवणेमि, तमं कालच-उइसीए एगागी ममं मिल्स. अद्वसहस्साऽऽवितया य ते विज्ञा सिन्धिहित ति । मया पडिवण्णं । चउहसीए य उववासिओ । गहियाओ विज्ञाओ । भिलया य में सोमसिरी-10 नियमों में को बि, आययणे वसिंग्सं ति । सोमसिटिं आपूर्वच्छकण मा करसइ कहे-ज्ञासुं ति निग्मओ वियाले । तेण णीओ मि पवयविवरं छिण्णकडगसंसिएँ य पएसे । क्यं बलिविहाणं । भणति—आवत्तेह विज्ञं, अद्भाहम्मे य पुण्णे विमाणं उवयति तं भारह णिस्तंको. मत्तद्वतलग्गाणि उपद्रओ य इच्छाए निवनणि आवत्ति ततो उवयह. सिद्धा एय ते विज्ञा. अहं नाऽइदरे रक्खानिमित्तं अच्छिरमं-ति अवक्रंतो । अहं पि 15 जवासि एगचित्तो । उवद्दयं च विसाणं घंटाजालकणरवंत विविद्कुसुमदामसुरिह्गंध । तत्व य मज्हे आसण । मया चितियं-सिद्धा य मे विज्ञा, आहहामि विमाण-ित संपहा-रेऊणं आसीणो आसणे। उपपयत्ति य सणियं सणिय। थोवंतरमुप्पद्यं त पवयकडगाणुसारेण 'पत्तं समं'ति तक्केमि । पडतं एकदिसाहिमुहं, णीणुत्रएमु खठंत वश्वति । उपण्णा मे विता-जहा पह्यमित्तिमणुसरति, णिण्णुण्णयं च गच्छति खलमागगतियं, तहा कोइ पश्रोगो 20 होजा, तो उबयाणं आबत्तेमि ति । आवतिए वि वसति । मणुस्ताण य परिस्समजणिय-सुस्साससरमाकणोमि । विभायं च, दिहा य मया तत्यऽवक्खेवेण सगुस्सा कहं पि मं मिति । चितेमि-रज्जुओ ओसारियं नूणं एयं कित्तिम विमाणं केण वि पुरिसेण पउत्तं कस्स वि मएणं ति। अवहण्णो मि विमाणाओ । पच्छओ य मे छग्गा मणुस्सा 'देव! मा भाहि, मा पकायस. कहिं वा राज्छसि ति अम्हेहिं अणुवत्ममाणो ?' ति जपमाणा । अहं पि सिग्धं 25 पछायामि । जत्य मंदायंति तत्य वीसमामि । एवं तेहिं चिरं अणुगतो, न चातिओ गहेउं ।

दूरं च भमिजण अवरण्हे स्रत्यमणवेलाए परिस्संतो तिलवत्थुगं नाम सित्रवेसं पत्तो । दुवारं च संवरियं । न देंति मणुस्सा पवेस । मया भणियं—अहं माहणो अद्धाणेण परिस्संतो, देह में पवेसं ति । ते भणंति—(प्रन्थाप्रम्—५५००) अन्हे पोरिसायस्स बीहेमो.

१ पस्स जागर्ब हुंब॰ शांका २ शांक विनाऽन्यत्र—्विषयणी उक्त भेका विनायणी के इसी १ छी १॥ १ परिवर्ण शांका ॥ ४ परिवर्ण समुच्या । १ परिवर्ण आपुण्यों वा विमाव शाका। ६ पि सापुरि शाका।

माहणो समणो वा होहिति, अवेलाए जो संचरित सो रसंतो खज्जित रक्ससेणं ति। एवं निरणुकंपे जाणिकण गामेयगे, णातिद्रे गामस्स आययणं, तत्थ य मि गतो । अइगंतूण य संवरियद्वारो पसत्तो मि । अहरते आगतो पुरिसी, सो उ महया सहेण मणति-उग्घाडेसु दुवारं पहिय!, मा ते कवाडं अंजेऊण बहिस्सं ति । तेण सहेण पिंडबुढ़ी मि । 5 मया भणियं-अवसरह, मा मे उण्णिदयं करेह, मा ते सिक्खावयं काहं ति । तती कही सुद्वरं रवति । मया य चन्घाडिय दुवारं । पस्तामि य पुरिसं छउडहत्थं, महाकायं, अबेळं, परूढनह-केस-मंसं, भायरदसणं ब, नरवसाविस्सगंधियं, खंधेण गहिरतरदंसणं । महया केसभारेण विलुलिएण तेण मे लडहो मुक्को, सो मया वंनिको । गीबापरसे प पराहत्तो. ततो मुद्रिजदं लग्गो । आहम्ममाणो य मया महया सहेण रसति. 10 रिओ य पुणी पुणी अभिद्रवति । अहमवि तस्य गायफरिसं परिहरंती सुद्वीय अन्गहत्वेहिं निवारेमि। गामजणो य तेण रिवयसहेण पहिनुद्धो पहहमइं कलकलसई च कैरेह। गहिओ य अणेण अहं। मया 'एस पं परिभवियतो' ति पुरिन्माओ बाई जुयलेहिं पीलिओ रुहिरं व-मंतो महया सहेण रसंतो पढिओ। अहमवि देवकुलमतिगओ, 'पमाए ण्हाइस्सं' ति हिओ। समाकाले य साउही बहुओ गामलोओ निग्गतो । दिही य गेहिं पुरिसादी पार्टि 15 देवकुल्स्स गुओ विव गैरुयधाउभूसिओ पहिओ । सही य पेहिँ क्लो । सवा य अवली-इस्रो जणो, निगतो म्हि । ममकं तेहिं में कुओ पणामो-'देव ' जीवह बहुणि बासस्य-सहस्ताणि ति। मणंति-अम्हेहिं नायं-माहणो रक्चसेणं खर्ओ 'रवंतो भवसि ति. तं सामी! तुम्हे देवा, जेण इमम्म विसयस्य अकालम्ब पुरिसारी विणासिउ नि । तती जेहिं सिनिवेसविंहं परित्देहिं इमस्स कलसऽहसणहिं पुर्वि माहणेहिं ण्हिविश्रो मंतपूण्य य 20 बारिणा, पच्छा बुद्राहि धवलपडसंयुयाहि । ततो पच्छा कण्णाहि विभित्तवत्य-मझा-ज्यु-लेवणाहिं दिसादेवयाहिं विव समागवाहिं बन्धा-ऽऽभरणभूसिओ, तुहियनिनाएण व सहवा रहं सेयमिलवहसंपउनं आरोविओ मि । मंगळवयणाभिणंदिओ कयनोरणविभागं च पदा-गमालोक्सोहियं पविद्वो मि तिलवत्थ्यं। क्यवंद्णमाळा-पुण्णकलससस्सरीए आवासपिक द्वारे अवदृण्णो मि रहाओ । अङ्गओ आबामं वित्यिण्णसयणा-ऽऽसणं । आसीणो मि 25 आसणे । नतो महत्तरएहिं समबाएऊणं कण्णाओ रूववतीको सदक्तिका सासंक्रियाको उवह्रवियाओ । विण्णवेति य ममं-सामि ! तुम्हेहिं परित्तातिको इसी जजो तुहं इसार्ण जाणाविहें जो अज्ञप्पिभित्तं. एयाओ दारियाओ पहाणकुळसंमूयाओ, ताओ भवंत सुस्य-सिकाओ. पसायं कुणह ति । ततो सया मणियं सुणह, अहं साहणो सब्झावनिभित्तं निस्तको. अन् सम दारियाहि. पृजिको नाम अहं एतीए य पहिवसीए. एसा मे तुष्टी

<sup>।</sup> हा ३ विनाइन्यव--- ेरिसो सह दा। ेरिसो उसह क ३। ेरिसाओ सह गो ३ मे०॥ र संविष्यगंधेण महिर व २ मे० विना॥ ३ करोति शा०॥ ४ ेडुसुमछे े ३ क ३ मे ३ ॥ ५ ेसेहिं सह काल विना॥ ६ मि सम्मासणे शा० कर्स० विना॥ ७ अमो असं शां० विना॥

5

जं तुन्हं सिवं. विसिक्तिया य मया सुहभागिणीओ होंतु-नि कण्णावंदं विसिक्तियं। ताओ मनं पुष्फेहिं देवनिव अवकरेऊण गयाओ सगिहाणि। पच्छिमकाछे य अभेसिं दिज्जमा-णीओ वि न इच्छंति भत्तारं 'अम्हं स एव भत्ता'।

पुच्छिया मया बुद्धा-को एस पुरिसाओ १ ति । ते भणंति-सुणह-स्रोयासपुरिसायस्य उप्पत्ती

कंचणपुराहिबन्स रण्णो एस पुत्तो सोयासो नाम मंमलोलो । रण्णा व कयाई अमा-षाओ घोसिओ । तक्षो सोयासमणुमा वंसगिरीओ मऊरे आणेंति कुमारस्स मंसनि-मित्तं । सूयस्स य विक्खत्तसम कप्पिओ मऊरो बिरालेण हितो । सो भीओ कुमारस्स निगातो मंसहेतं-कत्य अभेज भक्तमभक्तं वा?। नेण बालक्रवं परिहाए मैजमयमु-जिमयं दिहं, तस्स मसं मक्कयं, भोयणकाले कुमारस्स सोयासम्स दिण्णं । 'रसियं' ति 10 भुत्त-भोयणो सूर्य भणति—तुमं जाणमाणो अण्णया मम एरिसं च पयसि कीस ? ति । तेण अभएण विण्णविओ-देव! विरहे वो कारणं कहतिस्म नि । तेण कयंजलिणा सब्भूयं कहियं। मो तुद्धो, पृजितो तेण सृदो भणिओ य—सोम्म अल अण्णेण मंसेण, पइदि-वसं कीर उ जत्तो ति । ततो सयमयाणि दारह्वाणि गवेसेनि से गणुसा, अछभंता अ पच्छण्णं वहति बालाणि । सो य गिद्धो माणुनमसम्स सेसाण न इच्छइ । पउरउवहवे य 15 रण्णा पच्छण्णं रक्क्वपुरिसा ठिवया : नेहिं गहिया कुमारमणमा । तेहि पुच्छिएहिं कहि-यं मोग्रासस्य सामिको नियोगण अन्हे अजाहमयगाणि जीवंताजि य विवाडेकण भसं उबणेमी ति । परिचितंत्रण रुट्टेण रण्णा निश्चिसयी आणत्ती । एगागा मारेजणसाऽऽमगं पत्रियमं च माणुससंम खायः । स्वस्तरेण आहिट्टिनो समनो इम भूमिमागनो । विसञ्जो तस्स भएण इहमावासिओ । तो जं पम्सनि त एक्टेणेब छउडापहारेण मारेऊण खायति ।20 सारहं पि जणं न गणेइ। तो तुम्हेहिं जणो परिताइओ नि !!

उवणीयं में भोयणं। समागयाणं दीणा-ऽणाहाणं दिण्णं भोयणं, दिण्णसेसं भुंजामि। बसिऊण य तत्थं निगाओ, गओ मि अयुरुग्गामं। नत्थं रायपद्दे एकस्म सत्थवाहस्स आवणं अहीणो। तेण अब्भुट्टेऊण दिण्णं आसणं। मुहुनंतरेण य लाभो महंतो लढ़ो। तेण वि नीओ सगिहं। मर्जिओ मि सोवयार। सुन्तभोयणस्म य में पणओ कहेइ-— 25

सुणह सामि '-अहं धणिमित्तो नाम वहसजाइओ, सिरी मे भजा सरिसकुलसभवा, तीसे दुिंदया मित्तिसिरी दारिया । सा मया नेर्मित्त्यस्म किंदया-परस ताव दारिकं, केरिसी से भवियवया ?। तेण लक्ष्यणाणि पिन्सिजण भणियं-एस पुहुँइपइणो भारिया भविस्सिति । मया भणिओ-कत्य सो ? कहं वा विण्णायवो ? ति । सो भणिति-जिन्म ते पासिष्टिए सयसहस्स्रगुणो लाभो भविस्मिति तक्ष्यणादेव नं जीणिजासि ति । तं एस 80 दारिया तुम्हं सुस्सूसिया होउ ति ।

१ ततो साना र सर्वमय° टी १॥ ३ तीते दु' साना ४ 'इवीपतिभा' आन्। ५ जाणेखा' शाना

15

ततो सोभणे दिवसे पाणिग्गहणवेलाए आणिया मित्तसिरी सिरीसकुसुमसुकुमालसरीरा, सरससररुहनयणलोभणमुही, मुहकमलभूसणकसणतारकालंकियनयणजुयला । विहीय पाणिग्गहणे वित्ते उवहविया सोलस कोडीओ सत्थवाहेण । ततो रमामहे सह तीए महुर-तरभासिणीए ।

5 तस्स य गिहस्स समीवे सोमस्स माहणस्स दइया सुनंदा नाम माहणी। तीसे पंचण्हं दारगाणं अणुमग्गजाया भगिणी धणिसरी नाम दारिया। पुत्तो य से पक्को, सो मेहावी छल्लो। ततो मे कहेइ मित्तसिरी—अज्जउत ! सोमस्स सुओ एस दारओ असत्तो वेयं पिंड , तेण दुक्तियाणि माहणाणि. सक्क वो तिगिच्छं काउं जेण अज्ययणजोग्गो भवे ?। मया भणिया—तव पियनिमित्तं घत्तिस्सामि ति। ततो से मया कत्तरीए. जीहा-10 तंतु सिग्धयाए कसिणा छिण्णा. रोहणाणि से पउत्ताणि। ततो विसद्वाणी संवुत्तो। तुद्देहि य मे धणिसरी महुमासवणिसरी विव रूविणी उवणीया—देव! जीवाविया अन्हे दारयं तिगिच्छंतेहि। सो य मे दारओ वेय पाढिओ. थोवेण कालेण बहु गयं। ततो हं दोहिं वि मित्तसिरी-धणिसरीहिं सिंहओ की छमाणो तत्थ वसामि किंचि कालं ति।।

## ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए मित्त-सिरि-धणसिरिलंभो छट्टो सम्मत्तो ॥

र्मात्तिसिरित प्रन्थाग्रम्-१०० ६ सर्वप्रन्थाग्रम्--५५७२-१५

# सत्तमो कविलालंभो

उपपण्णवीसभाण याम बीणह वि जर्णाणं कि तो मे पुच्छंतीणं पभवी सच्छंद्विहारी या ति वारिओमविमप्पमाणसीमाममुद्र्याओ सबुत्ताओ। अण्णया य पर्याह्र जण निगती 20 मिं गओ वेदसामपुरं। तत्थेव चिह्या 'वीममामिं ति बजाणमित्यती। पस्सामि य तहणजुवित एकाए बुद्धाए इहरण्हि य चेहरू वेहिं सि हियं उववणदेवयामिव कि पि हियय-गयमत्थमणु वितयंती लेप्यजुवितमिव निच्छ च्छी झायमांणी अच्छ हा तती सा ममं पस्ममाणी सहसा बिष्ट्या. कंठे गहेकण पर्याता—सहदेव शवहर वेह्यर क्वो सि शिता वती कुन्धु- निया अमेग वसुपालिओ नाम. तस्साहं दुहिया वणमाला णाम. सा हं पित्रणा कामक्रवाती नरवहनिओएण कयाई दोकण रा(आ) यस्स सुरदेवस्म कामक्रवगस्म दिण्णा. सो ममं गहेकण मगिहमागतो. ततो हं महदेव वामिस प्रवित्य कालक्स सो वाहे सुरदेवेण कुरु घरस्स सुमरमाणी कस्सह कालस्स इहाऽऽणिया. थोवस्स य कालस्स सो वाहे सुरदेवो अप्पणो मम वा मंदभागयाए पाणेहिं विजनो. ततो हं परमदुविस्तया गिहे रितं अविद्माणी अवस्मा विह्या वासक्तविस्ता विहर बुहाए बालक्रवेहिं सिहया बजाणमिहमागया सोगविणोयनिमित्तं. तुमं च

र 'गुपुत्रवजा° कार विना ॥ २ मिसलिरि-धणिसरीय कंमी छही सम्मत्तो शांर ॥ ३ नि परियभी मि सर्' शोर । ४ चिनिकंती शार ॥ ५ णी पिछाइ शोर निना ॥ ६ वहिं सुर शोर दिमा ॥

में विहो, ह्याणि धिइं छिभिस्सामो-ति एवं कहेइ । अहं पिणं 'हुं हुं' ति करेमि। वितियं व मया—क्यमिमीए देवरनाडयं, तं पस्सामि ताव से परिणामं ति । सा य भणति— ववामो गिइं ति । ततो पत्थिया मो वेदसामपुरमञ्जेण । विन्हिनो जणो पेच्छित मं 'को णु पसो देवरु वि !' ति । अइगतो मि वसुपालियगिहं ति । वणमाला कहेइ घर- जणस्य—एस मे देवरो सहदेवो चिरपवसिओ दिहो नि । तुहुण य घरजणेण अच्छेर- 5 यमिव दिस्सहे । कथपायसोयस्य य सिणेहऽक्भंगं-सम्मद्दण-पधंसण-सिण्हाणाणि वणमाला करेइ सयं । सिणेहऽक्भंगगत्तस्स परिहियवत्थंम्स य चिरायमाणे वसुपालिए ववणीयं मे भोयणं । भुत्तभोयणो य आसणगतो अच्छामि । आगओ वसुपालिओ । तेण मे कओ पंणिवाओ दंसणेणेव । कहियं च से वणमालाए—ताय ' एस मे देवरो महदेवो ति । सो भणति—सागयं ते ? ति । पुणो पुणो य मे पस्मित । तीए य भणिओ—ताय! 'तुब्भे 10 विरायह' ति भुत्तो सहदेवो. कहाऽवक्लेबो आसि ? ति । सो भणाति—सुङ् कयं जं भुत्तो, मम पुण वक्लेबं सुणाहि—

कवित्रो राया भिगुणा नेमित्तिणा अण्णया भणिओ—राय । कवित्रा कण्णा सत्यकाराऽणुमयलक्यणोववेया अहुभरहाहिविषित्रभज्ञा भविस्मित । रण्णा पुन्छिओ—कत्य सो
होज्ञा ? कहं वा नायदो ? ति । सो भणित—निमत्त्वलेण भणामि—(प्रन्थाप्रम—५६००) 15
जो फुर्लिंगमुहं आसं दमेहिन ने जाणमु . सो पुण गिरितडे सर्य अन्छिन देवदेवस्म गिहे । वं वयणं परिघेत्तण महरिहवत्थाऽऽहरणा जे कुसला मणुम्मा ते भणिया—
को तं गिरितडाओ इहाणेज्ञा अविजाणियं ?। तत्थ इंद्रमभ्मेण इंद्रजालिएण पिष्ठवण्णं—
अहं आणिम तं तव नेमित्तीकृहियं जामाउन नि । सो सपरिवारो गतो अज्ञ बहुयस्स
कालस्स आगतो कहेइ राहणो—देव । अहं गतो गिरितडं, दिहो य भया सो पुहवितलैति-20
छओ मणस्स अच्छेरयभूओ विज्ञाम हणववण्सेण य निणीओ गामाओ पवयक्रवयसंिष य पएसे विमाणं जंतमयं रज्ञुपिहवद्धं विलद्धओ राओ . ततो णं गगणगमणसंिठयं निस्सद
नेमो . विभाए च नाउण 'हीरामि' ति पलाओ , महाजवो न सिक्कओ गहेउं, इमो य
मे काछो परिभमंताणं, ण य से सुती वि छद्ध ति नियत्ता मो । तं एयमहं सोङणं राया
विमणो 'कहं तस्स पिडवत्ती होज्ञ ?' ति वियारेमाणो अञ्छित। तम्स समीवे अहं आसि । 25
ऐसाऽवक्खेबो-ति तेण वणमालाए कहियं।

तं च वयणं सोऊण मे चिंता जाया—जातं इहं अच्छियदं ति । अवरजुके य वसुपा-लियसमक्षं वणमाला ममं भणति—सहदेवसामि ! सकेह फुलिंगमुहं आसं दमेऊणं ?। मया भणिया—आसं दृष्टृण तस्स पगती विण्णायए । वसुपालिएणं भणियं—पस्सह आसं

१ 'पागसस्य उम्मइ' शां० विना ॥ २ 'त्थनियत्थस्य सा० ॥ ३ पणामो दंसणेण । क' शा० विना ॥ ४ 'ति सुरदेव' शा० ॥ ५ 'कसं(मं)गळतिस्र' शा० ॥ ६ मणुस्तअ' शा० ॥ ७ ३० मे० विनाऽन्यय---'क्सि-ययप्' ली ३ शा० 'सियप् व पष्' क ३ गो ३ ॥ ८ से पडती बि क ३ गो०॥ ९ एसी ब' शा० विना ॥

सच्छंदेणं । दिहो य मया फुर्लिंगमुहो बालकुमुयपत्तरासिवण्णो, डिक्टिप्पमाणो, पण्णत्तरिं अंगुलाणि असिओ, अहसवंगुल्परिणाहो, बत्तीसंगुलिवयणो, आवत्तमुद्धो, पसत्यसुर-कण्ण-केस-सर-संठाण-णयण-जंघो, अतितेयिस्सियाए अणारोहणीओ। तं दहूण य मया भणिओ—सक्का आसं दमेऊणं ति। वसुपालितो भणिति—रण्णा पुत्र संदिहो मि—जो इच्छति आसं 5 दमेऊण तस्स वियरह कामओ. दिमयं च मम निवेदेसुँ ति. तं संदिसह जं एत्थं कायव्वं। मया से बिलिविहाणं संदिहं, कुंचमुहीओ संकला पित्रबद्धाओं 'सूईओ चत्तारि कारह' ति। तेण अहासंदिहं कयं। अहं पि कयमंगलो फुर्लिंगमुहमिमक्तो। सूईओ संकलिय पित्रवाणिस्स चत्रसु अंगेसु सिलविस्थाओ। जओ पित्रविमच्छिति ततो सूनीपित्रिक्षो ठाति। बद्धाइओ निवारिजाइ. न य से त्यंयं होति। ततो ठाउं इच्छति, तं विहिउमारद्धो। राखा 10 अवलोयणैगतो परसति। वायगजणो य सिक्खाकुसलो विम्हिओ य पसंसिति साहुकार-सुहलो।तओ मया तोसिओ य राया, दिमओ फुर्लिंगमुहो।इंदसम्मो य परिसङ्ग मसंपित्रओ पाएसु—स्वमह जं अम्हेहिं तुम्हं भावयवं अयाणमाणेहिं चेहियं गिरितिडे।

ततो मोहणे दिवसे कविला रायकण्णा दिक्खिया. अहं व । उवणीया य मे ममीवं कणगसुषोयनिस्मया विव देवया, निवयणिज्ञमणोहरसरीरा, सरयपसाहियसरकोमलकम15 लवयणा । तओ हुओ विहिणा हुयासणा पुरोहिण्ण । गाहिओ सि पाणि कविलाए रायवरकण्णाए कविलेण । ततो मे परमपरिशेमिविसप्यियनयण जुयलेण पयिक्यणीकओ जलणदेवो, छुढा लायंजलीओ । उवणीया बत्तीम कोडीओ विलिएण कविलेण । धुवदंमणसुमणसो य कविलाय सह सुदितो वसामि कविलगयगिहे । तस्स य सुओ अंसुमंतो नाम
कुमारो. सो मं सेवित विणीओ । गाहेमि णं कलासु विसेसं । कविलागुणपिंदरतस्स
20 निरुत्स्ययस्स य मे वचित काले । जणिम णं तत्य इं कविलं नाम कुमारं ॥

# ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए कविल्ला)लंभो सत्तमो सम्मत्तो॥

कविकालंभग्रन्याग्रम्—क्षोक ६३ अ० १७. सर्वग्रन्थाग्रम्—क्षोक ५६३६



१ °देण य । दि° शां० विना ॥ २ °वेदियस्यु कि शा० विना ॥ ३ °णगो य° शां० ॥ ४ कविकार्कनी सकती समसी शरिक्षा पुण्यिका शा० ॥



## श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरब्रमालाचा एकाद्मीतितमं रब्नम् (८१)

पूज्यश्रीसङ्गदासगणिवाचकविनिर्मितं

# वसुदेवहिण्डिप्रथमखण्डम्।



तस्याऽयं हितीयोंऽशः।

(परिशिष्टषट्कान्वितः।)

सम्पादकी संशोधकी च-

ष्टृहत्तपागच्छान्तर्गतसंविमशाखीय—आद्याचार्य—न्यायाम्मोनिधि— संविभचूडामणि-सिद्धान्तोदधिपारगामि-श्रीमद्विजयानन्दसूरीश-शिष्यरत्नप्रवर्त्तकश्रीमत्कान्तिविजयमुनिपुङ्गवानां शिष्यप्रशिष्यौ चतुरविजय-पुण्यविजयौ ।

प्रकाशयित्री---

भावनगरस्था श्रीजैन-आत्मानन्दसभा।

बीरमंबत २४५० आरमसंबत् ३६ मृत्यम्-सार्द्यकत्रयम्। विक्रमसंवन् १९८७ **हेस्सीसन् १९३**१

# निवेदन.

आजथी बं वर्ष पहेलां अमे विद्वानोनी सेवामां वसुदेवहिंडी प्रथमखंडनो प्रथम विभाग तैयार करी हाजर कर्यों हतो. आजे तेनो ज बीजो विभाग अमे रजु करीए छीए. आ विभाग अमे आजथी एक वर्ष पहेलां पण विद्वानो समक्ष घरी शकीए तेम हतुं. तेम छतां आ विभागने परिशिष्टो प्रस्तावना शब्दकीए आविथी अलंकत करी विद्वानोनी सेवामां अपंवानो अमारो संकल्प होवाथी अमे आ विभागने रोकी राख्यो हतो. परंतु प्रस्तावना आदि बधुं य आ विभागमां एकी साथे आपवाणी आ विभाग घणो मोटो थई जाय तेम होवाथी अने प्रस्तावना आदि वैयार करवामाटे अमे घारेल हतो ते करतां य हजु वधारे वस्ततनी आवध्यकता होवाथी त्यांसुधी आ विभागने पड़्यो राखवो ए अमने उचित न लागवाथी छेवटे छ परिशिष्टो साथेनो आ बीजो विभाग एटले उपलब्ध वसुदेवहिंडीनो प्राप्त थतो अपूर्ण प्रथमखंड पर्यंतनो अंश अमे विद्वानोना करकमलमां अपूर्ण करीए छीए. अने साथे साथे अमे इच्छीए छीए के प्रत्येक विद्वान अमने एवो आशीर्वाद आपे जेथी अमे प्रस्तावना आदि तैयार करी आ प्रथमा तृतीय विभागने एण सत्वर प्रकाशमां मुकी शकीए.

### परिशिष्टो

आ विमागने छेडे अमे छ परिशिष्टो आप्या छे. ते आ प्रमाणे छे —-परिशिष्ट पहेलामां धिम्मिह अने वसुदेवनी पत्नीक्षोनो परिचय छे. वीजा परिशिष्टमा वसुदेविह डीप्रथमखंडमां आवता पद्योनो अनुक्रम आपवामां आव्यो छे. त्रीजा परिशिष्टमा विशेष नामोनो अनुक्रम आप्यो छे. चोथा परिशिष्टमां विशेषनामोनो विभागवार अनुक्रम आपवामां आव्यो छे. पांचमा परिशिष्टमां प्रथमखंडमां आवतां कथानको चरितो अने उदाहरणोनो अनुक्रम आपवामां आव्यो छे. छठा परिशिष्टमां वसुदेविह प्रथमखंडमां आवतां चार्चिक आदि विशिष्ट स्थळोनी नोंच आपवामां आवी छे.

आ बधां य परिक्षिष्टोने लगतो विशेष परिचय, प्रम्तावना, विषयानुक्रम, कोष आदि बधुं य अमे त्रीजा विभागमां आपीछुं.

प्रस्तुत विभागना संशोधनमां अमे युक-शिष्योप घणी ज सावधानी राखी है. तेम छतां अमे स्वछनाओं करी ज हशे तेमाटे अमे क्षमा प्रार्थनापूर्वक मौने विनवीप छीए के जे महाशयों अमने अमारी ते ते स्वछनाओं सूचवशे तेने अमे त्रीजा विभागमां सादर योग्य स्थान आपवा जरा य संकोच नहि राखीए.

निवेदक---

प्रवर्तक श्रीकान्तिविजयजीना शिष्य-प्रशिष्यो सुनि चतुरविजय-पुण्यविजय.

# निवेदनम्।

इतो वर्षद्वयाद्वाग् वयं वसुदेवहिंडीप्रथमखण्डस्य प्रथममंशं सज्जीकृत्य प्रसिद्धमकाण्मं । अग् तस्यैव दितीयमंशं प्रकटीकुर्मः । विभागमेनं वयं संवत्सरसमयादिष प्राग् विदुषां समक्षं धर्तुं शक्तिमन्तोऽभूम, किन्तु परिशिष्ट-प्रस्तावना-विषयानुक्रम-शब्दकोशादिभिरलङ्कृत्य एनं विभागं विदुधजनकरकमलेषु अर्पणसङ्कल्पोऽस्माक्षमासीदिति अस्माभिरस्य प्रकाशनमय यावद् कद्धमभूत । किष्य प्रस्तावनादीनामस्मिन्नंशे एकत्रीकरणेऽस्याशस्य प्रमाणमतितरां वर्धते तथा एतद्वन्यप्रस्तावनादीनां सज्जीकरणेऽस्पित्रकालक्षेपाद्य्यधिकतरः कालक्षेपः सम्भवीति तावत्समयावि अस्य विभागस्य मुद्रणकार्यालयान्तः वन्धनं नास्माकमुषितं प्रतिभाति इति परिशिष्टपद्कैरलङ्कृतमेनं द्वितीयमंशं अष्टमलम्भकादारभ्य उपलभ्यमानापूर्णप्रथमस्वण्डपर्यन्तं वयं विद्वदंगसेवायामुपदीकुर्महे । महैवाशाम्महे च यन् सर्वेऽपि विद्वांसोऽस्मभ्यं तथाऽऽशिषं ददतु यथा वयमस्य प्रस्तावनादिविभूषितं तृतीयमंशं सत्वर प्रकाशयितुं शक्तुयाम ।

#### परिजिष्टानि

विभागस्यास्य प्रान्ते पद परिशिष्टानि मुद्रितानि वर्तन्ते । तानि चेमानि—आशे परिशिष्टे धिमाहस्य वसुदेवस्य च पत्नीनां परिचयः, द्वितीयस्मिन् तसुदेवहिण्डिप्रथमखण्डान्तर्गतानां परात्नामनुक्रमणिका, ततीयस्मिन परिशिष्टे एनद्भन्थान्तर्गतानां विशेषनाम्नामकारादिक्रमेणानु-क्रमः, तुर्थे एतदन्तर्गतानां विशेषनाम्ना विभागशोऽनुक्रमणिका, पच्चमे कथा-चरितोदाहर-णादीनामनुक्रमः, पष्टे च परिशिष्टे चार्षिकादीनां विशिष्टस्थलानामनुक्रम इति ।

परिशिष्टानामेपा सविशेषः परिचयः प्रस्तावना विषयानुकमः शब्दकोष इत्यादिक सर्वमिष वय तृतीयस्मिन विभागे दास्यामः ।

प्रस्तुतेऽस्मिन विभागे संशोधनसमये आवाश्यां गुर-शिष्याश्यामतीव सावधानीभूय संशोधितेऽप्यवश्यं स्वलनाः काश्चन सञ्जाता भविष्यन्ति तद्धं वयं क्षमाप्रार्थनापुरस्सरं प्रत्येकम-स्विलानिप विदुषो विद्यपयामः यद्—ये महाशयाः अस्माकं तास्ताः सञ्जाताः स्वलनाः सूचिय-प्यन्ति ता वयं तृतीयस्मिन् विभागे साद्रसृष्टिस्विष्याम इति

निवेदकौ---

प्रवर्त्तकश्रीकान्तिविजयक्षिप्य-प्रशिष्यो मुनी चतुरविजय-पुण्यविजयौ.

# विषयानुऋमः ।

| -                                              | TT ATTE      |
|------------------------------------------------|--------------|
| विषयः                                          | पश्रम्       |
| ८ अङ्गमो पर्जमालंभो                            | २०१          |
| ॰ नवमो आससेणालभो                               | २०६          |
| १० दसमो पुडालभो                                | २०८          |
| ११ एकारसमो रत्तवतीलमो                          | <b>२</b> १७  |
| १२ बारसमी सोमसिरीलमी                           | २२०          |
| १३ तेरसमो बेगवर्तालमो                          | र्र्         |
| १४ चोइसमो मयणवेगालभो                           | २ <b>२</b> ९ |
| १५ पन्नरसमो वेगवतीलभो                          | र ४७         |
| १६ सोलसमो बालचटालमो                            | २५१          |
| १७ सत्तरसमो बधुमतीलमो                          | <b>२</b> ६५  |
| १८ अहारममी पियगुसुदरीलमी                       | 227          |
| <b>?</b> ? · · · · · · · · · · · · · · · · · · | *4**         |
| Ro                                             | ****         |
| २१ एगवीसटमो केउमतीलभो                          | \$ 0.6       |
| २२ वादीसहमो पमावतीरूमो                         | 340          |
| २३ तेबीसङमो भइमित्त-सञ्चरिक्वयालंभो            | \$ 4.5       |
| २४ चडवीसहमो पउमावतीलभो                         | 3'44         |
| २५ पचवीमइनो पउमसिरिलंभो                        | 340,         |
| २६ छबीसइमो ललियसिरिलमो                         | ३६०          |
| २७ सत्तावीसइमो रोहिणिलभो                       | ₹ € %        |
| २८ अहावीसइमो देवकीरुमो (४)                     | ३६७          |
| परिश्चिष्टानि                                  |              |
| परिशिष्ट प्रथमम्                               | २            |
| परिशिष्टं द्वितीयम्                            | ч            |
| परिशिष्ट तृतीयम्                               | હ            |
| परिशिष्ट चतुर्थम्                              | 36           |
| परिशिष्ट पञ्चमम्                               | 43           |
| परिक्षिष्ट षष्ठम्                              | 48           |
|                                                |              |



कवाई च गणियारी वणहत्यी खाणीओ । सो विहो य मया उण्णयमुहो, पमाणजुर्तमुख्यहत्थो, घणुपट्टसंठियविसिट्टपट्टो, कच्छअसरिच्छघवळनहमंडियचाकवळणो, वराहसरिसंजघणदेसो, खेदुगुंछियछगळसच्छमसुण्णयकुच्छिमागो, ईसिंमसुण्णयमासुहवण्णदंतम्रुसको, सरसदाळिमपस्णनिकरच्छविहराघरो, अकुछिळसंगयपसत्थवाळो । तं च दृहुण 5
मया चितियं—एस गतो भदो सुहविणेओ । 'गेण्हामि णं ?' अंसुमंतो पुच्छिओ ।
तेण इं निवारितो 'अळमेएणं' ति । अवइण्णो कविलेण राइणा वारिज्ञमाणो वि, उवगतो
गयसमीवं । आफाळिओ य पच्छओ परियत्तो । अहं पि सिम्घयाप इयरं पासं संकंतो ।
सो चक्रमिव भमति । अहं अभीओ वंचेमि से । ततो मया पुरओ वत्यं वित्तं, तत्थ
निविद्यो । दंतेमु चग्णे णिमेऊण आरुदो मि गयं । विम्हिओ जणा सह नरवित्णा 10
अंतेकरेण 'अच्छेरं ति । ततो मि णं छंदेण वाहेजमारदो ।

वीसत्थो य दीसमाणो जणेण उपाइओ नहयलं, तुरियं तुरियं नेइ मं। अंसुमंती य कुमारो पच्छओ कग्गो। तेणाऽहं दूरमिक्सतो। 'को वि मं गयरूवी अवहरइ'ति चितेकण आहतो संखदेसे जातो नीलकंठो, ममं छहेडण नहो। अहमवि अहवीय तलागमन्त्रे प-दितो, उत्तिण्णो । ण याणामि 'कयरो देसो ?' ति मृहदिसो भमंतो सालगुहं नाम सिन्नदे-15 समवगतो । तैस्त य बहिया उजाणं, तत्य 'नीसमाँमो' ति अइगतो। तत्य य अभवगसे-णस्स राइणो क्रमारा आउहपरिचयं कुणंति। ते पुच्छिया—किं तुम्हे उवएसेण गुरुणो सत्य-मोक्सं करेह ? अहवा समतिए ? ति । ते भणंति-अत्थि मो उवज्याओ पुण्णासी नाम. जह तुब्भे जाणह आरहरायं, परसामी ति जाव तुब्धं सिक्खागुणं ति । मया सरमोक्खेडिं जत्य जत्य ते भणंति तत्य तत्य खित्ता सरा दृढदिट्टेणं। अनुकलक्सयाए विन्हिया भणंति- 20 तुब्भे णे होह एवज्याय ति । मया भणियं-णाऽहं पुण्णासम्स आसाछेयं करिस्सं ति । ते दहं छग्गा-इणह पसायं, सीसा मो तुन्यं । मया भणिया-जइ एवं. तस्स उवन्त्रा-यस्स अणुवरोद्वेण सिक्खावेमि मे, जाव अच्छामि ति । ते तुहा-एवं हवर । दिण्णो णेहिं आवासी । पुण्णासस्स अविदितं ममं उवासेंति ते, ममं न सुयंति खणमवि. भोयण-उच्छादणेहिं य चितंति । आगमियं च पुण्णासेण । सो आगतो बातिगजणपरिवृहो । सो 25 मं पुच्छति—आवहविकां जाणह ?। मया छवियं—जाणामि अत्यं अवत्यं वियत्यं, अत्यं पायविचारिणो गयगयस्य य, अवत्यं आसगयस्य यं, वियत्यं खग्ग-कणक-तोमर-भिंडि-माळ-मूळ-चक्रमाइयं ति. तिविद्दं मोक्खं पि जाणामि--दढं विदढं उत्तरं ति । सो अक्खे-

१ °त्तो सु° शांक ॥ २ °साजाणुदे° वी १ ॥ १ महरुफिक्य ° शांक विना॥ ४ °क्केरये ति शांक॥ ५ सस्य य शांक ॥ १ °सामि त्ति शांक॥ ७ °ण १ माउद्देशक्यवाप् शांक॥ ८ ण ली ३ उ २ मे०॥ ५ °य कीकापुष्यं च विषय शांक॥

वपसाहणेहिं विम्हिओ। ततो केणइ विजसा तं च तेसिं समवायं सोऊण अभग्गसेणो बवागतो राया। तेण ममं दद्दूण निवारियं वालवीयणं। कयप्पणामो य कहाय निसण्णो। पुच्छइ य पुण्णासो—केण पणीओ धणुबेदो?। मया भणियं—जहा—

धणुबेयस्स उपात्ती

इहं भरहे मिहुणधम्मावसाणे कुछगरपणीयहकार-मकार-धिकारहंडनीइओ मणुया अइ-कमंति, तदा देनेहिं समिहुणेहिं उसभिसरी णाभिसुओ पढमरायाऽभिसित्तो। तया पग-तिभइया मणूसा पगतिविणीया य आसी पगतिपयणुकोह-माण-माया-लोभा, तदा न किंचि वि सत्थपयोयणं। जया पुण सामिणो पढमेपुत्तो समत्तभरहाहिनो चोइसरयण-णव-निहिपतिसामी जातो, ततो तस्स माणवो नाम निही, तेणं वृहरयणाओ पहरणा-ऽऽवरण-10 विहाणाणि य उविदिहाणि। कालंतरेण य दारुणिहयण्हि य राया-ऽमचेहिं य समितिविक-पियाणि उविदेशणि पहरणविहाणाणि। निबंधा य कथा विउसेहिं। एवं अन्थाणि अव-त्थाणि वियत्थाणि य पवत्ताणि, आउहवेदो मंत्रविकप्पा य संगामजोग्गा।।

करणसहितो पुण आया कयपयत्तो चिक्कितिय-सोइंदिय-घाणिदियपउत्तो लक्केदिसे चित्तं निवेसेकण हियइच्छियमत्थकज्ञं समाणेति ।

- 15 तनो भणित जोगगरियओ—सामि । होउ भरहरण्णो माणवेण णिहिणा पवित्यं पहरणा-ऽऽवरणविहाणं, जं भणह—'आया मत्याँणं मंघाणे निम्सरणे य गणे य पमाणं ति तं ण होति. आया भूयसमवायअतिरित्तो न कोइ उवल्रञ्मति, सव च भूयमयं जगं. भूयाणि य संहताणिं तेमु तेमु कज्रेमु उवज्ज्ञंति, ताणि पुर्टाव-जल-जलण-पवण-गगणमं-णिणयाणि. जो थिरो भावो सो पत्थिवो, जो दवो सो उद्यं, ईन्हा अग्गेया, चिट्टा 20 बायहा, छिद्दमाऽऽकासं. करणाणि वि तप्पभवाणि—सोयं आयाससभवं सहग्गहणे समत्यं. तती वायहा फास पिडसवेदेति, चक्खुं तेयसंभवं मवं गेण्हति, नामा पिथवा गंधगा-हिया, रसणमुद्गसंभवं रैमसंवेयगं ति. विण्डे मरीरे सभावं पिडवर्ज्ञति भूयाणि. कयरो एत्य आया जत्यं सामित्तं वण्णेह ?. भूयसजोगे चेयणा संभवति, जहा मर्ज्ञगसमवादे फेर्णबुव्रयसद्दकरणाणि. मदसत्ती य ण य मज्जवतिरित्ता तत्भवा. तहा भूयाणं विसयपिडवर्ज्ञती.
- 25 न बिज्ञण आया। मया भणिओ—जइ भूंयसंजीने चेयणापसूँइ ति चिंतेसि, न य वइ-रित्तो आयभावो; एवं जहा सरीरी आया मज्जंगसंजीनं मयविनमं च जाणित तहा मज्जेण वि णीयकगुणो वि णायबो. जहा मज्जंगेसु कम्मिइ काले फेणबुज्बुयादओ वि करणा तहा सरीरिणो चेयणा. जाव आया सरीरं न परिचयइ ताव विण्णाणगुणा चवलद्भंति. जित भूयगुणो होज तो जाव सरीरं न वावज्ञति ताव वेदेज सुइ-दुक्सं. जइया इंदियाणि

र 'ममुको स' जा। । २ 'क्स से ली ३॥ ३ 'णं संबक्षिस्सरणे रणं य प्रमाण नि आया आ० विना ॥ ४ 'णि कके' आ० विना ॥ ५ 'सिहया' आ० विना ॥ ६ उण्हा आ० विना ॥ ७ रसं संवेदयति ली ३॥ ८ ली २ विनाज्यक — 'णपुलुपुलुमह' क ३ गो ३ उ० मे०। 'णकुलुकुलुमह' आ०॥ ९ अदूर्स' क ३ गो ३ जी ३॥ १० 'आयु कि आ०॥

सविसयगाहणाणि आया, तो सोइंदिएण उबउत्तो वत्तं सदं सोऊण जिन्मोट्ट-तालु-दसण-संजोगेण कयपयत्तो ण कोय पिट्टवयणं देजा; सदं च सोऊण चक्खुविसए सहवेही त रूवे सरं णिवाएजा; जम्मंतराणुर्भूते य अत्थे ण कोइ सुमरेजा, सुत्तविर्वुद्धो इव दंसेइ, सुवंति य जाइस्सरा. जइ य भूयसंजोगो एवं सरीरहेतू, न कम्मवसवित्तणो अँत्तणो सामत्यं, ततो सरिसवण्ण-गंध-रस-कास-संठाणाणि सरीराणि होजा; न किण्हो भमरो, 5 हरिओ सुको, लोहिओ इंदगोवो, चित्तो कवोओ, सुिक्तला बलागा. जे य विगला जंतवो दीसंति तेसिं कयरत्थं भूयगुणं?. तं मा एवं होहि असग्गाही. अत्थि आया भूयवइरित्तो, सुभा-ऽसुभाणं कम्माणं कारगो, विपचमाणाण य भोत्त ति ॥

ततो केइ सहे छंदे (प्रन्थाप्रम्-५७००) अण्णेस य कलाविहाणेसु सिक्खिया पुच्छंति । अहं पि तेसि अविसण्णो आगमयलेणं पिडवयणं देमि । ततो अभगगसेणेण णिवारिया 10 वायगा-मा सामिं वाहह ति। को उहािं ओ जणो बहुत्पयारं पसंसित ममं। ततो पुच्छिति अभगमेणो —सामि । तृटभे कओ एह ? किंद्रे वा परिथया ?। मया भणिया—अहं दियादी आगमहोहिओ गिहाओ निगाओ ति। तो भणइ-जइ तुब्भे दियाइ, किं तुब्भे ईस-ऽत्य-रूवकएहिं वा?। मया भणिओ—सबमणुयसाधारणेसु कुमलस्म पसगा न विरुद्धा । ततो कि पि मुहुन चिंतिऊण भणति-पमायं कुणह, दिस्सउ मम गिहं, वचामो ति ।15 मया 'एवं' ति पडिस्सुयं । संदिहो णेण कोइंबी-वाहणं सिग्ध उवणेहि । तेण आसी मंडिओ चामरेहिं तुरियमुबद्धवितो । विष्णविको य मि रायाणुमएण पुरिसेणं-आरहह सामि ! तरंगं, उत्तमो एस. आयाणे उ इन्छियवाहि नि । तमहं मिग्धयाए आरूढो चेव दिहो जणेण इच्छियं वाहिनो । आणिओ य आधोरणेण हत्थी कसिणबलाहगो इव गुलुगुलेतो, मन्सिममंदो, पत्रमलयाभत्तिविचित्तकुँथासणत्थो, कणगरज्ञपडिबद्धो, महरमरघंटाज्ञुयलो । 20 ततो अभग्गसेणो भणति—सामि! हत्थि दुबहुत, अहं आसारुढो अणुजाइरसं. कुणंतु पमायं ति । अहं नस्म वयणमणुयत्तंतो अवङ्ण्णो दुतमऽन्साओ । हत्थारोहेण व राइणो संदेसेण निसियाविओ हत्थी। तम्मि अहं अणुविग्गो आरूढो । भणिओ य आधोरणो मया-पन्छओ होहि ति । ठिनो मि ग्यमत्थए । को उहिलएण य जणेण मे कओ जय-सहो सहिरसंण। विनिद्दओ राया। पत्थिओ मि सणियं सणियं पासणियजणसन्निरुद्धमग्गो।25 पस्ति जणो रूवं वयं सत्तं वणायंतो । आलिक्खकुसला य केयि जंपंति-अहो ! इमो पुरिसो वरो रुचिरो पडिच्छंदो होहिति ति जइ वसहेति ति । पासायगया य जुवतीओ गवन्ख-वायायणविपडिसंसियाओ कुसुमेहिं उक्तिरंति, चुण्णेहि य घाण-मणुसुहेहिं ।

र पि गे ज आ श्वा विमास २ प्रमुख ज अल्थे बाव विमास १ प्रमास स्वर्धत, सुर्क्वत बाव ॥ १ प्रमास सि मो विमास २ प्रमास सि मो विमास १ प्रमास सि मो विमास १ प्रमास सि मा विमास १ प्रमास १ प्रमास

कमेण य पत्तो मि रायभवणं सुकयतीरण-वणमाळं । कयडण्यपुत्रो उत्तिण्णो गयाओ, भवणमतिगतो, परिजणेण रायणो णयणमाळाहि परितोसविसप्पियाहि हिस्समाणो । कयपायसोओ य सिणेहधारणीयवत्थपरिहिक्षो कुसळाहि चेडीहि अन्भंगिओ सुगंधिणा तेल्लेण, उल्लोलिओ य । मज्जणगेहं गतो य मंगळेहिं णहविओ। पवरवत्थपरिहिओ ५ य भोयणमंहवे सहासीणो कणगमयमायणोवणीयं साहरसं भोयणं भुंजिऊणं। भणति य मं पहिहारी-देव! सणह, अन्हं सामिणो अभागसेणस्य दुहिया एउमा नाम परमण-विचरणसमूसिया सिरी विव ह्वस्सिणी, लक्सणपाढगपसंसियमुह-नयण-नासौ-होट्ट-पयो-इर-करिकसलय-मज्झदेस-जहणोरुजयल-जंघा-चलणकमलारिवदा, सरस्सई विव परममहुर-बयणा, गतीय इंसगमणहासिणी. तं च तुन्मं राया अवस्सं देहि ति। मया भणिया-किह 10 जाणिस तुमं एयं वृत्तंतं ? ति । सा भणित-अज राया देविसमीवे परिकहंती मया सुओ तुन्भं गुणपवित्थरं, भणिया य णेण सिरिमती देवी-पिए ' परमाए अज भत्ता लढ़ी, जो देवलोए वि दुल्हो होज, किमंग पुण माणुसेस ?. तनो देवीए पुच्छिओ—साभि ! किंह सो ? केरिसी व ! ति. सो भगति-इहेब आगतो अन्ह भागवेजनोइओ. कहिओ य में पुर्व कोडहलिएण जणेण, गतो य मि अजं तस्स समीवं, दिह्रो य मया जणदिहीपरिसुज्जमाणसोभी, 15 मरहसायणायवत्तसंठिउत्तमंगो. छवलणंजणसवण्णकंचियपयाहिणावत्तणिद्धसिरओ, सार-दगह्बतिसम्मत्तसोम्मतरवयणचंदो, चंद्द्वोवमनिडालपट्टो, रविकरपरिलीडपुंडरीयक्खणो, सुनासो, सुरगोवग-सिल-प्यवालरत्ताघरोद्वपट्टो, पण्णगनिहालियगगिकसळ्यसवण्णजीहो, कमळ्यंतरनिवेसियकुंद्मकुळमालासरिच्छद्सणो, कुंडलविलिहिजरमणिजसवणो, महाहणु, तिलेहापरिगयकंबुकंघरो, पवरमणिसिङातलोवमविसालवच्छो, सुसिलिद्वपवहसंधि, पुरफ-20 लिहदीहरभुओ, उबनियसातकलक्सणोकिष्णपाणिकवलो, सणहरतररोमराइगंजियकरगगो-ज्ज्ञमञ्ज्ञदेसो, पविकसमाणपाउमाहनाँभी, आइण्णतुरगवट्टियकडी, करिकरसमरम्मथिरतरोरू, णिगृहजाणू, एणयजंघो, ससंस-चन्ना-ऽऽयवत्तरुं छियकोमलकुम्मोबमाणचलुणो, दिपयबर-वसहरू ियगमणी, सुद्रमुमग-महत्य-रिभितवाणी, सयक महीतळपालणारिहो, तं न मे समं काळहरणं. कहं पाणिगाहणं कुमारीय पद्मावर्डए मे रोयइ ति. देवीय भणियं-25 सामि! जइ तुन्मे अविष्णायकुळ-वंसी वरी वरितो कुमारीए पुरमायतीए, तो नेमित्ती वि पमाणं कीरत सि. सो मणइ-देवि! मा भण 'अविण्णायकुल-बंसी' सि. सुरी घणप-डिंड इंग्रह्म कि य पडमाकरबोडेण सुइज्जित जगाती सि, तहा उत्तमी वि जणी बेहि-एण णजाइ, कि पूर्ण इह संसेवी-जाइ न देवी तो धुवं विज्ञाहरी पहाणधरणिगीयररायवं-सोव्मवो वा. गयं च आरूदस्स से कुओ जयसहो कोउहिलएण य जणेण. को य निर्दि 30 दहुण नेमित्ति पुच्छति तस्साऽऽदाणे ?, तं पसन्नमणसा होहि. उत्तमबरसंपैतिकहाणं

र 'सबहुकं बिस' शाव विना॥ र 'नासोह' व २ मे ।। ३ 'वसकक्स' शांव विना॥ ४ 'जिहुक' शांव कर्षे वार्षत ॥ ५ 'वासो की ३ विना ॥ ६ 'ज शह शांव विना ॥ ७ 'पत्ती करणाव कहा' शांव विना ॥

कञ्चाणभागीणं होति-त्ति निग्गतो देविसगासाओ. संदिष्टी य णेण मंती विवाहजोगां पउ-माए कञ्चं भंडाऽलंकारं उवहावह ति. तं देव! तह-ति कथपणिवाया गया।

मस वि सुहस्तयणगयस्स अतिच्छिया सबरी । उबिहियाओ य रायसंदिहाओ महत्तरि-याओ। ताहिं से कयं परिकम्सं वरजोग्गं। आगतो संती नाम पुरोहिओ कणियारकेसरिनयर-गोरो, घबछदुगुह्मयवस्तरासंगो, दुबंकुर-माछतिकयसुद्धाणो, उबङ्यसरीरो, गंभीर-महुरभासी। 5 तेण सि बद्धाबितो जयांसीसाए । नीओ य सि णेण सुकयवेदिमंगळं वाउरंतयं । उबगया य रायवयणेण सपरिवारा य कण्णा पद्धमा मम समीवं तारापरिवारा रोहिणी विव गहब-इणो। हुते य हुयबहे सुहुमेण उबज्धाएण गाहिओ मि पाणी पद्धमाए अभग्गसंखेण । परि-गवा मो आग्ना, खिला य छायंजलीओ, गीयाणि मंगळाणि देवीहिं, छूढा य णेण अक्खया, पवेसिया मो गब्भिगहं परितुहेण परिजणेण समं, निसद्वा बत्तीसं कोडीओ धणस्स तुहेण 10 राहणा । विसयसुहमणुहवंतस्स मे पद्धमाए पिय-महुरभासिणीय सह वर्षति केश दियहा ।

पिंडहारी मं विष्णवेड कयप्पणामा—देव! कोइ तहणो रूबस्सी तेयस्सी अद्धाणागतो य इच्छिति तुक्से दहुं ति । ततो मि निग्गतो बाहिरं उबत्थाणिगिहं, पवेसिओ य । विदिण्णे पिंडहारेण पिंडको मे बल्लेस । प्रमियाणिओ य 'अंसुमंतो कुमारो' ति । आभासिओ य मया—सागयं ते भह्मुहं ।?, वीसमसु ति । ततो कयपादसोओ सिण्हाओ सह मया । 15 महरिहोवणीयवत्यज्ञयस्तो भुत्तभोयणो सुहासीणो पुच्छिओ य मया—किहं सि इहाऽऽगतो ? किहं वा निगातो नयराउ ? ति । सो मे भणिति—सुणेह—

अजउत्त! तुब्भेहिं आरण्णो गओ दमिओ, कओ य विहेओ, परं विम्हयं गतो राया जिण्वओ य। ततो तुब्भेहिं निरंकुसो बाहिक्षमाणो गतो वेगेण पत्थिओ, थोवं गंतूण उप्पश्ओ। भीतो जणो न किंनि उत्तरं पिवन्जित। अहं पुण तुरियं बद्धपरियरो तं 20 दिसं अणुमक्जमाणो पहाविओ मि। पस्सामि य गयं दूरयाए महिसमिन, ततो वराहमिन, तहा सउणमिन, गतो य अहंसणं। ततो अहं विसण्णो अपस्समाणो। कओ य मे नि-च्छओ—अणुवछहिय अज्जउतं न नियत्तामि ति। ततो पुच्छामि जणं—दिहो में गतो गयणेण वश्वमाणो हिते. ततो केंद्र कहंति—गतो एतीए दिसाए पुरिसनत्त्वो सयं पजाओ वा, ण याणामो तीय पिवति ति। आगतो मि दूरं, दिनसावसाणे ठितो। पभायाए खणं- 25 दाए अहच्छिओ जणवयं, पवण्णो अहावें। ततो आमरणाणि मे पत्तपुडे पित्सिविडण छाइयाणि फलेहिं। परिहिंडिमि रण्णे फलाहारो। एवं में गया कर वि दिनसा। वणयरेहि य कहियं—गतो पुरिसो देवरूवी सालजुहुसग्गेणं, जारिसं तुमं पुच्छिसि ति। तुहो मि तीय स्हि वहमाणीए, पत्तो इहं बाहिं निक्सिविडण आभरणाणि। तं सफलो में परिस्समो, अं कुब्भे दिहा अक्स्वयसरीरा। ततो से मया वि जहाऽऽगयं कहियं।

१ श्रीबाए शं विना ॥ २ जासासि शं विना ॥ ३ सिणाओ शं ।॥ ४ अरण्णाए गती दुसि शं विना ॥ ५ जालो व श्रां ।॥ ४ जालाए शा ।॥ ७ अवस्थाय शा ।॥ ॥ ४

पश्चभिण्णाओ य 'अंसुमंतो कविलरायसुओ' ति अभग्गसेणपुरिसेहिं। पूर्ओ तुहेण राइणा। मम य पुत्रसंबंधं सोऊण परमाणंदिओ सहदेवीओ अभग्गसेणो। पडमा वि सुहअत्थाणगया पुष्टिछति मं—अज्जउत ! तुन्धं किवलातीहिं रातीहिं दुहियातो दत्ताओ. किहं पुण अन्हं गुरुवो, जेसिं अन्हेहिं सुस्सूसा कायव १ ति। ततो से मया नियगपुर-5 निग्गमो सकारणो किहंआ। सुयपरमत्था य दाहिणदिसाग्यसमणसम्माणिया इव माहव-मासणिलणी सुदुयरं विराइया। ततो में तीए सहाऽभिरामियातो, अंसुमंतेण सह बाया-मिकाओ कलाओ परिजिणमाणस्स वक्षति सुदितमाणसस्स सुहेण कालो।।

## ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरहए वसुदेवहिंडीए पडमाए लंभो अहमो सम्मत्तो॥

पउमाक्तमप्रं० १५६ १६ सर्वप्र० ५७९२-१४

## 10

## नवमो आससेणारंभो

कयाई च अंसुमंतेण मह अच्छहे । उबगती य अभगगमेणी पणओ मया गुरुभावेण, विदिण्णामणो उनविद्वो कहेइ--सुणह सामि!, अम्हं पिया सुवाहगया. तम्म दुवे पुत्ता, जेहो मेईसेणो. अहं कणीयमी तनो अम्ह पिया इंस्फाइमीसं काऊण रज्ञं विभाजिङण 15 पबद्दको निम्सगो. बसामु दो वि जणा जयपुरे. आसपर्णाए जृए य जिए न देति. जियं मं गेण्हति मेहसेणो. बाहयति से परिजण, नती ह तम्म उन्नियता इहं टिती, विसयं पि मदीयं पिडिइ निवारिओ य न ट्वाइ भणति—अहं सामी राजस्स तुमं मभ अर्णुए, चिट्ठ वससु य जर्हि ते' रोयति. अहं पृण एवंबाह्माणं अणुवत्तामहं 'गुर्फ' नि चितमाणी. सो पुण ममं इओ वि ( प्रन्थाप्रम्-५८०० ) णिवासे उसिन्छांत् त न जाण कहं अवि कहं ? 20 ति । मचा भणियं-जुनं एयं. तुन्भे तम्म गुरुविनीए चिट्टह्, सो वि परिचितेहित-एम मया अवस्स परिपालणीओ, लालणीओं वि य विषएण बहुमाणो ति । अंसुमंतेण भणियं-जो पिडकर्य मज्जायं अतिकमित तस्य को विणजां ?, मजायमितकमेतो निवारियदो. न तत्थ धम्मविरीहो ति। सी कवप्पणामो निगाती। कस्सति कालस्स महणाओं (मेहमेणो) महया समुद्रगणं उवागतो । अभगगमेणो वि नियमघळजुत्तो पश्चगतो । अहमवि अल्पमायनिमित्तं 25 सम्बद्धो रहेण, अंसुमंतो में सारही । अभगमेणो कहेड -मामि! जेहेण मे भाउणा पेसियं-जइ वा अद्धं घणस्य बाहणस्य वा देहि, अहवा जुद्धानिज्ञको विसयं ण वससि ति. अहं जुज्यामि तेण समं, तुट्भे पार्साणया होह ति । ततो अणियाभिमुहो गतो । दो वि सेण्णाणि विहिणा एकसेकसराणि सवलग्गाणि—रेही रहीहिं समं, तुरया तुरएहिं, पदाई

र 'पमका' आ । । २ 'भिसासि' आ । ॥ २ पटमाछंभी अहमो सम्मत्ता आ । ॥ ४ केपुचिटादर्शान्तरेषु विचित्र महसेण रह्मपि इस्पति इस्पति ॥ ५ चीछह् थी ३ ॥ ६ 'णुमण् उ २ म० । 'णुणण् सी ३ ॥ ७ में थी ३ विना ॥ ६ किरहो द २ में ० ॥ ९ रहाहिं सम रहिणो, तुरपहिं समं तुरवा, वदाई क ३ ॥

पदातीहिं, हर्त्यीहिं हरथी, जोहा जोहेहिं । नतो तुरियनिनाओ जणकलयली समं सि कक्षो । 'अहं ते विणासेमि, ठायस मुहत्तमेत्तं नि भासमाणाण य जोहाण पवायमिस्स पवित्थरति महो । सरेहिं सिक्खागुणे दंभेता पुरिसा छायंति णहं । रहसेण ये मेहसेणवर्छ अभिभवति अभगगसेणऽणीयं । ततो निक्साऽसि-सिन-कुंत-नारायपहकरपरद्धा अभगगसेणैजोहा सीदिँ पवता । विद्वयपमरो पयट्टिओ अभगगसेणो सनयराभिमुहो । समोच्छरइ मेहसेणो 5 मेहो इव गजमाणो । णिरवेक्खा य जोहा निराणंदं मग्गा नयरं पविसति । तं च तद्वत्थं ससुर-बलं पम्समाणी मया भणिओ अंसमंती-न मम उवेक्खिउं विध्रो अभगमोणी जुत्तं. जहा पम्सामि नयर पि णं पविट्टं न मुइहिनि मेहसेणो. नं सिग्वं चोदेहि तुरो, निवा-हेमि से दूप्पं नि । नतोऽभगमे[णऽ]णीयं संथावंतो पत्तो म्हि समरमज्यं। ममं च अहि-मुद्दं पस्तिकण मुरा अविष्णायपरमत्था पहरणवास मुचितुमारद्धा । ते य मया लहुहृत्य-10 याए वंझाउहा कया, पडिबढ़ा य. विरहा य कया केइ । भणिओ य मया अंसमंतो-मेहसंगांतेण चोएहिं रह. कि सेसेहिं बिलिभोइएहिं । ततो तेण कुमलेण पावितो रहो। पविद्वी य सरदृष्टिणं कालमेघी इव मेघसेणो । मया य से णर्रात्यमारुएणव निवारियं ति । निफलसरजालो वि जाहे जुद्धतिन न सुयड, नतो से सया मरीरं रक्खंतेण 'संबंधि' नि धण-द्वयं समारहीय विणासियं, नुरगा च इमिया । भणिओ य-सुय सुय आउहं ति, 15 मा ते विणासे हं ति । ननी मुढ़ी गिहीओ अंसमेंनेणं, छढ़ी नियगरहे विगयपक्खी इव विक्रमी निष्फंदी डिओ। त च पदवन्यं दह पराभम्मा नम्संतया जोहा। छद्धबलेहिं य अभगमेणप्रसिद्धिं रहा जामा राजी अन्त्रिण्या ।

पिन्हों मि नयां। अपियों मेघमेणो वलाहिनस्स । पिन्संतस्स य मे बाल-बुह्बो जणो जयमदं पर्वजनि परमपीनिम्पजनो देव निम्हं प्रमाएणं ले धणाणि जीवियाणि य 20 अणहाणि नि सामसाणो । जिमुक्तवाहणो य ससुरण पर्णामकण पृहुओ सयमेन महरिहेण अभेणा। अनिगनो य देविसमीवं. अहिनेदिओ य । पत्रमा य साणुकंपा—निग्य तथ संगामाओ अक्स्वयमगीग । पेसिया य मयहरियाओ अभगसेणोण—पम्सह मामिसरीं ति । ताहि य पुन्छिओ अनिग्धं, गया य, रण्णो निवेदितं ।

मेघसणी वि उवणीओ भावणो विवण्णमुह्वण्णो अंसुमंतपुरस्सरेण वलाहिवइणा, 25 णेच्छइ किल पायसीयं मुह्धोवण वा माणण। तती भणिओ अभगमसेणण—भाय! तुव्नेहिं न मंतुं कायह 'भिष्रेण गहींओं' ति. गहिय त्था जामावण्ण पउमाभत्तुणा, जो देवेहिं नि ने पत्रले जोहेवं होज्ञ, किमंग पुण माणुसेहिं ति। ततो सो भणित—नेह मं तस्सेव स्मीवं. तस्साऽऽयत्ता मे पाणा, न पह्वामि सपयं अत्तणो ति। अभगसेणेण 'एवं होवं' ति य जंपिए भावणा पेसिओ कंचुकी मस समीवं। सो णे पणिमिकण एयं वृत्तंतं 30 कहेइ, विण्णवेइ य—वियरह दंसणं भेघसेणस्य राइणो ति। सया भणिओ—पवेसेह णं,

१ रिष्णिजोहा हत्थीजोहेहिं ली १ विजा । २ य मेघसंणेण भगा ति अभगासेणाणीयं शा०॥ ३ प्णसेणाजोहा जी २॥ ४ प्रदेशं प° शांक ॥ ५ न सक्को जेउं हो १ छ।

ममं पस्सत्र ति, जह तस्स एयं रोयह ति। ततो विदिण्णे दो वि जणा भायरो अतिगया। यि अते य समं दृष्णं मेहसेणो पाएसा। विण्णवेह—देव! अहं मेघसेणो तुज्जं अज्ञप्प-भितिं माहप्पविकेशो. संदिसह, मया जं कायवं। ततो मया भणियं—जा तुन्भं पिषणो देसमञ्जाया ठिवया, तं अणहक्षमंता अणुपाछेह अण्णोणं. ततो जसो ते भविस्सति, मम ठ वयणं च कयं होहिति ति। 'एवं करिस्सं' ति भणंतो विण्णवेह—देव! जह पसण्ण त्थ, विसञ्जेह सं, जाव परिजणं परिसंठवेनि ति। मया भणिओ—भातणा अणुमप्ण वचह जहासुहं ति। निग्गतो अभग्यसेणेण व पृजिओ गक्षो नियगपूरं।

कतिवाहेण आगतो पणतो विण्णवेह—देव ! खत्य कण्णा मम दुहिया आससेणाः नाम. सा तुम्ह सुस्स्सिया होच, कुणह पसायं ति । मया भणिओ—पडमाणुमए जहा 10 मणह वहा होड । ततो तीसे अणुमए गाहिओ मि पाणि मेहसेणेण विहिणा। आससेणा य रायदुहिया दुवापवाळकोमसञ्ज्ञविया, विकचप्रें अपलासलेयणा, नयणसयदृहववयणक-मला, कमलमडलसण्णिहपयोहरा, धरणियलपेरिहियसुकुमालतलिणुण्णयणस्वलणा, चिल-यकमललायण्णपाणिकोमलतला. विसालसोणिफलया, संखित्तमजादेसा, मणहरभासिणी। दिण्णं च से पिउणा विचलं धणं, परिचारियाओ संगयाओ, परिभोगो विचलो। तओ हं 15 दोहिं वि रायदुहियाई समं गंधवकुमारो विव सुहं परिवसामि ति।

#### ॥ इंति सिरिसंघदासगणिबिरइए वस्तुदेवहिंडीए आस-सेणाए नवमो छंभो समसो ॥

जाससेणालंभग्रन्थाप्रम्—६५-५, सर्वप्रन्थाप्रम्—५८५७-१३.

# दसमी पुंडालंभी

20 क्याइं च मया अंसुमंतो भणिओ—कुमार! जित ताव अपुष्ठं जणवयं परसेजामो। सो भणिति—अज्ञउत्त! एवं होत. अत्थि आमण्णो मलया नाम देसो लिलियजणसेवितो आरामुजाण-काण्णोवसोहिओ, तत्थ वचामो, जइ तुन्धं एरिसो अभिष्पाओ । ततो मु अविदिया जणम्स निगाया उपहेण संविरिशत्तमंगा, दूरं गंत्ण पहं पवमा। परिसंतं च ममं जाणिकण अंसुमंतो भणिति—अज्ञउत्त! कि वहामि भे ? याउ वहह वा 25 ममं ? ति। मया चितियं—कि मण्णे परिवहित ममं अंसुमंतो महपयं ?, बहवा सुकुमालो रायपुत्तो, वहामि णं 'परिपालेयवो ममं पवण्णो' ति । ततो मया भणिको—आहहह कुमार!, वहामि ति। सो हिसिकण भणिति—अज्ञउत्त! न एवं मग्गे वुक्सह, जो परिसंतस्य मग्गे अणुकूलं कहं कहेति, तेण सो किर वृद्धो होइ ति। मया भणिको—जइ एवं, कहेहि ताव तुमं चेव कुसलो सि, अं ते अभिवह्यं ति। ततो भणित—अज्ञउत्त! 50 दुविहा कहा—चरिया य किष्पया य. तत्य चरिया दुविहा—हत्यीए पुरिसस्स वा. धम्म-

१ °छामछकोय° ही इ॥ २ °पयहि° क इ गो इ छी १। °पद्दिः उ० गे०॥ १ आससेणाकंभी नवमो सम्मन्तो आं०॥

ऽत्य-कामकजेषु दिहं सुयमणुभूयं चरियं ति वुचित. जं पुण विवजासियं कुसलेहिं उवदे-सियपुवं समतीए जुज्जमाणं कहिज्जह् तं कृष्पियं. पुरिसा हत्यीओ य तिविहाऽवबुद्धसु—व-स्तिमा मिज्जमा णिकिद्धा य, तेसिं चरियाणि वि तिबहाणि। ततो सो एवं बोत्तूण चरिय-कृष्पि-याणि अक्काणयाणि अञ्भुयसिंगार-हासरसणहुकाणि वण्णेति। तेण वक्केवेण गतो सुदूरं।

विस्सिमिकण य एगत्य सिन्नवेसे अंसुमैतो ममं भणित—अज्ञवत्त! आभरणाणि पच्छ- 5 ण्णाणि कीरंतु. ततो वीससिणिएँण विष्येक्षवेण सुहं पवसिस्सामो. नामं च तुब्मं अज्जिन्द्रो होव, सहं च अज्जिकणिट्टो। मया भणिओ—एवं होव ति। ततो णेण मदीयाणि णियगाणि य आभरणाणि उत्तरीए बढाणि। सुहेहि य वसिहै-पारासेहिं पत्ता मो भहिल्युरं। भण्ड य ममं अंसुमैतो—अज्जवत्त! तुब्भे बाहिं विम्समह. अहं आवासं गवेसामि ताव नयरे ति. मा तो वि जणा भमामो। मया भणियं—एवं होव ति। सो भणित—जिण्णुज्जाणे 10 वर्णवंदसंपादे अच्छह. अविण्णायणयरेसु मतिदुहा जणा, जे भह्रगं पि बाहंति. मा आर्यांसो होहिति नि। सो गतो।

अहं पि निरुवह्यसमाहियसंधम्स, मणहरसाह-प्पसाह-पत्त-पह्नव-कुसुमन्स, सासयिग-रिमिहरहिंगु छक धाउवति मिरससो भिणो , मुदितच्छ बरणणोदियम्स असोगपायवस्स छायाप संठिओ अच्छामि । विरायंतेण अंसुमंतेण मया वितियं-अंसमंतो अपमत्तवादी मा 15 ह केण वि छितिओ होजा। एवं च अउछं आकुळवित्तो अच्छामि। पस्सामि य रहवरं तरंगसंपरतं अहिम्हमागच्छमाणं । पचभिजाणिओ य मया असमंतो रहगतो, सुरुवो य कोइ तहणो सारही । चप्पण्णा य मे चिंता-पुबद्धि य मनयरे अंसुमंत्स्स ति। पत्तो य रहो, उइण्णो य तरुणो अंसुमंतो य । सो भणति-अज्जजेट्र ! अहं वीणादत्तो वंदामि ति। अंसमंतो भणति—अहं अज्ञकणिद्रो पणमामि ति। विण्णविश्रो मि वीणादत्तेण-20 आहह रहं, कुणह पसायं, वदामो गिहं ति । ततो अंसमंताणुमए आरूढो सि रहं सह अंसुमंतेण । संगहिया रस्सीओ वीणाद लेण। पस्सामि य वचमाणो उववण-भवणसमिद्ध-नयरसा । ममं च पस्समाणी जणी क्वविन्दिओ भणति-अही ! क्वं ति दियाइणी, अहवा एतेण वेसेण देवो को वि नयरैरिद्धि पहसेउकामो अवदण्णो होजा। अण्णे भणंति--के पुण एए महाणुभावा, जेसिं वीणाहस्तो इन्भपुत्तो सयं रस्सीओ धरेति?। अ-25 ण्णेण भणियं--अरहंति दिया सबसकारस्स ति । एवंविहे मंगलाळाचे सुणमाणो हं पत्ती वीणादस्तस्त गिहं विमाणमिव बहुरयं । तत्य य कयम्पपुओ अवतिण्णो मि रहाओ. अतिगतो य भवणं । सहासीणो य कयपायसोओ महत्तमेत्तं वीसंतो ण्हविओ सोवयारं सह अंसमंतेण इन्भपरिजणेण । घाण-मण-रमणवहारं भूतो भोगणं । पवरवत्यपरिहिओ

१ 'पिजेण की है।। २ 'प्यवेसेण शाल।। ३ 'हिवाहिरा' शाल।। ४ 'णवंद्रसंबाहे की ३। 'णसंडपादे शाल।। ५ जंशांक दिना।। ६ उक मेक विनाऽन्यत्र—'वासि हो' की ३। 'आमो हो' क ३ गो ३ शाल।। ७ 'रोडिट्रिं प' की ३॥ ८ 'हे संकावे उ २ मेल।।

<sup>8.</sup> B. 20

सर्वणीए संविद्धो । राईवं च रसुत्ते इव्यवको पुष्किको सना अंसुमंती-केण वा कार-येण बीग्राद्त्तेण कर्म्द कको स्ववारो ? ति । स्रो भववि-सुणह--

अहं तुम्ह समीवाओ बस्स( प्रन्यापम्-५९००)माणी नयरसिरिं पत्ती आवणवीहिं दिसागयपट्टण-गिरिसंभवभंडसमागमं, विकाशय-काक्क-कोऊहिकजणसंकुछं। उ यऽत्य गाजादेसीयकवनेवत्ये पुरिसे । जवगतो मि एगस्स सत्यवाहस्स आवणं । तेण य कयपणिवाएण बिविकणासणो स्वविद्रो मि भणिको-अखपुत्तो जेण अत्यी तं भणह अयंति-बा। मया भणिखी-सोम्म! आवासकेणं मि अत्यी !। सो भणवि-जड एवं देमि आवासं, करिस्सं सत्तीये सुस्तुसं ति । गया भणिओ-पम गुरू अजाजेट्टो. जो विवित्तो आ-बासी तस्स जोगगो होज ततो परिगाहिओ. यह नै होहिइ ततो अण्णत्य गैबिस्सिस्सामि । 10 सी अणति-एवं अवउ, पस्सह ताव तिं। एवं सह तेण करेमि आळावं, सही व महंती समुद्रिओ । मया चितियं-अवस्सं हत्यी महिस्रो वा आगच्छेजा, जतो एस जणसंखो-हजाणिओ सही ति । न य पस्सामि तिष्ठहं कारणं, उवसंती य सही । सहुत्तंतरेण पुणी तारिसी बेब सुबह । मया पुच्छिओ सत्यवाही-कस्सेरिसी सही शिकिनिमित्तं वा ?। सो मे माहति-अज्ञ ! इत्य महाधणा इब्भपुत्ता महत्वेहिं पणिएहिं जूयं रमंति. वतो 15 तेसि आयविकोसणजातो एम सही ति । ततो मया भणिओ सत्यवाही-ववामि ताव, अण्णत्य वि आवासं गवेसामि, जो रहओ होहिति गुरुणो तत्य वसीहामो ति । सो भणति-एवं हवड. जहं बिज ओ नाम उत्तराए बिहीए वसामि, तत्थ आगच्छेजाहि ति। ततो 'पसत्थो सेवणो' ति गतो ज्यमहं । वाराहिगएण य भणिओ-सामि ! एत्थ इब्भपुत्ता ज्ञयं रसंति, साहणाण कि अइगमणपयोयणं १। सया भणिको---भज ! कुसलस्स 20 पुरिसम्रतिविसेसं पाणिलाघवं च दहं न विद्याति । ततो विदिण्णे आइगतो भि सहं। वेसिं च अक्सो कोडीओ पहितो । ततो 'कयरं पक्सं भयामि ?' ति न परिद्वायह । अहं च पाहुजो ति विक्षो उ समाजो दोण्ह वि पक्कार्ण । पुरुक्कओ य मि जेहिं-अजा जाणह जूबविद्दिं ?। मया 'आमं' ति पहिवतं । मणिओ य निष्पको में जुज्जमाणी. महंतो य पत्रो उद्दिशो । तथो बीजादशेण जिस्रो । तेण य निरु भणिओ-अज! मिवे-25 सेह जित ते अस्थि इच्छा, खेलह ति । अहं तप्पक्ते उवविद्वी । इयरपिक्सका भणंति—साद्दीणेण अत्येण कीलियां ति. दियादिस्स किमेतेण वावारेणं । वीणादसेण भणिया-मदीएण विभवेणं कीलव दियादि सि । तती से मया आधरकाणि दंशियाणि । भोगिदिद्वीदि अजिबाणि बिय तुद्वेदि य परिवण्णा कीला । उविया गहंता कणग-मणि-वयर-वणपुंजा। ते य सवा तुमं तेयसा जिया। मणिया य वीणाद्श्वेण मणुसा-संगिण्हह 30 माहणसंतं वित्तं वि । ततो इं पत्थिको । वीणादत्तो य भणवि-कत्थ अजी ! पश्चिको !

१ न होति त° आंवा १ निमस्तामो चि । सो नी १ ॥ १ चि नावासं। युवं नी १ ॥ ४ °तो विहे शा • विना ॥ ५ समुनो आव॥

चि । मया अणिको—अस्थि में गुरू अजाजिद्धो, तस्य आवासं जोगां गवेसामि ताव । सो अणिक-पश्चह सम अवणस्स चि विश्ववस्य, बस्यासु गिहं ति । ततो बीजादस्तिगिहं गतो सह तेण कहिजायपरिकणं । तस्स य वयणेण सुदिको सया सूर्यनिको अस्थो । ततो सु स्वगया तुम्ह समीवं ति ।

मया भणिओ—होडवारो वीणादत्तो, न मे रोबिस पीलेडं. अण्णत्य आवासो 5 घेप्पड, रत्य अयंतिया अच्छिस्सामो । एवं कर संलावे मुहं विस्तृत्रण प्रभावाए रयणीए मणिओ वीणादत्तो—किज्ञड अण्णत्य आवासो । तेण निवेह्यप्पणा कहं वि पिढवण्यं । कतो रायमगोगाढो आवासो, परिवारकज्ञणो य । ठिया मो तत्य । आगया य इब्मपुत्ता अमिसिया छेकं कितवं ग्रहाय समच्छरा । ते य मया जिया अयत्तेणं, गया 'देवो गंधबो नागकुमारो वा एस विष्यवेसच्छण्णो' ति जंपमाणा ।

वीणादत्तेण य नंद-सुनंदा सूया आणीया। तेहिं सिद्धं भोषणं। ततो वण्ण-रस-गं-धसंपण्णं हितं मियं पत्थं तं भोयणं भुत्तेण य मया अंसुमंतो संदिहो—देहि नंद-सुनंदाणं पोरागमविसारदाणं पैरिहाणमोक्षं सयसहस्सं ति। ते तं दिक्जमाणं न गिण्हंति। मया भणियं—तुच्छ ति काउं न इच्छंति जइ य, ततो साऽणुणयं गिण्हावेह। ततो ते परमतु-हमाणमा पायविद्धया ममं विष्णवेति—सुणह देव! कारणं, जेण ण गिण्हामो पीतीदाणं—15

अम्हं पियाँ इहं सुसेणस्स राइणो सूतो आसि। कयविनी पबइओ। बहुमओ य सो अम्हं बालाणं उवरतो चेव। ततो अम्हें दि विदेसे पोर।गममागमेऊणं 'तिगिच्छायता(नं) सूयं' ति तिगिच्छायं सिक्खिया। आगया य रण्णा य पुंडेण पिडसंततेणं चेव फलेण कविया। अम्हें दि राया विण्णाविशो—अम्हं विण्णाणस्स देह वित्तिं. तं जइ अम्हं विण्णाणस्स देह वित्तिं. तं जइ अम्हं विण्णाणस्स देह वित्तिं. तं जइ अम्हं विण्णाणसारेसी वित्ति देह परिच्छियाणं नतो सेवामो. सेसकालं तुम्हे परिपालिया नयरे वमामो। 20 रण्णा य संविमत्तपंगतिणा परिगाहिया मो, वित्ती पविद्वा। ततो अम्हे संतोसेणं अच्छामो। नित्तवलेण व कयाइं च अम्हें हिं पुच्छिओं नेमित्ती—कत्थ णे सफला सेवा हविज्ञ कि। तेणं आभोएऊण भियं—होहिति मे भरहद्भत्तासिपिउसयासे सेवा सफला। अम्हें हिं पुच्छिओ—किंदें सो? किह वा जाणियवी?। सो भणति—इहेव णं दच्छिहह, सयसहस्सं च भे तुहिदाणं दाहिति ति, तं जाणिह ति। अओ अम्हे 25 संपयं न इच्छामो, सेवामु ताव। ततो णेच्छंतेहिं च—सामि! इह अहपुं(वुं)जं चेर्व करेमु विभूतिमंतिस्स अम्हे तुन्हां परिमग्गणं, एत्य चेव भोयणं सज्जेमो. तं परण्णाणि वो देवयाणि. अज्ञप्रभितिं तुम्हं बळणाणिंसं करेमों ति पिढया सिरेहिं।

मया भणिया—गेण्ह्ह् सन्द्र संतयं अत्यं वीसत्य ति । ततो णेहिं गहियं पीतिदाणं । एवं णे वचति कोह् कालो । उदसत्यंति समं कलाकुसला णरा देवयमिव । 30

१ पहा<sup>°</sup> वार्तः कं वां विना॥ २ ति जजो न नेण्डति, तजी शां ।॥ १ कां विनाऽन्यत्र—"या पुण इष्टं सुसेण" यो ३। "या पुण्यत्रेण" वा १ क १ उ० ने० ॥ ४ वश्(ग) वणा शां विना॥ ५ व्य वरेण शां ॥ ६ "मो सिरे" शां विना॥

कयाइं च पासायगद्भी अच्छामि, पस्सामि य अज्ञाओ धवलपर्डसंवुयाती हंसीओ बिव जूह्मयाओ, जुगंतरिनवेसियदिहीओ रायपहेण समितच्छमाणीओ। ताओ य दहूण अंसुमंतो मम समीवाओ तुरियमवहण्णो पासायाओ, गओ तासि पच्छओ। विकाले आगतो कहेइ—

5 अजाजेट्ट! अजाओं दह्ण पश्चभिजाणियाओं मे—तातस्स जिद्दमगिणी वसुमितिगणिणी। गओ ये मि जिणाययणं, बंदिया य मया भयवंताणं अरहंताणं पिडमाओ, तयणंतरं पिडच्छा सपरिवारा दया विव सुमितिसिहिया। तीय म्मि भहुरमाहट्टो—कओ सावग!
आगच्छिसि ! ति। मया भिणया—पिडच्छा! न याणह ममं?. अहं अंसुमंतो कविलस्स
राइणो पुत्तो ति। ततो णाए अवछोइओ, साणुकंपं च सिणेहमुबहंतीए आपुच्छिओ—
10पुत्त! सुहं ते ! पिया य ते निरामओ !, चिरकाछिदिट्टो दुक्लेण सि विण्णाओ ति।
मया विण्णविया—अजे! तुन्मं पायपसाएण कुसलं सबकालस्स ति। कहंचि विसिज्जिओ
मि ताहे इहाऽदगओ ति।

अवरज्ञ्यस्स य निगाओ, बारसमे य दिवसे आगतो वरणेवत्थिओ महाजणपरि-बारिओ, कयप्रणामी परिहसंतो साहति-अज्जानेद्र! अहं तुच्म पायसमीवाओ निगाओ 15 पत्ती पिचच्छासमीवं। तत्थ य पुत्रगती तारगी सेट्टी । तेण संकहाए पश्चिमजाणिओ अहं । विष्णविया अणेण पिउच्छा - देवी ' अंसुमंतस्य कुमारस्य मया पुंडस्म राइणो समक्तं बाढमावे दुहिया दत्ता. सा य संपत्तजोडणा. सयमागतो य बरो, णेमि णं गिहं ति, पुण्णेहि एरिसी संपत्ती होहिति ति. अणुजाणह-ति समं इत्थे गहेऊण निगाती ! नीओ य मैं डेणेण निययभवणं रायभवणसरिसं। क्यायपुत्रो अतीमि । अहिनंदिश्री 20 परिजणेण पीतिविसप्पियणयणेण । ततो तारकेण कयं रण्णो विदित । मयहर-गसपरिसो आगतो राया महया इङ्गीए । गिण्हाविओ मि पाणि तारकेण सुताराए विहीय । दिण्णं देळं विपुछं । रण्णां वि पुडको मि वत्था-ऽऽभरणेहिं । न देति य सिद्धि-परियणो तुम्हं पि पायवंदणं काउं 'ण बट्टति दिक्खियम्स देवयाणि वि पणमिऊणं' ति । अज र विसज्जिओ आगतो मि ति । ततो गयाऽभिनंदितो—साहु, जं सि संबंधिवगगो 25 जातो सुताराए सिहिदुहियाए । महरिहाणि भूसण-ऽच्छायणाणि मे पेलियाणि । कया य अद्वाहिया जिणमहिमा । घोसाविया सबे य तत्य कलाकसला, समागच्छंति नगर-गोहीओ य। तओ बीणादसेण सहिओ सबयंसी गओ मि जागरेसु। तत्थ य नायरा गंधवं गायंति वायंति य, सिक्सियाणि दंसेति । राया य कुप्पासयसंवुओ देवकुमारो विव मणहरसरीरो । अजिकाए बहुमाणेण बीणाद चुगीयं च अंसुमंतेण विसेसियं । रण्णो नेयवारे 30 वीणादत्तेण भणियं-अञ्जेद्द ! तुब्भे रायगेञ्जे वाएह वीणं गायह वा, कुणह पसायं ति । ततो मया 'जिणपूर्य' ति पडिवण्णं, गीयं च सुइमहरं। पडचा णायरातेण किमरगीयएण वा।

१ °बर्मदिया° क ६ गो ६॥ ६ °सि अणे° हां। विना ॥ ६ भोसिया हां। विना ॥

ततो सो य राया ममस्मि गायमाणे परितोसवियसियाणणकमछो इसीसिपसण्ण-सुंदर-सुहो अहियं विराइय (विरायइ)।

निवत्ते य महे अकहो मि संवुत्तो । नंद-सूनंदेहिं सूरहिं सज्जियं भोयणं । सञ्जाय-रेण य में नेच्छियं मोसूं। अंसुमंतेण पुच्छिओ-का भे सरीरपीडा जाता? न इच्छिसि तो भोतुं पत्थमुवणीयं। मया भणियं—जीय समं मे गीयं जिणजागरे 5 तत्व में गयं हिययं. समागमकारणविन्खत्तमतिस्स न रोयए ओयणं। एवं भणिए भणति अंसुमंतो-अज्जजेट्ट! सो राया, कीस परायत्ता विव वहं अजुत्तं भणह ?. अहवा तो तुन्भे भूएण केणई म्हे उग्गा होज्ज-ति जंपंतो निग्गतो । आणीया अणेण भ्रयतिगिच्छया । ते अणेण रोयमाणेण मणिया-जहा से पीडा न होइ सरीरस्स तहा सद्यं किरियं वितेह । ते भणंति-रायक्त ! [मा] अयंडे छुन्भंतु. तत्थ ठियाणै अपस्स-10 माणाणं होमंजण-पाणादीणि करिस्सामी, जहा थेवेण कालेण साभाविओ होह ति। सो य संलावो मया सओ, फहिसओ तिजाओ य भीओ य । कयं च गेण विदिगं राइणो । सो तुरियं संपत्तो । पिंहहारीय में पणयाय कि वं-आगतो राय ति । सो में सवणीया-सण्णे नियगासणे सिन्नसण्णो । आढिद्धो अणेण कमलकोमलेण परमस्क्रमारेण पाणिणा सिरे छळाडं वच्छदेसे य । 'ण महे उम्हा सरीरस्स, निहोस भोत्तवं भोयणं' ति भणंतेणं 15 सदिहा नंद-सनंदा- उवणेह, काले भुत्तं आरोग्गं करेड़। ततो तस्स वयणेण भुत्तो मि विहीय । अंसुमंतेण य भणियं-वचाउ राय! ति । मो (प्रथाप्रम-६०००) मे आवासस्स निगातो । ततो मं पुच्छति अंसुमंतो-केरिसं म्हे सरीरस्स ? किं वा कीरउ ? ति । मया भणिओ--सा ते सयमागया मम हिययघरनिवासिणी णिच्छ्दा, कि इयाणि पुच्छसि ? ति। मो भणति-कि कीरड?, एत्थ कओ ? जं एवं असंबद्धं जंपह ति।सो मया रोसपलितेण 20 तिजाओ निगाओ रोवंनो । अह पि चिंतयंतो गमेमि चडवए विवसे ।

अगंतूण तारगो सेट्टी विण्णवेद्-जं भणह सामि! तुब्भे 'कुमारी एम पच्छणा कुमारभावं विजंबति' ति तं सबं. तीय य तुम्हेसु मणो निविद्दो. को बा अण्णो तुम्हे मोतूण अरिहो रयणाणं? कुणह पसायं. कीरड भे वरपरिकम्मं। मया पिडवण्णं। कासवेण य कयं नखकम्मं। तारगसिहएण य सीहसेणेण अमबेण विहिणा दिक्खिड महतीए इङ्कीए 25 पाणिं गाहिओ मि पुंडाकुमारीए रईए विव कामो। ततो मणोरहजद्वाए तीए सह पसुदिओ विस्यसुद्दमणुभवामि देवो विव विमाणगओ निहस्सुओ। सुमरामि य अंसुमंतस्य—सो त-वस्सी अविण्णायकारणो मया दुक्खिए सो वि दुक्खिओ. मया मयणवससुवगएण फहिसओ गतो किह्म पि होहिइ-ति एवं व वितेमि। अवजीयणगएण य मे दिहो नयरमञ्जे बहुजणसाणहरूकपपरिवारो 'अंसुमंतो एस णिसंसयं'ति वितेमि य। 'माणणिज्ञो मया अंसुमंतो, 30 स्वणं परिवइऊण ममं पवण्णो' ति वितिय से पेसियं। आगतो य क्यंजली पणिमेऊण

१ °इ से ड॰ शां० ॥ २ ° डे तुरमंतु शांक विना ॥ ३ ° वा जाणं अ॰ शांक ॥ ४ ° सं हे शांक विना ॥

ठितो पुरतो।(??) मया अणिओ—अस्स अंसुमंतो न सहाक्षो तस्सै इच्छियसंपत्ती किं न होइ?, कहं वा पसंसिस ? ति । सो भणित—कस्स पसाएण मम पसाएण मिर्द कजासिद्धि ?ति(??)। पुष्किको—कह शित । भणित—सुणह । ततो विविष्णासणे सुहमिसण्लो कहेइ—

अहं ताय तुन्धं वायसमीवाओ रोयंतो गतो सेहिमवर्ण। तत्य य हुक्सिको अहब
5 सहो सयणीए निवडिओ। सुतारा य ममं पुच्छति—कुमार! तुन्धं सारीरा माणसा वा
पीठा जं एवं रोवह?, साहह, जैहिं कीरइ विडकारो इति। सा अदिण्णपिडवयणा रोवंती
गया पिठणो कहेइ। सो मं साणुसयं पुच्छति—कहेइ संतावकारणं ममं गृढ-न्ति । ततो
से मया कसारेकण परिजणं कहियं तुन्धं वयणं वाहा व । सो भणति—मा दुक्सिको
होह. अवस्सं होजा एयं कारणं. कुमारो सबकालसरवण्णपच्छाइओ दरिसणं देइ. विवस्सं

10 अंतगमणं-ति सोकण निगाओ । महत्तमेत्तस्स य ब्रह्ममती गणिणी पिउच्छा मे आगया।
सा मया वंदिया, भणति ममं विरहिए अवकासे—सुणाहि पुत्त! अजाजेहुगेलण्णकारणं
संपत्तयं। मया भणियाओ—कहं । ततो भणति—
पुंडाए उप्पत्ती

इहं आसि सुसेशो नाम राया, तस्साऽहं महादेवी। मम य पुत्ती पुंडी राया जासि।
15 सखरिक्ख्यअपगारस्म समीदे शामिजियप्यणीयं चाडजामं धन्मं सोऊण सह मया
पड्डओ पुंडं रजे निक्छिबिऊणं। जह सुयसिगेहेण इहेच ठिया। राया निस्संगी गुहसहिओ अप्यहिनद्वी बिहरति। अपन्यो य मे पुत्ती।

अहं च कवाइं अजाहिं सहिया सम्मेयं पवयं निसीहियं वीसाए तित्थगराणं चंदिउं पित्यया। तत्थ य मो मंदरसमीवे बुच्छाओ। रित च तत्थ पवए देवुजोवो जातो। 20 ततो परमविन्हियाओ आरुदा मो गिरिं। वंदिउं निसीहियाओ जिणाणं, एगदेसे पस्सानो हो अणगारा—चित्तगुत्तं समाहिगुत्तं च। 'तेसिं देवेहिं णाणुप्पत्तिमहिमासमागपर्हि कवो क्लोवो आसि' ति विण्णायकारणाओ ते विणएण वंदिऊण पत्थियाओ। भणियाओ य तेहिं—अब्लाओ! अच्छह मुहुत्तं, सिस्सिणि गेह ति। ततो विज्ञाहरसिहुणं परमहत्वं द्वयंतं, 'णमो परमगुहणं' ति य वोत्तृणऽविद्वयंणि, तेहि व पद्यावियाणि। दिण्णा च वि- 25 ब्लाहरी मम सिस्सिणी। पत्थिया व मो ते वंदिऊण। प्रच्छिया व सा मया—अब्ला! कई बुच्मं ते एते परमगुहणों ति । सा कहेइ—

#### चित्तवेगा अ**त्तकहा**

वेयहे पहए कंचणगुहा नाम [गुहा] अत्य विविद्धाहमंदिया, पाववेहें साध-फटेहि वववेया। तत्ये चिय अन्हं इओ अणंतरमवे मिहुणं बणवराणं सासी—तेंतुओ 30 हित्थिर्णिंगा य। तत्व य कन्द-मूख-फछाहारा णिवसामो सुदं। एते य मुणिवरा तत्व

१ <sup>०</sup>स्स हुत्तीयं संपत्तं कि न होति क्यं या शां०॥ २ म्हे खां०॥ १ जाहे शां० विना ॥ ४ °सातुक्र° शां०॥ ५ °त्वज्ह ज° शां०॥ ६ उ० मे**० नि**नाज्ञयत्र—**्तिका क शां०। 'निजानका क श**ां । सी ह ॥

पित्रं ठिया अन्हें हिं विद्वा। 'वते विसक्षो बद्दाणुभाग' ति परमाए मत्तीए वंदिया, निमंतिया य कछे हिं अमयरसे हिं। ते मूण बयधरा निषदा ण पित्रवर्ण दिंति, फलाणि ण पिरोण्डंति। ततो अन्हे गयाणि सकाऽऽवासं। समत्तनियमा य ते गया गगणपद्देण कस्य वि। अन्हे पुणो वि ते बंदमाणाई विन्दियाणि, ते चेव मणे शिवहताणि तेसिं गुणे वित्रवंताणि विद्याणि काळं काऊण—

वतो हं बत्तरसेढीय समरखंचा नाम नयरी, तत्य य प्रवणवेगो नाम राया, देवी पुक्खलवती नाम, तीसे दुहिया चित्तवेगा नाम जाया। 'उत्तममहिला य होहिति-ति उक्त विकत्तिउण ओसही ण पिक्खता, तीसे पमावेण कुमारो ति नजमाणी परिवह्नामि' ति अम्मधाई य कह्यति जोबणोद्य। एवं मंदरसिहरे जिणमहिमाए बहुमाणीए दिही मि दाहिणसेढीए रयणसंख्यपुराहिबगरलकेउसुएणं लोकसंद्ररीए अत्तएण गरुलवेगेण। 10 तस्स य ममं पस्समाणस्स तिबो नेहाणुरागो जातो। विण्णाया य णेण—जहा 'एस कुमारि' ति। अभिक्खणं च पेसेति गरुलवेगो ममं वरेवं। ताव य ण मुको जोगो जाव दिण्णा मि तस्स। ओसिई च णीणेउण संरोहणीए सामाविया जाया। ततो कलाणे महया इह्नीए वत्ते भुंजामि मोगे निक्षिगा।

कयाई च सिद्धाययणकूडे महिमाए वहमाणीए एते अणगारा तत्थेव गया आसीणे 15 दहूण, वंदिऊण य पुच्छति गरुठवेगो सह मया—भयवं! जाणामि 'दिष्ठपुष त्य कत्थ-इंति । तेहिं भणियं—सावगं आमं. अण्णभवे कंचणगुहाए तुम्हे वणयरमिहुण तेंदुगो हिथाणी य आसि ति । साभिण्णाणेण कहिए समुएपण्णजाइस्सरणाइं पडिया मु परमेण विणएणं तेसि चळणेमु 'वंदणगुणेणऽम्हेहिं विज्ञाहरत्तं पत्तं' ति । इय तेसि समीवे गुण- अय-सिक्खावयाणि गहेऊण गयाणि सपुरं।

अण्णया य गरुलकेज राया समुरो में जायनिवेओ गरुलनेगम्स रज्ञ दाङण, कणि-हुगं च गरुलिकमं जुबरायं ठवेडण पबहुओ । ततो अम्हे रायसिरीं अणुभवामो । एतेसिं च अज्ञ इहं मुणीणं केवलमहिमानिमित्तं देवया अहासण्णिहिया समागया। अम्हे वि देवुज्जोयविम्हिया दवागयाइं, वंदिया य देवपूह्या गुरवो । कहिओ धम्मो देवाणं विज्ञाहराण य। पिंडगया परिसा । अम्हेहिं वि जायसंवेगिहिं पुत्ते संकामिय रायलच्छी 25 पबहुउं च आगया मो । एएण कारणेण अम्हं एते अण्णभवे वंदणिज्ञ ति परमगुरवो ।।

एवं कहिंतिये दिहं तं श्रोसहं सांछेहाविछे दंसियं च तीए अजाए। गहियं मया कोषहहेण 'महप्पहावा ओसेहि' ति । तओ अणाए अण्णत्थ अवगासे सारोहिणी दंसिया, वैगहरा दुविस्तया गहिया (!)। आगया मो णयरं इमं।

कयाई च इन्भपुत्ता विक्षि भायतो, तत्थेगो पोएण गतो, दुवे आवणसंववहारिको । 30

१ °णेण वहं° छ २ मे० ॥ २ °वा तिको ॰ क ३॥ ३ °मि मया दि शा० ॥ ४ शां० विनाप्त्यत्र—सासे • हावि ॰ कर्स ० ७० मे० । सासोकि की ३ मो० स० गो ३ ॥ ५ °सह ति की ३ विना ॥ ६ वता है वता ॥

विवसी पोयस्स जाणिकण दोहिं वि तेहिं भणिया जेहा भावजा-दंसीहं कहंबसारं ति । सा न इच्छति दंसेचं, तुण्हिका अच्छइ । ते य रायकुळमुबद्विया विण्णवेसु पुंडरायं— देव! अन्हं जया अन्मा-पियरो कालगया तया 'जेहो माया प्रमाणं' ति काऊणं अत्यतित न करेमो. सो पोएण गओ. तस्स न नजाइ का बहुमाणी?, घरणी य से न दंसेड इक्टबंबसारं, दवावेह, कुणह पसायं ति। रण्णा संदिदो तारगो सेदी। 'जहा आणवेह एयं ति एवं किज्जर' तेण नयरचारनिउत्ता पुरिसा पेसिया इब्मगिइं। ते य घरणीए वयणं कहिंति । सा आवण्णसत्ता किर भणति-भत्तुणो पविचीतेणं दंसीम सारं, जह दारिका वतो साराणुरूवं देजा पहिवजित्ता. सेसं देवराणं अप्पिणिस्सं ति । रण्णा गेगमसमक्खं तारगो पुच्छिबो-कहं निष्कती कजस्स ? ति । तेण भणिओ-सामि ! गब्भत्यो वि 10 पत्तो पेईकं अत्यं सारक्खइ ति । रण्णा भणिश्रो-एवं पुत्ता महप्पहावा, अहं अपूत्तो, न नजाति कहिं भविस्सति रजासिरि ? ति । छिण्णे ववहारे सेहिणा अहिनंदिओ सेही रण्णा । पत्तकंभाभिकंखी क्याइं च अंतेषरमतिगतो। दिहा अणेण देवी पारावयमिहणं पोयगाणि बारेंतं परसति णं तगायदिद्री । पश्किया णेण-किं परससि ? ति । भणति-सामि ! पा-सह ताद काळागुरुभूवसामळं, रत्तवळण-णयणं, अप्पणो छुइं अगणेमाणं पुत्तसिणेहेण 15 तंडेण उक्षिणिडण पोयगसहेस उक्षिरमाणं. अन्हं अणवश्राणं किह काडो गमिन्मइ ? ति । कयाई च कोसिको नाम तावसो कुंडोदरीय भारियाय सहिओ अइगतो गयभवणं। कैंडिणेण पुतज्यलं. एगी कुंडोदरीअहिगती, पच्छओ सो(से) एको । दिण्णाणि से बत्थाणि विविद्दरागाणि । पुच्छिया य कुंडोदरी-अजे ! इमेसु ते चउस सुएस कयरिम अहिंगो सिणेहो ?ा सा भणति—राय! न मे निसेसी. जो पुण नाहितो निगाती वा 20 कतो थ चिरायए तम्म अहिगो ति । विसज्जियाणि एयाणि । दहण-तावसाण वि रण्णो-बजीवीणं पुत्ता अत्थि, मम नाम रजपतिणो पुत्तो नत्थि ति सोयणिज्ञो मि परियणस्स । किन्ह काळे गते अंतरपत्ती सुण्हा में संवुत्ता, संदिष्टा मया-जया वि दारिकं पसवे-जासि मंदभागयाए तया ममं तक्खणमेव विदितं करेजासि ति । पुण्णसमए य जाया कण्णा । तओ सा ओसही जहासुएण पनिसाता विहिणा । देवीए धाईए व ममं च 25 विदितं । तं पुत्त ! एस सब्भावी-एसा कुमारी अकुमारज्ञगणपरिसगमेहणमए (?)अ तीए. अजाजेदो उत्तमो परिसो जेण विण्णाया । एवं च साहि उण गया रायउछं ॥

अहमिव अमबसीहसेण-तारगसिक्षो तुम्हं कल्लाणकारणमणुद्वेतं गश्चो रायरछं। रण्णा ऊरं विकत्तिऊण ओसही अवणीया, सारोहिणीय समीक्ष्या ओसिह्पमत्ता । विवाहो मम पसाएण तुन्मं संपति । तो सबल्लबाहणो य गुढिय-बन्मियभडवंदपरिविओ अच्छौं-30 महे। एवं जाणह मम पसाएण इच्लियजण (प्रन्थाप्रम्—६१००) संपत्तति । ततो मया

र 'पणिसंसु पु' ड० मे०। 'णणवेति पुं' शाला र शाल विनाइन्यत्र-'हुस अत्यसारं रक्स' ही ह तो ह ड० मे०। पेयक अत्यं सारक्स' क १॥ १ कहिलेण शांल विना॥ ४ च वाराहुए शांल विना॥ ५ 'हेवं स' शाल ॥ ६ 'हिमपत्ता शांल ॥ ७ 'प्लासि । ए' शाल ॥

पृतिको अंसुमंतो, वस्साऽणुमएण पगितमहत्तरा सेणाणायगादश्रो य । पेच्छए सीहसेण-तारगसिहश्रो अंसुमंतो नरवितकजाणि ।

चितियं मया—अहो! अच्छरियं, बणचराणि णाम साहुवंदणगुणेण वैद्यागोयाणि विज्ञा-हरेसु वि जायाणि. धम्मे रती य से तत्पभवा चेव जाया. अहवा पगतिभद्दयाणि ताणि तिवेण सुद्धपरिणामेण वंदिऊण तबोधणे जित मणुयरिद्धी पैत्ताणि, कोऽत्थ विम्हओ ?. मरु-5 देवा भयवती उसह्रदंसणेण विसुद्धमाणलेसा अपुवकरणपविद्धा नेवाणफलभागिणी संवृत्ता।

एवं चितिऊण पुणर्राव विसयपसत्तो निरुत्सुओ विद्दामि। अँविवरीयसुद्दसेवणासुद्तिम-णस्कुसुद्दालभागसोभाभा(?) जाया य आवण्णसत्ता देवी पुंडा। तिगिच्छगोपदिद्वभोयणस्या अविमाणियडोह्छा य पयाया पुत्तं रायलक्सणोववेयं। परितुद्वा य पगतीओ । कओ उस्सवो। नामं च से कयं 'महापुंडो' ति। एवं मे सुद्देण वचति कालो सुयदंसणाणंदिययस्स ति॥ 10

## ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए पुंडालंभो दसमो सम्मत्तो ॥

पुंदालभग्रनथाग्रम—२५४-८ सर्वज्ञनथाग्रम्—६५११-२१.

## एकारसमी रत्तवतीलं भी

15

अहाऽहं रितपसनो कयाइं सुरयपिरस्समन्विदितसरीरो सह देवीये मणोरहळद्वाए पसुनो।
सुओ य मया दीण-कलुणो अहिवाहारो—अहां! सुहिओ जणो सुहं सुयह पणयणीजणस्म वन्महं दाऊण ति। तेण य महेण पित्रविद्योहिओ पन्सामि रयणकरंडगहत्यं कलहंसी पित्र-हारी। सा रुयंती ममं उस्सारेऊण भणित—सामि! देवी सामली करेइ भे पणिवायं अन्हि पेसिया सुमरमाणीए तुरुभं पायममीवं। मया पुन्छिया—कुसलं रण्णो सपिरवारस्स १ देवीए 20 य सामलीए य आरोगं १ ति। सा भणित—सुणह सामि!, अंगारको दुरप्पा महिवजो अन्हेहिं अहिजुंजिउमागतो. ततो राइणा तुरुभं तेजसा जुज्लेण पराजिओ, गहियं च किझ-रगीयं नयरं. इयाणि रज्जलंभहरिसिए परियणे देवी तुरुभे दहुमिच्छित । 'तीए वि होड दुक्खपिरमोक्खों' ति मया भणिया कलहंसी—णेहि मं पियाए सामलीए समीवं ति। सा तुद्धा ममं गहेऊण उप्पष्ट्या। जाहे अण्णं दिसाभायं नेइ, न वेयहाभिसुही, वाहे 25 मया चितियं—धुवं न एसा कलहंसी, का वि मं दुद्धा वहित एएणं रूबेणं ति। ततो में संविद्यसुद्धिणा सखदेसे आहया, अंगारओ जाओ। भीएण मुको य णेण । सो नहो। अहमवि निराधारो पिढिओ हरए। तं च सलिलं मंदवहं। चितियं मया—महानदी नूणमेस ति।ततो मे उत्तिण्णो वीसमामि। सुओ य मे सखसहो—नूणं नयरं अतिय ति।

१ उचिषगाणि शा० विना ॥ २ पत्ता, ण कोइ इत्यऽिय विद्धः शा० ॥ ३ रिउसुइः उ २ मे० विना ॥ ४ ॰सोममा शा० विना ॥ ५ ॰पुडालंभो दसमो सम्मत्तो शा० पुष्पिका ॥ ६ ॰स्स इत्यं दा॰ ली ३ ॥ ७ ततो म॰ शा० ॥ ८ मण् सं । शा० ॥

वि हिं दे

ता पर्यायं रयणीए । गतो मि नयरसमीवं । पुष्किओ व मया पुरिसो-कि नामयं नयरं गंगानदीतीरभूसणं ?। तेण भणियं—इलावद्धणं णगरं. कक्षो वा तुक्षे एह जक्षो न जाणह ? ति । मया भणिओ-कें तेह एयाए कहाए ? ति । तत्व से ण्हाओ । पच्छ-ज्याभरणो छाया-पुरफ-फलसंलज्जपायबोबसोभियं घणतोबमाणं प्रसाम पुरवरं सुकरवपा-क्रयारद्वारागार्ढफरिहपरिक्खेवैविउलगोउरवरं । पविद्वी य स्मि रायमगामणेगरहसुसंबारं बहरसिक-विविह वेसनराऽऽक्रळं । पस्सामि पसारियाणि दगुइ-चीणंसय-हंसलक्क्षण-को-सिंख-इसबद्धणादीणि वत्थाणि, तहा सेक्याणि इंक्स-इबलय-पलास-पाराबबगीव-मणी-सिखा-पबाळवण्णविविद्द स्वगविराइयं(?), वीणापट्टगनिगरे, मिगलोमिके य, विविद्दरागे य अमिलाकंबले, मणि-संख-सिल-प्पवाल-कणग-रययमाभरणविद्याणाणि य. तहा गंधंगाणि 10 घाण-मणहराणि पस्सहे। एगस्स य सत्ववाहत्स आवणसुवगती निह । सी य कड्कजणब-क्सित्तचित्तो वि ममं सादरं भणति-- उवविसह आमणे ति । उवविद्रो मि । तस्स य मुहत्तमेव सयसहस्यं पहियं। सो य परिओसवियसियमुहो क्यंजली ममं विण्णवेइ-सा-सिपाया! अज तुब्भेहिं मम गिहे भोत्तवं. कुणह पसायं ति । सया पष्टिवण्णं-एवं नामं ति । सो भणति-वीसमह इहेव महत्तं, जाव गंतूण केणइ कारणेण एसि ति । तेण य 14 दासचेडी य सुरुवा ठविया जासणे । सो गतो । सा मे पुच्छमाणस्म परम्मुही पहिवयणं देति। मया भणिया—बालिके! कीस परामही संख्वह ? अणभिजाया सि ?। सा भणड-मुहस्स में पहिक्तो गंधी लमुणीयमी, तं जाणमाणी कहं तुद्भं अभिमुही ठाइस्सं? ति । मया भणिर्या—मा दम्मणा होहि, अवणिमि ते जोगेण वाहणपरिकट्टाई गंधाई आणेहि दुबाणि जाणि अहं उवदिमामि-ति । उबारियाणि जहा, तीय उवणीयाणि । सञ्जाणि 20 य जोइयाणि संणिद्धयं सण्डकरणीयं नढीयंते भरियाणि । कया गुलिकाको, जांको तं गंधं उवहणंति. आस्रो य कुवर्लवसगंधं वयणं कुणंति । कमेण य तीय मुद्दे धरियाओ । जाका सुरभिमुही । आगतो सत्थवाहो । तीए य तबिहं गंधं उवलक्सेडणं णेति मं नेहे । ततो सोवयारं भैजावित विवित्ते अवकासे महरिहवत्वपरिहियम्स स्वणीयं भोषणं करान-रचयमायणेण सक्तसलोपायसिद्धं, सीहकेसर-कुवलर्थंफालफलमोदकं (१), पप्पद्तत्तरकम्मासमो-25 बगडकारिकसिरिवर्हिंभीतिका(?) भक्खा, मिंडू-विसेर्द-सगसिद्धी य कलमोयणी, रार्वसाइ-च्या य विविद्या लेक्सा य. जीहापसायकराणि ठाणकाणि य विविद्यसंभारसिद्धाणि, पेजा काय केंग्ज (?) । तती सावरपरिजणोवणीयं भोयणं भुत्ती य, कर्जययुण्णपक्सालियकर-नयणी

१ व्या स्वणी । पगलों के १ शां ॥ २ तुम्बू शां विला ॥ ३ व्यं प्रस्ता शां विणा ॥ ४ व्या कि कि ॥ ५ व्या ॥ ५ व्या ॥ ६ व्या ॥ ६० व्या ॥ १० व्या ॥ व्या ॥ १० व्या ॥ व

य आयंतो, सुगंधफळविसद्वयणो रहिओ आसणाओ। सेसमवणीयैमण्णं परिवारिगाहिं। समाणि में अंगाणि विक्तिगणि वण्णकेण घाण-मणवळ्ळेणं। सुरिभकुसुमकेष्पए सत्थाह-संदिहे सुद्दकवत्थसंतुए सर्यणीए संविहो मि। द्वासए भुत्तभोरणं सत्थाहो र ममं। पुत्किओ य मया—केण कारणेण अहं भो! आणिओ तुन्भेहिं? 'सामिपाया! समिगिहे भोतवं'। सै ततो कहेइ—

## रत्तवती-छसुणिकापरिचओ तप्युवभनो य

सामी! इह भद्दो नाम मत्यवाहो आसि । तस्स च पडमिसरी नाम भारिया । तेसिं मणोरहसयलदो पुत्तो अहं मणोरहो नाम। पत्तजोबणस्स च मे सरिमकुलाओ आणीया मारिया पडमावती । तीसे अर्तिया मम दुहिया रत्तवती दारिया। तीए समगं जाया दासचेडी, सा य लसुणगंधसुही. ततो सा 'लसुणक' ति बालभावे भण्णमाणी ममं गिहे परिवद्गति । 10

क्याइं न सिवगुत्तो नाम अणगारो तिगालदरिसी विडलोहिनाणी इहाऽऽगतो, कामरथाणोपवणमञ्द्रगतो य मया सकुलेण वंदिओ। धम्मकहा य तेण भयवमा कम्म-विवागकहा पत्थुया। जहा—

सावय! कम्माद्याए कम्मोद्रएण य असुद्देण णगगगामी जीवा भवंति, सुभा-ऽसुभकम्मोद्रएण य तिरियमित-मणुयलाभो, सुभक्मोद्रएण देवलोगगमणं। नेरइएसु तिवाऽसुइकम्मा चिरद्वितीया भवंति। तिरिएम् दुवण्णा दुग्गंधा दुरसा दुण्पासा हुंडसंठिया, मणुएसु
जातिविहीणा दुवण्णा दुग्गंधा अणिद्रफामा कुसाठ्या अणाएज्ञवयणा कुसंघयणा भवंति।
देवेसु वि य वहं (१) तव-णियम-दाण-मिच्छातवदृसिया किन्विसिया-ऽऽभिओग्ग-देवदोइग्गलाभिणो भवंति, पेलवा वा कम्माण चएसु ग्रहस्मकालद्वितीया भवंति। तिरिय-मणुग्सु णाइकिलिद्वज्ञवसाणा अपमत्थवण्ण-गंध-रस-फास-संटाण-संघयणा भवंति। विसुद्धतरलेसा तिरिया ३०
अकम्मभूतिसु समसुसमासु कालेसु वासेसु समुष्पज्ञंति। मणुया पुण विसुद्धवरण-दंसणतवोवद्दाणा देवलोयाको चुया चलमरूवं-सिरी-लायण्णा माणणिज्ञा महाभोगिणो विणीर्यां
दाणसीलया भवंति, अहमिद्विमाणचुया वा परिक्शवियक्तिलेसा नेवाणलाहिणो भवंति।

ततो कहंतरे य मया पुल्लिओ सिवगुत्तो अणगारो-भयवं! इमीए किं मण्णे दारि-काए लसुणगंधो वयणस्स ? ति। ततो भणति-सुणाहि--

चक्कपुरे अतीयकाले पुष्पकेज नाम राया आसी । सो तिवग्गाऽविरोहेण पुरं रजं च पालेति । तस्य य पुष्पदंता नाम महादेवी आसि पुष्पवती विय महुमासलच्छी मणोजक्त्वा । तीसे पंडितिका नाम सेजपाली हिया कुसला बहुमया आसि । ततो सो राया पुष्पकेज देवगुरुस्स अणगारस्स समीवे धम्मं सोचा पुत्तस्स रजं दाऊण पष्टह्यो ।

१ °यं मक्कं परि° शां । विना ॥ २ 'कमापीडे सत्या' शा । ॥ ३ सी शा । ॥ ४ °श्विका स' शां ।॥ ५ 'वसरीरका' उ० मे ।॥ ६ 'वक्ष' की ३ विना ॥ ७ 'का य अ' उ० मे ।॥

25

पुष्फदंता देवी सेह पंडितिकाए अणुपवहया रायाणं। तती पुष्फके ऊ अणगारी अपरि-विद्यवेरगो अहिगयसुत्त-ऽत्थो तबुँ ज्ञतो विह्रिकण विह्न्यकम्मो निन्धुओ। तती पुष्फदंता य अजा जाइ-कुल-रूष-ईसरियमएण पंडियं अञ्चं अवजाणंति निन्भत्येइ—वीसरिता ते जाई, अवसर ति, पृद्दमुही मा में अभिमुही ठाहि, मा य आसण्णा पडिवयणं देहि, 5 वत्याच्छण्णमुही परिसंक्षमु में समीवं ति । तओ सा पंडितिका एवमवि गरिहया वितेति—सबं भणाति देव(वि)-ति पडिति से पाएसु 'स्वमसु में अवराहं' ति । तह वि पण्यं वंदति । ततो तीय अहियासेमाणी सम्मं हीलणं पंडितिका णीयागोयं कम्मं खवेति, मुह्वण्ण-गंध-रस-फासाओ आवेज्जवयणा उचागोयं च णिवत्तिया । पुष्फदंताए पुण गवियाए पृतिमुह्ता णीयागोयया णिवत्तिया। जं च पुष्फदंता तवं पगेण्हित तं पंडिका वि 10 अणुवत्तप। ततो [दो] वि कालं काऊण सकस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो अम्ममहि-सीको जायाओ । ठितिक्खएण चुया जा पंडितिका सा तव ध्या रस्तवती जाया, जा पुष्फदंता सा लमुणिका जाया। रस्तवई अद्धभरहाहिवहपियभारिया भविरसति ॥

भया पुणो पुच्छिक्षो—कह(हिं) सो रत्तवतिभत्ता ? कहं वा वियाणियद्वो ति नं ?। तती भणति—जम्मि णे आवणे गयस्स पायणिसण्णे तक्ष्यणादेव सयमहस्मलाभो भविस्मति, 15 लसुणगंधि व दारियं सुगंधमुहिं व काहिति सो 'अद्धभरहमामिणिव' ति ।

एवं कहिए बंदिऊण तं महरिसि अङ्गओ। नष्पभिति च लसुणिका चेडी आवणे साहीणा अच्छत्ति। लाभो य में जहां संदिष्टों साहुणा तहा अज जातो । एवं च मया विष्णवेयं ति।

तक्षो सोहणे मुहुत्ते(प्रन्थाप्रम-६२००) रत्तवतीण पाणि गाहिको सत्थवाहेण बिहिणा।
20वतो रत्तवतीए रत्तंत-कसिणमञ्ज-धवललोयणामयभूयवयणचंदाण चंदण्पभावदायाऽऽहरियसिरीय सिरीअ विय पत्रमवणविहारदृह्याए सह विसयसुहमणुभवंतो सुहं वसामि ति ॥

## ॥ इंति सिरिसंघदासगणिषरहण वसुदेवहिंडीए रत्तवतीलंभो एकादसमो सम्मत्तो ॥

रसवनीलंभग्रन्थाग्रम्-९२-१४. सर्वग्रन्थाग्रम्---६२०४-३.

## बारसमी सोमसिरिलंभी

क्याइं च अणित मं सत्थवाहो वामममए—सामिपाया! महापुरे नयरे इंदमहो अईव पमुदिओ. जह इच्छह वश्वामु पिस्सिनं ति । मया पिष्ठवण्णं—पनं भवत ति । ततो उव-गया महापुरं नयरं सुरपुरसरिच्छं । बहिया य नयरस्म पासाया बहुविहा । ते दृह्ण मया पुच्छिओ सत्थवाहो—कि एवं पिष्ठनयरं १ ति । सो भणिति—

र सहिया पं<sup>0</sup> का विना ॥ २ **'किका' क**सं० उ० मे विना ॥ ३ 'बुजोबो कि' की ३ विना ॥ ४ 'रिकमसु कमं० उ० मे विना ॥ ५ रक्तवतीकंसी सुकाइससी सम्मक्ती रहि आं० पुण्यिका ॥

इहं रण्णो सोमदेवस्स दुहिया सोमसिरी नाम। सा 'रूबसुंदरि' सि पिडणा से सर्ववरो हिण्णो। ततो हंसरेह-हेमंगय-अतिकेड-माल्यंत-पहंकरपभितिओ जे रायाणो कुल-रूब-जोडण-विभववंतो हितयहहता रायणा आहूया, एतेसु पामाएसु संठिया। सा व कुमारी विसन्निता। ततो पढिगया पत्थिवा सगाणि हाणाणि। सा वि य मुई संबुत्ता। एयनिमित्तं एयाओ पासायपंतीओ आवासन्ति।

ते य समइच्छिया मी नयरं पिच्छियवयसंकुछं। पत्ता य इंदत्थाणं। पस्तामी य महं सुर-विउद्यिपीय विन्दियमणसो अंतेषराणि । इंद्पयक्तियणं काउं विविद्याण-बाहणे अवस-रिया मो । तओ तातो मरज्वतीओ विव पूर्अ काऊण कयपणामाओ आरुढाओ सगाणि वाहणाणि तियसवहओ विव । परमामी य बहुजणं विक्रोसमाणं पछायमाणं च समंतओ। 'किं मण्णे कारणं होज ?, अवलोण्मो'। नाव य गजो आरोहगं विवारे ऊण मयबसेणं 10 जर्ण चक्तवपहपडियं विणासेतो जाइ तं पएसं। जणो य 'एस विज्ञमुहा हत्थी जमप-डिरूबी पत्तों 'ति जवेण इत्थीद्रगमं पएसमहीणो । सो वि पवहणाणि मोडेउं पवत्तो । ततो जुबतीजणो सारहीहिं किच्छेहिं निश्चाहिज्ञति । एगा य कण्णया जाणाओ गयकराऽऽ-कड़िया पटति धरणिवहें 'सरणं सम्मं' नि भण्णमाणी । दिहा य मया । ततो अहं तं असंभंतो 'मा भागति' ति भणतो तीमें समीवं जाव य सारहिं विवाडेति ताव य मया 15 पच्छओ अप्पालिओ कण्णं घेत्रकामो : रोमेण परावतो । सया सीहावलि-दंताबलि-गर्नेती-ण-सद् छळंघणेहि पुच्छगहणेहि सिन्धयाने तिहैं निहैं भामिओ । जणो य तयबत्थं गयं ममं च निग्धयार बहुरूविनव परममाणी पासायगती देइ साहकारं । पुरिसा भणिति-अहो! सुपुरिस! तुमे पगामीकओ जसो विपुलो । परिजणो इन्यीओ य अणुकंपियाओ भणंति-पुरिसवर रक्खंतु ते देवयाणि नयरूविणा जमेण सह जुन्झमाणं । केहि कुसु-20 माणि गंधचण्णाणि य खिवंति । मया ति य बहहिं करणेहिं समं गाहिओ जाहे गओ मराल-गोणो इव मंदगमणो संवृत्तो, जियं च नाऊण दुयं गतो मि दण्णासमीवं । या वि य थलगया विव पडिसणी, जहभद्वा विव हरिणजुवई भयथंभियगत्ता. गएण वणख्या बिव उक्खिता गृहियाँ एकसिहाए । तं च गृहे अणं पुरजणविम्हियसंथवमाणेण अवंगुत-दुवारं भवणकोडगसुवणीया, ठविया, भणिया य-मा भाहि, नित्थि ते इयाणि हत्थिभयं 25 ति । सा पश्चागयसण्णा परितोसवियसियमुही पडिया पाएस-पियं सु ते सामि !, जं त्य अक्खयसरीरा फिडिया गयमहाओ । तओ अणाए अवंमासेऊणं णियगमुत्तरीयं मम दिण्णं, मदीयं गहियं अंगुलेयमं च दिण्णं।

१ ली ३ उ० मे० विनाइन्यन—परहृष्ट् ६ ३ गो ३ । परुछहे० झा०॥ २ °हे सरणं ति समासाणी झां० विना ॥ १ सहासी॰ झा०॥ ४ झां० िनाइन्यन— ेलीलढूणलंघ॰ क ३ ली ३ गो ३ । °लीणढूललंघ॰ उ० मे० ॥ ५ केइ झां० विना ॥ ६ ॰साए एकाए सि॰ आ० विना ॥ ७ अवगुत्तदुवारभ॰ आ० ॥ ८ ण अवं इयाणि अन्य हरियस्य कि जां० ॥ ९ ॰वतासे॰ आ० ॥

क्रमागतो परिजणो, सेन णीका रायवलं । अन नि निह्नपतिना नामाधाओ अवहण्णेण क्रमणीयं आसणं—सामि! नीसमह ति । आसीणो भि क्रमण्यसीओ सहुतं अच्छामि । क्रमागया च मण्मा रहं धवलविवहजुत्तं गहेडण । आरूढो य मि तेसि च वयणेण, परिवक्षो मि । नेच्छिति मं जणो पंससमाणो 'एस सो महियलससी युरिसाइसओ' ति 5 जंपमाणो । कमेण पत्तो ससुरमाउलम्स कुन्नेरद्वत्तस्स सत्यनाहस्स भवणं कुनेरमवणमिम समिद्धीयं । अविविण्णो व रहाको । क्रमण्डेण् जो पनिसमाणो कोहगदुनारे वस्सामि पि हारि महिहाभरण-वसणं गिहदेवयमिव कविणी, संपानयं, कंचणवढांडमहत्यमवं, को- उद्धिकजणिनारणत्यमुविद्धां । अवणमऽतिगतो य अहिनंदिओ परिजणेण सत्यवाहस्स । सुद्धस्त्रणातो य सवपागसिणेह उन्भंगगत्तो संवाहिओ इसलाहिं संवाहिकाहिं, जहिन्यो य १० मंगलेहिं । क्यवत्थपरियहो सादु पत्यं च भोयणं परिसुंतिऊण आयंतो, सयणीए संविद्धो, सुरहिफलकवयुहो वीसमामि । निवेदियाऽणुण्णाया य पि हिन्ति सिरिपिडक्ष्या मे विजणे पणवा परिकहेति—सामि ! सणह—

#### सोमसिरिपरिचओ तप्पुबभवो य

इहं सोमदेवो राया पिउ-पियामहपरंपरागयरायळच्छी पिडणिलेइ । तस्स अगगमिइसी
15 सोमचंदा नाम पगितसोमवयणा । तेमि दुहिया सोमिमिरी कण्णा. तुन्भेहिं जीसे
जीवियं दिण्णं । तीसे पिउणा मयंवरो दिण्णो । समागया य गयाणो, जे ताए कुल-सीलस्व-विभवसम्भया । सबेसु य तेसु समागपसु कुमारी सोमिसिरी पामायतळगया ततो
सहिजणसंतुया विहरइ । सवाणुम्म य अणगारम्स णाणुष्पत्तिममागयदेवुज्ञोयदंसणेण
मुख्छिया चिरम्म मत्या मृईं संतुना । तिगिच्छोह य पयने वि कीरमाणे संतोसिह-हो20 सादिविहिणा जाहे न लवि किंचि ताहे ते रायाणो सयाणि धाणाणि पिडगया। 'जंभगेहिं
से वाणी हित' ति दिता तिगिच्छगा । मा वि अवस्वरे छिहित्ता संदेसे देव । सया य
विजणे भणिया सण्णवेऊण—पुत्त! अहं ते धाती भाय ह वीमसणीया. जह कारणेण
केणइ वला मुकत्तणं कुणसि तो कहेहि मे बीसत्या. न ते पम्सामि उवधायळक्कणं किंचि
ि । तती ईसिं विहसिऊण हियय-सुद्दनंदणं भणित—अम्मो! सबं धत्य कारणं, न पुण
25 ते सया असंदिद्वाए कस्सित कहेयवं । 'एवं' ति य सया पिडसुए भणित—सणाहि—

खहं इओ अणंतरभवे देवी आसि कणगिचित्ता नाम सोहम्मे कप्पे कॉकणविहिंसप विमाणे । देवो महासुके देवरायसमाणो सर्यपभिवमाणाहिवो, तम्साऽहं भजा । देवेण सुमिरयमित्ता तस्सेव पभावेण खणेण महासुकं कप्पमुवगया मिः सोधम्माओ व अणंत-गुणविसिहं सह-फरिस-रूव-रस-गंधे पंक विसये अणुहवमाणी, सामिणो मणोहरेहिं गीएहिं

२ पस्छमा<sup>०</sup> जां विना ॥ २ <sup>०</sup>श्वमाणो पूओ उ.२ मे० विना ॥ ३ सपड्कं कंचणवह्रदंड<sup>०</sup> झां ० ॥ ४ विणवपण<sup>०</sup> जा विना ॥ ५ <sup>०</sup>रेडिं सि<sup>०</sup> जां ० विना ॥ ६ <sup>०</sup>वविडे कि झां ० विना ॥

क्यणेहिं य तकालजोगोहिं भूसण-सक्योहिं पीतिमुक्कणेमाणी, तेण विसज्जिया सबं कोंक-क्यहेंस्वामुनेमि । एवं व बहुणि पितिओवमाणि में गयाणि अम्मो ! तेण देवेण लालि-जंतीए दिवसो विव ।

क्याइं च भाषाइसंडदीक्युरिच्छिमद्धे अवज्ञानयरीए मृणिसक्यिस्स अरहती बन्मण-महे समागवा देवा, अहं च पियसहिया । निवत्ते महे तिम्म चेव समए धायहर्संहैदी-5 वपश्चिमद्धे दृहधम्मस्स अरहको परिनेवाणमहिमं विहीए देवा काऊण नियगानासं परि-गया । अहमवि महासङ्घाहिवसामाणियदेवसहिया पत्थिया महासकं कप्पं । अंतरा क बंभलीयकपे रिद्रविमाणपत्य समीवे लोगक्खाङगमञ्जे इंदयणुरागो विव खणेण सो में हियम्बसामी विणद्रो । ततो निरालोगा दिसा मे जाया, पिंडह्या उडुगती । ततो विसण्ण-मणसाय 'कत्थ मण्णे पिओ गतो सहमसरीरो होइडपी' तं चुतं पि सिणेहेण अविंदमाणी 10 णियता गवाऽऽगयमग्गे अण्णेसमाणी तिरियलोए पत्ता जंबुहीबगउत्तरकुराए भहसाल-वणे मज्ज्ञदेसकूडभूवं जिणाययणं । तत्य य सोगःवसगया वि जिणपहिमाकयण्यणामा एग-देसे पस्सामि पीतिकर-पीतिदेवे चारणसमणे विउल्लोहिनाणी । ते वंदिकण पुच्छिया मया-भयवं! कत्थ मण्णे मे नाही गनी ! कवा वा तेण सह समागमी होज ! ति । ते बंति-देवी! सो ते देवो परिक्खीणमत्तरमसागरोबमहिती चुओ मणुम्सो आयाओ. तुमं 15 पि चुया रायकुले महापरगम्स सोमदेवन्स रणी दृहिया होहिसि. तत्थ य तेण समा-गमा होहिति. गर्यंत्सणपहमुवगयं जीवियससए परित्ताहिति सो ते भत्त-ति तेहिं कहिए गया सबिमाणं । नती हं निम्म देवे पडिबद्धरागा केणइ कालेण चया इहाऽऽयाया, समणणाणुष्पत्तीय समागयदेवुज्जोएण समुष्पण्णजातीसरणा [ मुच्छिया ] । सत्थाए य मे विंता जाया-मम पिउणा सयंवरो दिण्णो, समागया य रायाणो, न मे सेयं संछावे, कयं 20 मे मृयत्तर्ण । ततो पढिगएस राइस 'साहुसंदेसं पडिवालेमाणी अच्छामि' एवं चितेऊण मुअत्तणमवळंगामि, 'तेण य विणा किं मे उहावेणं १' ति ॥

प्वं च कहिए मया भणिया—पुंत्त! सोक्लभागिणी होहि, समागमो य ते होउ पुव-भवभतुणा पिययमेण सह ति । ततो में अज्ञ गयमुटाओ राहुमुहाओ विव चंदपिडमा विणिग्गया संती गिहागया कहेइ पच्छण्णं—अन्मो! सो में अज्ञ दिहो पुवमदिओ भत्ता; 25 तेण में जीवियं दिण्णं, जो साहृहिं कहिड ति । ततो मया अहिनंदिया—पुत्त! कओ ते देवेहिं पसाओं कहेमि ते रण्णो देवीए थ, ततो ते मणोरहसंपत्ती अज्ञेव भविस्सइ ति । एवं आसासेऊण गया देविसमीवं, राया वि तत्थेव सण्णिहितो। कयडवयाराए में कहियं तेखिं कारणं, तीसे जातीसरणं। 'तेणेव से जीवियं दिण्णं' ति सोऊणं रण्णा पृद्या। भणियं च णण—धम्मको जीवियदाया सो चेव सोमसिरीए पभवइ. मया वि से सर्थ-30

१ 'हि चिति' सा• विना॥ २ 'संदे चेव प' सा०॥ ३ उ २ म० विनाऽन्यम—'थवसणसुव' की ३ । 'ववंसणसुव' क ३ गों ३ ॥ ४ 'हिया ग' शां०॥ ५ पुलिके! सो" ली ३॥

15

वरो दिण्णो. पुत्रभवियभत्तारसमागमसमए य से सद्यसंपत्ती. कहं पसत्थे दिवसे मुहुते पाणिगाहणं-ति वोत्तृण सि दिसज्जिया—बहसु से वत्तं ति । ततो हं 'कुमारीए पियं' ति हुन्भं समीवमुदगया । 'देवा वो विहिंतु सुहातिं' ति वोत्तृण कथपणामा गया ।

आगतो य कंचुई वत्थाणि गंध-महे य गहेऊणं। तेण मि वद्धाविओ रायवयणेण, अप्पप5 रिसमं च पुच्छिओ। ततो परिगाहिओ उवणए। ममं पि कुनेर (प्रन्थाप्रम्-६३००) दस्मभवणे विहें सुद्देण गया रयणी। पभाए उदिए सहस्सिकरणे जसमं नाम अमचो आगतो रायमहतरियाओ य। तेहिं मे कुनेरदस्परिजणेण य कयं नरपिककम्मं। ततो सिबिगाए विमाणसरिसीए आगतो रायकुळं। पुरोहिएण य भिगुणा हुयवहो हुओ । परितोसविसप्पमाणवयणचंदाएँ रण्णा सोमदेवेण सोमसिरीए पाणि गाहिओ मि । 'पभवह मे सकोस10 स्त' ति मंगळिनिमित्तं निसद्वा बत्तीस कोडीओ। ततो हं सोमसिरीसिहितो देवो विव
देविसिहिओ रायविहियभोयण-ऽच्छादण-गंध-महेण परिचारिकोपणीएहिं मणिच्छिएहिं
परिभोगदवेहिं सण्णिहिएहिं इट्टविसयमुहसायरावगाढो निरुस्सुओ विहरामि।।

#### ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरहए वसुदेवहिंडीए सोमसिरिलंभो पुष्वभवसंबंधो बारसमो सम्मत्तो॥

सोमसिरिकंभग्रन्थाप्रम्--श्लोक १०४-२६. सर्वग्रन्थाप्रम्--श्लोक ६३०८-२९.

#### तेरसमो बेगवतीलंभी

ततो पुवर्भवियसिणेहपिडवद्धमाणमाए य सोमिसिरीए पगतिमहुरवाणीए हियहियओ भैइदिवसिववहुमाणमयणपमरो कुमुमसरो विव रइपसत्तो तीसे सपरिजणाए पीतिमुव-20 जर्णेतो गमेमि केइ रिउगुणे।

कयाइं च पित्रयारपरिस्समसेद्र छद्धनिहो पिढेंबुद्धो भोयणपरिणामेण, सयणीए य सोमसिरिं अपस्ममाणो बिसण्णमाणमो चितेमि—कन्य मण्णे पिया गया होज अपिड-बोहिय मं १ ति. अह्वा कारणेण णिग्गया होज्ञ-ति विबोहेमि चेडीओ वासघरपा-ठियाओ—देवीं जाणह, कत्य गया होज्ञ १ ति । तातो भणीत—सामि! न याणामो, 25 इयाणि बोहिया मो तुम्हेहिं । तओ य भवणे मिग्गया न दीसित । ततो मया चितियं— कुविया होज्ञ ति, जा मे दिसणं न पेच्छिति ति । एवं च बहूणि चितेतस्स कहंचि रयणी खयं गया । कहियं च रण्णो सदेवीयस्म । ततो रायघरे सबत्य पमयवणे विमिग्गया न दीसण कत्थइ । ततो रण्णा भणियं—आगासगामिणा केणइ खबहिया होज्ञ, जओ पवत्ती नित्य ति । मम वि एयं मणे ठियं—धुवं एवं सुचिरकोवणा 30 पिया न होति. जा ममं अपस्समाणी सणमांव उस्सुया होति, सा कहं संतिया दंसणं मे

१ सोमसिरि° श्यादि शां • पुष्पिका ॥ २ "मनसि आ ० ॥ १ पहिन्नि शां ० ॥ ४ परिया" शां ० ॥

न राहिति?. ध्रवं हिया केणइ रूबलद्भेणं मंदमतिणा तीसे सीलमारं अजाणमाणेणं ति । एवं ठिया बुद्धी, तह वि मंद्मोहियं मणे ठियं मतीपुष्ठविरहकिते सही (?) अवकासे पमयवणे सेहिगिहे पमग्गामि 'तग्गयमणसा परिहासेण न मे देति पहिचयणं' । तो ण अपस्समाणो वि बाहपडिरुद्धलोयणो लता-जालघर-कयलीघरगयं परओ कीलाउबद्धियं च परसामि, आभासामि य-थिए! किं से कुविया? अहं तव छंदाणुवत्ती. मा बाह्स, 5 कीम निलुका सि ?-ति जंपमाणो परिमि एते पएसे । चेडीओ य मं तहाग्यं जाणंतीओ पियं भणंतीओ अंस्ि वि घरमाणीओ णाणाविहेहिं वक्वेवकारणेहिं रमावेडमिन्छं-तीओ खणं पि न विरहेंति । न य मे सोमसिरीगयचित्तस्स परमीयरनिभित्तेस् वि रूवेस् सज्जिति मणो, न गीय-बाइय-पिंडएस, न य भोयणमभिङ्किः उमिन्छहे । मम वि य आहा-रमणिच्छमाणे परिजणो राया न भुंजित । सुण्णे सिव भवणे सन्नमाणो ण रिन निहाबम-10 मुत्रेमि । एवं चित्रयंतो मृदयाण पुरओ अणच्छमाणि पि अच्छमाणि पस्माि सहसा । एवं में विसुरमाणम्म गया हो वि दिवसा। तिवादेवसे य किंचि दिवससजीविओ सोमिनिरिगहियहियतो असोगवणियाए तीए सह रमितएवे अवगासे अवस्य मे विणो-ओ होहिति नि भणंती पस्मामि पियं पमण्णमुहिं। उत्गतो से समीय, हरिसवियसि-यच्छी नेमि ण-संदरि! कीम सि कविया अकारणेण र पसीय मा से अदंसणेण 15 पीछ। होहिति, एसा ते अंजली, मूचस कोवं ति । मा भणति - अजपुत्त ! नाऽहं तुन्भं कुष्पम्स. सुणह पुण कारणं. जण मे तुरुन परिजणम्स य दंसणं न दिण्णं—सया पुषस्ओ नियमोपवानो, नत्थ य मोणेण अन्छिर्यंबं, सुष्पियस्म नि जणस्म न देखें। आलावो, सो य में पुण्णो तुज्झ बङ्गपमाण्यः तनियमरक्त्रणपराय सजमेण सेविपवं, तन्थ न तुम्हेंहिं छहो गहुंचवो । मया भणिया-पिए ' न ते अवराहो दृइयज्ञणखिल, भणमु कि कीरउ ? 20 नि । [भणति--] एयम्मि वतके विवाहकाउयं कस्म सबं वायब, वतउज्जवणं एवं ति । मया अणिया - कीरउ सबं, जं आणवेसि ति । निवेदियं रण्गो पियं देवीए य-दिहा कुमारि नि । सजियं चाउरगं, दुव्वा-दव्भानसिद्धत्थकादीणि य भंगलाणि । नती सयमेव भणाए हुयवहो कणयकलसा य वारिभरिया दिसास दृविया। ततो पगीयाणि भंग-लाणि चेडीहिं । कलसा य णाए सयम्बिखविक्तं अप्पणा सम य उचारे पस्हत्थिया 125 विहसमाणी य भणति-सुणंत लोगपाला सोम-जम-वरुण-वेसमणा, उनवणदेवयाओ, परिजणो य-अहं अज्ञउत्तस्स भारिया, अज्ञष्यभिति सम एसो देवयं, पभवति जीवि-तरैस । मया वि वरनेविधाएण व वहवेसाए गिहिओ से दाहिणहत्थी पसत्थलक्खणी । परिगतो अग्नि । उवगतो मि जहा सगिहं । संदिहा य णाए दासचेडीओ-उवणेह मीयगमगवाणि मज्ज-पुष्प-गंधं च । ताहि य वयणसमं उवहवियं । ततो संवरियदुवारे 80

१ समि शाव विना ॥ २ °खापुरविद्वि द २ मेव ॥ ३ किमिव कुँ ही २ ॥ ४ ँमातर शाव ॥ भ ंग्यां पित्र शाव ॥ ६ ँगव्यं समियाहियस्स छी २ ॥ ७ स्साचि तस्स ही ३ विना ॥ सर्वाहित २९

बासघरे इसुमेहिं सेतेहिं का वि देवया थविया णाए, कयमकणं । सुमणसा य उवगया णिसाए, ततो मं भणित—अज्ञउत्त ! अरिहह देवयासेसं मोदगा उवणीया । ते
मया तीसे अणुमएण वयणे पिन्छता । तेहिं मे निवातं सरीरं, ठितो मणोसहावो । ततो
मज्जभिरंथं मणिभायणं उविस्वत्तं—पिय ति । मया भणिया—पिए! न पिवामि मज्जं गुरूहिं
5 अणणुण्णायं ति । सा भणित—न एत्थ नियमछोवो गुरुवयणाइकमो वा देवयासेसी ति.
पिवह, मा मे नियमसमत्तीए कुणह विग्धं, कुणह पसायं, अछं वियारेण । ततो हं तीए
बहुमाणेण पीओ मज्जं । तेण मे निराहारदोसेण अपुव्वयाए य आरूढो मेतो । मयवसघुम्मंतछोयणेण य सरभसं ममुक्खिता पिया सयणमारोविया, मो य से पढमपिवयार इव
मण्णंतो । मा य रयावसाणे उद्विया । कओ य णाए वत्थपरियट्टो । निक्खित्ताणि खोमाणि
10 पुठवपरिहियाणि नागदंतगे । निहायम-मयपरिवष्टीए सुमिणमिव पस्ममाणो पसुत्तो निह ।
विहायरयणीय उवद्विया परिकन्मचा(का)रियाओ चेडीओ । ततो जहोचिए अहिकारे
सिज्ञन्ति, जा न किचि विचारेड. न वा से वहभेयरिवसेसो । एवं च मे तीए महियम्म
वर्षति पसुदियमणस्म दिवसा केड ।

अबुरत्तकाले य पहिबुद्धी मि भीयणपरिणामेण । पस्पामि य दीवृज्ञीएण फुहसरीरं 15 देवि अण्णमण्णक्वं । ततो मणियं सणियं उद्वितो र्म चितिमि-का ण एमा मया मह अवि-ण्णायौ सयिया ऋवस्सिणी?. देवया होजा?, तओ 'निमिडियछोयण' ति न देवया. छडेउदामा दाइ पिसाची रक्शमी वा होजा? मा वि न होइ, रक्तम-पिमाया सभा-वक्षो रहा भीसणरूवा य भवंति, पमाणाइक्संतर्वोदिणो य ति, न एमा तेस वत्तए, अहबा अंतेडराहि कॉयि निग्गया देवीणं निवेडणं(?) अतिगया हुज नि। ततो णं आयरेण 20 पहोएम । पस्ताए वि य से सयपनाविशसियं नोम्मवयणं, केसमगसहियकुगुमक्रंचियकेस-णिद्धा, बयणतिभागपर्माणं अणुणं तक(र)णिरूवहयं ललाइं, पिहल-दीहँ-धणुमम-भमराब-लिसण्णिमा मसहाओ, र्भमणासे अणुव्भडा-ऽसिय-कुडिल्एम्हलाणि य गयणाणि, (??) उज्ज-करैवंसवकडसरंघा जिंडाखायामोवयणमिव बाहुकामा जासा. पहरूपिट्ट उपरिमेंहेळपुण्णया कपोला, मंसल-सहमविवरा समणा, दमणवमणसंविद्दिहसणज्ञां।पवित्ततृहा विवफलस-25 रसरत्ताऽधरोहबद्दा, वयणतिभागसमार्थौममसङगैर्हङपकासा (??) । 'एरिसी सीछवती होति, एयारिसवयणसोहा ण एसा कामचारिणी, का ण एसा होज ?' नि चितेमि जं जं च से सरीरे । पस्सामि य से चलणे सरमकमलकोमलमंसलतले उद्यलेहालंकिए पम-त्यब्बन्यण्किण्णे । ततो मे मणसि ठियं-एसा धुवं रायदृष्टिया सञ्बंगसुंद्री, ण एसा पावायारा-एवं चितिम । सा य पडिबुद्धा भणइ-अजनत ! कीस ममं अपन्वमित्र सययं

र सेसेंसि नो इ.॥ र सको शांव ॥ इ. या अविया ही ३। या नइया शांव ॥ ४ काय शांव ॥ ५ भी मरेकण कमव शांव विना ॥ ६ प्रां अणुर्ण (णणं) ते शांव ॥ ७ इत्रसम शांव विना ॥ ८ स्वणा से कसे अाव । समाणाद्य से मोव सव गो ३॥ ९ विं बंस उर मेव ॥ १० जिवाला शांव विना ॥ १३ शिख्या ॥ १३ शिक्या ॥ १४ शिक्या ॥ १४

निज्ञायसि ? सि । ततो कि पि वितेष्ठण सहसा उद्दिया सयणाओ, उदयक्कंभी य णाए उक्सिविष्ठण उवरि पस्हत्यिओ । ततो से सरीरदेसे विंदू वि न हितो, न नजाति 'किंहें गयं सिलेखं ?' । ममं पंजलिचडा विण्णवेति—अज्ञउत्त ! सुणह— वेगवतीए अप्पक्तहा

अस्थि वेयहे दाहिणाए सेटीए सुवण्णाभं नगरं। तत्थ य विज्ञाहरपवरराया चित्त- 5 वेगो। तस्स अंगारमती नाम महादेवी। एतेसिं पुत्तो माणसवेगो, दुहिया य से वेग- विति ति, तं ताव मं जाणह। ततो सो राया विरायमगगपिं जो बहुपुरिसपरंपरागयं राय- सिरिं पुत्तस्स माणसवेगस्स दाऊण, रैं जंसं में बालाए, सवंसणिकायबुद्धे मंदिसित—एसा दारिगा वेगवती परिविद्ध्या, जइ णं भाया विज्ञाओं न गाहेड ततो में मम समीवं उवणेजाह। निरवेक्को तावसो पव्यडनो। अहमिव परिविद्ध्या, न गण्हावेति मं भाषा 10 माणसवेगो विज्ञाओं। नीया मि पिउसमीवं मयहिकेहिं। गिहीणिश्रिजा आगया माडस- मीवं, रज्ञभागं उवजीवमाणी गमेमि सुहेण कालं।

माणसबेगेण य काइ धरणिगोयरिया घेन्ण पमयवणे णिक्खिना। अज्ञाउत ! विज्ञाहराणं पण्णगराङ्गा ठिनी णिवद्धा—जो अणगारे जिणवरसंसिए वा अवरज्झह, मिहुले
वा अकामं परजुवनी निर्गण्हित मो भट्टविज्ञो होहिति नि। नतो लेण क्वस्सिणी वि अंते-15
उरं न पवेसिया। अहं च सर्विट्टा—बेगर्वात ! रिणिगोयरि पण्णवेहि, जहा द्विति कैरेनी
मर्माम्म रागं निबंधक नि। ननो मया रायसदेसेण गयाण एगंतिदृष्टीए निज्ञायमाणी पोत्थकम्मकथा विव सिरी दिट्टा, आभट्टा य—अज्ञे मा एवं दुम्मणा टेहि, विज्ञाहरहोयम्मि
आणीया युक्यकारिणी विय देवलोयं. अहं रण्णो भगिणी वंगवर्ता, राया (मन्थायम—
६४००) माणसवेगो ममं भाया पगासो विज्ञाहरहोण, महाकुलीणो स्वस्सी जो-20
वणत्थो कलासु वि कुसलो सलाहणिज्ञो. कि ते धरणिगोयरेण भन्तुणा ? पहाणपुरिसगय
इत्थिका हीणकुल-जातिया वि बहुमया लोए होति. अलं ते सोइंण्ण. अणुहवसु माणुसलोगदुलहे कामभोगे ति । भा एवं भणिया मया भणति—वेगवित ! पंडिया सुया वेडियामुहाओ, अजुन्तं च बहुं भासिस. अहवा भावसिणेहेण चुका सि आयारं ति. सुणाहि ताव—

कण्णा अम्मा-पिकहिं जस्स विज्ञति भनुणो मुरूवम्म दुरूवस्म वा, गुणवतो णिगुणस्स 25 वा, वियक्खणस्स मुक्खस्स वा सो तीय वैचयमिव जावजीवं उत्रचरणीओ एगमणाए. ततो इह्छोए जसभागिणी परछोए सुगतिगामिणी होइ. एस ताव कुळवहधम्मो.

जं तुमं माणसवेगं पसंसित तं अजुत्तं—जो रायधम्माणुयत्ती कुछजो न सो इत्थियं पसुत्तं अविण्णायसीकं हरए ति. एवं ताव चितेहि—सुन्तणं वा कायरत्तणं वा जिते अज्ञ-

१ ली १ विनाइन्यत्र—र्क्क समवाला कि १ नो २। रक्कसमयवाला उ० मे०। रक्क मम य बाला का । १ शांक विनाइन्यत्र—ने मम नी १। जंसे मम कनव उ०॥ ३ करेडू शांक विना ॥ ४ अम नोज १ पड़ा की १॥ ५ सोष शांक।॥ ६ अम सम्बद्धि शांक।॥

उत्तं पडिबोहेऊण ममं हरंती तो जीवंती इहं न पाविंती. जं पुण भणिस 'विज्ञाहरी मे भाया रूवरसी तं सुणाहि-जहा चंदाओ नित्थ अण्णभूयं कंतिभायणं, तेआहिकयं वा दिवाकराओ, तहा तकेमि मम अज उत्ताओ स्वाहिगो ण होज मणुओ देवो [वा]. होज विक्रमेण एको पहु जोहेर्ड समत्थो. मत्तगर्थ वसे ठवेति. आगमेसु से वहस्तती समी होज 5 न बा. नयभरपहाणे रायकले जातो. वेगवति ! सा हं उत्तमपुरिसभारिया वि हो उणं 'अण्णं मणसा वि पुरिसं [ \* न \* ] इच्छेजं 'ति मा ते ठाउ हि यते. जे तस्य गुणा का सत्ती मम वण्णेडं एकजीहाए ? नि. चितेमि--जहा समुद्दो रयणागरी, ततो काणिचि जणवए अच्छेरयभूयाणि उवलब्भंति; तहा सयला पुरिसगुणा अञ्जपुत्ते, केति अण्गपुरिसेसु. तं मा मं बालं पित्र रित्तमुद्वीए विलोभेहि, अणारियजणजोग्ग कहं करेहि। मया भणिया-10 अजे! जाणामि होयधम्मं, अम्ह वि एम अकुढोचिओ मग्गो. जं परकलत्तहारी माणास-वेगी तं अज्ञतं कयं. जं सि मया अणिम नायं वयणं भाउनेहाणुरागेण भणिया तं खमस. न पुणी भणिरसं नि । तीय समं अच्छमाणी तुरुभे य अणुमोगं सोयमाणीय तीए य अजाए ममं दुक्यं जायं। ततो मे भणिया-मा विसायं वश्वः अहं सका सयछं जांब-हीवं भिनेतं. किमंग पुण तत्र पिउनवरं ?. वशामि तव पियन्थयाण. आणेमि ते अज्ञउत्तं. 15 समें पुण नेडे विरुद्धं माणमवेगस्य नि । तीए भणिया परसमहुराए गिराए-जड़ आणिसि बेगवति! में ममीवं अज्ञउतं तुनी कीया य अहं, वश्य, सिवी ने मग्गी होउ गगणपहे ति । ततो हं अज्ञउन ! तीए अणुकंपाण विज्ञापहावेण दुयमागया । दिहा तत्थ मया कमेण अवन्धंतर नीया । ततो में विश्वितियं-'इमस्स जइ कहेज ततो न सहहेजा, तीसे रत्तिचत्तो मरेज, न वि अप्पणो, न तीसे, न वि य मम होज एरिसो पुरिसाइ-20 सओ. ततो कि वा पनं होज ? ति चितेऊण 'तीसे रूबदंसणं ओमहं एयम्स एतदव-त्थस्त, नित्य अण्णो उवाओं नि मया तुन्हं परिस्क्त्यणनिसिनं सोमसिरीकवं कयं. नियमवसेण य विवाहकोडय कारियं, मर्ज च पाइओं तत्थ 'त्वयाप सेम' ति, कण्णा-भावस्यमं च बत्थं एयं निक्सित्तं नागदंतके य । जं अदिएणं सेज्ञमार्हेहिया मि. बा-मोहिया य त्य तीय रूवेणं, तं में लगह अवराहं-ति पणया। तनो मया भणिया-25 सुयण ! णित्य ते अबराहो, तुमे मे जीवियं दिण्णं. जह सि ण इंती, तीसे वा रूवं न दंसेती, वो भि विवण्णो होंतो ॥

एनं च णे कहाबिक्सत्ताण अइच्छियं रयणिसेसं। पभायायं च खणदाए चेडीओ पट्ट-वियाओ जहोचिए बाबारे काउं। ताओ बेगवतीं दहूण विन्हियाओ, आयरेण निज्ञा-इकण कयसमबायाओ गयाओ देविसमीवं। निवेहयं च णाहिं तीए—काइ परमह्तवा 30 वार्सागद्दे चिट्टति जुवर्ता, सोमसिरी सामिणि! नत्यि ति। एयम्मि य अंतरे देवी राया य

१ °य किश्विभा° शां० विना ॥ २ °शहामि शां० विना ॥

10

पुच्छंति णं। तीए य कयप्पणामाए आगमणकारणं कहियं जहेव मञ्झं तहा। राइणा भिणया—पुत्त! सागयं ते, इमं ते नियघरं, अजंतिया अच्छमु तुमं, इत्यं पिच्छमाणाणं अम्हं तीसे दिसणं नि निविमेसो ते। वेगवतीए भिणओ य राया देवी य—तात! इहा-ऽऽगयाए सोमसिरी अम्मा एय आमासिया धूयामावेणं, भुंजाविया य, नियत्तमरणववसाया छ देवयापसाएण. जीवियं अज्ञउनेण सह तुच्भेहि य समेहिं नि ति। तओ तुहेण रण्णा 5, कारिओ विवाहसकारो वेगवतीए। एवं मे तम्मि रायउले वेगवतीसहियम्स विसयमुह-पसत्तस्म भवणगयम्म वचइ कोड कालो। रंजिओ परिजणो वेगवतीए अहिजातीय। न

#### ॥ ईति सिरिसंघदासगणिविरहए वस्रदेवहिंडीए वेगवतीए तरसमो ठंभो सम्मत्तो ॥

वेगवतीलभगन्थायम्—१३९-३०. सर्वप्रन्याप्रम्—६४४८-२७.

## चोइसमा मयणवेगालंभी

क्याइं च पार्वयारमहमादांवरलद्धानहो हीरमाणो मीयखवायवीजियंगो पहिच्छी चिते-मि-को णू में हरति? । परमामि च पुरिम, निञ्चण्णेमि णं । तती किंचिसारिकखबाए 15 वेगवतीए वयणस्स, नतो में ठियं मर्णास-एम भागसबेगी दरपा कहि पि में नेति वावावर्ड, णवरं सभैमऽगंग विवजामि, मां य से बसे होउ-ति संबद्धियमुहिणा पहओ 'विणहो भि' ति भणतेण । नतो नहो सो । अहमवि निरालंबणो पडिओ गंगाज्ञ उत्तरे । तस्य य कोड पुरिसी परिवायगवसभारी उदयमञ्ज्ञगती, सी मया पहतेणे आसी विव हिय-लितो । सो परितृद्दो भणात-सिद्धा मे विज्ञा तुन्द दंसणेश. कहेह, कओ तुन्हे १ । सया 20 भणिओ-अहं जिक्खणीहिं दोहिं 'महं तुहं' ति भंडंतीहिं पडिमुक्ते आगासे इहं पडिओ. इच्छं नाउं-को इमो अवगाम ? ति । मो भणइ-इमो कणयखलदारं ति वुकति । सो य परिवायगवेसधारी भणइ—संदिसह, किं वा पयच्छामि पीतिदाणं?, अहं विज्ञाहरो ति । मया भणिओ-जित तथ तुहा तो देह महं वि विज्ञं गगणगमणजोगां । सो भणति—जति मि सही पुरचरणे तती बचामी अर्च्छरांतर, तत्थ य दिक्सिओ एगग्ग-25 मणो आवरंतो अिक्छजासि ति । मया पडिवण्णं-नं संदिसह, सर्वं करिस्सं विज्ञत्थि ति । ततो णेण जीओ अच्छँरांतरं । भणइ-एत्थ बहुया विग्धा उपज्रति, इत्थिरूवा विग्धक-रीओ देवयाओ सिंगारेहिं सदेहिं विलसिएहि य मोहिंति. तेसु ते मज्झत्या मूणवयधारया साईसिकेण सहियम ति । 'तह' ति मया पडिस्सए दिक्खिकण ममं गठो । 'अहोरते

१ बेगवर्तालंभो तेरसमो शा॰ पुष्पिका ॥२ विवाहेतं कम । गो १ उ० मे० विना॥ १ °मवम° शा०॥ ४ मा व सावपासो हो कम । मामववासो हो शां०। मा व सवपो हो उ० मे०॥ ५ °वा विव्र किवासो । ततो सो परि शां०॥ ६-७ °कारासरं उर मे०॥ ८ °इके शां०॥

अतीए अहं ते समीवं एस्सं ति, पुण्णपुरवरणस्स य विजा सिद्धा भविस्सइ ति न संदेही' सो गतो। अहं पि तेण निओगेण दिवसं गमेमि । संझाकाले य नेपुर-मेहळखं सुइसुइ-सुदीरयंती का वि जुवती, उका विव दिप्पमाणी, णयणविखोभणं कुणमाणी य. पइनिस्तर्णं काऊण ममं पुरओ द्विया। पस्तामि य विनिह्जो-किर्म देवया माणुसी वा होज्ज चि 5 महरिहाऽऽभरण-वसणा?. उवज्झायभणिओ वा इमी विग्धो होज्ज नर्वचंदलेहा विव ढोयणवीसामभूया ? । चितेम णं --एरिसी आगिती असुहाय न हवति. अहवा पुरसर-णतोसिया विज्ञाभगवती उवहिया होज ति । एवं च चितेमि, सा य कयंजली पणया भणति—देव! इच्छामि वरमोक्खं तब्भेहिं दिण्णं ति । मया चितियं - जा मिगयबा वरं, सा ममं पणयति, नण एसा सिद्धा चेव, देमि से वरं ति । मया भणिया-बाढं देमि ति । 10 ततो तुद्वाए पसण्णमुहीए णाए उक्तिसत्तो निह । नेइ मं आगासेणं । ओसहिजलंतसिहर-स्स य सिहरिणो रण्णं कडेकदेस नीओ मि णाए खणेण । सैमे य सिलायले क्रमुमभारन-मिर्सालस्म असोगपायवस्स हिट्टा निक्खिविकण गया 'मा उस्सगा होह' ति । महत्तं-तरेण य दुवे पुरिसा कविस्मणो जुवाणा उवगया, मम नामाणि साहेडणं पणया । एको भणति—अहं दहिमहो । बिनिओ भणति—चंडवेगो ति । खणेण य उवज्याओ उवगती, 15 सो वि 'हं दंडवेगों ति साहेऊण निवहिओ चलणेसु. मोमिओ य विविद्दाऽऽभरणप-भाऽऽवरियदेही गंधवकुमारी विव । तेहि य मिम तुंहिंह आकृहिओ पवयं। तत्थ य भवण-सयसण्णिमहियं नयरं समुसियपडागं । पविद्वी यांम रायभवणं । कयग्यपुओ य ण्ह्रविओ मंगलेहिं, प्रवरक्त्यपनिहिक्षो भूत्तो भोयणं परमसाउ । सयणीए पट्नुलियऽच्छुरणे संविद्वो, सुहपसुत्ती । प्रभायाए स्वणीये क्वं से वस्पाडिकमां । सोहणे य सुद्वत्ते स्वयावेगाए स्वण-20 सरनिर्वारणभूयाए पहिट्टेण दहिम्हेंग पाणि गाहिओ विहिणा । निसेहा य वत्तीसं कोडीओ, बत्या-ऽऽभरणाणि य बहुणि, मणुस्मछोगदुङ्का य सयणा-ऽऽसण-भायणवि-करवा य क्रसलसिप्पिविणिम्मिया, परिचारियाओ य उवचारकुसलाओ । तओ तीए ह्रव-बतीए गुणवतीए सहिओ भंजामि भोए सुरकुमारी विव सुरवहुमहिओ। सेवंति णं विज्ञा-हरा । सुहासणगयं च समणसं जाणिकणं दृष्टिमृहो भणति-मामि ! जं एत्थ मयणवे-25 साए वैरमोक्खे जाड़या, तस्स ताव अत्थं निसामेह-

#### पडमसिरिसंबंधो

इहेव वेयहे दाहिणाए सेंदीए अरिजयपुरं नाम नयरं देवपुरीवमं । तत्य य राया पिउ-पियामहपरंपरागयं रायसिर्रि [परिपालेमाणो] सञ्जलमेघनाओ य मेघनाओ नाम

<sup>ै</sup> किण्ह दे° शा० ॥ २ °वर्धद° व २ मे० विना ॥ ३ पुरुषण शा० ॥ ४ आां० विनाऽन्यत्र — °द्धं उ० मे० । वर्ग दे° क ३ गो० ॥ ५ स्वयमेव सि° शां० विना ॥ ३ सावे(थे)क शां० ॥ ७ पसस्यव° भा० ॥ ८ °वासण शा० ॥ ९ निसण्यो य सेकाप्, दिण्या क शा० ॥ १० वर्ष साहसी भां० ॥

आसी। तस्स महावेवी सिरिकंता सिरी विव कंतरूवा। तेसिं दुहिया पुजमसिरी नाम। सा य जोबणत्था 'रूववति' ति विजाहरेसु प्यगासा।

दिवितिस्तरो य नयरे तिम य समए वजापाणी नाम राया विज्ञाबस्तमत्थो आसी । मेहणाएण य देविस्तो नाम नेमित्ती पुष्टिख्यो—प्रमसिरी रण्णो कस्त देय १ ति । तेण एवंपुष्टिख्यण आभोएऊण एवं आएसो दिण्णो—एसा रायकण्णा चक्कविद्वभारिया 5 पहाणा मविस्सिति ति ।

कयाई य वजापाणिणा जाइओ मेहनाओ — मे देहि कण्णं, ततो ते सोहणं भवि-स्सिति ति। सो य आएसबलेण ण देइ। ततो वजापाणिणा बलवया बाहिजमाणो 'ण एस पक्कविट्टि ति ण देमि दारियं'। तेण जुद्धेण पराजिओ मबल-( प्रन्थाप्रम्—६५००)वाहणो सबंधुवग्गो निग्गओ इसं पत्रयं आगतो, दुग्गबलेण वसति किंचि कालं सपरिवारो। 10

दाहिणसेढीए य बहकेउमंडियं नाम नयरं। तत्थ य राया वीरवाह नाम, तस्म य समणा नाम महादेवी, तीसे चतारि पुत्ता-अर्णतविरिओ चित्तविरिओ वीरज्झओ वीरदत्तो । ततो सो राया हरिचंदममीवे धम्मं मोजण, जहा-जीवा अणादिमंताण-कम्मसकलापिबद्धा राग-होमवसगया संमारं च उद्विहं जन्मण-मरणबहलं पावेति-कम्मलहुबाए अरहंतवयणं सन्वमुदिकं सुहप्पहागयं गेइना विरागपहमुवगया, सिणेह 15 बंघणं बिसयकयं निलणीतंतुबंधणिसव दिसागओ छिदिङण सवरिया-ऽऽसवा, संजमे तवे संजमियहे य क्यपयत्ता, पसत्यज्याणर्शवपिहत्याऽ यरणविग्यतिमिरा, पश्चनस्यसबभावा सामयमुहभागिणो भवंति, भववहरीओ विभुवति । एव व मोऊण राया वीरबाह पुत्ते अर्णतिविश्यिष्पमहे रज्जेण निमंतेड पवडरकामी ति । ते णं भणित निच्छिया—अलं रक्रेणं, तुब्भे अणुपद्यामो । ततो वीरसेणस्य जसवतीस्यस्य रक्रसिरि दाउण पहरूओ 20 ससुओ पंचसमिओ तिगुत्तो कुणति तवं। ततो केणति कालण वीरबाह अणगारो विमु-किकेसबंधणो परिनिब्दुओ । इयरे वि कयसुत्त-ऽत्था चत्तारि मुणिवरा विसयसुहनिकेखा विहरमाणा ईंहाऽऽगया अमयधारं पश्चयं, नयरबहिया उज्जाणगिहे य ठिया थिरमतिणो । वैसि च रयणीए धन्म-प्रकान्धाणोवगयाणं कमेण पढमस्स एगत्तमवियागि न्हाणमङ्कतस्स सुद्दमिकरियमपत्तस्स मोहावरणविग्धविरद्दे केवलनाणं समुप्पण्णं, वितियस्स सुक्रज्ञायिणो 25 मणपञ्जवणाणं, ततियस्स सवियकविचारपढमसक्तकाशणो ओहिनाणं, चउत्थस्स पढमगण विव झाणभूमीए वहुमाणस्म पयाणुसारी छद्धी समुप्पण्णा । तेसि व अहासण्णिहिएहिं देवेहिं कया महिमा।

तं च देवुज्ञोयं परसमाणो दिवतुरियनिनायं च सुणमाणो मेहणाओ राया परमेहरि-सिको सबजणसमग्गो वंदिनं गतो। पस्तय णे य तबसिरीए दिप्पमाणे सुहुए विव हुया-30

१ °ससायक° शर० दिना ॥ २ °हिं संकामेळण शा० ॥ ३ द्याऽऽ° क ३ गो १ । इओ आ° दाां० ॥ ४ °बारं झा° ली १ ॥ ५ °मरिसीणं सम्ब° शां० विना ॥

सणे। ततो तिगुणपयाहिणपुर्वं वंदिऊणं आसीणो। ततो केवली तेसिं देव-मणुयाणं अरिहं तित्थयरप्पणीयं चाउजामं धम्मं कहेइ, संसए य विसोहेइ इहमविए परमविए य, के जम्मंतरसहरसे जम्मकोडीए वा वत्तपुर्वा, जो वा जन्नामो जारिसो वा आसि, जं आवं, जं चरियं; किं बहुणा? तीयद्वाए जं पढिसेवियं, अणागए वा काले जो जं पावि-5 हिति । ततो कहंतरे मेहणाओ वंदिऊण पुच्छिति—भयवं! मम दृहिया पडमसिरी चन्नविहस्स इत्थिरयणं आइहा, तं किं एतीए पुच्चभवे आयरियं? जं एमा पमाण(पहाण)-पुरिसमारिया सव्वित्थीविसिहा य ति । ततो केवलिणा भणियं—सुणाहि—

#### परमसिरिपुब्बभवसंबंधो

इओ चउत्थे भने एसा—सहुराए नयरीए नाइदूरे सूरसेणे जणवते सुंदितसिननेसे
10 सोभो नाम माहणो आसि, नस्स य वसुमती भजा, तेम दुहिया अंजणसेणा णाम ।
सा य मंदस्ता सर-कविल्यकेसी ईसिंपिगलच्छी अहोविसमद्मणा फरुसच्छवीया दुह्गनामकम्मोदएण । तनो जोव्वणमणुष्पना, न उण तं कोड वरयति, दिज्ञमाणी वि न इच्छिजाइ । ततो सा भोगंतराइयपिंडवंधेण दूभगनामकम्मोदण्ण अणिद्धा बहुकुमारी पिंडयपृयत्थणी कंचि काळं गमेऊण, तेण निवेषण परिव्वाइया पत्त्रह्या । निदंद-कुंडियधरी मात्व
15 जोगे य कथण्यवेसा गाम नगर-जणवएसु विहरंनी केणड कालेण महरमागया ।

तत्थ य सायरदत्तस्म मत्यबाह्म्स भारिया मित्तिमिरी नाम । तं च नागसेणो बाणियगदारगो पत्थेति, न लहित संयओगोवायं। दिद्वा य णेग अंज्ञणमेणा सचरती । तं सोहणबत्थदाणेण संवति। तेनो मा तुट्ठा भणित—भण सुर्वासन्थो ज कज्ञ अम्हाऽऽयनं, तं ते सिद्धमेव । तओ सो 'तहा हो उं ति निगृहित अभिष्यायं. देह जं जं गा द्रुटित । कए 20 निबंधे पवसिए सत्थवाहे भणित—तुन्धं पायपमाएण सागरदत्तम्म भारियं मित्तिमिरिं पाविज्ञामि । सा भणित—वंनामि तव कए । तनो सा तीने घरमुवगया । तीण अभिवादिया । बर्यपिंकुसिए आमणे निमण्या, कहेति तिन्थकहाओं. जणवयमसुक्ष य वण्णेह । पुष्कुह ण—कि पुत्त ! दुन्बल-मयलसीरा अणलंकिय-भूनिया अच्छिमि ? ति । सा भणित—मत्थवाहो पवसिओ, तनो मज्ञं तेण विरिह्याए कि मरीरसक्कारेणं ? ति । 25 अंज्ञणसेणाए भणिया—सरीर सक्कारेयं ण्हाणादियाः जाहि देवयाहि अहिटियं ताओ पृह्याओ भवंति । ततो सा ण्हाणसीला गंधे य सुरिहपुण्याण य आणिति, भगित य—मक्क ल्ढाणि य तुक्क कए आणीयाणि । सा नेच्छित । ततो भणित—देवयाणं निवेयेणं संपल्ताणि खबमोत्तव्वाणि द्व्वाणि इंदियगिज्ञाणि, अतीयाणि न मोह्यवाणि, अणागयाणि य पत्थेयव्वाणि. गुणधन्मो एस पुरिसो पेकस्व नेर्मिनं सयमेव विलिपति, माले इय उण्कुसुमाणि । जायवीसंभा य भणित विरहे—जो हिययग्रहओ पुरिसो तेण मह माणिहिं

<sup>ै</sup> सुदिवस<sup>2</sup> व २ मे० ॥ २ तेण सा ली ३ ॥ ३ पाववासि <sup>दी</sup> ० ॥ ४ वचासि ली ३ ॥ ५ <sup>०</sup>वेप्कण-सेपचा<sup>०</sup> भां० विना ॥ ६ <sup>°</sup>सं अणक्छंति संब<sup>०</sup> भा० विना ॥

जोव्वणं. मा ते कंतारख्या विव निजवभोगमइच्छिउं ति। मित्तिसिरी भणिति—अम्मो! परपुरिसपत्थंणे इत्यिया पावकम्मुचित, कहं नुव्भे एयं पसंमह् । सा भणिति—नत्थेत्थ होसो 'अप्पा नित्थं' ति. के ण पंडिया ववसिया ?. ततो सरीरं निमित्तमेयं. भिन्नसरीरे को परभवगामी अत्थि ?. सा मृदा होहि। ततो सा भणित—अम्हं जमो वि रिक्खियव्वो। अंजाणसेणा भणित—एत्थ कजे तुमं वीसत्था होहि. अत्थि इहं नयरे नागसेणो नाम इ कुमारदारगो रूवस्सी समत्थो कछासु वि कुसछो. गिहं जहा कोइ न याणित तहा पवेसेमि नीसारेमि य। एवं सा तीए अंजाणसेणाए मित्तिसिरी देवयनिवेयणववएसेण गंध-रसपसत्ता कया। अतिणेति य णागसेणं अभिक्खणं, नीणेति निडणं।

कयाइं च रायपुरिसेहिंऽसूइओ, गहिओ तेहिं, तो उबद्विओ रण्णो, आगमियं अंज-णसेणाचिद्वियं। रण्णा भणियं—मया रिक्त्यिक्वा विणयदारा, मन्यवाहा देसंतराणि 10 समुद्दं संचरित. एमो नागसेणो आयारातिकंतो बज्झो. इत्थिगा परिवारणा कण्ण-नास-विकिष्पिया णिज्जृहियवा। तेना नागसेणो मूळं पोइओ। इयरी वि अंजणसेणाः तदवत्था गंगातीरकणखळदारे अणमणं घोरं काऊण काळगया, आमळकडण् नयरे महासेणस्म राहणो सुमणाए देवीए सुया सुसेणा नाम दारिया जाया।

## सणंकुमारचक्कवद्दिसंबंधो

15

तिम य समए हिर्थिणाउँ शासमेणम्म रण्णो महदेवीए पुनी मणंकुमारो नाम आमि। तस्म य पण्णास वासमहम्माणि कुमाग्वामकानी। नत्तो निनय चेव काळं मंडलियराया आमि। वामसहस्सेण य णेण विजिय भव्हं। एगं च वाममयसहस्सं चक्कवृहिभोए भुंजति।

सा य सुसेणा रायकण्णा जोबणत्था अन्मा-पिऊहिं स्णंकुमारस्म दता। सा य पुष्ठभ-विष्ण चारित्तभंगहेउकेण दूभगनामकम्मोदण्ण पुण चक्कविष्ट्रस्म अणिष्टा। तं च मणुम्म-20 छोगच्छेरयभूतं राइणो रूवं प्रसमाणी, वयणं च से सवणसुतिमणहरं मुणेमाणी, नियगस्त्व-जोबणगुणे निदमाणी गमेद कार्लं 'दुरसीलयाए य मे फलं अं[संमयं] रांभरती।

एवंकाले अइन्छिए कयाई च दुवे माहणा पमत्यस्वा उविद्या भणित पिडहारं—राइणो स्विविम्ह्या-उसूद्र्या आगया मो 'पस्सेजामि'-ति । तिम्म य समए सणंकुमारो अवभिगेओ वायामसालाए अच्छित । तितो ते माहणा चोइंति पिडहार । तेण य रण्णो निवेइयं । 25 ततो सो राया सुहाभिगमत्त्रणेण भणिति—पिवसंतु जह तुरिय नि । ततो अइगतेहिं जदासीसा पिडता, दहूण य परं अभितुर्हा जंपंति—जारिसो णे सुओ स्वाइसओ तारिसो चेव । ततो राइणा भणिया—भणह भो ! पओयणं । ते भणिति—न केणइ पओयणं, तुम्ह स्विसिर्दि दहुमाग्या मो ति । राइणा भणियं—जइ एवं केरिसी स्विसिरी में ?, ण्हायं अलंकियं पुणो पिस्स- इह जह रोयित भें । तेहिं तहा पिडस्सुयं, निगाया य । राया वि कमेण मिजय-जिसिओ 30

र श्वाणा हु॰ की ह ॥ २ श्विमित्तमेत्तं मि॰ शां०॥ ३ श्वरे बीससेण॰ शा० ॥ ४ असंभयं रती मी० गो० ॥ ५ सोस्मयसुद्दा॰ शां० विना ॥ ६ श्वा पढेंजंति शा० विना ॥ व॰ डि॰ ३०

सुयलंकिओ । सुमरिया णेण माहणा । ते उवद्विया तहागर्य दहुण विसायमुक्गया-कहं भो ! परिसो नाम खणेण इमस्स अवचओ होइ. धिरत्थु अणिवयाए, जीसे अलंधियं नित्य ठाणं ति । राइणा पुच्छिया ते माहणा-किं व एवं संख्वह ? 'है।! अणिषं' उदी-रेह ? कस्स हाणी ? केण वा कारणेण विमणा संवुत्त ? ति । ते भणंति-सुणाहि रायं !, 5 अन्हे सम्बन्स राइणो समाणा देवा. तवो मघवया तुम्हं रूवसंकित्तणं कथं-अहो बहो !!! सर्णक्रमारस्स राइणो रूवसिरी अव्भया मणुस्सलीयदुष्टहा, देवाण वि केसि पऽत्य-णीय ति. ततो अम्हे तुच्मं कोषहरुण दृहमागया. जारिसी य ते रूबसिरी पए आसि साभाविया, सा इयाणि दरविभूसियस्न वि परिहीण ति विसण्णा मो । रण्णा पुरुष्टिया-कहमेत्तिएण कालेण हीयए रूबसोह ? ति । ते भणंति—रायं! जारिसी सरीरनिवसी, 10 जा अंगोवंगनिष्कत्ती सा, सुभगा सुसरता आदेख्या लावण्णं च जं रुभित जंत णाम-कम्मविसक्षी मो. तं च उरालिय-वेडविएहिं सरीरेहिं संबंधं उदयपत्तं अणुसमयं परि-हाणीए हीयमांणं ण परसति मंसचक्त, अन्हे पुण विवेण ओहिणाणेण परसमाणा विस-ण्या. तहेव आहं परिहायति समय-खण-छव-मृहत्त-दिणक्रमेण । एवं च सोऊण देववयण भणित सर्णकुमारो-बदि एरिसी अणिवयाँ रिद्धी अतो परलोगिनखमं करिस्सं ति. ततो 15 विरागं विसण्स करेमि तब-संजमुखीयं ति । इय भासमाणं देवा भणंति सप्रिस ! तुंबा कुल पुष्रपुरिसा दुवे चक्कविष्णो चइकण भरहवासं निरवेक्सा पष्टद्या. विभूयकम्मा य परि-निव्यया भरही सगरी य. मध्यं च तइओ, सी वि तहेव परिचत्तारंस-परिग्गही, निहीस रयणेस य नितण्हो, कयसामण्णो देवहोयं गतो, ता तुर्भे विराग(प्रनथाप्र4-६६००)-मग्गमबङ्ग्णा धीरपुरिसाणुचिण्णं कुणह तबं ति । एवं भणता पणमिकण गया देवा । राया वि सर्णकुमारी पुनं रज्जे ठवेऊण तणमिव पहनालमा चहुऊण भरहवासं

20 राया यि सणंकुमारो पुनं रज्ञ ठवेऊण वणमिव पहनालमा चइऊण भरहवासं समणो जातो । रयणेहि य इत्थिरयणबज्ञेहिं छम्मासे सेविओ खाहे सरदगगणवल-विमल्हियओ न सज्जिति तेसु ताहे पयाहिणं काऊण पणमित्रं अवसंताई। सो भयवं एमं वाससयसहस्स अहिग्यसुत्तत्थो होऊण विहरति। उविद्या य से सरीरिम्म रोगायंका, तं जहा—कासे सासे जर दाहे कुच्छिस्ले भगंदरे कंडू परोज्ञा। एवं सो भगवं अविकंप-25 माणसी सम्मं अहियासेड।

ततो सको देवराया पुरिसरूवं काऊण 'तिगिच्छगों मिं सि वंदिऊण भणित—भयवं! तुञ्झं इमे वाहिणो असमाहिकरा बहुवं ममुद्दिया, तं अहं सजमअविगेहेण तिगिच्छामि, अणुजाणह ति । ततो भणित—सावया । तुञ्झं णासिया पुणो इह्भवे परभवे वा संभवंति न वा? । सकेण भणिओ—एते पुत्रकयकम्मंहेरया जाव धरंति कम्मा ताव कथाई पुणो

१ अकाउर में । कस्य । विना॥ २ **'णस्स ण** उर में । विना॥ ३ **'वा दिहा अतो छां विना॥** ४ <sup>र र ने</sup> विनाइन्यक्<mark>र— 'गसक्कां मं</mark> ली **१। 'गसक्कामं क ३** थी ३॥ ५ **तुह कु' छां ।॥ ६ 'गो इसि'** शो ।॥ ७ 'ममको हुया छा ।॥

वि संभवेजा, संपयं ताव नासेमिणं ति। ततो भयवया खेडोसहिपत्तेण एगद्सो सरीरस्स सिक्सि एविह्नो य, जातो साभाविजो । ततो दंसिओ णेण वेज्ररुतिणो सकस्स— परिसं सत्वगा! सकेसि ति काउं?। सो भणति—न एरिसी मे भयवं! सत्ती अत्थि, जातिसी तुन्ने तविसरी. कासेमि पुण रोगं ति। तनो सणंकुमारेण भयवया अविन्दि-एण भणिबो—सावगा! जइ मे पिडहुओ रोगो पुणो संभवति कम्माणुभावं पप्प, न भावं 5 एरिसं पश्चति जं पुराणं काउं, तो अलं भो! परिस्समेणं. क्याऽणुकंपा, पत्ता निज्ञरा. मया प्यस्स बाहिसमृहस्स विगिच्छा जिणोबिह्हा तव-संज्ञमोमहेहिं आरछा, जहा पुणो न संभवंति। नतो तुहेण मयवया रूवं इंसिवं, अहिनंदिउ वंदिउण य गतो सगं ठाणं।

सो वि भयवं सणंकुमारो सत्त वासमयाई अहियासेइ रोगपरीसहं। कतो समाहीए कालगतो सणंकुमारे कप्पे इंदो जातो ॥

इयरी वि सुसेणा सणंकुमारेणं अबोच्छिण्णपेस्मरामा समणत्त्रणमणुपालेकण वहुं कालं कालगया, सोहस्मे करपे दिव सुहमणुभूय चुवा. तव सेहणाय ! धूया जाया चक्क-बहुस्स हत्थिरयणं ति ॥

#### सुभामचक्रवद्दिमंबंधो

पुणो पुच्छइ—सो भयवं! कत्थ अच्छइ शिता जितो केवली भणइ—]हित्थणपुरे कत्त-15 बिरिजो नाम राया आसि, तस्म महादेवीए ताराए पुनो सुभोमो नाम कोसियस्म रिसिस्स आसमे परिवह्नित. ताराए देवीए महीर-मंडिहेहिं सारिक्खनो निरुविग्गो बसित । मेहनाओ पुच्छिति—केण कारणेण मो आमसप्यं आणीओ शिक्ण व शिता । ततो केवली वेरिनिमितःपत्ती कहेइ—सुणाहि राय!—

#### अबद्गि-परसुरामाइसंबंधो

20

अति दाहिणहुभरहे वाणारसी नाम नगरी। तत्थ य राया अगिंसिहरो नाम। देवी य से संधमती। दीसे कुमारो जातो। मिन्स य ममण दुवे नेमिनी पुष्टिल्या—साइह कुमारम्स जम्मनक्खनं? ति। तत्थेगो भगति—मरणीगं बोच्छेओ वृहइ सपयं। बितिओ मणति—कित्तिकाणं आयाण वि। ते दो वि संपहारेना ततो उभयं परिम्पहेऊणं कयं से जाम जमहागा ति, जमहेबया मरणी, अमित्वया कत्तिका। एवं सो परिवृह्वति। कमेण 25 जोवणस्थो य सो तावसो पवइओ वैद्यावणे परिमहियपंडुपुष्ट-फलाहारो पंचिमा-तावणाहि य अप्पाणं भावेमाणो विहरति बहुणि वासंसहस्माणि।

तिस्य काले वाणारसीए धनंतिर वहसाणरो य दुवे सत्यवाहा आसि । तत्य धनंतिरी समणोवासगो । वेसाणरो तावसभत्तो तस्स य भिन्तो । धन्नंतिरी बहुसो विण्य-वेद—वेसाणर ! जिणमयं पडिवज्ञमु ति । सो असहहंतो तावसभन्मं पडिवण्णं अप्पाणं 30 स्वेकण वेयहुपवए सोमाभिकोगो सोमराइयदेवताए दववण्गो । धन्नंतिरी अहिगय-

र °श्मिसेष्° शा॰ ॥ र °ष्ठवसी शा० ॥ र नद्° ली १ ॥ ४ °ससयसह° शा० ॥

जीवा-ऽजीवो, दुवालसिंबहं सावयघम्मं अणुपालेऊण, उवासगपिडमाओ य एकारस, कालं काऊण अञ्चए कत्ये देवो जातो। तेसिं च नंदिरसरमिहमाए समागमो जातो। सो अञ्चुओ देवो विउलोहिनाणी बहुसानरं देवं दहूण मित्तमावं अणुसरेंसो भणति—भी वहुसानरं । जाणिस ममं? ति। सो भणति—देव! का मे सत्ती तुष्कभेऽहिजाणिउं? ति। तेण भणिओ— 5 अहं धन्नंतरी तव वयंसो सावयधम्ममणुपालेऊण अञ्चुए कत्ये देवो जाओ. तया तुमं मे न सदहिस कहेमाणस्स. ततो किलिस्सिऊण अप्पित्तुओ जातो। सो भणति—ताव-सधम्मो पहाणो न मया सुदु कओ, तेण अहं अप्पित्तुओ जाओ। अञ्चयदेवेण भणिओ— जो तुम्ह पहाणो सो परिन्छामहे। तेण जमदरगी चिहहो।

### असुयदेव-बइमानरदेवेहिं जमदग्गिपरिक्सणं

तओ दो वि सउणम्बं काऊण जमदिश्मिस्स कुके खडतणाणि छोढूण घरको कओ देवेहिं। सो उदेहत्ति । ततो माणुसीए वायाए सउणो भणति सउणी-भरं ! अच्छ तुमं इहं, अहं ताव हिमवंतपत्रयं गमिस्सामि, अम्मा-पियरं वहं पुणो छहं एहं ति। मा भणति—सामि! न गंतवं, एगागिस्स कोइ ते पमाओ सरीरस्स होजा। सो भणति-मा बीहेह, अह सिग्वयाए जो वि मे अहिभवति तं सत्तो वहक्कमित्र। मा भणइ-ममं विसरिजाहि, अण्णं वा सर्राणं परिगेण्हिजासि 15 ति. ततो हं एगानिणी किलिम्सिस्मं ति। सडणी भणति—तुमं सि मे पाणेसु वियतरी. तुमं उज्ज्ञिक्रण णाइहं तेसि धोषं पि कालं गमिन्सं ति । सा भणति—न पनियामि अहं, जहा पुणो तुमं एसि ति । सर्हणा भणति—जहा भणसि तह चेव सबहेण पत्तियाविस्सं । मा भणति—जह एवं तो एयस्म गिसिम्म जंपावं तेण संहित्ती होहि जो न पुणी आगतो सि ति । सो भणति—अण्णं जं भणिस सवहं तं करिन्सं, न एयस्म रिसिस्म पावेणं ति । 20 वर्तो जमद्रिमाणा चितियं-सङ्णा ममं पावं गुरुयं भासंति. पुच्छामि ताव णे । वर्तो णेण गहियाणि इत्येद्धि, भणिया य—अरे! अहं बहुणि वाससहस्साणि को**मारबंभयारी इ**हं तबं करेमि, केन्सिं मम पावं ? जं तुम न पढिच्छिम सबहे । ततो सदणेण भणिओ-मेहरिसि ! भवमि न विवाहेर्ड ति. तुमं पुण अणवद्यो छिण्णसंनाणो तरू विव नइतङ्का-लमलिलवेगध्अमुलमंघाओं निरालंबणो कुगताए पहिहिसि. नामंपि ते कोइ न बाणाहिति. 25 एयं ते कि धोवं पावं ?. अण्णे रिसी न पम्सिम कि सपुर्त ?. चितेहि वा समतीए नि । तती सो अप्पागमत्त्रणेण अविण्णायबंध-भोक्सविद्धा चितेति-सर्व, अहं अणक्को निस्संताणो ति । मुकाणि णे अरण्णाणि, ततो दारमंगहरती ॥

तं च भग्गं नाऊण अञ्चतो देवो वेसानरं भणति—इदाणि जो अम्ह समणोवासओ तं परिच्छामो सि ।

## 50 अश्वयदेव-वइसानरदेवेहिं परमरहपरिक्खणं

तिम्म य समय मिहिलाए नयरीए परमरही नाम राया । सी वसुपुजास अणगा-

१ भाग बद्धं व इ ॥ २ महेली! अ<sup>0</sup> शां० ॥

रस्स अहिणबसुयधम्मो । सो य अणगारो चंपाए नयरीए विहरित । तस्स वि धम्मजागरियं जागरमाणस्स एवं मणिस ठियं—वंदामि धम्मायरियं वसुपुज्जसुणिवरं ति । पत्थिया
य तस्स परिक्कणनिमित्तं । वेसानरेण रोगा वदीरिया रण्णो पहाणपुरिसाण य । ततो
निवारिओ मंतीहिं —सामि! जत्ताभंगो कीरव, तुब्भे असुहिया, जणो य बहुवहवो ।
राया भणित—नाहं किंचि नेमि बलकारेण, निवत्तव जणो, अहं गुरुणो वंदिएणं अण्णं 5
कज्ञं करेमि । एवं द्वववसाओ । जलावसाए अहवीए पाणियं अवहियं नहावि न नियत्ताइ 'एनागिणा वि जायवं' ति । पुरुषो य सीहेहिं वित्तासिओ । पुणो वि विण्णविओ
मंतीहिं निच्छइ निवत्तिउं धम्मरागरतो । ततो वहसानरेण 'न तीरए धम्मववसायाओ
चालेवं' ति सो सरुवं दंसेडण वंदिओ समाविओ य ॥

वेसानरेण य पडिवण्णो(ण्णं) य सम्मत्तं 'अच्छेरं' ति बोत्तृण। धन्नंतरी वि पणमिय 10 पडमरहं जहाऽऽगओ पडिगओ। वेसानरो वि वेयहूं ति ॥

जमद्रगी वि सरणवयणचालियद्विती कठिणसंकाइयं घेतृण इद्पुरंगागतो। तत्थ राया जियसन् जमद्ग्गिमारले। तेण अग्येण पृद्द्ओ जमद्ग्गी, विष्णविओ य—संदिमह जेण कर्जा ति। सो भणति—कष्णाभिक्सस्स आगतो, देहि मे कष्णं ति। ततो दिण्णो आवामो 'वीसमह' नि। मंतीहिं सह समवाओ—एस संवक्तवेवहतो अतिकंत-15 दता य. उवाएण य णिवारमो. अम्हे कण्णा दिण्णमयंवगार, जा इच्छित तं नेह नि। एवं भणिओ अतिगतो कष्णंतेपुरं, एक्षमेक भणति – भरे ' अहं स्वामि ?। ताहिं भणियं—सम्मत्तो सि, येरँबेएहिं अप्पंयंतो अम्हे वरेसि, असमर ति। सो रहो, तेण 'खुजाओ होह' नि भाण्यानो। ताओ विरूवाओ जायाओ। नप्पभिति आयं कण्णाकुर्ज्ञं। एगा य कुमारी रेणुए रमती, ना तेण फलह्त्थेण भणिया—भदे ! ममं इच्छित् नि। तीए पाणी 20 पसारिओ। 'एतीए अहं वरिओ' नि कढिणे छोदूण पत्थिओ। मंतीहिं भणियं—कुमार्गण पएहिं अवलिएहिं सुंकं दायबं। सो भणति—अवलिओ कहं देमि ?, जं मग्गहि तं च कम्सइ राहणो समीवाओ आणेमि ति। ते भणंति—एस मज्ञाया 'इयाणि दायबं'। निच्छप कए क्याओ अखुजाओ कुमारीओ। ततो कण्णं गहेडणं आसमप्यं गतो। ततो कण्णाभाती वत्तीसं च गावीओ विसज्ञियाओ। सा वि ताव रेणुका वद्विते।

पडमरहो वि अपिडवितियवेरगो वसुपुजास्स समीवं पष्टइओ, विह्यकम्मो य परि-णिन्तुओ । जमहागी वि रेणुयं संबद्घावेति । जोवणत्था विवाहिया ।

अण्णया जियसचुअगमिहसी पुत्तकामा सह राइणा उवगया आसमं। भणिया अणाए रेणुका—पुत्त! भणश्च रिसिं, देहि मे चठकं साहे ऊण, जेण मे पुत्ती जायति। रेणुकाए जमदग्ती भणिओ—मम माऊए कुणशु पसायं पुत्तजम्मणेणं ति। तेण दुवे चठका 30

१ °हिं निष्णव निवसितं सामि! शां • बिना॥ २ °दं समा° शा । ॥ ३ °दे बेप् ° ली १ । °रिबेरप् ° शां । ॥ ४ °प्यंती शां ।॥

साहिया—रको रेणुकार, एको देवीए । देवी अणति—पुत्त ! तुमं निवगं चरुगं देहि सि, जनसं रिसिका जनको पुत्त जिला विसिद्धलाहणं कवं होहिति. यस संतवं तुमं परंजाहि सि । रेणुकार विसिद्धं—अहं सिनी जाया, भा मे पुत्तो एवं चेव रण्णवासी होउ. वरं मे स्विचचचं पासिकं ति । देखो चदविवजासो । कवेव व पसूसा हामं रेखुका ।

- क्षाइं ५ सस्येण समं सावयो वयंति । अहयीयवेसी, अहा (भ्रन्याप्रम्—६७००) एको महिन्यविक्तिओ नैकण्णाभियुओ सत्ययरिहीनो जम्मागिया व विद्वो, नीओ आसमपयं, वय्येणं संघुकिओ । तेय बुद्धेण विज्ञा दिण्णा अपविद्या । जमद्गिग्णा साहिया । व्यक्तिकां पर्युं अहिमंतेकव पश्चसरे छुद्देति । सो छ्यती । उद्धप्यभो सह सुव्णं जमद्गी वि रण्णं परीति ।
- 10 अण्णका व अणंतिबिरिओ राया हृत्थिणपुराहिवो आगतो य आसमं । तेण रेणुगा सह गावीहिं नीया । जमदिगिणा सोडण राखो परसुहत्थो पेसिओ । सो हंनूण अणं- तिबिरिंग, नियमेडण गावीओ, रेखुयं गहेडण आगतो । हृत्थिणपुरे अणंतिबिरिय- सुओ कस्तिबिरिओ राबा बाओ । कस्मिय काले जमदग्गी जगपरिणओं अच्छित अखने । राखो परसुहत्थो एगागी अरण्णं असंकिओ भमित । 'अणंतिबिरिओ अणेण
- 15 मारिको' ति कत्तिविरिष्ण व मजादेसाहिरायाणे। मेलिया । 'रामो उविक्खिओ सवैसि विज्ञासम्ब होज'ति ते समागया आसमपर्य, जत्थ ज्ञामदग्गी । कत्तिविरिष्ण मारिजो पिनमरणकारणवेरेण। तं व मारेऊण अवकंता रायाणो । रामो वि पिउमरणकृतिओ व्यक्तिएहिं वर पर्श्वहत्वो जुन्कितं प्यतो । कत्तिविरिको णेण मारिको परसुणा । हयसेमका खत्तिया विकेशिसं पकाका । रामो हत्थिणपुरमागतो । कत्तविरिक्षभगमहिंसी य तारा महर-
- 20 संहिल्ले मंतीहैं नीणिया अंतरपत्ती पलायमाणी कोसियासमें पयाया । उम्मत्यिओं पिंडणों । तको भूमिसायणाओं सुभूमों ति नामं कयं । मंतीहिं य मानिया देवी—भूमी- कावको जाती अन्हं भूमीपरिविद्विभो एम राय नि । भूमिघरे पन्छण्णं परिविद्वृह । राम- स्त व पत्तक् कृतल देववाए परिगाहिओ । ततो अणेग तस्त पभावेग स्रतिया विणासिया । 'काविदियस्त मम य देर्यं, इयरे अणवराह। ममं अडवीए ठियं विवादें इन्छति
- \$8 दुरायार' ति, ष्र्यं अमिरेसेण सत्त वारा निक्म्वत्तिया कथा पुह्वी । जे य विणामित देखि दाढाओ उक्सणावेद्द । जियसत्त् रामो हत्थिणापुरे रायनं कुणति । एएण कारणण कोमियासमे सुभूमो परिवसनि तावसकुमारविक्षो मंतिपरिग्गहिओ । अहिमयवेरकारणो रामं च विणासेकण भरहसामी भविस्मति नचिरेणं-नि मुणिणा कहिए मेधनाओ चंवि-कण मणिणो सनयरमित्रातो ॥
- 30 कोसिकासमें च गंत्रण विद्वो णेण सुभूमो कुमारो त्रणुकतं छहरपच्छाइयवियो विव सरद्दिवाकरो । सारा अयोग भगिणीमावेण थाविया । रामेण य नेमित्ती पुच्छिको —पइ-

र क्या के सां । । र किया वं प नां ।।

हुइइज में बंसो ? ति । तेण भणिओ-जिम्म विकाहिति परस्, हाडाओं व भोषणं भवि-स्सइ ति ततो ते विणासो ति । ततो तं वयणं परिचेत्ण मार्डणे णिवयं पवसेत्र, वाडाभ-रियं च कुणति थाछं, अग्गासणे ठवेइ । एवं वचह काछो । तावसे विसेसेण दूरह रामो । मेधनाओं य अभिक्तणं जाह सुभूमसवीवं ।

अण्णया य 'सहस्सपरिवेसणं' ति तावसकुमारा पत्थिया ! सुभूमो वि 'तेष्टि समे ! वशामों ति मार्थ आपुरुछति । तीए निवारिओ कोसिएण य । ज ठावि । मेहसाएज देवी भणिया-विषय, जह से रोयति, अहं से सहाओ गमिन्सं, मा संक्रष्ट सि । तीव तुरियं 'पुष्ठण्डेकण पुत्त ! बद्यमु' ति अर्धातीए चयपुण्या ताविशाए पविषयाख्या । अविरं होहि नि ताबसा दूरं गमिस्सति' ति तुरंतेण ताविकाओ हत्यं के ले क्यपूरं गहेर्ड । तीव वि 'मा उहेज्ज' ति उयग्गिय ताविका कडिया। घयं च कलकलेतं उच्छलियं पविषं भाषसु, व 18 इ काइ बाहा जाया । विस्हिया देवी पाए पडिसुसति पुणी पुणी। अपित्तरंती य मेहनायण भणिया---भगिणी ! महती देवयाएसी, न एयस्न अगी बिसं सत्यं न का॰ कमइ-ति अविकः । पुट्रबण्हि उपस्थिओ सहिओ विसिक्तमारेहिं पत्तो ग्रायपुरं ति। अतिगतो भोषणधंडवं, अवस्थ स्वरिणयं थालं अग्गासणे ठवियं, कोइ न वि तत्य निवसति । दाढाओ य तक्सकावैच मनुष्कं पायस देवयापरिकिंग्वतं पस्ममाणो पहट्टा। पवनं परिवेसणे सहम्मपूरे वि सुमणसो पाइनं 15 भंजति. 'दाढाओं भोयणं' ति मण्णेमाणो खायति। माहणा पुषभणिया 'जो लायति दाहाओ सो में बहेयहों ति पवत्ता पासाण-पीट-फलहेहि पहरी प्रमाहत्ता कलकलर करेता। प्रभागी असंभंती भुंजति, वामहत्थेण पासाणादी णिवारयति । स्भियं राज्यकं, बाहहा सन्तरं-हें बमुबगया । रामो वि स्वयरमत्था परस्यहत्था निग्गता । सती महत्वायक्यो<del>ण विका</del>न ररा पहरणवास गगणतलऽवद्रिया मुद्रच पवता । भण्ण व निरसंचार जायं । क्तो ब 20 रामी सुभूमसयासं, विज्ञाओ परसु , पतावा व देवशा तंपरिम्माहिणी । सुभूमेच व कणगथाळं कसिएण मुकं, तेण रामस्स सीस छिण्णं । आघोसियं व विकादरेहिं-सन विरियस्स पुत्ती सुभूमो जयति, जस्स न सन्मधो सो विकासह वि। तं व लोकन रामप-क्खिया के वि पछाया। पगर्वाओ परितृहाओ समागमाओ । अहिसिची सुभूमो नागरेहिं विजाहरेहिं। गईणा मेहनाएण य ध्या परमसिरी विण्णा। वत्तं पाणिन्गहणं सहतीए विश्व-86 इए । सभोमक्रमारकालो पंच वाससहस्साणि, ततो संडलियराया बाबतियं चेव कार्ज, समु-प्पण्णचक्करयणेण य पंचिंहं वाससहस्सेहिं विजियं भरहवासं । मेघनाओ भेण दोण्हं विज्ञाहरसेढीणं सामी टविओ, अंजति निष्विग्गे विसए । सभौमस्स जियभ्रहस्स अवसि ठियं-जो रामो. अहं च. तेसिं अम्हं परंपराग्यं पिउनिमित्त वेरं. माहणा मर्ब अत्तिवित्ते अपावराहे वि विष्णासे उं चिहियं, बज्हा सबं. च एएहिं सम दुहेहिं बसियहं-ति चिंसेकण 30

र 'इण्याणि पि<sup>2</sup>ं र ने० विन्य ॥ र को बुंदा०॥ १ व्यक्तेद्व कि शा०॥ ४ **व्यं क्यारं सम**े शा०॥ ५ **'दक्तु**' श्रां•॥

निञ्चंभणं कयं एकवीसं बारा । माइणा य 'अञ्बंभणा मो' ति भणमाणं पयहिऊण सेसा वणे अतिगया । स्वतियनाएण पच्छणणं अच्छिया ते य सएसु रज्जेसु ठविया ।

एँवं ठियस्स चक्कविद्विभोए पण्णासं वाससहस्साणि अंजमाणस्स अण्णया सूवो चित्त-सेणो णाम अणवराहकुद्धेण सुभोमेण पाएण आहतो । निव्वेएण तावसो पव्वह्यो, 5 कालगतो समाणो जोतिसिओ देवो जाओ, ओहिणा आभोएति । रायवेरं सुमरमाणो परिचत्तरयणं समुद्दमञ्जणाए विवाडेति । सो अपरिचत्तकामभोगो कालं काञ्जण गतो सत्तिम् पुढविं । तहेव रामो ति ॥

वंसे वि मेहनाइस्स राइणो बली नाम राया आसी। तस्स विज्ञाहरेण (विज्ञाबलेण) सन्वे विज्ञाहरा विधेया धरणिगोयरा रायाणो। पुरिसपुंडरीओ य वासुदेवो समुप्पण्णो तं समयं। 10 तस्स अद्धभरहं जिणमाणस्स बलिणा सह इह पञ्चए जुद्धं परमदारुणं आसि। विज्ञाहरा य जुद्धा पुरिसपुंडरीयसंसिया। ततो बलिणा सकलवलियरकरणत्यं समओ पवत्तो। पुंडरगिणीए वार्वाए आउहा णिधायाणि। विज्ञाहरेहि य बीयं(लवियं)—अन्हेहिं य सामी अमएहिं न मोत्तव्वो बली। एयम्मि सिद्धत्यपायवो अणमिक्षो पायवसंतर्ता य धरह। इयाणि णंदिघोसा य सिला एसा जोग्गा, अवहितपरमत्थेण अमद्यपत्तीसुती वित्यरिया। 15 रामायणं

तस्स य बिलरण्णो वंसे सहस्सग्गीवो गया, तस्म मुनो पंचमयागीवो, तश्रो मइग्गीवो, तश्रो पंचासग्गीवो, तश्रो वीसङ्गीवो, तश्रो दमागीवो जो रामणो सि
पयासो । वीमितिग्गीवस्म राहणो बत्तारि भारियाओ—देववण्णणी वक्कया केकड्ड
पुष्फकूडा य । देववण्णणीय चत्तारि पुत्ता—सोम-जम-वरुण-वेसमणा । केकड्डंप
20 रामणो कुंभकण्णो विहीसणो य. तिजडा-सुष्पनहीश्रो य दुवे दुहियाओ । वक्काय
महोदरो महत्यो महापासो खरो, आसालिका य दुहिया । पुष्फकूडाय तिमारो
दुसारो, विज्जजिङ्भो य पुत्ता, कुंभिनासा य कन्ना।

वतो सो रामणो सोम-जमादी विरोहेण निग्गतो सपरिवारो छंकादीवे आवासिओ। नतो णेण पण्णासी साहिया। तनो से पणया विज्ञाहरसामंता य। एवं से छंकापुरीय 25 वेव धीई जाया। सेवंति णंतत्थ गयं विज्ञाहरा।

अण्णया कयाइ मओ नाम निजाहरो दुहियं घेनूण से सेवापुरुवपुर्वत्थओ मंदोदरी नाम । दंसिया छक्खणनिउसाणं । तेहिं भणियं—जो इमीए पढमगङ्मो भनिस्सइ सो कुलक्खयहेउ ति । सा य 'अईव रूवस्सिणि' नि न परिचत्ता । 'जायमवर्ष पढमं चइ-समामो' ति निवाहिया । कमेण य पहाणा संवुत्ता ।

30 इओ य अउज्झाए नयरीए राया दसरहो । तस्स तिमि भारियाओ-कोसछा

र एवं युवस्य शार्वाः व **असमशेहिं** शांत्र॥ इ सर्वेषय्यादशेषु कविद् **रामण इति कविष रामण** इति दृश्यके । असामिन्नु सर्वेत्र **रामण र**लेबाहृतम् ॥

केकई सुमित्ता य । कोसल्लाए रामो पुत्तो, सुमित्ताए लक्खणो, केकईए भरहै-सत्तुग्धा देवरूविणो विव पिउपरे परिवर्त्नुति ।

भंदोदरी व रामणग्गमहिसी दारियं पसुया। ततो रयणभरियाए मंजुमाए पिक्सता। संदिहो मंदोदरीए अमबो-वबस, उजास णं ति। तेण मिहिलाए जणकस्स रण्णो उजाण-भूमीए सजिजंतीए तिरक्खरणीविजाए च्छाइया नंगलग्गे हविया। तभी 'नंगलेणं उक्खित्त' 5 त्ति निवेद्यं रण्णो । धारिणीए देवीए द्त्रा धूया, चंदलेहा विव वद्वमाणी जणनयण-मणहरी जाया। ततो 'रूवस्सिणि' नि काऊण जणकेण पिउणा सर्ववरी आइट्रो। समागएस य बहसै रायसुएसु रामं बरेड सीया। ततो सेसाण वि कुमाराणं दत्ताओ ध्रयाओ विडलर्धणसंपया-समत्ताओ, गहाय दसरहो सपुरमागतो। पुत्रयरं च राया केकईए सयणोवयारवियक्खणाए तोसिओ भणति—बरेहि वरं ति । मा भणइ—अच्छउ नाव मे बरो, कज्जे गहिस्सं ति । 10 पुणो दसरहरम पश्चेतियराद्रणा सह विरोहो । तुओ जुद्धे संपलग्गे गृहिओ । साधितं देवीए केक्ट्रए-राया गहिओ, अवक्रमम् ति । सा भणड-परस्स जह जत्तो अवक्रममाणे वि अम्हे लंधिक. अहं सयं जुज्जामि ति. को वा भगो मह अपराइयाए ?-ति सण्णदा रहमारूढा ऊसियायवत्ता जुज्जिउमारद्वा । 'जो नियनति नं मारह'त्ति भणती परबलमिश-भवित्रमारद्वा । ततो जोहा अणुरागेण सर्वारियं दंसेता जुन्नि उमारद्वा । देइ भडाणं पीति-15 दाणं । देवीए पराभग्गे य पराणीए नियत्तिओ इसरहो [भणति--] देवि ! पुरिसवरमेरिस ते ( प्रत्याप्रम-६८०० ) चिद्रिणं वरेस वरं ति । सः भणति-चिद्रुउ ताव मम बितिओ बरो ति. कज्जेण य गिण्डिस्सं ति ।

बहुसु य वासेसु गएसु, पुनेसु जोव्वणन्थेसु जाएसु दमरही राया परिण्यवयो रामाहिसेयं आणवेद—संजेह अभिसंगी। मंथराए खुजाए निवेद्द्य केंक्क्ट्रैए—तीए परितुद्वाए 20
दिण्णो से पीइकारओ आभरणं। ततो तीए भणिया देवी—विसायद्वाणेसु पमुद्द्या सि, न
बाणसि 'अवमाणणासमुद्दमङ्गया मि' ति. कोसला रामो य चिरं ते सेवियवा. तेण
विदिण्णं भोच्छिसि. त मा मुज्य. अत्थि ते दो वरा पुर्वि पदिण्णा राइणा, तेहि भरहाहिसेयं रामस्स य पंत्रसणं च मग्गसु ति। ततो मा तीए वयणेण कुवियाणणा होऊण
कोवचरं पविद्वा। सुयं च दसरहेण। ततो अणुणेति णं. न मुयद्द कोवं। भणिया य— 25
भणसु, किं कीरड शिता। [सा भणति—] अत्थि मे बरा दिण्णा, तो जद्द सचवादि तथ
देह मे। राइणा भणिया—भण, किं देमि । ततो परिनोमवियसियाणणा भणति—एकस्मि वरे भरहो राया भवड, वितिए रामो वारस वासाई वणे वमड नि। ततो विसण्णो
रावा भणति—देवि! अक्कमेएण असग्गाहेण, जेहो गुणगणावासो, सो व रामो जोग्गो
पुद्दिवपाछणे. अण्णं कं भणसि तं देमि। ततो भणति—अङं मे अण्णेण जद्द सबं परिव-30

र 'हो सत्तुम्बो दे" शां ।। २ 'दी कि रा" ज २ मे - विमा ॥ ३ 'सु नरेसरेसु व रामं शां - विना ॥ ४ 'ववकसं' शां - विना ॥ ५ 'सहिदं उ॰ मे - ॥ ६ पदासं च नी १ ॥ न ॰ हिं - ३ ९

यसि, जं ते अभिष्पेयं तं करेहिं। ततो राया महुरं फरुसं च बहुं भासिङण रामं वाह-रित, बाह्मरियकंठो भणित—वरं पुबदत्तं मगाइ देवी 'रज्ञं, तुमं च वणे वसपु' ति. तं मा होमि अलिओ तहा कुणमु ति। ततो सिरसा पिंडिच्छियं। ततो सो सीया-लक्खण-सिंहओ वीरणियंसणो होङण णिगाओ जणमण-नयण-मुहक्मलाणि संकोएंतो अत्थिगिरिसि-इरिमिव दिणकरो कमलवणसम्मिल्लंकयवावारो। दसरहो वि 'हा पुत्त! हा मुयनिहि! हा मुद्धमाल! हा अदुक्खोचिय! हा मया मंदभगोण अकंडे निवासिय! कहं वणे कालंगमेसि ?' ति विलवंतो कालगतो।

भरहो य माउलविसयाओ आगतो। तेण सुयपरमत्थेण माया उवालद्धा। सबंधवी य गओ रामसमीवं। किह्यं च णेण पिउमरणं रामस्स। ततो क्यपेयिकिको भणिओ 10 रामो भरहमातूण नयणजलपुण्णसहीए—पुत्त! नुमें कयं पिउजयणं, उयाणि ममं अयसपंकाओ समुद्धरिउं कुलकमागयं च रायल्क्टीं भाउने च परिपाले उमरिहिन। ततो रामेण भणियं—अम्मो! नुन्झं वयणं अणितकमणीयं. मुणह पुण कारणं—राया जद्द सबसंधो तो प्यापालणसमत्थो हवद, सबपरिमहो पुण असद्धेओ सकदारपालणे वि य अजोगो. तं मया वणवासो पिडवण्णो, पिडणो वयणं कयं होहिति. मा ममं अणुबंधह नि। भरहो 15 य णेण सिदहो—जद्द ते अहं पभवामि, जित य ते गुरु, तो नुमे मम नियोगेण पयापालणं कायवं, अम्मा य न गरिह्यद्वा। ततो अंसुपुण्णसुहो भरहो कयं जली विण्णवेद्द का अज्ञ । जद्द हं सीम इव निउत्तो पयापालणवाबारे, तो पाटुकाहिं पसायं करेह ति। तेण 'तह' नि पिडस्सुयं। ततो अद्वयओ पुरि।

इयरो य रामां मीया-लक्खणसहिओ नावमाममे पम्ममाणो दाक्खणविसिमबहोए20 माणो पत्तो विज्ञणत्थाणं, तन्ध विवित्त वर्णाववर मिणिमणो मीयामहिओ । रामणभिगणी सुप्पणही पिस्तिकणं णयणामयभूयं सुरकुमारमिव मयणमोहिया द्वराया—देख !
भजमु ममं । ततो रामेण भिणया—मा एव जपसु, अहं नवोवणिहिनो न परदारसेवी ।
ततो जणयतणयाण भिणया—परपुरिस वला पन्थेमि अणिच्छमाणं ति मज्ञाहकताऽनि
ति । ततो रहा भीमणं रूवं काकण सीयं भसेति—मिनवायं ते णासेमि नि, न जाणिम
25 ममं ? । ततो रामेणं 'अवज्ञा इत्यीय' ति काकण लक्तकत्र-नामा विस्तित्रया गया खरदूसणसमीवं। रुयंती पुत्तं भणित—पुत्तः! अहं अणवराहिणी तवोवणं वियरमाणी दसरहसुएण रामेण इमं वसणं पाविया । ततो रुहा भणंति—अन्मो! सुँच विसायं, अज्ञं तिस्
सोणियं गिद्धे पापमो अन्ह सर्राविणिट्मण्णदेहाणं—वोनृण गया रामस्स समीवं। रुहिं
च पेहिं णासाऽणहरणं । भणिओ य तेहिं रामो—अह! सज्ञो होहि जुनिसउं ति ।
वित्तेतो दो वि भायरो राम-लक्खणा जम-वरुणसमाणविरिया ठिया घणूणि सज्जीवाणि
काकण । जुन्हांता य खर-दूसणा सत्यवलेण बाहुबलेण य विवाहिया । ततो सा सुप्पनही

र <sup>°</sup>णचणक ° श्रां०॥ ९ आरणाई ए अप<sup>०</sup> की १॥ ३ सु**ड् वि**<sup>०</sup> उ २ से० विना॥

पुत्तवहजायरोसा गया रामणसमीतं । कहियं च णाणः णासापहरणं सुयमरणं च । तं च कहेऊण भणति—देव! अत्थि तेसिं धरणिगोयराणं इत्थिया. चिंतेमि—सञ्चज्रवतिह्वसंदो-हेण निम्मिया छोगछोयणवीसामणभूया, सा तव अंतेजरभूमणजोग्गा।

ततो सो सीयारूवसवणुम्माहिओ मारीचं अमधं सिदमित—गच्छ तुमं आसमपयं, तत्य रयणचिनं मिगरूवं विउद्विज्ञण विलुद्धमेह ते तावसरूवी भड़े, तओ ममं कलं कयं हिहिति। ततो से मणहरं रयणोवितं मियरूवं काऊण समीवे संचरित। ततो सीयाए रामो भणिओ—अज्ञपुत अउद्वरूवो मिगपोयतो घेष्पर्वं, मम कील्लाओ होहिति ति। ततो सो 'एवं होउ' नि धणुहत्थो अणुवयित णं। सो वि मंदं मंदं पयत्तो सिग्चयर पत्थिओ। रामो वि णं कत्य गच्छिति' नि सिग्चगर्ता अणुधावित। जाहे दूरमवस्तो ताहे जाणित—न एस होइ मिओ जो मं जवण जिगति. को वि एम मायावि—ति सरो 10 खिनो। ततो तेण भरतेणं चितितं—मामिकज्ञं करेमि ति। ततो तेण 'परिताएहि मं लक्खणा!' विरसं रसियं। तं च मोऊण मीयाए लक्खणा सदिहो—वध सिग्धं, सामिणा भीएण रसियं, अवस्स सनुवलं होज्ञ ति। ततो सो भणित—नित्थ अज्ञ भयं, तुमं भणित ति वधामो। सो वि धणुहत्थो तुरियं पधाविओ राममग्गेण।

एयं च अतरं दृहण रामणो तावसम्ब वीसमणीयं काइण मीयाममीवसुवगतो। 15 दृहण यणं क्वाँडमयमोहिओ अगिरीयपद्यवाओ अवहरइ विख्वमाणि। इयरे वि नियत्ता अपस्तमाणा विसण्णा मिगाउं ५यता। रामणो जडाउणा विज्ञाहरेण पिहहओ, तं परा- जिणिकणं कि कि धिगिरिणो उपरेण गतो लंके। रामो सीयानिधित्तं विलवमाणो लक्ख- गेण भणिओ —अज्ञ । णाऽरिह्सि सोइउं इत्थिनिमिनं जट वा मरिउभिच्छसि तो कि सन्तुपराजण पयनं न करेमि?। जडाउणा कहियं—रामणेण हिया सीय ति । तनो 20 'जुन्हांतरम जतो पाणविओगो वा, निकच्छात्म विसायपक्ष्याणुमारिणो मरणमेव'।

नतो ते राम-लक्खणा कमेण किक्किधिगिरिमणुपत्ता । तत्थ वालि-सुग्गीता दो भायरो परिवसति विज्ञाहरा सपरिवारा । तेसि च इत्थिनिमित्ते विगेहो । वालिणा सुग्गीवो पराइओ हणुय-जंबवेहिं सहिओ अममिहिं जिणाययणमस्मिओ वसति । ततो सुग्गीवो राम-लक्खणे धणुहत्थे देवकुमारे इव अभिक्ष्वे पस्पिकण भीओ पलायणपरो 25 हणुमंतेण भणिओ—मा अविण्णायकारणो अवक्रम, उवलभागो ताव 'के एते?'. ततो जुत्तं करिस्मामो । ततो सोमक्ष्वं करेकण हणुमाऽऽगतो तेसि समीवं । पुच्छिया य णेण उवायपुत्तं—के हुक्भे ? केण कारणेण वणमुवगया अणुत्त्ययुक्म्ब ? ति । ततो लक्खणेण भणिओ—अम्हे इवसागंवंसुवभवदसरहसुया राम-लक्खणा पितिनिओएण वणमुवगया.

१ ली ६ संस० बिनाइन्यत्र—ेड, तसो की॰ उ० मे० कस०। ेड, रमाम की॰ मो० वो ३ शा० व २ ॰ णुपय॰ फ १ वो १ शा० ॥ ३ **आवणुजेण को वि** कस० भोग० उ० मे० दिना ॥ ४ **वित्रिय** उ० मे० विना ॥ **५ क १ वो०** विनाइन्यत्र —ेगा दस॰ ली १ । आदस॰ सं० वा० उ० मे० शा० ॥

मिगमोहियाणं सीवा हिया, तीसे परिममाणे परिवमसामी, तब्के पुण के शिकमत्थं बा वणे चिट्ठह ? । हणमया अणिया-अन्हे विज्ञाहरा, अन्हं सामी सुरगीवो. सो भारणा बजवया वालिणा पारदो अन्द्रेहिं समं जिणायतणसंसिक्षो अच्छति, जोगो मित्तवार । ततो रामेण पहिवण्णं-एवं होउ ति । कंओ य णेहिं अगिसिक्सको मित्तसंबंधो । परि-5 च्छियबछी य रामी वालिवहे णिवत्तो सागीवेण । ते य भायरी सरिसहवा कंबणमा-छासोहियविगाहा । ततो विसेसमजाणया रामेण निसद्वी सायको । पराइओ य सम्मीवो य वालिणा । तओ सुरगीवस्स विसेसणं कयं बणमाछाए । एकसायकविवाडिए वालि-म्मि रामेण इविओ राया सुग्गीवो । गतो य हुणुमंतो सीयावुत्तंतमुक्छिहं । रामस्य क्षणेण णिवेइयं पियं । ततो रामसंदेसेण स्रातिया पेसिया विज्ञाहरा भरहसमीवं । तेण 10 य चडरंगबळं पेसियं । ततो समुद्दतीरमणुपत्तं, कमेण य सुगगीवसहियं विज्ञाहरपरिपा-लियं । तत्व य पहत्तसमुद्दमञ्चागयं, संधिन्मि संगमी बद्धो, उत्तिण्णं बछं लंकासमीवे. सबेळास बाबासियं। रामणो वि नियगपरिवार-बलसमग्गी न गणेति रामं ससंधारं। क्तो [ \*गे \*] जं विभीसणो विजयपँणओ विष्णवेश-रायं ! हियमप्पियं पि सामी गुरुणा भिश्वेण बंधणा वा बोत्तको. अजुत्तं तुब्मेहिं कयं ग्रामभारियं सीयं हरतेहिं. एवं नाम 15 खिलयं होत. इयाणि अप्पिळत. अठं कुलक्खएण. खर-दसणा वाली य विज्ञासहिया वि जेज अजरोज विवाहिया. सामिणा वि भिषदारा वि जोऽभिरुसणीया. किं प्रण परस्स बल्बतो ?. इंदियजए जओ ठिओ पत्थिवाणं, चरविहा बुद्धी बुद्धिमंती वण्णंति —मेहा, सुई, वियक्ता, सुभे अभिनिवेसो ति. तुम्हे मेहाविणो मतिमंता कह वि कह वि कजिसद्धीय कारणं. अहिनिवेसो पुण अकजो, जओ भे विण्णवेसि. जो कवलो गसियं तीरइ, उबभुत्तो 20 परिणमइ य. परिणको च पत्यो सो भुंजियव्यो. एवं चितेऊण हिर्चबृद्धी अप्पेष्ट राम-आरियं. सिवं होड परिजणस्स । ततो एवंबिहेहिं भण्णमाणो वि न सुणइ रामणो जदा, वतो विभीसणो चर्हि मंतीहिं सहिओ राममुबगतो। सुगीवाणुमए य 'विणिओ' ति सम्माणिको । विभीसणपरिवारो य जे विज्ञाहरा ते रामसेर्णमणपविद्वा। ततो तेसिं राम-णसंतकाणं शामपिक्सयाण विज्ञाहराण य धरणिगोयराणं संगामो पवत्तो । दिवसे दिवसे 25 बहुए रामबर्छ । ततो र्मामणो परिक्खवियपहाणभडवग्गो संगामजयं कंखमाणो सेह्नवि-ज्याद्धेयणीं जालवंतीविज्ञं साहेउमारदो । उवलद्भविज्ञासाहणपरं व रामणं रामजोही (प्रन्थापम्-६९००) अभिमविडमारद्वा पविसिय नयरं । तओ क्रदो सण्यद्ववद्वकवओ ्हेण सपरिवारो निमातो । दारुणं जुद्धं काऊण ठक्खणेण सह संगामे[ # मारे # ]-

१ तजो ही १ विना ॥ २ साइको ७० मे० विना ॥ १ रामस्स खं° ही १ ॥ ४ प्पणी वि° ७० मे० विना ॥ ५ वित तथा सबि॰ उ० मे० सस० विना ॥ ६ हिए बुदीसुष्येव राम॰ उ१ मे० विना ॥ ७ ण्यसमुष्यवि॰ उ० मे० विना ॥ ८ रामप्रियावहुएहा॰ ७० मे० विना ॥ ९ ७० मे० विनाऽन्यन—सम्बे विजे छेपणमिहाजावर- इंती॰ ही १ मो० स० गो ६ धाका ध्राका विका सहाजाकवती कस० ॥ १० हमसि॰ उ० मे० विना ॥

इमारही [ #गओ # ] । जाहे जत्वाणि से सवाणि पिंडह्याणि, अविसण्णमाणसो तथी चर्च [ # मुकं मंडलाणि # ] लक्खणवहाय मुवर्ते रामणो रोसावियनयणो । तस्स य लक्खणस्स तं महाणुभावयाए बच्छत्यले य तुंबेण पिंडयं । तं च णेण अमृहहियएण रामणवहाय मुकं, तस्स सीसं सकुंडलै-मउलं छेत्व लक्खणसमीवमुवगयं देवयाऽहिद्वियं। इसिवादिय-भूयवाइएहिं य गगणतल्युवगएहिं मुकाओ पुष्पवृद्वीओ, वागरियं च गग-रि णे--लप्पणो एस भरहे वासे अहमो वामुदेवो ति । ततो विहीसणेण पसंते संगामे दव-णीया सीया, विज्ञाहरवुषुपरिवृद्धा य वीसज्ञिया । अणुमए य विहीसणेण सकारिओ रामणो । ततो अहिसिचो विहीसणो अर्रिजयनयरमुदिसिकण, मुग्गीवो विज्ञाहरसे- हीए नयरमुदिसिकण राम-लक्खणेहिं । ततो रामो सीयसिं ओ विहीसणेण सपरिवारेण मुग्गीवसिं पण विमाणण नीओ अओज्ञ्चानयरिं । भरह-सन्तुग्धेहिं य पूग्कण स-10 नायरेहिं मंतीहिं अहिसिचो राया। ततो य णेण महप्यभावेण विभीसण-मुग्गीवसिं एण अहिनयं अहुभरहं । ठिओ य अरिजए विभीसणो राया।।

तस्स य अज्ञउत्त ! विहीसणस्स राइणो वंसे विज्ञुवेगो नाम राया, तस्स विज्ञुजि-हभा देवी, तीसे पुता अम्हे तिण्णि जणा—इहिमुहो डंडवेगो चंडवेगो य, दुिशा मयणवेगा । कयाइं राइणा सिद्धादेसो पुच्छिओ—भयवं ! कण्णा इमा रूववती कस्स ३५ मण्णे भारिया होहिति ? केरिसा वा से रिद्धी भविस्सइ ? ति । नतो तेण आभोएऊण भणियं—रायं! एसा अहुभरहाहिविष्टभज्ञा भविस्सइ, तस्स बहुमया पुत्तपसिवणी। ततो रण्णा पुच्छिओ—सो भयवं! कहं जाणियवो ? कत्य वा निवसइ ? ति । नेमित्तिणा आभोएऊण भणियं—रायं! तव पुत्तस्स डंडवेगस्स विज्ञं साहेमाणस्स जो अवर्रि पिडिहिति. तस्स य महाणुभावयाए तक्खणभेव विज्ञासिद्धी भविस्सइ ति । पृद्दओ गतों नेमित्ती । ६०

दिवितिलाए य तिसेहरो राया, देनी तस्स सुष्पणही, पुत्तो हेष्पओ । तेण य सह पुत्रपुरिससंविंगं चिरविरोहो मम पिउणो विज्ञुवेगस्स । महया बलससुद्एण य क्याइं आगतो तिसेहरो । तेण [\*गहाय\*] अमरिसिओ विज्ञुवेगो जुज्यमाणो णयरबाहिं गहितो जीवगाहो, बद्धो य । अम्हे य सपरिवारा असत्ता वारेडं निग्गया नयराओ इमं पष्टय-मागया । पुत्रपुरिसनिवेसियं तेण वि अर्रिज्ञयं गहियं, भुंजति संपर्य । नेमितिकादेस संब- 26 दितं । परिसुद्धेहिं य अम्हेहिं मयणवेगा तुम्ह समीवमणुपेसिया मोक्खवरिमितं । तुन्भे-हि य पडिवण्णं । मुक्कदेरा य मण्णमाणेहिं अम्हेहिं दत्ता कण्णा तुन्भं ति ॥

पवं कहियं द्रहिमुहेण य । 'सो य तिसेहरो मायावी, अत्येषु य विसारतं ति सया वि तस्स परिक्खानिमित्तं अत्याणि साहियाणि दृहिमुहोवएसेण, सिद्धाणि य ।

१ प्लामणसा स° र्या० विना॥ १ कर्म० सस० विनाऽन्यत्र— थित रामो रो° टी ३ ६ २ मे०। पितं मो रो° मो० गो १॥ १ छं समञ्ज शा० विना॥ ४ आगारि शा० विना॥ ५ आस्त्रस्य शां०। प्रमानेऽपि कचित् कचित्॥ ६ अतोज्ञा शा०॥ ७ देवति शां०॥ ८ धं मेर शां०॥

तको दिवसेस केस वि गएस तिसेहरो 'मयणवेगा दारिया करस वि धरणिगोधरस्स इस'ति सोडण रूसितो आगतो सबळवाहणो । सुणामि य कोळाहळं तिसेहरवळतासि-यस्स जणस्स । तदो मया भणितो दहिमुहो-मा विसायं वबह, अम्हेहिं सो तत्थगएहिं विवाडेयहो, ससुरो य मोएयहो त्ति. जइ मुख्णा चोइओ सयमागतो, नणु सिद्धं कजं इ अम्हं ति । गतो हं सण्णद्धो धवलतुरंगजुत्तं हेमघंटिकाकिणिकिणायमाणं निडणसिप्पिय-घडियं अणेगपहरणभरियं रहमारूढो । दहिमुहो य मे सारही । दंडवेग-चंडवेगप्पमुहा य जोहा बरतरय-कंजरे सपरिवारा दुर्यमारूढा । ततो संपलगां जुद्धं परेसि अन्धं च बलस्स । तिसेहरजोहा य पुढं उद्धजया भणंति--पणमह रायं सरणागयवच्छछं, मा इहं पि विण-स्सिह । ततो दंडवेगेण भिणया-कि विकत्थिएणं ?, दरिसेह सामत्थं, जो न बीहेही सो 10 ने पायबो होही । ततो सरजालेहिं परोप्परं छाएंता जुन्झंति सरा । मुक्क च तामसं तिसे-हरेण बत्थं, जायं च तमोभ्यं। सद्देण केवलं परो अप्पणोय तज्जिउमारद्वा। भीया य अन्हं सेणिका । एवं च अत्येस पिडहम्ममाणेस मायावी तिसेहरी कृविओ ममं सरविरसेण घणी विव पत्तयं छाएमाणो पडिरवेण ख्वागतो 'सूरैं! रक्खमु अप्पाणं इदाणिं' ति। मया वि य से उद्वहत्ययाए मोहं कयं सायकवरिस अंतरिक लोपरागेण घणजालं। ततो सत्थिकण-15 कसत्या(?)क्सिना हवंति मम वहाय । अहं पि निवारेमि पहरणाणि तेण णिसिद्वाणि । तं च मन्मदेसे सरेहिं अमोहेहिं गालेमि । ततो सो छिण्णरज् इंदकेऊ इव पडिओ धरणि-पट्टे अचेयणो । तदवत्यं च दहण हेफगो सपरिवारो भीतो अवक्रंतो । दहिमुहंसंदेसेण य विजाहरा गया निब्भया, गहितं च नयरं, मोइओ य विजाबेगी राया।

तओ मि पृह्ञो ससुरेण परिजणेण य वसामि अमरपुरिपडिबिंबभूए. अरिंजयपुरे 20 नयरे । सेवित मं आयरेण दिह्महो । वच्ह य सुद्देण काठो सह तीए विणीय-रूब-कुछ-सालिणीए मयणवेगाए । ण परिहायति किंचि परिभोगविदीए । जाया य देवी आवण्ण-सत्ता गब्भसोभाविविद्वियलायण्णा ।

कयाई च मयणवेगा परिकम्मकारीहिं आयरेण पसाहिया, कछहोय-कणक-मणिर्षज्ञो-तियाऽऽमरणभूसियंगी, महुमासचंपगलया इव कुमुसिया सोभमाणी उवागया में समीवं। 25 तीसे कुंडलजुयलांलिकवयणसयपत्तं चक्कजुयलपरिग्गहियं पिव सयवत्तमहिकतरं रेह्इ व से। ततो मया हरिसियहियएणाऽऽमहा—पिए वेगवति! गिहिया ते सोभापहाग ति। सा य मणति कुविया—जा ते मणंसि साहीणा पसंसिम सोममाणी आलिहियमिव किंचि। भया ततो भणिया—सादूरत्या, कीस अकारणे कुप्पिति १, तुमं चेव हिययसण्णिहिया, परिहासो कलो, न ते छलो गहेयहो। ततो साममं भणति—मम समीवे असि नामं गिण्हिस स बेव तव 80 पिया हवर अभुंजणे य कीस उववासपरिवद्यणं ? ति अवक्रशो (?)। 'जणाकुले ण य तिण्णा

र "महिरू" शांवा। र "बेगो अणति कि शांवा। र "रवकस्त अप्या" शांव विना॥ ४ गास्त्रेति शाव विना॥ ५ "इसहेण शांवा। ६ "पद्मोतिदा" शावा। ७ अहि " शाव॥

5

संजाबवेडं, बेबिरकोबणा होहि, पुणो णं पसाएमि' ति चिंतेतो अच्छहे पसायकरणं ॥
॥ इति सिरिसंघदासगणिविरहए वसुदेवहिंडीए मयणवेगालंभो चडहसमो सम्मत्तो ॥

मरणवेगालंभग्रन्थात्रम्---५१५-२६, सर्वग्रन्थात्रम्---६९६४-२१.

---

## पन्नरसमो वेगवतीलंभो

मुहुत्तंतरस्य य पुणो आगया पसन्नमुही । पसाइयाए य कलकली जातो । रभसेण उद्विया 'पासाओ पिलत्तो' ति । दिहो य मया खरमारुएरिओ विवहुमाणसिहापगरो जल-णो । सा मं घेनुण उप्पइया वेगेण गगणतलं णिक्खिविउमणाए । पस्सामि य माणसवेगं उत्ताणयपसारियकरं धरेजकामिमव । ततो ममं मोत्तण तं पैहाडेति । सो वि प्रहायति । 10 शहमवि धुष्यंतो पहिओ तणकृढोवरि । न मे काइ पीडा सरीरस्स : मन्नामि य-विज्ञा-हरसेढीए बट्टहे ति । बितेमि य-अरिंजयं कयरम्मि दिसाभाए हाज ?. अर्थां वा विज्ञा-हरनयरं ति । मुद्रुतंतरेण जरासंधगुणुकित्तणं कुणति पुरिसो गायमाणो णाइदरे । अव-इण्णो य मि पलालकुडाओ, पुच्छामि णं-किनामधेयो जणवयो ? नयरं वा कयरं ? इहं वा को सामी ?। मो भगति-भरहवासितिलयभूतो विसेसगुणसंपओ मगहाजणवयो, 15 जइ ते कहास सुओ. देवगिहोतमाममं च रायगिहं नयर. वियहहसुतो य सामंतपत्थि-वपणयमउडमणिकराऽऽरंजियपायवाढी जरासंधी राया. तुमं वा कओ एसि जओ न या-णिसि जणवय-पुर-पत्थिवे ? ति । मया भणिओ—िकं च तुह मर्यो जओ एमि ? ति । तती चितेमि-न एस विज्ञाहरसेढी, पविसामि नयरं, ततो जहारुइयं थाणं गमिस्सं। ततो पुक्खरिणीए हत्थ-पाए पक्खालेताणं अइगओ मि नवरं। परमंती य नवरविभूइं पत्ती 20 य जयसालं। तत्य य महाधणा अमब-सेट्टि-सत्यवाह-पुरोहिय-तलवर-दंडनायगा मणि-रयण-सुबण्णरासि रएऊण जूयं रमंति । उवगतो य सि तेसि समीवं । ते बिन्हियसुहा निरिक्खंति, भणंति य--सागयं ?, उवविसह, जइ अत्य अहिप्पाओ खेल्रह ति । ततो मि उवविद्रो । ते भणति-साहीणेणे घणेण इहं कीलंति इब्भपता. तुब्भे केण खेलहि ?-ति । मया से अंगुलेयगं दंसियं-परसह ति । तेहिं पश्चवेक्खियं । भणंति कुसला-एयस्स वइ-25 रमोहं साहियं सयसहस्सं ति। ततो तेसि अणुमए खेहिडं पयत्तो। तेहि य सुवण्णं(ण्ण)मणीए य ठिवया क्याचा । तेसि पण माणीणं अघण्णा सयसहस्समोहा, सिक्समा वत्तीस-पत्तालीस-पण्णाससयसहस्समोहा, उकिहा असीति-नउतिलक्समोहा, अतिनिकिट्टा पंच-सया । ततो ते जिप्पमाणा बिडण-तिडणाणि पत्ताणि घरेति । ततो मया भणिया—होड.

१ सथणवेगाकंसी चडव्समी आसासओ सम्मत्ती इत्येवंस्ता प्रश्यिक शां ।। २ पसाहेति शां ।। १ पुरुषपूर्ती शां ।। ४ उ १ मे ० कः विनाऽन्यत्र— व्या उच्चवपूरि चि ली १। व्या ज्वयपृति चि मी० सं ।। १ व्या कृष्टि मी० सं वो विना ।। १ व्याच्यावियं शां विना ।।

कीरड ठेखेंसंकड ति । ततो आगि अगि । तत्व पासिणया मणित—अजेण पाहुणएण कोडी जिय ति । ततो सुवण्णस्स मणीणं मोतियस्स विहागसो कया पुंजा । जूयसालाहिगतो पुरिसो मया भणिओ—गच्छ सोम्म!, दीणं किवणं जणाहं जणं सदावेहि, अहं वित्तं दाहामि ति । ततो निगतो, तेण घोसियं—जो धणत्थी किवणो दरिहो वा सो एउ जूय-इ-सहं, पाहुणो को वि देवरूवी कामओ धणं देइ । ततो जणो अत्थी पहगरेण आगतो । अहं सुवण्ण-मणी-सुत्ताफलाणि य देमि । अम्हितो ततो जणो भणित—ण एस माणुसो, अवस्सं धणदमवण्चरो कमलक्को जक्खो हवेळा, अस्स कर्यवरे व कंचणे य मणीसु य अवण्णा । धुणं(ण)ति मं लोगो—देवो प्रहडवती होहिति वदमाणो सिरीए ति ।

एत्यंतरे रायपुरिसा आगया । ते मं भणंति-एहि. राया बाहरति ते ति । तेहि य सह 10 पत्थिको मिह । अणुपहं जणो वश्वह मा(मं) णं पीईए। रायभडेहिं य निव्मत्थिओ छोगो । 'किं मण्णे रायक्कलं पवेसिज्जइ धम्मपुरिसो एसो ?' ति जणवाए सुणमाणो मि पविद्वो मि रायकुलं। तहारक्मासे य भणंति णं—निवेदेह रण्णो। (प्रन्थायम-७०००)तेहिं मि एगंतं अतिणीओ। ततो बहुद्दि वीसत्थो निबद्धो। अवको उगं करकरस्स भणंति केइ-कीलाहि । केइ भणंति-अहो अकजं, जं एस तबस्सी हम्मइ ति । मया भणिया-साहह, को णे अवराहो 15 जेज हम्मासि ?, न य विवदामि रायउले, अवस्स मजार्यो अत्य ति । ते भणंति-सणाहि, कहेमो-राया प्यावतिसम्मेण मेमित्तिणा भणिओ-राय! तव कहं सन्तिपया इहं एहिति. रण्या पुरुद्धओ-किह नायद्यो ? ति. सो भणति-जूए कोडिं जेऊण जणस्स दाहिति, एवं नायबो ति. ततो रायसंदेसेण ज्यादाणेसु [पनदया पुरिमा ] ठविया. तुसे कोडी दिण्णाः **एसो अवराहो । ततो मया चिंतियं—अहो! पमाएणं मि एरिसि आवइं पत्तो. जइ बाहिं** 20 पुच्छिओ होंतो, कहिंता य कारणं, तो पुरिसकारेण नित्थारेनी मि अवस्सं अप्पाणं, अहवा बढ-पद्र-निकाइयस्य पुत्रकयस्य असंवेद्रयस्य नित्य मोक्खो, को वा विसाधी १ सुद्द-इक्साणि संसारीणं मत्ताणं सलहाणि-एवं चितेमि । परिसा जाणगं गहाय आगता । ते अणंति-एस परिसो पच्छण्णं नयराओ नीणेडण इंततो । ततो णेहिं अत्यए छुदो । सो समत्वको पवहणं। ततो नेति किंह पि ममं पवहणगतीए। जाहे य उपारिको मि 25 णेडिं ताहे भणंति-एस अमजाया अयसी अधम्मी य मत्यए फलक्षी प्रयावहसम्मस्सं, को परिसं पुरिसरयणं विणासावेइ-एवं वोत्तृण मुयंति मं छिण्णकढगे । तेण जाणामि जेण अणावडंतो कत्यह घुम्बयंती निवडिओ। तेसि च पुरिसाणं सहं सुणामि-केण वि पुण अक्सिलो हो। 'जहा चारु सो मार्ड सडणेहिं गहितो तहा होज अहं पि अविय-वयाप. जहां सो साइसमीवं पत्तो तहा मम वि सिद्धा संपत्ती होळा-ति 'जीवियदाइयाण 80 णमो सिद्धाणं' ति मणसीकरेंतो य दूरं नेउं निष्माची निह । मुक्को च पुत्रविद्वं चै चक्रण-

१ श्रम्भर्सं शां० विना ।। २ "समिर व्य कं" शां० विना ॥ १ अत्योगि क १ यो १ ॥ ४ "या जिक्कांति सि शां० ॥ ५ "स्स मन्ने जो शां० ॥ ६ "सी विद्व क" शां० ॥ ७ व वारकसम्बं क्वस्ता" शां० ॥

जुबछं पस्सामि । जाहे भत्थगातो निगातो पण्णगो व कतिको, ततो पस्सामि वेगवर्ति रोवंति । सा मं अवयासेऊण रोवति कल्लणसोगभरं मुयंती—हा अदुक्कजोगा! हा अक्टारिसीणं बहुणं णाह! हा महाकुलीण! हा महासत्त! किह वि सि मया सामिय! समासाहको. देव! किं णु ते कयं पुवकक्सबं कम्मं, जेणं सि एरिसं वसणं पत्ती?। ततो मया समासासिया—पिए! मुयसु सोगं, अहं भविको साहृहिं आहृहो य. पूह्यव-5 यणा य रिसओ. मया वि कोइ पीलिओ पुवभवंतरे, जेण मे एरिसं दुक्समणुपत्तं. कम्म-विवागा एरिसा, जेण खेमंति भयमुष्पज्ञति, भयहाणे य परा पीती. नेय वसणवसगएणं बुद्धिमया विसाओ गंतवो. मुह-दुक्ससंकलाओ एंति अणिच्लियाओ वि. तत्य मुहे जो न मज्जति दुक्से य जो न सीयति सो पुरिसो, इयरो अवयरो।

तओ मया पुच्छिया-तुमे कहं अह जाणिओ ? कहं वा इमं काउं अच्छिया सि महापरे 10 नियगघरे वा १। ततो मे रोवंती साहति-सामि! अहं पहिबुद्धा तुन्भे य सवणीए अपस्स-माणी कंदिनमारद्वा 'कत्थ मण्णे पिथयमो ?' ति । अत्थि य में संका-भाउएण प्राणाम-बेगेण हिओ । ततो रोवंतीए रण्णो निवेद्दयं-ताय! अज्ञाउसो न नज्जति कहिं ? ति । ततो संभंतं रायक्रळं. कुणति जणो बहततो-दीविगाहिं मगोज्ञह सम्मं । ततो नरबहभवणस्य न य कस्सति अतिगयमग्गो दीसति दवारेस पिहिएस । पभायाए रयणीए पमयवणे य 15 महतरएहिं देवीहि य अदीसमाणेसु य तुन्मेसु देवीय राइणा पुन्छिया मि-पुत्त ! सुयसु ताब संताबं, अत्थि ते विज्ञाओ, नतो आवते अण पुरुछ वृत्तंतं भत्तणो । ततो मया छढ्-सण्णाय ण्हायाय आवत्तिया विज्ञा । सा मे तुमं कहेइ पविति । ततो मया रण्णो देवीए कहियं-आरोगो ताव अज्ञवत्तो माणसवेगेण हिओ. संपर्य भवियवयाए विज्ञाहरेहिं परि-गडिओ, बीसरिया अन्हे, तेसि विज्ञाहराणं भगिणी मयणवेगा नाम, तं दाहिति ति 120 ततो राइणा देवीए य अहं भणिया-पुत्त ! मा तप्पसु, 'जीवंतो नरो भद्दं पस्संह' चि अवस्सं अविग्यं तव सामिणो. एयं फजं तुमे समेहिसि भत्तृणा सह, किं सो परिश्वयस्सत्ति गुणवतीतो भारियाओ ?. तुमं पुता कामकमा, इच्छाए पियसमीवं वब सि निरुद्धका. इमं ते सगिइं, तुमे अच्छमाणीय अन्हं च दारियाए आगमो मविस्सइ ति । ततो मया भणियं-सबिबाहरीओं आगासगाओ समजुकाओ, अत्तणो छंदेण ण गच्छंति, गरूप वि कजे एगा- 25 गिणीको वि ववेजा, न य सम जुत्तं सवत्तीसमीवं गंतुं. जस्थ पिएण ठविया तत्य सया काछो गमेयको त्ति. तुमं पायमुळे निवसंतीए को मे संतावो ?। एवं व महापुरे सरीरसा-रक्खणनिमित्तं देवी अणुवज्यसाणी पर्क कार्ळ भोयणमिसलसमाणी पंजरगएकचकवागी विव काछं गमेसि । वतो तुब्भं दंसणकंतिया देविं आपुच्छिकप गगणपद्देण भरहवास-मबळोकर्यती पत्ता मि अमयधारं पहयं। तं नगं अतिक्रमिऊण अर्रिजयपुरमङ्गया। तस्य 30

१ °स्सड पि शा॰ दिना॥ **१ पुत्तका ! मन्यमाणी इच्छा**° शां०॥ **१ निस्तंका शां०॥ ४ °जो कान-**गांको सम<sup>0</sup> कर्स- जी ३ उ. ९ मे०॥

<sup>4-</sup> E- 19

क्रुभे मचलकेना मन नामेण बाभहा । सा रुद्धा । मम व परितोसी परी जाती 'समरित मं सामि!' ति । सा उपकंता । तवणंतरं विषक्षिकण कमिं मवाग्रवेशारूवधारिणी सूरपन्ही घेलुक तुरुभे नीणेइ बहेचकामा। ततो इं भीका तीसे पळावसाणी, सा अहिगविजा समाओ, 'हा! क्षांनी विहम्मइ' सि हिट्टा पसारियकरा मि ठिया। मुका तीए । वरेंतीए रोसेण आह्या 5 विकाप 'माणसवेनो'ति दीसामि। 'दास माणसवेग ! सामि मे हंतुं इच्छसि' ति मोत्त्रण तुम्हे पहाइ मं। अइमवि भीवा पलाबसाणी जिणघरं [#र्जंघणाइसुही\*] सरणमहिस्समाणी अपता जिणघरं गहिया तीए पावाए ह्या। 'जहिन्छ्यं भत्ताररक्खणुज्जए होउ इयापि' वि विज्ञाको अक्सेंडण गया गुरुगुरेंती । ततो हं पायं विज्ञाहरं(रणं) च अगणेमाणी 'सामी मण्णे कहिं ? किं वा पत्तो वि होजा ?' ति तुन्त्रे ममामाणा तं विसमणुसरमाणी परिन्म-10 मासि रोयमाणी। ज मे पाणे भोयणे वा आसा । ततो आगासे वायं सुणामि-एस ते सामी क्रिण्यकवगाओ पदइ, ज्ञय सोगं ही । तती मया गहिओ भत्यको उदगयाय इमं पपसं, आणीको दुगुणयरसंजायदुक्साए। विज्ञापमावी य मि णाह! अज्ञप्रभिष्टं नत्यि। वतो म पंचनदीसंगमासण्णं आसमपर्यं गयाइं । विया घरणिगीयरी जाया । वरुणी-दिवं प पुक्तिमं ब्हपंतीको ओगाहेऊण ज्हायाणि क्यसिद्धपणामाणि वित्तण्णाणि । तत्थ 15 य सार्षि फलानि गहियानि सवा । ततो पासियाणि दुवनगेहिं वि । पीक्षोदगाणि आयं-तानि परसामी दुमगहणविभृदं तणाणं । पुण्णाग-पणस-नालिकेर-पारावय-भवगय-णसे-वय इरिश्वेमि बेगबतीए सोगविणोयनिनित्तं । ततो बंधवजणमञ्चागया विष रिसिसमीवे रचनिमञ्चाहरू सा कहं विवसकरिकरणजालपर इंधकारे निमाया मु आसमपयाओ रिसी-हैं विन्हियवित्वारमाणजयणेहिं दीसमाजाणि 'अवस्सं देवसिद्वणिममं कोउद्देखेण माणु-20 सम्बन्धानि 'ति पसंसिक्तमाना । निग्गयानि रिसिक्षानानो पत्ता स वरुणोदकं वेग-विविद्ययनिमकोदकं । रमणिकायाय वीसे पुक्तिण-शहसोहाणि परसमाणाणि, सीमं नयरं(?) प विविद्यांक्कवंगरागं, गराणपमाणमिव मिणिडगावं, बरुणोटिकासलिखपक्सालिजपावं दूरं अवाजि । अणिया व गया वैज्ञवती-पिए! न ते सोगो करणीओ विकाबिरहियाई श्रेति. सका इहं पएसे निरुत्सएहिं कार्ड गमेर्च. जत्य वा मणिस तस्य ववामी ति । वती 25 भणति-सामि ! क्रम वीविवपरिरक्कणविभिन्तं चेद्रमाणीए विव्वापरिवर्मसी वि मे कसबी. भारियाद अञ्चली पाणेहिं वि पियं कायबं ति. एस छीवधन्ती, तुत्रां पासे परिवत्तमा-णीर पक्को जाणंदी सि ॥

> ॥ वेशवहर्णभी पत्ररसमी सम्मत्ती ॥ वैशवहर्णनाम्बाधेष्-११२-१३ः संविध्यामय्-४०४४-१ः

र "मो श्रिस" शांव विना ॥

### सोलसको कालचंदालं मो

एवं व अण्णोण्णाइसएहिं वयणेहिं पीइमुवर्णेवाणि एकमेकस्स पस्साम् हरियपत्त-पद्धव-वृज्क-पिंडिपरिमंडियस्स, मणोसिलाधावरंजियअंजणगिरिसिहरसरिसस्स, ऋसमभारणमिरीय सहकारल्याय छपलपरवसुहलाय समाधिनियस्य असोगतहवरस्स अहे कसणुप्पलपत्य-सरासिसामछाय सिछाय निसण्जं कृष्णं कृष्णगमयं पित्र देवमं नागपासपडिवर्त । विविधं 5 ब मस-कि णु वणदेवया एसा ? अहवा अच्छरा कस्सड दिखोएणं एवंहरवसण्जिया ?। तं च पेच्छमाणी वेगवती विष्णवेश-अज्ञाउता! इमा दारिया उत्तराह सेढीयं गगणव-इहत्यराहिवइस्स चंदाअस्स दृहिया, मीजगाए देवीए अतिया, मम वास्मावसहीया बालचंदा नाम, एसा महती रायकुलजाया अपरिग्गहा, कुणह से जीविएण पसायं. विज्ञा-पुरबरणपीलिया नागपासबंघेण पाणसंसए बट्टए, तुब्भं पभावयाए नत्थि किंबि असब्धं 10 ति । ततो मया तीसे वयणमृणुयत्तमाणेण साणुकंपेण य 'एवं भवउ' ति पहिस्सुवं । भणिवं पीलिया य बंधणेण बिन्सत्ता विमोडज्जधाणी वि आभट्टा वि मएणं इंत्छद्री विव सकारसी धस ति धरणीयले पढिया, मुच्छिया । पडिहयविग्धा व पत्तपुडयगहियसलिलेण ससासा-सिया दक्सिणवायवीइया इव वसंतनिहणी पश्चायसोभिया, वेगवतीए पणया भणति— सहि! वंसिओ मे सिणेहो जीवियदाणेग, किं च व एत्तो पहाणदाणमत्यि जीवखोय । ततो १५ वमं क्यंजली वाओअन्तियसयपत्तसिरिहारिणा हारसियदसणपहिच्छया दुम्मयापरोहपट्टेण महस्तवन्तेण विण्णवेड-अजनत ! अम्ह कुछे विसेसेण दुनलसाहणाओ सोवसग्गाओ व सहाविज्ञाओ, तुम्हं पुण मे पसाएण सिद्धा विज्ञा, पाणबाए य जीवियं उद्धं । उदो मया भणिया-वीसत्था होहि. इसो ते संयणो. जह ण फिल्म्मिस ततो अयंतिया साहस-कहं तुन्भं इन्हे विसेसेण दुक्खेण विकाओ सिक्संति ?। तती भणति--तुम्ह तेजसा ण बे 20 किलामो, निसियह, वतो को कहइस्सं ति?। ततो मि सह वेगवतीय असोगजणसेकण-जां इसोगसंसिओ निसण्णो । सा वि वेगवती (बाक्यंदा) विसण्णा सरस्तर्ध विव रूववती पवक्तं साहिउं (प्रन्याप्रम्-७१००) प्रयत्ता-

### विज्ञदाहविजाहरसंबंधो

हेव! अत्य इह अरहवासियको पुताबरेण खदाजक्रसमुद्दक्यदोयपादो वेस्ट्री 25 नाम पव्यओ । तत्य य दुवे सेटीओ विज्ञाहरपरिग्गहियाओ, उत्तरा दक्सिणा य । तत्य क्तराय सेटीय गाणगमणसमुचियाणं देवाणं विष्ट्यजणणं गमणवहाई नगरं । बत्य समा विज्ञाहरवर्जमाहप्पमहणो विक्रुदाहो नाम । तेण य विज्ञाहरा वसीक्या । दुवे वि सेटीओ दृहक्रसनयरस्यसोहियाओ विक्रमेण मुंजति ।

अञ्जया य अवर्थिदेहाओ पहिमापहिन्नज्ञमणगारं महाणुभानयाए इमं पञ्चयमाणेडण ३०

१ सात्र किनाप्रस्था — "प्यक्तिस्थि" कुल्या से १ । १ प्यास्थ कुल्या से १ । १ प्यास्थ कुल्या से १ । १ प्यास्थ कुल्या से १ । । १ प्यास्थ कुल्या से १ । । १ प्यक्तिसाथ है प्रांत ॥ ४ प्यक्तिसाथ है स्थान ॥ १ प्रांत ॥

संदिसित विज्ञाहररायाणो—एस उपाओ विवहुमाणो विणासाय ण हवेज, तं अविछंबियं गहियाउहा जमगसमगं पहणध णं, न भे पमाइयव्वं ति । ततो संमोहा आवाहियविज्ञा य उज्जयपहरणा ठिया पहंतुकामा। धरणो य नागराया अदिवामगदेवविसि आओ (?) अट्ठा-वयपवयाभिमुहो पयाओ । दिहा अणेण विज्ञाहरा तदवत्था । रुसिएण य आभट्टा—हे रिसिघायगा! किं इत्थ इहाऽऽगया आगासगमणविद्धया ?, अविचारियगुण-दोसाण वो ण सेयं-ति भणंतेण अक्खिला विज्ञाओ । उवगया विणएण निमयमुद्धाणा णागरायं भय-गिगरकंठा विण्णवेति—देव! तुम्हं सरणागया वयं, सामिणो विज्ञुदाहस्स सदेसेण अम्हे तविस्सं वहेचं वविस्या. 'अयाँणंन' ति साहरह कोव. कुणह मो पसायं, कहेह, कस्स सयासे दिक्ख ति ?। ततो एवंविहेहिं वयणेहिं जाओ उवसंतरोसो पकहिओ सो

10 पण्णगाहिबो—भो! सुणह— संजयंत-जयंताणं संबंधो

अत्थ अवरविदेहे अणेगसाउसलिखो सिल्लावह्विजओ । वीयसोगजणिनसेविया य वीयसोगा नयरी । तत्थ य पगासविमलवंसो संजयो नरवती । तस्य सञ्चिरी देवी । तीसे दुवे पुत्ता—संजयंतो जयंतो य । सो य राया सँयंभुस्म नित्थयरस्म मसीवे 15 धम्मं मोऊण णिविण्णकामभोगो नणिमव पडग्गलगा रज्ञं चड्डण निक्बन्तो सह सुएहिं सामण्णमणुवरति । अहिगयमुत्तत्थो, विविहेहिं तवोवहाणेहिं निज्ञत्यिकम्ममो, अपुष्ठक-रणपविद्दो, घातिकम्मक्खणं कंवलणाणं दंसणं व लड्डण विगयतिग्यो निघ्वओ । जयंतो य पामत्थविद्दारी विराहियसजमो कालं काऊण अहं धरणो जातो । मंजयंतो वि णव-णवसवेगेण पव पुष्ठाणि अहीओ जिणकप्पपरिकम्मणिनिम्नं भावणाभावियअपा वि-20 वित्तो विहरह । तओ उत्तमेण वीरिएण वोमहकाओ निविहोवसग्गमहो पडिमापडिवण्णो विज्ञदाढेण इहाऽऽणीओ, एस मे जेहो भाया । एवं कह्यति धरणो ॥

भयवओं य संजयंतस्म विसुज्यमाणलेमस्स अपिडवादिसुहुमिकिरियसुक्तज्ञाणाभिमुहस्स मोहणीए खयं गए आवरणंतराए य उपपणं केवलं नाणं । महेड खवागच्छंति देवा
विज्ञाहरा य । देवं पुणरिव पुच्छंति—मामि । साहह, किनिमित्तं एसो साहू विज्ञाहरा25 हेण इहाऽऽणिओं ? ति । णागराया भणिति—वश्वामु, कहेही भे भयवं चेव सवण्णू सिवसेस ति । ततो उवगया विणण्ण पयिक्खणं काऊण आसीणा । मुणी मुणियसवभावो
देवा-ऽसुर-विज्ञाहराणं कहेइ मग्गं मग्गफळं च । जहा—अणाडसंसाराडविवत्तिणो विविहोवद्दवाभिद्यस्स सन्भावमज्ञाणओं सुहेसिणो जीवस्स अरहंतेहिं भयवंतेहिं नाणाइसयदिवाकरप्रभापगासियसवभावेहिं सम्मत्त-नाण-चिरत्तिचंघो मग्गो देसिओं । तं च कम्मळाघवजणि-

१ सामया आवा° श्रां० विना ॥ २ अहिहायगदेव े ली ३ । आंद्रहाभागदेव शां० ॥ ३ °णंति ति शां० ॥ ४ जाइओ शां० ॥ ५ °सो विजयंतो नर° शां० ॥ ६ ३ २ म० विनाऽन्यत्र—सर्यंदुरस ली ३ वा॰ स० । सर्यदुदस्स का ३ गो० ॥ ७ °ए जाए के °क ३ गो० ॥

षच्छाहस्स भवियस्स पवण्णस्य विष्णायगुण-दोसस्य कुपहपरिश्वाइणो चारित्तसंबछलाभेण णिच्छिण्णसंसारकंतारस्स परिणिट्टियकम्मस्य निवाणपुरसपत्ति मनाफर्ल ति ।

पत्थंतरे विज्ञाहरा पणया पुच्छंति—भयवं! किं कारणं ति विज्ञुदाढेण तुन्भे इहाऽऽ-णीया !। ततो भणति केवली—राग-होसवसगस्स जंतुणो पयोयणवसेण कोवो पमादो वा भवइ. वीयरायभावयाए य पुण मम उभयमिव नित्थि तेणं भणामि एयस्स मम य वेरा- 5 ऽणुवंधो ति । विज्ञाहरेहिं भणियं—कहं ?। कहेइ जिणो—

## विज्जुदाद-संजयंताणं पुत्रभविओ वेरसंबंधो

आसी य इहेव भरहे वासे सीहपुरे नयर राया सीहसेणो नाम । तस्त रामाजण-पहाणा अकण्हा मणिस रामकण्हा नाम भारिया । पुरोहितो पुणो से हितो सिरिभूई नाम । तस्त धरिणी पिंगुन्ता नाम । एएण सह नरवती पमासित रज्ञं ।

कयाइं च पर्जिमणिखंडनिवासी भहमित्तमन्यवाहो पोएण ममुद्दमवगारि उकामो पत्तो सीहपुरं । चितियमणेण-पश्चवायबहुलो समुहसंचारी, न मे सेयं सबं नार गहेरणं गंतुं. विण्णायपचण कुळे निक्छिवासि । उवल्द्धो अणेण सिरिभूई पुरोहितो । समुदाचारेण उवगतो । विण्णविओ य णेण किहाँचि पडिवण्णा । मुहिनो निकित्वना निक्तवेबो । वीमत्थो गतो सत्थ-वाही, पत्ती वेलापट्टणं मजिओ पोती कया पूरा । ममुद्रवायाणुकुलेण पट्टणा पट्टणं 15 सकममाणो असपुण्यजणमणोरही वित्र सपत्ति सपती वार्णारयजलबुटबुओ इव विलीणो पोतो । फलह्खंडेण बुज्झमाणो कर्हिचि कुलमणुपत्तो । कमेण मीहपुरमणुप्विहो । अइ-गतो य प्रोहियम्म भवणं । भो ण पत्रभिज्ञागति कल्पमती सिरिभुद्र । बहुपयार छाछ-प्पमाणस्य न पडिवर्ज्ञात । निर्ध्भात्थओ य रोण गयकुरुमुबद्धिओ । तहेव द्वारमुख्भमाणी पइदिवस रायकुळद्वारे 'पुरोहितों में नाममबहरइ' विकोमर्यात । पुन्छिओ रण्णा सिरि-20 भूती-किमेयं ? ति । भणति-मामि ! तीमरियचिनो पछवति एमो. जाणह् मम तुरुभे जहाविहं विपुछे वि अत्थमारे पश्चिपणामि नि । ततो अलद्भपमरो विलवमाणो परि-इभमति, अभिक्खं च विकासिति रायदुवार-पिन्तायह मम ति । तं सुणमाणण सीह-सेणोण मंती सहाविओ, भणिओ य-जाणह एयम्स एयं कज ति । तेण रायसदेसेण निय-गघरं नीओ पुच्छिओ य । लिहियं से वयणं, सभोइओ य । कइवाहेण पुच्छिओ ताहे 25 आइक्खित । सुबुद्धिणा निवेडयं रण्णो-अत्थि एय कारणं नि । राया भणति-केण उना-एण साहिजाति ?। मंतिणा विण्णवियं सामि ! तुरहे सिरिभूइणा सह जूयं पजोजिता मुहापरिवत्तणं कुणह . केणह य ववएसेणऽञ्भंतरोवत्थाणमङ्गया निउणमंती पडिहारं पुरी-हियधर पंसेह मुद्दाहत्थगयं. तेण य सगएण संदेसेण असंसयं पुरोहियभज्ञा निक्लेवं दाहिति ति । रण्णा जहाभणियमणुद्वियं । भद्दमित्तो समक्खं पुरोहियस्स विक्रोसमाणो ३० कयत्थो जाओ रण्णा णिक्खेवेण । सिरिभृती य निवासिओ नयराओ, किलिस्समाणो रोस-विसं अविमंचमाणी कालगती अगंधणी मध्यो जाती।

१ °तीप पविद्वारि पेसेइ शावत

#### सीहचंद-पुण्णचंदाणं संबंधो तच्युवभवा य

सीहतेणस्त य रण्णो दुवे पुता-सीहवंदी पुण्ण वंदी य। राया जेहपुत्तसहियो अण-भिगहियमिच्छादिही वाणहर्दे । देवी पुण्ण बंदो य जिणवयणाणुरत्ताणि । एवं वसति काछो । भवियवयावसेण चोइओ विव राया भंडागारमणुपविद्वो य पुरोहियाहिणा रयणदि-5 ण्णविद्री इको । अवकंतो सप्पो । वित्थरंति विसवेगा रण्णो । तिगिच्छगा करेंति पडि-

यारं । गरुलतुंडेण य आहितुंडिकेण आवाहिया सप्पा । अकारी विसज्जिया । ठितो अगं-घणोरगो । विज्ञाबलेण निउत्तो विसपाणे । माणगरुययाए ण इच्छिओ पाउं । जलणे जरुंते खित्तो कार्ल काऊण कोलवणे चमरो जातो । राया विसाभिभूतो मओ सहस्वणे

इत्थी जातो । सीहचंदो राया अहिसित्तो सीहपुरे, पुण्णचंदो जुवराया ।

सीहसेणविणासणं च सोऊण रामकण्हाए माया हिरिमती नाम अजा बहुसिस्सि-णीपरिवारा तवे संजमे सञ्झाए य राज्यता मीहपूरमागया, ठिया फासुकायं वसहीयं। ततो पुत्तसिह्याय देवीय परितोसिवमप्पमाणहिययाये मायरतरं वंदिया । तीय वि अणु-सिद्धा-पुत्त ! मा पमाइणी धम्माहिगारे भव . विणिवायबहुलं माणुरसं. पियजणसंजीगा य अवस्स विष्योगपञ्जंता. रिद्धी वि य संझव्भरंजणा विय न चिरकारिणी. देवा वि 15 ह देवस्रोए पिलञोवम-सागरीवमाउणो, समितिरुइयविक्रुकवियमणोहरमरीरा, अप्पडिहय-गइविसया, विणयपणयाहिँ जोग्गसंपाइयसंदेसाहिं सयाणुकुलवित्तणीहिं देवीहिं सकळक-ळाँपसंगकितयसाराहिं निवणं सेविज्ञमाणा न जीवियम्स विसयाणं वा तितिमुवगच्छंतिः किमंग पुण मणुया कयली-कलीरनिस्सारयरसरीरा. पचवायबहुलथीवजीविया, राय-तक्कर-किसाणु-सलिलमाधारणविद्वा, पुराणमगडमिव विविद्दसंठवणा, पत्तमोधा मणोरहसा-20 यरस्स संकप्पवित्थयजलस्य परं पारं गमिस्मंति ?. थावर-जंगमाण ताव सत्ताणं विग-यासा(सू)ण वि सरीरावयवा कजकरा भवंति, माणुसभवं पुण सालद्भण पायच्छितं भवति. एवंविहसहावमुञ्ज्ञमाणीयमसुइं सरीरं, तं जाव सि णिरायंका तव-मंजमसाहणसहाया ताव परलोगहिए अप्पाणं निज्ञोजेहि-ति भणंतीए अजाए पायविडया 'सुभासियं, करिस्सं सफडं संदेमं ति परिचचिगहवासा पवड्या समणी जाया । सीहचंदो वि य राया इहरके भाउके 25 निक्सिवरज्ञञ्जरावावारो निक्सतो संमणो समितीस अप्यमत्तो तिस गुत्तो बिहरह । रामकण्डाए वि केणति काळेण काळियसुयं सगलं गहियं। उत्तमेहि य समा-महब-ऽज्ञब-संदोसेहिं वनोबहाणेहिं विविद्देहिं अप्पाणं भावयंतीए पसत्वपरिणामयाए खणंताणुबंधि-इसायपॅक्ससमाणुपुव्वीय विणिद्धयघातिकस्माय केवळनाण-दंसणं च समुप्पन्नं। वतो क्यत्था वि 'एस प्रवाणधन्मय' चि प्रविचिणीय क्रंव्सणुयचसाणी सह चीए विहरसाणी 30 संपत्ता सीहपुरं, ठिया कोहारपिहस्सए ।

१ "बाए विष्यासे चो॰ शार "तिरइ" शां० ॥ ३ "काककावसंक्रकिय" शां० ॥ ४ समाणी छां" विना ११ ५ **"पचन्यावा"** ज्ञां विना ११

राया वि पीइसमोस्सवियरोमक्वो भश्रीए परमाए बंदिऊण पुच्छित केविछ—तुन्मं पश्चक्खा सहभावा, न यावि अरहओ रहस्समित्य. कहेह में, केण पुण पुष्ठभवियसंबंधेण निसित्तो इह भवे तुन्मं ममं अहिओ (प्रन्याप्रम्— ७२००) सिणेहो १। केविकी भणित— अतीयकाछे संसरमाणस्मं एगमेगस्स जीवस्स सन्वसत्ता पजाएण बंधवा सन्तू य आसि. आसण्णसोहिएण सिणेहाहिगया भवंति. तं सुण—

कोसलाजणवए संगमं नाम सिण्णवेसं । तत्य आहं मिगो नाम माहणो आसि । भज्जा य मे मिद्रा । दुहिया पुण तुमं तिम्म भवे वारुणी । मा य सहावमहवयाए विण-एण पागइएण य उज्जुभावेण वल्लहा । तत्य आहं विविहसत्यविसारतो जिणवयणाणुरत्तो 'नित्य इत्तो उत्तरीयं' ति पइद्वियमती । तेण य म्हि सया साणुकोसो, न मे ममत्तं घणे, गास-ऽच्छादणमित्तपरिग्गाही ।

कयाई च देवकजे सिज्जयं भीयणं। साहबी य उवागया । तिण वि जणण सम-वाओ 'पडिलाहेमि'-ति । वारुणी य निउत्ता 'देहि' ति । ततो ताए विसुद्धयरो भावो तं समयं आसि । तेण दाणफलेण ते रायकुलेसु जम्मं । तव य माया महरा, सा पुषं कालगया पर्हे नयरे अइबलस्म रण्णो सुमतीय देवीय दुहिया हिरिमती नाम जाया। सा य पत्तजोव्यणा पोयणाहिवस्स महया संपदाए दत्ता पुण्णभहस्स रण्णो। अहं पुण 15 तुमं सिणहपडिबद्धाए अच्छंतो परिबद्ध पडिहत्वस्य माहणस्य न दइला सो पर किचि लहिना तब पयच्छामि (?)। तेण य हेउणा थीभावपुरेकडं कम्मं समिजिणिना अकयसामण्णी विगयविस्पतण्हो काल काऊण हिरिमतीए गर्भ जाया रामकण्हा । पर्जमिणिखेडव-स्थव्वो य भहमित्तो सन्धवाहो पुरोहियावलत्तं निक्लेवं सीहसेणेण सोपायमध्पियं गहाय सघरं पत्थिओ, चितंति य-कहंचि समुद्दातो जीवियसेसो इह संपत्तो मि, नं 20 अलं मे वषद्दारेण, जं मे पुरुवज्जित्तं वित्तं तेण समण-माहणाणं भत्त-पाण-सयणा-ऽऽसणी-सह-बत्य-पायाणि देती दवाविंती य कंचि काळं कुडुंबमज्झे बसिऊण, विहाय ममत्तं पञ्चइस्छं न मे पमाएयव्वं-ति संपहारेमाणो अडविप्पएसे निसण्णो । माया से पव-सियस्स सोगेण दिवस-निसास बहुसो रोवमाणी आहारे अरोयमाणे अकहा जाया, 'अहो! पुत्तक्रलेण भहिम्त्रेण निजाइयं किं पि वेरं, तं अपस्समाणी न सत्ता जीवित्रं, विवसा पाणे 45 परिचइस्सं ' ति कलुणहियया मया वग्घी जाया, परीति वणमाहारकंखीया। धम्मामिमुहो य णाए खड़को भद्गमित्तो मम जेट्ठपुत्तो सीहचंदो जातो । तुमं पुन्वभववारुणी । एयं सिणेहाहिकारणं । एसा य संसारगती-वंधू सत्तुभावमुवयति, जहा भहमित्तमाया. परो सयणो भवति, [जहा भहमिनो] जहा वा वारुणी ! पुटबभवे मम तुमं सिणेहति ति॥

पुणो वंदिकण पुण्णचंदो भणति—का गती सीहसेणस्स ? ति । भणति रामकण्हा— 30 सुणाहि, सीहसेणो सिरिभृतिणा सप्पभूष्ण खहतो काळं काळण सहहवणे हत्थी जातो,

१ °स्स रागमणस्य जीव° शां॰ ॥

वणचरकयनामधेजो 'असणिवेगो' ति । सीहचंदो य अणगारो उज्जयो सञ्चाए सुयसमुद्दपारंगतो अपिडिबद्धो कयाई च रज्ञाओ रज्ञं संकमिउकामो सगडसत्थेण अडिंब पवण्णो । ठितो सत्थो, मुक्काणि सगडाणि, विसज्जिया बाहा, पसरिया तण-कट्टहारा । हत्थी य सत्यसद्दमायण्णयंतो जवेण पत्तो तं पएसं । भीओ जणो दुग्ग-विसमपायवगहणाणि 5 य संसिओ । साहू वि जंतुविरिहए भूमिभाए सागारं पिडमं ठितो । असणिवेगो सगडाणि पर्छोएमाणो पडमंडवे काडेमाणो वियरति । साहू य णेण दिहो ।

पिच्छमाणस्स य से पसण्णा दिही, निञ्चूययं हिययं, चितेतं पश्ती- कत्य मण्णे मया दिद्रपृष्ठो ?' त्ति चितंतस्स य से तदावरणिजाणं कम्माणं खओवसमेण उप्पण्णं जाईसरणं । ततो सुमरियपुरमवो अंसूणि विणिन्सुयमाणो पडिओ पाएस साहस्य नाइद्रे। तेण वि य 10 पारियपिंडमेणं चितियं-नूणं एस भविओ जाईमरो समुप्पण्णसंवेगो ति । उवउत्तेण य विण्णाओ, आभट्टो य णेण-सीहसेण ! मा विसायं वच, तुमं दाणसीलयाए नो उववण्णो नरए, अणिवारियधणतण्हयाए तिरिओ जातो । एवं भणिओ परं विन्हिओ-अहो ! महाणु-भागों में पुत्तो जानो. अहबाँ दुट सया चितियं, नवर्सी एस देवयं, असंसयं मणोगयं पि में जाणइ. भइं ते, एवंबिहस्स में खेमं उबदिसह ति । भणिओ य सीहचंदेण-15 सुणाहि, अरहंता विगयराग-दोस-मोहा विदितजीवा-ऽजीव-बंध मोकस्वसवभावा भूयत्थं भणंति. न तासें कयकियाणं किचि पत्रंचणे पयोयणं, तं पत्तिय जिणवयणं. मिच्छत्त-समोत्थयम्स हि जीवस्स जिणभासियपरम्मुहम्म विरतिपहृदुर्चारिणो सिणेईसत्तस्म विसयरेणुओ कन्मरओ उपाजाति. ततो कन्मगरुययाण विविद्द्रजोणीगृहणं जन्मण-मरण-बहुलं संसारं परिकामित. विसुद्धपरिणामं उज्जवमाणे बहुमाणम्स परितणुकियाणुहावस्स 20 जिणप्पणीओवलद्धनिव्युइपहस्स निरुद्धाऽऽसवद्वारस्स तवसलिलप्रक्वालियिकलेससंचयस्स सिद्धसिलोगया भवइ नि पनिय पाणातिवायाओ सुमावायाओ अदिण्णादाणाओ मेहणाओ परिगाहाओं य मत्तिओं विरमस्, ततो मुगतिमविग्घेण गमिस्ससि, सिज्झियवयजोगो भविस्ससि-ति भणिश्रो भणित-सुणह भयवं , जावज्रीवं वंभयारी विहरिस्मं, सेसाणं पुण क्याणं देसं पश्चक्खाइस्मं ति । ततो साहुणा अरहत-सिद्ध-माहुसिक्ख्यं विण्णाणि से 25 अणुवयाणि । अवधारियपंचनमोकारेण य पहिवण्णाणि भावओ । 'छट्ट-ऽह्रमेहिं भत्तेहिं स्वमिस्सं ति कयाऽभिगाहो साहुं वंदिऊण जणस्स थेवं परिहरंतो अवकंतो, संविग्गो क्यत्यमिव अप्पाणं मण्णमाणो अणिक्खित्ततवोवहाणो विहरति । पारणकाले य जत्तेण रीयंती भगग-मिळाण-परिसाडिय-पंडपत्तकयाहारी विरागमर्गीमवद्विको कयाह गिम्हकाले बहुकहमं अप्पोदयं सरमवतिण्णो पाणियं पाउं। जहा जहा अवगाइति तहा तहा अवस-30 ण्णो, मंद्रप्पाणयाप् य असत्तो नियत्तिउं । चितियं च णेण-अहं स्वमणिकछंतो असत्तो

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वा सुद्धं बार्वा २ 'इतस" व २ मर्वा ३ सक्तक्याणे की ३ ॥ ४ की ३ दिनाऽशस्पत— °स्माय-किमो उर्व में प्रसादक्किने क ३ वो ३ । 'आसदिओ शार्व।

कहममुत्तरित्रं, एयावत्वस्स य मे सेयं आहारपरिश्वायं काउं। भन्तं नोसिरियं जावजीवं।

अह य प्रोहितो वि चमरभावे वणद्विगाजालपिलन देहो कालं काळण वेराणुवंधजणियजम्मसंताणो कुकुहसप्पो जातो। वणविवरगण्ण य दिहो हत्थी, संजायरोसेण य खहओ, विसपरिणको नमोक्कारवहुलो 'इमो पहाणकालो, अण्णं च मे सरीरं, अहं अण्णो' ति मण्णमाणो
पसत्य ज्याणोवगओ कालगतो महामुके कप्पे सिरितिल्लण् विमाण सत्तरससागरोवमिहिईतो ठ देवो जातो। सियालदत्तेण वाहेण दंत-मोत्तिय च से गहियं। धणिमित्तो य वाणिओ पर्वते वंलेजेति। वाहेण य से परिचयगुणेण पीईदाणं दिण्णं। ते य दंता पहाणमोत्तियं च 'सल-क्खण' ति विण्णाउं धणिमत्तेण ते मित्तयाण दिण्णा। तुमे परिनुहेण सतेण पृह्शो विह-वसंपायणेण। एए य ते दंता मीहामणिम्म निउत्ता. मोत्तियं च चूलामणिम्म। तं एरिसी संमारगती—सोगहाणे नुटी हवइ, भवंतरगयम्य पिउणो सरीरावयवे लढण अण्णाणयाए॥10

सीहचंदो वि अणगारो विसुद्धेहिं सजमटाणेहिं चरित्तसोहीण बहुमाणो अपरिवाधियसवेगो दीहेण परियाएण उवरिमरोवेजेसु पीड्करे विमाणे एकतीसं सागरोवसहिता देवो शविस्सति ।

कुक् इसप्यो य वाणरज्ञहाहिबद्णा कीलायुव साहाओ लाहं सकांसे उकामेण गिहीओ, सारिओ य पंचमयुद्धवीए सत्तरससागरोबमहिताओं नेग्डओ जातो, तत्थ परमअसुमं सुभदुष्ठहं निष्यित्यारं वेचणं अणुद्धबद्ध-ति कहिए पुण्णाचंद्रो जायतिवसवेगो सावयधनमं 1. पहिवज्जति । ततो वंदिकण सगिहमुबगतो ।

रामकण्हा बहुं कालं केवलिपांग्यायं पाउणिचा परिनिध्तुर्या !

सो वि य राया सविकाः अभागायं पोसारं च विहीए अणुपालेमाणो, समण-माहण व पढिलाहेमाणो, जिणप्याण य समुज्जुओ पसासड रजां। दंडनीईए य मायापयोगमपिडिक-मित्ता भवंतरेन्थीवेगणिजणुभागी कयभत्तपरिवाओ महासुक्के कप्पे वेरुलिए विमाणे 20 हेसूणसत्तरमसामगेवमिहनीओ देवो जाओ।

जंबुद्दीवयभरहे वेयहे य उत्तरायं सेडी वं निवालीयमणिष्पभाहिं निवालीयं नाम नयर।
तत्य अरीणं पराभवणसीहो अरिसीहो राया। तस्म सिरी विव कमलरिया सिरिहरा
देवी। ततो पुण्णाचंदो देवो ठितिक्खण्ण चुओ सिरिहराए गढमे विमलतसथरा जसोहरा नाम दारिया जाया। सा पालणगुणेण निक्वहयसरीरा तिक्या आएजवयणा वा-25
गसंपन्ना कविस्सणी सथणबहुमया विवेया परिजण-विण्णाण-लायन-विणयालंकिया पनजोबणा उत्तराय सेडीयं पहंकरायं नयरीयं सुज्जावत्तस्स गण्णो महया अत्यसंपदाए दिण्णा,
तस्स वि य बहुमया आसी। केणइ कालेण सिरितिलयदेवो सीहसेणजीवो चुओ जसोहराए गक्से पुत्तताए पवायाओ। अविमाणीयदोहलाय कालेण य जातो रिस्सिवेयो माम
कुमारो। कमेण य परिवृद्धिओ संगृह्यकलाविहाणो य जुयरायाहिसेयं पत्तो।
30
कयाइं च सुज्जावत्तो राया धुम्मरुइ-धुम्मनंद्चारणसंबोहिओ रिस्सवेग्सण्ण-

१ "सदस<sup>°</sup> उर में विना॥ २ "का। भोसाकेति व राका शाव।।

क्सित्तरज्ञाहिगारो अणगारो जातो संजमं अणुपालेइ । खिवयघाइकम्मो य केवलनाणं लखूण निरुद्धजोगो निव्वुओ । जसोहरा गुणवतीये अज्ञाण समीवे पषदया एकारसंग-कुसला विहरति।रस्सिवेगो य गया हरिमुणिचंदसमीये अणिश्वयाविसेससंजायसवेगो पय-हिय पद्यगलगं तणमिव रज्ञं संजमं पिडवणो।कमेण य णेण उज्ञोययाए य नव पुद्याणि 5 अहीयाणि। (प्रन्थाप्रम्-७३००) पिडपुण्णिधित-वलो एकस्विहारपिडमं पिडवण्णो विहरति।

क्याइं च कंचणगुहाल पडिमं ठिता. पुरोहिल्ण य पंचमपुढिवि उबहिल्ण अयकरभूल्ण दिहो । पुष्टवेराणुबंधस जिल्याति बकोवेण य गिलिओ अइगरेण अपदुहो सरीरे निरवेक्सो विसुज्जमाणवेर-कसाओ कालगती लंताए कर्ण सुष्पहे विमाण देवो जातो । जसोहरा वि अजा लंताए चेव रुथके विमाण देवत्तणमणुपना । ते य रुवपांवयारणा तिवभोगप-10 डिबद्धा चोहस सागरोवमाण खणांमव गमेति । अइगरो वि तिवकोहपरिणओ समजि-याऽसुभवेयणिजो पंचमपुढईए नेरडओ उवयण्णो ।

उबिरमगेवेजपीयकर्रावमाणवासी य देवो चुओ उद्देव भरहे चक्कपुरे नयरे अपराइ-यस्त रण्णो सुंद्रीए देवीए चक्काउहो पुनो जातो । पढमवए चेव गयनं पत्तो । तस्म य महादेवी चित्तमाला । सुंप्पह्विमाणाहिवती य चुओ चक्काउहस्य चित्तमालाए अन्तओ 15 वज्जाउहो नाम कुमारो जातो, परिवृद्धिओ य । तस्य भजा रयणमाला । चक्काउहो पिहियासवस्य मुणिणो समीवे उवलद्धवंध-मोक्खमस्थावो यज्जाउहे नित्त्वित्तरज्ञवायारो समणो जातो । अहिगयजिजवयणो लंति-महब-८ज्जव-सनोसेहि भावियण्या पहीणरय-मलो परिनिष्कुओ। स्यगविमाणदेवो वि रयणमालाए गर्टमे रयणाउहो नाम कुमारो जाजो।

वजाउही वहरदत्तमाहुसंबीहि औ रथणाउहं रजे ठाविकण पबद्धों । संजमिटती 20 चड्स पुत्राण अहाओ विद्यस्वभावो जिलो विव अजिलो विहर्गत. उवागती य चक्कः पुरं। रथणाउहो य सह जल्लीण वंदिउ निगातो । कहें इ से वज्जाउहो समलधममं साव-यधममं च वित्यरेण। कहेतरे य भलित — जीवद्यापाळणिनिमिच्च गिहवासिणा विसेसेण मंसं परिहरियवं. खायंतो मसरसमुच्छिओ पत्थणाकळुमांचनो बहुं पावं समजिलित. जहा य मंसहे भृथिहा पाणिणो विह्जांति न तहा चम्म-सिग-दत-वार्छ-पिक्छ-पुढविकज्ञम्, चम्मा-25 दीणि य मयंपाडियाणि य सुबहुं काळमुबमुंजित. सर्थ पि चवकरणपयोयणं तेसु उवयोगं गच्छित. मंसम्स य पुणो दिण दिणे भोयणं, तनो विसेसेण य सज्जोह्याणं सत्ताणं मिहयर रसगाळं च उवहसंति. जितणो तेण भणंति—परळोयहियत्थिणा मंस न स्वाइयबं ति।

एत्य आहरणं—

### सुमित्तरण्णो आहरणं

30 इहेव तीयद्वाए भर हे वासे छत्ताकारं नाम नयरं। तत्थ पीईकरो पयाणं पीईकरो 
4 सुकपमे वि शा०॥ २ इयरो वि शा०॥ ३ सुकपमिवि शा०॥ ४ सम्भावो शा०॥
4 व्यापक शा०॥ ६ भादर्शानरेषु पीइकरो पीतिकरो स्लाप इव्यते। एक्मग्रेऽपि॥

नाम राया। सो य संसारभीक मोक्खाहिलासी मोक्खामग्गमण्णेसमाणो मितसायराणं थेराणं अंतिए सुयजिणवयणपरमत्थो भुयगो विव तयं रज्ञसिनि परिचइकण समणो जाओ। अणुपष्टश्ओ य णं पुरोहि यपुनो चित्तमती। तनो मो पीतिंकरो माहू परेण परितोसेण अहिगयसुत्त-ऽत्थो खीरामवलिंदसमुप्पण्णनवुज्जुओ जातो। गुरूहिं ममणुण्णाओ विहरंतो सागेयं गतो।

तत्थ य सुमित्तस्म रण्णो दृहिया सुष्यबुद्धाण गणियाण बुद्धिमेणा नाम दारिया अत्तिया सिरी विव कमलविरिह्या क्रविस्मणी जणनयणलेभणवयणन्द्रमणा-ऽहर-कवोल-प्रभोहर-कर-चरणा वज्ञाणगर्य पीनिकरमणगारं विकिट्ठोपवासर्यावयदेहं पसत्थज्ञाण-सिन्निविट्टचित्तं पश्मिकण विणएणं विद्व पुच्छिति—भयवं । केरिसो तुद्रभं सामणे अप्या विणाओ ? नि । माहुणा य उवर्षेण 'जोग्गा उवण्यस्म ते ति 'सुण' भणियं—-

अरहंतेहिं सुद्दि जीवा-ऽजीव-वंध-मोक्याविहाणेहि सएँण उवएसेणं जुँब-युड्ढादीहि य पज्रणहें आउट्टां अप्या अध्यि ति भणिता । तस्स अभिवयणाणि—जावां अप्या पाणी भुओ सत्तो सर्थसु ति एवमादीणि । तस्मि य असंते पुण्ण-पाविक्षित्वया भवे । अस्थित सुक्य-दुक्षयफलं विविद्यक्तमणुभागीसु देहीसुं विप्यमणि एव स्वमुवल्य्मइ । तस्ता अस्थि जीवा सद्द्रियद्योः द्वह्याण नियोः भवं पुण पद्य तप्यस्पिको, त्य्भावित्यमे असामओ, 15 पमत्तो तिव्यहं जोगमासज्ञ, कत्ता करणस्यतिओ, सर्थक्यस्य युमा-ऽसुमस्य उद्यस्स भोता, सक्रमनिव्यत्तियसुद्धम-बायरस्यीरमेतोः स्था-दोस्यक् वतो, क्रम्मसलकलंकिओ संस्रति तेरतिय-तिरिय-तरा-ऽमरभवेषु, सस्मन-नाणस्विको तवज्ञल्यक्खालिओ मुचति ति ।

एवंविहं भयवं शे पीतिंकर्म्स वयणमगयमिय समाहिक्यं सुणमाणी 'नह' त्ति पणया विणापेह—भयवं । उविह्मह मम गिहवासजोग्गाणि वनाजि। ननो साहुणा कहियाणि। ग-20 हियाणुष्वया य पणिमय पिडिनया समणोवासिया जाया। सुयं व चित्तमितिणा—बुद्धिसेणा रागकणा पीहंकरदेसियं धम्मं सोकण अवहंतमासणस्या जाय नि। आपुच्छति गुरु—विम्जंह मं, वशामि, बुद्धिभेणं पवावयामि नि। मइसायरेहिं विनिवारेजमाणो वि य गतो माक्यं। मो य कहामु कुमलो पृद्शो विणय-पिडिवत्तीए कन्नाण। न च पस्ममाणस्मां गयविवेया दिही, वाहितयं हिययं। चितिय च णेण—अदिहपुन्वं मया एवं क्य, अहो ! अच्छरियं—ति 25 भगापरिणामो सुमित्तं गयं सेविउमारद्धो। उवलद्धं च तेण—धीतिंकरपुरोहियपुत्तो ति।

#### मंसभक्खणविसयं वायत्थलं

अण्णया आराहणनिमित्तं भणति—देव! मया पोरागमसत्यं आगमियं ति, तं होड में सफलो परिस्समो. तुटमं बल-तेयपरिविद्विनिमित्त मंसेण वंजणपयारे करिस्सं,

र वसुओ चिर्ताशाव ॥ २ °ण हिओ वए विना ३ गो० ॥ ३ तो ३ विना ५ त्या च न्या विना ५ ते ३ विना ५ ते ४ विना ५ विना १ व

संविक्षति-सि । वतो सुमित्तो भणति-चिशामति! नाऽइं पाणिवहेण पाणे पाळ-इस्सं. दुहुं ते जंपियं । ततो भणित-जो ताव सयं हणह हणावेश य अणुमंता वा स पावमणुह्वइ ति न बियारो. जो पुण परोवणीयं किणि उ.ण मंसं खाइज तस्स को दोसो ? । ततो भणति-किणंतो वहमणुमण्णति मंसं साउं समन्धं च पत्थंतो. 5 घायगा वि जत्थ मंसभोगो तत्थ दुरं पि नेऊण विकिणंति, न य अभक्ले साण-कर-काथ-सादी विवाहेंति, प्रभूयकइए य जाणिऊणं जीवंते सत्ते पच्छण्णं ठवेऊण गहियमोहा तक्ख-णं विणासेंति. एवं कहं वाऽणुमती न भवति ?। अह भणति—जो कुसलचित्तो मज्ज्ञत्थी उबसुंजति तस्स ण संभवइ वहकओ दोसो। ततो भणति-मंसभक्खणे अत्थि दोसो वहाणुमतीय. कहं भंडारं देसंतरसंकामणमतीय बाहुपीछाणुमती विव णिथ (?) एवं भंडा-10 गारी देसंतं निज्जव, मा य गोपीला भवति जाहे, तं तहा मंसं पहुयं समग्वं च भवत. मा य सचा वहिजांत ति. नित्थ एयं। ततो भणइ-जइ परकओवभोगे पसत्थचित्तस्म वि अस्य दोसो, एवं जे संख-मुत्ता-दंता-पत्त-पत्तृण्णादीणि भुंजंति ते वि मंसीसीहिं समा भविस्संति । ततो भणति—न होंति समा, अत्थि विसेसी—ताणि बहुपुरिसपरंपरकएण वि लब्मंति, सयंकडाणि दीहकालपरिभोत्तव्याणि णेगकारणणिष्कण्णाणि य, सर्थ पि सया-15 णं हवभं जंति. मंसस्स पूण पायका चैव विकड्या. रसगिद्धो य समं विवाहेका अणुम-ण्णेळा वा. रागो पुण तत्य कारणं, तेण अत्य विसेसो. जइ य 'सब्बएण बंधो' त्ति बुद्धी, तेण महुधाती वणद्वयारो य निद्दोसी हवेजा, तेसि महुसंगहबुद्धीए न मच्छिया-मिग-सिरीसिव-कीडादिबहुबुद्धि सि. किं शबधहेऊ वही वि परिहरियव्वी, मरणहेउं मरण-भीएण वा. जहा—हस्स वि रण्णो साउफलो सहकारो, ततो णेण घोसावियं—जो अहिण्णं 20 एगमिव फर्क चोरेक्स तस्त सारीरो निगाही ति. तं सोऊण जणो तेसि फलाणं गहणं भक्काणं इरिसणं वा दरओ परिहरइ: तहा पाणिवहभीरुणा 'बंध-वहहेड' ति द्रको बजा-णीयं. जे य मंसलोलेहिं वहिजाता सर्य अणुमण्जिया ते जड पुतकएण तिवहं मरणं पावंति, जे बहका अणुमंतारो ते वि अणुभवित्संति दुक्कयफर्छ। ततो भगति-तुन्मं न सका उत्तरं

25 एवमादीहिं वयणेहिं किच्छेण पिंडवण्णो । दना य से बुद्धिसेणा । ततो सेवह सुिंस-त्तरायं अणुकूछेहिं वयणेहिं । एवं चित्तमितिणा सुिंमित्तम्स सपरिवारस्स मंसप्पयारा उद-दिहा । तेण य पाणिवहकारणोवयोगेण बहुं पावं समज्जिणित्ता तरय-तिरिक्त-कुमाणुसेख बहुणि जम्मण-मरणाणि सारीर-माणसकक्तबद्धक्ताणुबद्धाणि अणुहबमाणो अवद्धं पोग्ग-उपरियद्टं संसरिओ ति ॥

दारं ति. किंतु निरामिसाणं भे सरीरपरिहाणी हवेजा, ततो धम्म-ऽत्य-कामहाणि चि॥

30 एवं व रयणाइहो राया सोजण पहिवण्णो साववधर्ममं, मंसविरइं व जाबजीवियं गहे-

१ प्ताकीर्वे व १ ते व विकास १ विकासका की १ दिया ॥ २ पानिकहसदिवानं सक्षेत्र कि शां । विना ॥ ४ भनं देसविरहुं शाव ॥

जण पियरं अभिवंदिजण पविद्वो नयरं । घोसाविओ य रजो असावाक्षो, उत्तस्यिकस्यरको सह जणणीय रज्जं पसासति । बज्जाजहो पंचविहमावणामावियप्पा जिणकप्पं पश्चित्रजो ।

श्वयगरनारगो य पंचमाओ पुढवीओ उबहिउ चक्कपुरे चेव दारुणस्स सोयरिग्रस्स कहुए भारियाए अतिकहो नाम दारओ जातो । विविद्धिओ कमेण पाणवहरती विय-रित । वज्जाउहो य माहू जिण्णुजाणे पविरल्खंपाए अहोराइयं पिंहमं ठितो, विहो व 5 अतिकहेण । दृहण य णं पुत्रभववेराणुबंधजाणियतिवरोसेण विकोसीकओ खग्मो । वहमरि-णएण य णेण दढ-उत्तम-पसत्थज्झाणोवउत्तचित्तो अखंडियचारित्तो खंडाखंडिकओ कालगतो अविण्डधम्मसंभारो सञ्बद्धासिद्धे विमाणे उववण्णो । अतिकहो वि बहुं पावं समजि-णित्ता द्विगाजालाभिहतो सत्तमायं पुढवीयं तेनीसं सागरोवमहितीओ नेरह्ओ जातो । तत्थ परमसीयवेयणाभिभूओ दुक्सबहुलो विवसो कालंगमेइ ।

रयणाउद्दो वि राया दयावरो सश्च-ऽज्ञवसंपण्णो बहुं काळं समणीवासगपरियायं पाद-णिता पुत्तसंकामियरायलच्छी कयभन्तपरिशाओ समाहीय चइक्रण देहं अञ्चाए कप्पे पुष्पाके विमाणे बाबीससागरोत्रमिटतीओ देवो जातो। रयणमाला वि देवी संगृहियवय-सीछ-रय-णमाला कालगया अञ्चए चेव कप्पे निरुणिगुम्मे (प्रन्थापम्-७४००) विमाणे उक्कोसिट्ट-तीओ देवो जातो। ठितिक्खण्ण य धायहमंडे डीवे पुरच्छिमं अवर्विदेहे सीयाए महा-15 नदीए दाहिणे कूले नलिणिविज्ञए असोगाए नयरीए अरिजयम्स रण्णो दुयण्हं भारि-याणं सुव्यय-जिणदत्ताणं रयणाउह-रयणमाला देवा चुया वीइभय-विहीसणा हुवे पुत्ता बलदेव-बासुदेवा जाया। ते य सुहेण विविद्विया नलिणिविजयद्भसामितं पत्ता । विहीसणी य अपरिचत्तकामभोगो विसुद्धसम्मत्तदंसणगुणेण दोबाए पुढवीए साग-रोवमहितीओ नेरइओ जातो । वीतिभओ य भाउविष्यओगदुक्तिलो सुहियस्य अण-20 गारस्स अंतिए पबद्वो तवे संजमे सञ्माए य उज्जतो विहरिकण पाओवगमणविहिणा काळगतो लंतए कप्पे आइआभे विमाण साइरेगएकारससागरीवमहितीओ देवा जातो। विहीसणणारगो वि पसत्थपरिणामबहुलो उबट्टो इहेव जंबुद्दीवे एरवए वासे अवज्झायं नयरीयं सिरिधम्मस्स रण्णो सुसीमाय देवीयं सिरिदामो नाम कुमारो जातो, कमेण जोव्वणमणुपत्तो विहारजत्तं निजाओ । आइश्वाभविमाणवासिणा देवेणं पुव्वसिणेहाणुरा-25 गेणं पिडकोहिओ अणंतहस्स अरहतो अंतिए पन्वहतो, सामण्णमणुपालिकण कालगतो वंशलीए कप्पे चंदाभे विमाणे देस्णदससागरीवमहितीओ देवी जाती।

अहकहुनेरहतो वि ततो उव्वही बहुणि तिरियभवगाहणाणि संसरिऊण तणुइयक्रम्मंस्रो इहेव भारहे जावतिनदीतीरे रिसिगणसेविते आसमपए एगसिंगस्स तावसस्य खंद-मणियाए छंकियाए अत्तओ मिगसिंगो नाम दारओ जातो। वोळीणवाळभातो ममाणी 80 तावसकुमारसंवस्स जणिउच्छाहो परिसडियपंडुपत्त-पुष्फ-फलाहारो परियागं पाउणिता

इ °सब्दावर° शां विना॥

खमणिकससरीरो विजाहरं विकुतिव्यविमाणमण्यागयं देविमवाऽऽगासेण वियरमाणं पा-सित्ता विन्दिओ 'जद्द अत्य सम नियम-वंभचेरफर्छ, तेण आगमिस्से भवे एवं वियरा-मि' त्ति कयनियाणो कालगतो वेयद्दे गगणावल्लहे नयरे वहरदाद्वविज्ञाहरस्स रण्णो विज्ञुजिक्साए देवीए विज्ञुदाद्वो नाम दारको जातो, विविद्विओ कमेण विज्ञाबलेणं 5 विज्ञाहराहिबत्तं पत्तो।

वजाउही देवो य सञ्बद्धसिद्धाओ चुओ अवरिवदेहे वीयसोगाए नयरीए संज-यस्म रण्णो सञ्चितिरीए देवीए संज्ञयंतो ति पुत्तो जाओ। सिरिदामदेवो पुण चंदाभ-विमाणाओ चुओ तस्सेव कणीयसो जयंतो नाम जातो। संज्ञतो सयंभुस्स अरहतो उपण्णनाणरयणस्स समीवे छिण्णसंसतो पषद्यो गणहरो जाओ।

10 अण्णया य संज्ञयंत-ज्ञयंता सुयपुव्वजम्मा पव्वतिया । ज्ञयंतो य चिरतमोहोदएण पमत्तिविद्यारी कालं काऊण एस धरणो जातो। संज्ञयंतो पुण अदं अहिगयसुत्त-ऽत्थो जिणकृष्यं पिडवमो पिडमागतो विज्जदाढेण अविमुक्तवेरसंताणेण इहाऽऽणीतो। एयं वेरकारणं।।

मुणह य अवहिया-पञ्चय-पुढविराइमेरिमकोवाणुगा जीवा णरय-निरियगईसु विवि-हाणि दक्खाणि वेएसाणा सबहं कालं किलिस्संति। बालकाराइमर्रिसं च कोवसणुगया 15 मणुयगतिभागिणो भवंति । उदयराइसमाणकोवाणुगया देवगति पावंति । विगयकोहा उण नेवाणजोग्गा । तम्हा कोहो विसर्जागालसमाणो हियरियणा दस्तो परिचइयबी ति । चर्जिहो य रोसो-पञ्चयरातिसरिमो पुढविराइसरिमो वाळ्यारायिसरिमो उदयराजिम-रिसो ति । तत्य सिलाए जा राई उपपजड मा अमंघेया, एवं जम्म जंतूणो उपपणी कोबो पहिकूलसद्दाइविसयपसंगेण, पियविसयवियोगेण वा, अलाभेण वा मण्णाणं 20 बिसयाणं, विसयसाहणविधायके वा किन्मइ सत्ते, सो जइ जन्मं, बहुणे वा भवंतराणि अणुसरह मो पञ्चयरातिमरिसो । सिणेहपरिक्खएण पूण पुढवीय वाया-SSयव-सोसियाय जा राई ममुष्पञ्चनि सा बारम वि मासे तहाभूया चिट्ट-ति. चिळिडपरिभुत्ता समीमवति, एवं जस्स कोवो समुप्पण्णो कालेणें मास-संबच्छ-रिएण उनसमति समर्ताए समागुणे चितेमाणस्स, परेण वा रोसदोसे कहिए सोऊण, 25 सो पुढविराइसमाणी । बालकाए य जा पुण राई समुख्यक दंडादिकरिसणेण, सा प्रवण-पणोक्षिया वि समीहविज्ञा आ सत्तरतेगः एवं जस्स केणइ कारणेण रोसग्गी समुज्ञितिज्ञो मासद्ध-मास-संबच्छरपरिमाणेण वा पच्छा अनुतावाओ य सिम्नमाणी विज्ञायह, सी बालु-काराईसमाणो । उदके पुण करंगुलि-दंडाकड्रिए जा राती समुख्जाति सा उप्पत्तिसमणं-तरं समीमवति: एवं जस्स जाणगस्स कहांचि कारणमासज्ज रोधुगामो हवेज्जा, सो य सिल-30 ज्वुज्बुओ इव तक्सणमेव विलयं वकेन्न, सो उत्यराइसरिसो । जो पण परस्स बद्धो

१ विज्ञाति° ही ३ विज्ञा॥ २ ही० व० विजाऽन्यत्र—"सरिसरोसाणुगा ढे० । "सरिसाणुगा ६ १ गी २ उ० मे०। "सरिसाणुरागा शां०॥ १ "सकोबाणुगया ही १॥ ४ "से विज्ञाससंबद्धराईण शां० विज्ञा॥ ५ "हो इव जो क भ" शां० विज्ञा॥

हियएण घरेइ अमरिसं, न य सफलं करेइ, सो कोहिंगणा डज्यमाणो विवण्णमुह्वण्णो फहसच्छवी मोहं संतप्पति । जो य इच्छह स्सितो परस्स पीलं काउं सो पढमं नियग-मेव सरीरं रोसहुयासणजालापलीवियं करेइ, परस्स पुण दुक्ससंपत्ती करेज वा न वा कारणं पदुव। जहा कोइ अण्णाणदोसेण अंगुिं पलीवेउं परं डहेउकामो पुण अप्पाणं ढहेइ, पच्छा परं ढहेज वा न वा, एवं कोहणो वि ति गहेयवं। जो वा अप्पमवंतो परं स्पितो 5 शकोसेज, सो 'अविणीओ अणिमजातो अणुपासियगुरुकुलो' ति गरहणिजो भवइ, राय-कुछं वा संपाविओ अस्पहाणिं सरीरपरिवाहं वा पावेजा; परलोगे य मणुस्त-तिरियमव-लाही जह छहेजा। ततो फहस-निहुरा-ऽमणुण्णोदीरिएण वयणदोसेण जह पुण रोसवस-गतो पहरेज सत्थेण दंडाइणा वा, ततो तिबहेण बलवया वधमाणो दुक्समणुहवेजा सरी-रिवणसं, रायकुलसंपाविओ वा वह-बंधण-मरणाणि पावेजा; परलोगे य कलुसचित्तयाए 10 निरणुकंपयाए य समज्ञियं पावकम्मफलं दुग्गइगतो दारणं विवसो भुंजति । पमवंतो पुण निरावराहं अकोस-वह-वंधिहं पीलेमाणो 'रोसवसपिलेनो णिग्धिणो णिरणुकोसो पावायारो अदहवो परिहरणीओ' ति गरहणिजो भवति, परलोगे य अकोस-तास-तालणाओ विण्यानितानो पावमाणो वाहिसयपीलिओ वा दुह-मरणाणि नरय-तिरिएमु अणुहवमाणो बहुण। कालेण अमुहपरिक्त्रीणो मुहं लहेज ति दूरतो रोमो बज्जयदो ति।

जइ य पुरोहितो निक्खेबाबहरणनिमिनं दोसं परिसणेऊण 'अप्पणो अवराहेण निब्बा-सिओ मि' ति पयणुकाऽमिरसो होंनो तो तिष्ठहं दुक्खसकळं उवेढंतो बहुं कालं सारीर-माणसाणि दुक्खाणि जाऽणुहबेंतो । एए अण्णे य कसायदोसा ।

समापक्ससेवी पुण जीवो संताबरहितो सुहाभिगम्मो मोम्मो सज्जणबहुमतो इह छोए पूर्याणज्ञो जसभायणं भवतिः परछोगे य मणुस्सभवे देवभवे य जणणयणदृह्ओ महुरवाणी 20 तब्भवजोग्गाणि सोक्साणि भुंजमाणो याण-माणारिहो ति ।

परो य सकजासाहणुजाओ परपीलाए सिद्धिं परसमाणो अवियारियगुज-दोसो अण्णाण-याए जह कृष्पिजा, ततो बुद्धिमवा एवं विश्वितेयवं—मृदयाए एस तबस्सी रोसिंग सय-मेव संशुक्तेडण पियसित, तप्पभवं च दोससंभारमपरसमाणो पैतीविमिव पर्यगो, तं मया जाणया रोसदोसे पितिववेयव्यो साणुकंपेण. न सोहइ कृतिवं मे. एयस्स सोयिजजप-25 क्ले पिडियस्स अंध्रस्सेव विसमभूमिमागपिडियस्स त्वएसह्त्यदाणेणं ववयारो कायव्यो. न मे जुजाइ अप्पणा तत्येव पितदुं। जो एवं शितेज्ञ, न तस्स रोसम्गी सिलिलभियं सरं मिव समस्यो अहितावेतं। जो वा शितिज्ञ जिणवयणपाणियनिसित्तचित्तकमलो एवं—जित परो मम पीलेमाणो दुक्सितो नेव्वृदं लिह्जा तो बीसमउ तबस्सी. न मे एयस्स एयाव-त्यस्स कृतियां, एएण वा समया गंतुं, एयनिमित्तो वा मे स्वमारयणलाभो ति परितोसप-30 पमेव मे. जित वा मया वि भवंतरे कोइ एवं फरुसवयणेहिं पीलिओ, तस्स फलिमणं, तो वि

१ "वो मणर्स" शां• ॥ २ "स्मी बहुक्कसक्त" शां• विना ॥ २ पदीव" शां• ॥

रिजमोक्को. पीतिवत्युम्मि अमरिससंगद्दो न मे सोहइ ति । एवमाविन्मि स्वमापद्देपिटयां जीवा रोसवणदवमगं दूरओ मोत्तृण नेवाणवत्तर्णपिटया निवरेण दुक्संतकरा भवंति ॥

ततो पुणो पुच्छति—मवर्ष! इह भरहे कर धन्मनायका आसि श कर वा मविसंति ?। जह भणित केवली—अतीए काले अणंता अतिच्छिया, अणागए वि काले

कणंता भविस्संति. इमं ओसप्पिण पड्ड उसभादीया वासुवुक्षपञ्चवसाणा वारस बारसंगोपदेसगा सादरसुरा-ऽसुर-णरविपर्यत्तपृतिया भवियकुमुदागरसिक्षणो तित्यंकरा अतीवा, विमलादीया महावीरचरिमा बारस भविस्संति—ित्त कहिए खंदाहतो देवो धरणो
य वंदिऊण विण्णवेति—भयवं! अम्हं इओ चुयाणं समागमो भविन्सति ? त्ति, सुलभा
बोही ? साराहणा व ? ति । केवली भणिति—तुन्भे इहेव भारहे महुराए नवरीय मेरु10 मालिस्स रण्णो अणंतसिरि-अमियगतीगं देवीणं पुत्ता मंदर-सुमेरू भविस्सह, तत्व
व सुहेण बिद्धा सुहेण कलागहणं करिस्सह, मेरुमाली य राया विमलस्स अरहतो
तित्ववराइसयिवत्वरविन्हिओ, परलोयिष्ठणमंदेहाऽऽवरणो भयवया विमलेण विमलविपुलनाणिणा, देवलोयमंमारियपमक्त्यपरलोको, पर वरणामुवगतो तुन्मं दोण्ह वि रखं
बाजण बहेओ गणहरो भविस्सत्ति. तुन्भे वि य केणित कालेण मगवया चेव विम15 लेण कहियबाइविगप्पा समुप्पण्णजाइसरणा वोसिरियरज्ञममत्ता जहोबविष्टसंज्ञमाणुवालणं
करेन्ता खिवकन्मा सम्मेयपवण मोक्सं गम्मिस्सह ति ।।

एवंबिह्ब्हिल्लासंसवा देवा विज्ञाहरा य वंदिकण संठिया। तनो संज्ञयंतो खीणवेय-णीया-ऽऽवय-(प्रन्थाप्रम्-७५००)नाम-गोत्तो परिनिन्न्युको। क्या परिनिज्ञाणमहिमा देवेहिं। श्ररणं च विज्ञाहरा पायबढिया विल्लावेति—सामि! दिहो कोवो, कुणह पमायं विज्ञासं-20 पायणेलं ति। तो ध्ररणेण आभट्टा—मुणह भो!. अज्ञपभिति माहियाओ विज्ञाओ भे विहेया भविस्संति. सिद्धविज्ञा वि य जिणघरे अणगारे मिहुणे वा अवरज्ञ्यमाणा महिविज्ञा भविस्सह ति. एयस्स पुण विज्ञुदाहरम बंसे महाविज्ञाओ पुरिमाणं न सिक्षिम्मंति. इत्थियाणं पि सोबसमा दुक्साईणाओ देव-साहु-महापुरिमदंसणेण वा मुहेण सिक्शिम्मंति ति । एवं वेक्समर्क्स ठिति ठवेकण विज्ञाहराणं गतो धरणो मह मुरेहिं । एसा व संज्ञयंतस्म के भववकी निसीहिया। पंचनदीसंगमे सिमणरापन्तनो णे विज्ञासाहणभूमी तप्पनिहं ति ।।

एवं मया सुर्य निकायबुह्याणं बहुसी कहंताणं । विज्ञुदाहरम बंसे संस्नातीतेसु नरब-इसएसुं बीडीणेसु अंरुणाचंदस्स रण्णो मीणगाए देवीए दृहिया बहं बार्खचंदा नाम नामेण । अंग्हं च कुछे नीगाहिवसावदोसेणं कण्णाणं महाविज्ञाओ दुक्सण सिकांति ति । वंदी त्व मंथा विष्णविधा—तुब्भं पसाएण कथत्या जावा मि ति ।

30 अज्ञाउत ! जन्ह किर वंसे नयणचंदों नाम राया आसि । तस्त व महणवेगांए

र विषय का । २ व्हास्ति मण शाक विना ॥ १ इस्तीण य सो विशे ॥ ४ उठ में वर्ण १ विनाइन्यत्र—श्ताद्वीणांको क ३ मी १ । श्ताहकीया क देश शांक ॥ ६ मायाविष्य शांक ॥

10

हेवीए केउमती नाम दारिया आसि । सा य किर पडिरूवा विज्ञापुरवरणद्विसया नाग-वासपिडवद्धा परिस्तामेण बासुदेवेण भर्द्धं औषविन्तेण दिहा, साणुकंपं च मोइया, कयत्था तस्सेव चलणोवसेविया जाया । तहेव अहं पि अस्मा-पिउहिं समणुष्णाया तुष्मं सुस्सुसिका मविस्सं ति विसज्जेह मं, बरेह य वरं, किं वो पयच्छामो ? ति । तवी सया भणिया-बालयंदे ! बालयंदसोमाणणे ! जइ सि बरया, नती वेंगवसीए मज्झ ई सरीरपरिरक्खणनिमित्तं भवद्विज्ञाओ देहि. एस वरो ति । ततो तीय विणयपणमिय-मुद्धाणाये 'तहस्सं' ति पहिवण्णं । ममं च पयक्तिलणं कार्व, वेगवर्ती गहाय नीलगवल-गुलिय-अयसिकुसुमपगास आगासं उप्पद्या ॥

#### ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए बालचंदा-लंभी सोलसमी सम्मत्ती ॥

बालचहालंभग्रन्थाग्रम-४४४-२०. सर्वप्रन्थाप्रम्-७५२५-२२

# सत्तरसमो बंधुमतीलंभो

अहं पि पत्थिओ दक्तिलागेमुही नामु गयामु, परममाणी वर्णनराणि णदीओ विविद्वे नगे, अइकंतो महंतमद्भार्ण, न इ परिन्संतो । चितियं मया-आलचेदाए तर्थ एस ममं (१) माणुकंपाएँ पभावो ति । दिट्टं च मया एकं आसमप्यं उविणमंतितं पिव रमणिकायाए । 15 पिबद्धी य स्टि सागतेण अभिनंदिओ रिसीहिं। पुच्छिया मया तवे अविग्धं । तेसि (नेहि) न्हि पृहुओ अतिहिधम्मेण । ततो आसीणाणि । पवता विविहाओ कहाबो । मया मणिया-कुणह मे भन्मोबएसं ति । ततो तेहिं सेवालीसिविहो पकहिओ धन्मो । अमं च सोम! मुणाह-

पिवंगुसंदरीपरिचओ

अत्य मुप्पसत्यवत्युनिवेसा सावत्थी नयरी । तत्य य राया रायखक्खणसंजुत्ती एणीपुत्तो नाम । तस्स नवपियंगुपम्यरासिसमाणा जणनयणच्छणोपभोगजोगकुस्मियचं-पयलया जुवलिजणसारम्बनिन्मिया सिरी विव पियंगुसंदरी दृहिया । तीसे य पिरणा परितद्वेण सयंबरी आइहो।

क्याई व आहुया रायाणो विदिण्णेसु आवासएसु णिविट्टा । सोहणे दिणे आरूटा 25 भंचेयु । रायकण्या वि सद्वालंकारभूसिया पविद्वा सर्यवरमंडवं । विद्वा य स्वतिएहिं पढ-मसरयसमुख्या इव चंदलेहा । गया व तीसे सरीरे दिही हिएकमावणं । स्वाइसयमु-च्छिया अणिमिसणयणा इव संबुता। तीए वि इह आलोइया रायाणी, सुबुद्धीय इव सस्साण ण से कोइ कड्ओ । पडिनियता य समुद्दजलकहोलपहिह्या इव णदी पविद्वा प्ररं । तवो सुभिया रायाणो 'कीस एको वि को वि कण्णाए ण वरिओ खत्तिओ ?' ति 180

र वाकर्पशासंत्रों सोकसमी सम्मत्तो इतिस्वा पुणिका हा ।। र 'णेण, पस्त' शां ।। र 'क्राय-महचनो, व शां दिना ॥ ४ 'एव समसं ती ह शां ॥ ५ 'पू आ' शां विना म 4. E. Sx

अक्री व ने कि स्वीपुष्टी रावा—कि परिभूया ते परिवा ? कं ते क्रमीरा दंशिया, व य कोई विरेड कि । तेण अणिया—विदिण्णसंबराय न प्रभवामि अहं. को एत्थ परि- अने हुनां १ । त्रतो कशिष्टिं राईहिं अणियं—दुहु ते जंपियं, विक्रमो पभवति, अन्देहिं विक्रमा अवस्तं वरेहिति चि । तेण अणिया—'विक्रमो पभवति न पभवहं ते पैयं संप- हिंद कृष्ट अवस्ति, जइ सकारणे कृष्पह तो जहा ने कह्यं तहा चिट्टह-ति अहगतो वयरं । विहिन्नाचि हुवाराणि । ततो सम्रद्धा रायाणो । इयरो वि सवलो निज्ञाओ । संपक्षणं जुद्धं प्रक्रात बहुणं च । तं णे अन्धुयमिव पिट्टहाइ । कृष्णास्त्वहियहियया य सामरिसा कुर्झां वि खित्या अयंसिणो । सीइं पवत्ता सीहितत्तासिया विव गया महासत्त्रजुत्तेण एक्शिपुत्तेण पराइया चंदमावरणेव बल्लाहगा दिसोदिसिं विपल्लाया । ततो केई माणेण आसमे पासंडे य पित्रहा । केई (केहिं) च महप्तवाया कथा । वयं पुण इहं पंच वि तावससया पुष्ट मेत्ता निवेषणं इह तावसभन्मं पिट्टक्प्या । न य णे विद्वेश पद्दाणो धन्यमग्गो । इहं अप्पाणं स्वयंता चिट्टांमो । तुमं देवाण कयरो वेवो ?, तं जह दंसणेण पसादो कभी अन्हं, इच्लामो उवपसं पि दिण्णं । ततो सवा अणिया—सुणह अवहिया—

क्यूबेबेण तावसायां उवएसदाणं

15 इह सरहे वित्यवरा तिलोयगुरुणो विदितजीवा-ऽजीव-वंध-मोक्सस्टमाना पहाणी भ्रम्मदेश्वमा । तत्य वीसुवज्ञमा वीसं क्रमेण अइकंता । सुरा-ऽसुरनियचलणकमलेण अमि-सा व्यवस्था एकवीसद्दमेण चाउज्जामो धम्मो उबहुटो । तं जहा---

सहबयामां वक्ताणं

क्रविसा सम्बद्धणं अधिकालावितती इत्थि-पसु-हिरण्णादीपरिमाहनियति ति । तस्य 20 व्यक्तिसा संयक्ष्यविद्यां । ते प्रण जीवा संसा-रिणो निव्वया य । तत्य जे निव्वया ते क्यकज्ञा । जे मंसारिणो ते दुनिद्या—परिविद्य अभेतिविद्या य । परिदिया पंचभया, ते जहा—पुद्धिकाइया[इया] नायदा, ते अवि- अभेतिविद्या य । परिदिया पंचभया, ते जहा—पुद्धिकाइया[इया] नायदा, ते अवि- अभ्यक्षक्ष्या । जे अणेगेविया ते वि दु जणो वि संविग्गो उवलभति । तेसि विविद्य क्रोतेल अणारेभो 'अहिंस' ति नुषद । सम्बद्धणं पुण भावओं जं परिसुद्धमऽवित्वहमऽहिं- 25 साणुगयमऽपिसुणमऽफरसं तं काले कज्ञे मियं भासियवं । अदिण्णादार्णविद्यण परपरि- स्वित्वस्थादियां वा अदिण्णं न गिण्हियमं, विण्णं पुण जं उमाम-उप्पायणासुद्धं तस्य प्रिकेतिते । कंभयारिका विस्थानिर्यो धम्मोवकरणे सरीर निम्ममनेण विहरिवर्ध प्रिकारियां विस्थानिर्यो विस्थानिर्यां विद्यां प्रिकारियां विद्यां विद्यां । कोष्ठ-माण-माया-लोधाणं च संती-मद्य-ऽज्ञव-संतोसेहिं विमादो । कये य व्यक्त-ऽव्यक्तरो द्वालस्विद्यां, तं जहा—अणसणं ओमोवरिया वित्ती-

१ 'सारी दं थां विना ॥ १ एवं सं थी ३ विना ॥ १ था विनाः वत्र-अहत्त्यवादा क' शी १ का मो विनाः अद्यादा क' सं १ का भी विनाः ॥ १ 'का विनाः । १ का विनाः ।

संसेको रसपरिकाओ कायकिलेसो संलीणया पायन्छितं विंगयो वैयाववं सञ्काळी आणं विडस्सग्गो ति । एयं मग्गं जिणाभिहियं । भविजस्स पहतिको जिणवयणागुरसंस्स नि-रुद्धाऽऽसवमगास्स नवस्स कम्मस्स उवचओ न भवति, पौराणस्स व परिसंजी, स्वी निजिबैकम्मस्स निवाणं । एस समासेण घम्मो ।

#### वणफतीए जीवसिद्धी

एयस्स पुण धम्मस्स अद्वारससीलंगसहस्सालंकियस्स जीवद्वामूलं । तुरुमे वंदैश्वल-पुष्फ-फल-पत्तोपभोगेणं पाएणं वणक्कतिकाए पीलेह, ते अवितहाऽऽगमप्पमाणांनी 'बीच' ति सष्टहियका । जिणा अवितहवाइणो । किंच-विसयोगलद्वीय य जहा मणुरता पंच-इंदिएहिं सहादी विमए उवलँभंति, तहा इसे वि जम्मंतरकरणमावयाए छद्धीए यं [अएतेनक] फासिंदिए विसए एक्छभति । जहां समाणे संउपभावे सुगिद्वाणं गिहकरणकोस्त व तहा 10 अमेसि, जहा वा सुग-सारिगाणं वयणकोसहं न तद्दा सेससउणाणं, जहा चटरिवि-याणं भमराणं वंसविवरविण्णाणं न तहा तजाइयाणं अश्रेसि. एवं बण्ण्याकाइयाण विं विसओवलदी साहिजा लदीविसेसेण किंचि । जह-[सहोवलदी] कंदलः इडवकादिसंभवो गजियमहेण, रुवोवलद्धि आसयं पद्ध गमणेण पहिन्छवामादीर्ण, गंधोवलिद्ध धूवणेण केश्चि य. रसोवलिद्ध पायणेण इंच्छमादीणं, फासोवल्दी 15 छिण्णपरीयवादीण संकोएण, निर्हा तामरसादीणं पत्तसम्मीछणेण, रागी असोनादीणं सनेदरेण प्रमयाबङ्णताल्णेण, हरिसो सत्तिहाण अकालपुरफ-फलप्रसद्गिणे । बहा ब भणेगिविया जाइधन्मा बुद्धिधन्मा, हियाहारेण य सणिद्धन्छिविया बरुवंती सीरोगा अष्ठाउयपालिया भवंति. आहएण य किमा दृश्वला वाहिपीलियसरीरा जीविष्ण व विमुंबति, तहा वणस्मइकाडया वि जाइभम्मा बुद्धिधम्मा, महुरजलसिक्का य क्यू-👥 फड़ा सिणिद्धपत्त-पड़बोबमोहिया परिणाहबंतो दीहाउया भवंति, तित्त-कडु-कसाय-विक लां\$ऽइसित्ता मिळाण-पंद-फारसपत्ता बिफला विणस्सति वा । एवमादीहिं कारनेहिं 'बीव' ति रहरेणाऽऽराहियवा । सवओधारेण य अगणिकाएण य कजाणि डणनाया बहुणं सत्ताणं गयणिघण-पदविसंसियाण विणासणाय बद्रमाणा, उदगारंभे य र्तयस्ति-याणं पुष्कविणिस्सियाण य विराहणं करेता कहं अविहिंसका भविस्सह ?। पाणाइवाद म 🚓 बदुमाणों जो मणिका 'अहिंसओ मि' ति स कहं सचवादी ? । तं तुन्भे दुरागमेण जं कि-लिस्सह तवबुद्धीये सो वि हिंसादोसद्सिओ तवो धोवनिज्ञरो भवे देघतुरगतिहेडववाको । साहबो पुण जिजप्पणीयमग्गचारिणो विज्जायजीवा संजमाणुवरोहेण तवमणुवरता मही-निज्ञरा भवन्ति नेबाणजोग्गा, महिद्वीएस वा देवेस उववनारो मवंति । जहा-

र °जिल्लक° शा॰ ॥ २ °णं ति । तं जह त्थ जम्मणमरणबहुल मसारिद्ध चहुउकामा सभी कुथकं परिचहुत्ता जिल्लमयं दियसुहावतं परिचलक् । एकस्त अद्वा शा० विना ॥ ३ °कमीते, अंदी समाणे सदण शां॰ विना ॥ ४ दिसही (वो) शक्की शा० ॥ ५ इच्छमा व० मे० विना ॥ ६ °दा सिरीसिही शा॰ ॥ ७ °काऽअसीत शां० ॥ ॥ १ वर्षा सिर्म शां० ॥ १ वर्षा सिर्म शां० ॥

दुवे फेइ पुरिसा पट्टणमणुपविद्वा । तत्थ एगो अकुसलो परमुं गहाय सुज्जोदए आरहो दारुपाडणं करेंतो दिवसेण कहावणं निवसेज महत्या परिस्समेण । बीओ पुण कुसलो दुच्छयं पणियमादाय संववहरंतो कलाए अप्पेण परिस्समेणं बहुं अजिणति ॥

तं जइ त्य जम्मण-सरणबहुलं संसारं छिंदिउकामा ततो कुधम्मं परिचइत्ता जिणमयं 5 पडिवज्जह । ततो ते (भे) हियाय भविस्सह ति ॥

सतो ते हरिसवस्सवियतणुरुहा ममं एवं वयासी—देव! परमणुग्गिहीया मो इमेण सुगइमग्गोवएसेण. तहा ( प्रन्थाप्रम्—७६०० ) करिस्सामो सि ।

तवो तावसे उवएसदाणेण पूर्फण पत्थिओ मि तेहिं नयणमालाहिं पीतिविसप्पियाहिं अणुबन्धमाणो, कमेण पत्तो जणवयं गोउलाउल-निष्फणणमस्से गामे परसमाणो। तिण्णवासीहिं 10 गहवतीहिं 'नूणं एसो तियसो केणइ कारणेण धरणियलमवित्रण्णो पूर्यद्वो' नि जंपमाणेहिं विणयपणामियमुद्धाणेहिं सयणा-ऽऽमण-वस्ण-पाण-भोयणेहिं सायगं सेविज्ञमाणो, मुहेहिं वसहि-पायरासेहिं पत्तो मि सावत्थीं नयिं । तीसे य समीवत्थेमु पुष्फ-फलभारणमिरत- रवरोवसोहिएसु उववणेसु वीसामियदिद्वी पस्सामि नयिं विज्ञाहरपुरवरसिरि समुवहती तियसपतिमितिनिम्मियसिव। मणुयलोगिविन्हियक्लाए पम्मामि नत्थेगदेसे पुरपागारमरिम-

- 15 पागारपरिगयं विजयणयधरापगारवलयमुलोकपेच्छणिज्ञमाऽऽययणं सुणिवेन्यवलभि-षंद्-सालिय-जालाक्षोयण-कवोयमा(पा)लिपिवराइयकणयथृभियागं ओर्माह्पज्ञितियेसिहररयय-गिरिक्डभूयं। 'कम्स मण्णे देवम्म आययणं होज्ञ<sup>ा</sup> नि चिनयंनो मि पविद्वो गोउरेण महया। पम्सामि स्वंभऽद्वमर्यभूसियं मंडवं चिविहकद्वकम्मोवसोहियं। बंभासणिख्यं च जालिगृहमञ्जागयं, सिलिद्वरिद्वमणिनिम्मइयकार्यं, पहाणसुररायनीलनिम्मयस्मिणिद्धिमंगं.
- 20 छोहियक्सपरिक्खित्तविपुलकाकारणयणं. महामोहकमलरागर्घाडयस्युरप्पम्स, महहमुत्ता-हलिमिश्सकंचणिकंकणीमालापरिणद्वागीवं, तिपाय महिसं परिमक्तण पृच्छिओ सया पुब-पविद्वो माहणो—अज्ञ ! जाणिस तुमं ?, एस महिसो कि रयणदुल्ह्याए तिपाओ द्वावि-ओ ? अहवा कारणमित्य किंचि ?. कहेहि, जह से न पाहुणो नि । ततो भणित –भइमुह ! अत्थि कारणं. कहेमि ते, जह सोउं अत्थि अहिएपाओ । ततो मि आसीणो एकस्मि
- 25 पएसे । माहणो भणति—अहं इहेय जातो नयंग परिवृद्धिओ य इंद्रमम्मो नाम. जह भया मिगद्धयचरियं गायमाणाणं विडसाणं मूले बहुमो सुयं तहमाइक्सिस्सं. सुणसु— मिगद्धयकुमारस्स भद्दगमहिसस्स य चरियं

आसी इहं विजियसत्तु-सामंतो जियसत्तनाम राया। तम्म पुत्तो किलिमतीए देवीए अनको मिगद्धयो नाम कुमारो। मो य 'विणीको वियवस्वणो धीरो चाई सुहाभिगम्मो

१ °से पुरपारसरिसपागारपरिवार्थ ही ३ । °से सुरपण्यारस्यित्साळपरिवार्थ शाल ॥ १ बितोयणघर-पगरबहुळसुळी॰ शाल॥ १ °बोळमाङ्गप॰ शालविना ॥ ४ °पविसारियक॰ शाल॥ ५ °ससरीररव॰ शाल॥ ६ °यम्सि॰ ७२ मेळ॥

पयाहिओं ति पकासो । कुणालेसु तन्मि चेव काले अणेयकोडिधणवई पउरजणसम्मओ रण्णो जियसनुस्स सरीरभूओ कामदेवो नाम सुद्धी ।

सो य किर कयाइ पढमसरयकाछे साछिवणाणि निवद्धसारकणगकविछकणिसभरवामणाणि, पउमसरे विकयारविंद्मयरद्छोछछवरणमुद्दियमुणुमुणमणहरसरे पस्समाणो, कमेण
पत्तो नियागोहं पक्षीछमाणनणगगिद्धिहुंवरपाणुणाइयगोवीजणमहुरगीयसागरगंभीरतर-5
सणोवसूइजमाणत्थाणं। तत्थ य कुसुमधविष्ठयस्स महुकरक्ष्यमहुरपछाविणो सत्तिवण्णपायवस्स समीवे हितो दंहगो य गोकुछाहिगारनिवतो उवगतो णं। ततो वस्साणुमए
हियाणि। तंदुसमंख्यासीणम्म उवणीयं गोवेहिं वयजोग्गं भोयणं। भुत्तभोयणो य कामदेवो
दंहगोण सह गो-माहिमं कहेमाणो अच्छइ। नाइदूरेण एको महिसो अतिच्छमाणो दंहएण
महाविजो—भह्ग! एहिं सिग्वं, मम तव य सामि आगतो, उवसप्पमु णं ति। सो य 10
महिमो वयणसममुवगतो सिद्धिममीवं। दरिमणेण भयकरो जणम्स। संद्विपासवित्तणा
दंडकेण भणिय—भहको एम, मा सकह नि। ततो मो महिसो पडिओ जाणुर्द् सिरेण य
पमारियजीहो। कामदेवेण य गोवो पुच्छिओ—कं एम महिसो पडिओ जाणुर्द् सिरेण य
पमारियजीहो। कामदेवेण य गोवो पुच्छिओ—कं एम महिसो पडिओ ?. जइ जाणिस तो
कहेह नि। सो भणित—सामि एम मग्णभीम, साह्वणसेण मया दत्तमभयं, इवाणि
नुद्रभे मगाइ नि। सेहिणा य चितिय—धिरो एम बराओ जीवियण्पिओ अवस्सं जाई-15
सरो होज्ञ'नि चितिकण भणिओ—भह्य! नियमसु वीमत्थो गोवले, ण ते भयं ति।
ततो उद्दिओ महिसो जहामुहं विहरण वणे।

कहवाहेण य सेट्टी नयर पन्थिओ । भह्ममहिसो य तं नाऊण पच्छओ वसति । निवारेंति ण सेट्टिकिकरा । भणिया य सेट्टिणा—एउ भह्ओं, जह अहित्येयं मया सह नयर आगच्छत्तर, परिपालेह णं, मा णं कोइ पीलेटिइ ति । पत्तो य कामदेवो कमेण य 20 णयर। गिहागएण य सदिटो कोडुंबी—जा बहुहत्स आमस्य वित्ती तं भह्मस्स वि देजाहि अवियारिय—नित । निवसह य सेट्टिभवण भह्गो अवद्ध-कडा अयंतितो ।

अण्णया य 'संही रायकुलं वक्क नि मुयं भहगण। नओ पच्छओ पहाविओ सेहिन्स। उविगो य लोगो भणति—एम जमो महिसरूवी दृरको परिहरिय हो ति। पनो य कामदेवो रायदुवारे य। पिडहारण पुरिसा मंदिहा—निवारेह महिसं ति। ते सिहिणा 25 निवारिया—भहुओ एस, पिबसउ, माणं निवारेह नि। पिवहो य वक्खुपहेण पिडओ रण्णो मुद्धाणेण। सेही कयप्पणामुहिओ राइणा पुच्छिओ—कि एम महिसो एवं ठिओ ? ति। ततो सेहिणा भणियं—एम तुब्से अभयं मग्गड भइ्यमहिसो। रण्णा विन्दि-एण णिज्याह्ओ, भणिओ य—अण्छरियं एवं तिरिएसु. भइय! दिण्णो ते अभयो, वच, वीसत्थो मम पुरीए सजणवयाए जहासुहं विहरसु ति। अमनो य संविहो—घोसावेह 30 पुरीए—जो दत्तअभयस्स भह्यमहिसम्स अवरक्षति सो ममं वन्हो जेहपुत्तो वि। तेण

१ °बुणमंडवासन्जिस्स छा ० विना ॥ २ °हिं चिरेण य प्रमावकामो । कामवेषे कम ० शां० विना ॥

य दिण्णा घोसणवा बहाऽऽणत्ता महिवयणा । कवप्पणासी निग्रगती महिसी रावभवर्णगं-णाओ । जणे य पकासी जातो 'सबं भरओ' ति । बाउकबेडिं व कीलापुर्व सिंगछग्गेहिं पक्सलमाणेहिं बाहिजामाणो पोत्यमओ विव सेसि बीछं ण करेडू । सेट्विघरे वि पियमिव पुत्ती, गुरुगिष्ट्रमिव जहां सीसो अच्छति । वसहिकाले य जहासुहं विहरिक्रणाऽऽगच्छति । कंबाई व मिगञ्जको कुमारो सपरिवारो बजाणसिरिमणुहविऊण नगरमतीति । विहो अनेण मह्नामहिसो वीसत्थो संचरमाणो । तओ दंसणमेत्तसंजायरोसेणं असि विक्रोसं कांडजं जाहती पाओ पगपहारेण । युणो वि सामरिसो पहंतुकामी निवारिओ नियगपुरि-सैहि बाबपिडएहिं-देव एस सामिपाएहिं विदिण्णामओ, नारिहह णं वहेंडं. होड ति। वती किंदिन नियत्तो अहगतो नयर्रि सभवणे द्वितो । महिम्रो वि तिहिं पाएहिं किलेसेण 16 क्ली अणाह्संभं। दिहो य जणेण साणुकंपेण। सत्तो हाहाकारी कओ - अही! अकजं, वं महंद्वी सबस्सी निरावराही इमं अवत्यं पाविउ ति । निवेइयं च विण्णायकारणेहिं अहि-करनिवहिं रण्नो जियसत्तरस सववएसं—सामि! कुमारमण्सेहिं भहगमहिसस्स दत्ताभ-वस्स असिप्पहारेण एकेण पाओ पाढिओ, निहिं पाएहिं संवरमाणी अणाहसंभमलीणी. इस्सं सामी प्रमाणं । ततो राया कुविओ भणति-कुमारो बज्हो एयम्मि अवराहे. जो मे **15 सासर्ग कोवेद न मम** मणुस्सएण तस्स संतएण प्योयणं. मत्यकसूईण ह्याए हुओ ताछो । आसकेल व विण्णविक्री—सामि ! देवी विण्णवेड 'अपच्छिमं पुत्तं अलंकारेज्ञं'ति, तं कीरड णं पसादो. पस्तउ णं माया. जहाऽऽणत्तं तृब्भेहिं तहा नत्य कुमारस्म जीवियं. कुणड बज्क-

मंतिणा उवविद्वं नरयमरूवं

वित्ते तेण कुसलेण रण्णो चक्खुविसयं परिहारीण एकम्मि कोट्टए विवित्ते कहा परयुवा विरागमगासिया । भणिओ अणेण मिगद्धओ—कुमार । देहं ते हिंसाफलं प्रकर्स. रण्णो तुन्ने पाणेहिं पिययरा आसि, खणेण तस्स पावम्स विवागे वन्मस्था आणत्ता पिरणा तहालालेकण । एवं वाणाहि—जे जीवा गगण-जल-यलयरेमु निष्या पहरंती णिसंसा मंस-रहिर-पित्तं-हियय-तंत-पुच्छाऽऽतिकारणेमुं, विणा य कलेण कलुसचित्ता पह- के रेति, निरावराहकुद्धा, परस्स वसणाऽऽणंदिणो, बाल-वुद्ध-सरणागय-वीसत्यलोगवहका, निर्वृत्तया, सुवणगरहणिला कालं काऊण जांति निर्यं विवसा नियेयकम्मगरव्याते । ते पुण णिरवा सोवं वि पिरह्मुला, सजलजलवसल्यण्यवहुलप्यस्वरियक्ष्मवह्मा, पिर्वे पुण णिरवा सोवं वि पिरह्मुला, सजलजलवसल्यण्यवहुलप्यस्वरियक्ष्मवह्मा, पिर्वे पुण णिरवा सोवं वि पिरह्मुला, सजलजलवसल्यण्यवहुलप्यस्वरियक्षाववहुला, पक्षियकुणिममित दुरहिगंधा, विच्छुयवंकोवमाणदूसह-कक्स- फासा, दुरहिगम्मा, अणिद्धवरवेयणीवं वारगनामा-ऽऽत-गोयवत्यकाले पळिह्य तं सम
80 यमऽसुहरेशं व्यवस्वराणुस्सदेहसरिसं हुंवं दुहमायणं दुरंतं, पळतीको व पंच तम्मवजी- गाथो पाविकण, पावोवलेवमङ्खा निक्तमसी-वण्द-तण्हवियणा-स्वहाकिलंता दुक्तं वेयंति

सकारं ति । ततो रच्या अणियं-एवं होत, सिग्धं पूर्ण णं णीणिहिं ।

१ °पिकाई° क र ॥ २ निवयक्यकामगहवा । से पुन शां । ॥

दीक्षाळं। संबरसाणेण बारतो नारतेण कियो सुणेळ 'अण्णे व एत्थ सन्ति' सि तिमिन रतहरी, अहवा सहेण नेरवेण, जिणाणं जन्मण-निक्खमण-केवल्पिताकजोगे सुभपो-रतकपरिणामपकासिय जगे वा परसेज क्राणामण्यं । अहवा ओहिविसएण परिसक्तप परी-प्परं पुत्रजन्मसुमरियवेराणुसया य पहरणाई स्ट-छउड-भिंडमाछ-णाराब-सुसकादीवाशि विकारिकण पहरंति पक्तमेकं, पहारदारियसरीरका सुच्छिया खणेणं पुणो वि साक्षाविया ! आया बहेहिं वंदेहिं चेव पीछयंति सार्यंता कुद्धा पोराणयाणि वेराणि पाबकस्मा बहिंति भाण्योप्यमरिसंतिपिक्षचिद्दा । असुरा पैरिधिनमका य परवहणाहरिसिया नेरहयाबासस-विगया कीळणानिभित्तं पयत्तंति—मंसेप्पीए बहुविहं कप्पंति य कप्पणीहिं, कप्पिया समं-सस्रोके अजंति य तत्ततव-कछहोय-रसायणकाई(इ)रसष्सु पुषसिंत विहिति; वह्ए य फक-सवयणेदि साह्यंता दुक्लाइं दुद्वा कोहुँत्तयकूळसामिळितिक्लळोह्कंटयसमाउळं कलक्रेंबा १० कुलुणं विक्रषंति, विलयमाणा कद्वंति वालयाः आरसंते वेयराणं(णीः) कारसलिलभरियं स-इरियद्भगरम्मतीरदेसं वेयरणि दंसयंति, बेंति य-'पिवह जब्रं सीयलं'ति, तो ब्रहंति णे पुर(प्रन्थाप्रम्-७७००)दुक्तया गमणदुरुवछे तुद्धिमुद्दहेता: असिपत्तिवणं च नयणसुभगं अ-सिपत्तासरविणिन्मियं उवइसंति, सलभा य दीवसिङ्मिव कत्यइ तिक्लाऽसी-सत्तिएस परि-यति पत्तं, खणेण य होइ पविसमाणाणं तेसि दुक्खाभिघायकरणं, माहयालियपकासपवदं-15 वुछिण्णगत्ता विरसं कंदंति सरणरिहया, जे इहं जीवं सुनिहया पहरंता य आसि; अवरे साम-सबले एगजाणढंक-कंके उप्पाएकण घोररूवे अंखवियन्छि करेंति, 'तायह सामि!' चि जंपमाणे डोळेंति कळंब्बाळुकायां, डहंति आलीवके व वेउविए य जर्जणे[∗ण∗] पहसमाणाः परदाररती य अग्गिवण्णाहि महिलियादि अवयासेव्यंति निरयबालमितिनिमिबाहि ॥

एवं च नरयाणुभावं सुणमाणो मिराद्ध ओ कुमारो 'कत्य मण्णे मया परिसं अणुभूम-20 पुत्रं दुक्साञ्चालं?' ति आकंपियसद्यगायगत्तो उद्धास्यरोमकृत्वो मग्गण-गवेसणं कुणमाणो वयाऽऽवरणस्योगसमेण समुप्पण्णजातीसरणो वट्टमाणिमव मण्णमाणो सुच्छिको, सुद्वरा- मेचा सत्यो समसं भणित—अजः! तुज्दो कहं जाणह 'एरिसो नरयाणुभानो'!। सो अणह—कुमार! आगमेण. सो पुण पण्णयो वीयरागोवएसो ति. जो सरागो दुद्दो मृदो वा सो कुद्धसाहणणिमित्तं सम्बन्धऽितं वा भणेज्ञ, अण्णाणयाए वा. जो पुण विगयराग-रोस-25 मोदो विश्वक-विवछणाणी कयकजो सो परोवएसो(सं) निरामिसं कुणंतो सद्यमणक्तं अस- कुमोसं सर्व भासिज्ञा, न सुरियाओ तमसंभवो। ततो भण्ड—

इह खासि खरहा सबन् सबदिरसी व निमणामा निणयपणयसुरा-ऽसुरिवयक्तकमनो । वेण मगदवा केवलेण नाणेण सुदिद्वी चडगइओ संसारो किह्ओ—नेरइयगती विदिवगती मधुवगदी देवगइ ति । एत्य जम्मण-मरण-रोग-सोग-वह-वंभवहुले संसारे अणिकारियाइऽस-३० वहुवारो जीवो कसायवसगो जहा परीति जिणभासियाऽमयपाणमलहंतो, जेहिं हेड्सिं, आ

१ पर्षं आरं कर्मक ॥ १ 'सामिष् वी १ ॥ १ कोइणव' शा । ॥ ४ 'ति विज्ञति नि' शांक विना ॥

ठिई, जा अणुभवणा, जं च नरय-तिरिएसु भूइहं दुक्खं, जं च कष्णणामेत्तं देव-मणुएसु सोक्खं, जा य रिद्धीओ, तं सद्धं वित्यरको विष्णयं भयवया सद्धभावदंसिणा। जहा संसारे वि मोक्खनिष्ठाणपद्दपवण्णस्स णाणिणो संजमे य तवे य उज्जमंतस्स भवियस्स परिखवियद्ध-म्ममलस्स सुद्धस्स सिद्धिवसहिगमणं ति।

एस य मम आगमो गुरुपरंपरागतो, किंचिमेत्तं च मया नरयगतीए उबदंसियं ति । ततो मिगद्धयो अमर्च भणति—अज्ञ! जो एस तुरुभेहिं नरयसैरुभावो कहिओ सो मया अणुभयो, जं तुन्भे आगमेण कहेह तं सबं सबण्युमयं, न पत्य वियारो, तं साइह मे जहा नरयं पुणो न पावेज, जहा य जाइ-जरा-मरणरहट्टं वहकमेज ति । ततो अमची परितृद्दो भणति-क्रमार! 'सम्बमरहंतवयणं' ति भावतो रोधवेऊणं जो पढमं पाणातिवा-10 यदिरयो तिविहजोगेण. मिया-ऽणवज्ञ-सखवादी, दत्तं कप्पणिज्ञं मरीरपरिपालणणिमित्तं तिण्हसाणी, बंभवारी नियगदेहे वि णिम्ममत्ती, इंदियाणि सविसयपयारमत्ताणि निरंभे-क्रण. कोह-माण-माया-लोभे खंति-महब-ऽज्ञव-मंत्रोसेहिं पराजेकण, तवे अणिगृहियबली षञ्जमतिः तस्य निरुद्धासवयाए नत्रो कम्मसंगहो नत्थिः पोराणस्म य नवेण निजरा हवइ, ततो समुप्पण्णकेवलो विणिद्धयरयो परमपयमणुपनो सिद्धो अञ्चाबाहसुहभागी भवइ ति । 15 तती अणति-अजा! इमेग उवएसदाणेण अईव मे तुरुभेहिं उवगर्य, तं जह वि मे ताओ अवराहं मरिसेति तो वि मे अलं भोगेहिं पचक्याऽण्म्यदुक्खपंजरस्स. जह मरामि तो वि सन्वपरिगइं छहिस्मामि, पद्ययामि सयमेव, पवत्तेमि छोयं काउं। अमनेण य तस्म निच्छयं जाणिकण मणुम्सो संदिहो-वश मम गिहं, ततो रयहरणं पनं पत्तनियोगं च दयमाणेम् नि । तेण य सिग्धं उवणीयं । तनी असम्भागः अवणीयकेसा-ऽऽभरणस्स दिण्णं 20 रबोहरणं पत्तं, भणिओ य-कुमार ! तुब्भे सीमंधरस्य अगगारम्य सीमा, अहय बओ-बारणं करेमि ति । कयमामावयं च रण्णो पाममुवणेड । दिहो य राइणा पत्तपरिच्छाय-णसद्धचीवरो छण्णपत्रदेहद्यो धवलजलयावलिनद्धदेहद्यो विव सिसिरकालबालदिणयरो । वितियं च णेण-अहो! तेथंसी समणो मण्णे केण कारणेण मम समीवमुबेयाइ? ति । एव य चितेह राया. ण य णं पश्चभियाणह, ताव असशो पडिओ पाएस रण्णी—सासि! 25 समणो बज्झो ? अबज्झो ? ति । मिगद्भयो य पासगयो ममणरूवी पिउणा बाह्मरिय-छोयणेण पैलुतितो । ततो णेण तुहेण हरिसवससंजायरोमंचेण उहेडण अमचो अवया-सितो-अहो!!! महामती सि तुमं, जं च में ण सामणं कोवियं, पुत्तवज्ञाओं य मी-इबो । सिगद्धयो क्रमारो अद्धासणं निवेसाविओ, अंसुणि विणिस्यंतेण भणिओ य--पुत्त! कया नाम ते पबजा, संपेंड्र रायाभिसेयं पिडच्छ, अहं तव महत्तरी भवित्सं ति ।

30 इमारेण भणिओ-वात! न में रजे विसएस वा छोभो, भीतो मि नरबस्रोग बेयणाण

र °सभावो शा० विना ॥ २ तं सम्बं सम्बं कर्स० वा० खं० ४० मे०॥ ३ परसेक्षा शा० ॥ ४ °वावे° ही १ ॥ ५ °वराव ति शं० ॥ ६ °वो कृगपास° शां० ॥ ७ पुष्कक्षको शां० विना ॥ ८ संप्रति राया° शो० ॥

पर्भयाण, पिडिविसज्जेह मं । ततो राया भणति-परिणयवयो कैरेहिसि तव-चरणं, भंज ताव भोगे ति । ततो भणति—नियमियजीवियकालाणं एयं जुजह, न उ अणिश्वयापहप-हियाणं. ताय! न कोइ पिंठत्तिगिहिनिग्गमे कालकमं Sवेक्खड, एवं दुक्खिगिपिलित्ते लोए सब्बुदेसियं निग्गममग्गमुवछिङ्कण न मे पमाएयव्वस्स कालो, तं विमजेह मं अविलं-बियं । ततो राया अविकंपं तं तवस्सि मुणेऊण मिगद्धयं भणति-पुत्त ! जइ एवं निच्छक्षो 5 ततो ते निक्खमणसकारं करेमि, ततो मे समाही भविस्तत्ति। नतो भणति कुमारो-ताय! न में सकारे पहरिसो, न वा सरीरभेए विसादो। नतो राया भणति-'पुत्त! इक्खागाणं एयं उचियं चेहियं' धन्माहिगारं ठियं मम चित्ते. पुत्त ! तुमं वीयरागपहम-बतिण्णो तेण न विसेमो पूया-निंदाम्, नह वि पुण करिग्सं ते सकारं ति । ततो णेण संविद्वा कोडुंबी-निवपं उवणेह पुरिसमहस्सवाहिणीं सीयं, ण्हाय-पसाहणविहिं च कुमा-10 रस्स ति । तेहिं जहासदिद्वमण्डियं । ततो कणय-रयय-भोगेजकळसङ्गणण ण्हिबओ. वत्था-SSभरणेहि य भृसिअगो कट्टकम्मपुरिमो विव सिबिगं च विमाणमिशित विलइओ, सीहासणे निवेसाविओ, समुसवियकणयदंडधवरुछनो, उभयपाससंपर्यतचामरज्ञयहो य पिउणा सपरिवारण अणुगम्ममाणो, पुरिज्ञणेण य णचणुपळमालाहि सम्गुबज्यमाणो, पासायवलगयाहि य वरजुवतीहिं 'सुपुरिम ! धम्मे ते आविग्वं भवते कि पुष्फवद्गीवि-15 च्छाइज्जमाणी, तुरियनिनाएण दम दिमाओं पूर्यती, रण्णी संदेसेण भसण-बसणवासं अविस्टिओ पस्ममाणी, कमेण णियानी णवरीओ सन्ती पीटकामुजाणी । ते च वसंती इव उवगतो । सीमंधरस्य अगयारस्य य चक्यकामं अवडण्णो सिबियाओ। तनो जिय-सक्तणा रण्या तिगुणपयाहिणपुत्रं वंदिकण सीसंधरस्य दत्ता सीसभिक्छा । सिगद्धओ उद्यसामाइयनियमो य सजना जातो। 20

गया कामदेवो य पउरवग्गो मिगद्धयकहापमत्तवित्तो अइगतो तयरि । अमबो वि वंदिय माह्वो गतो भद्द्यममीवं तम्म पकिद्ध धम्मं—मुणाहि भद्दगः!, तुमं भद्दगः भावेण निक्षिग्गो रण्णो(एणा) दत्ताभओ मच्छदं विहरिओ. चंडो पुण जो होइ सो इहलोए गरिहओ उबयणिको य दिहो. जीवियं जीविकण तेण रूहभावेण समुप्पिकत्ता अमुह्ववेरो णरय-तिरियवासे दुहाणि विविहाणि अणुह्वइ. तं उवमम कुमारस्त. तव निमित्तं 25 कुमारो वीयरागमग्गमस्तिओ. सयंकडकम्माणुभावा वीग्नं महम्म जीवस्स पुष्वहुचरिय-मुक्यविवागे दश्चं खेतं कालो भावो वा हेक भवइ अनिमित्त न विषवह कम्मं ति. अरिह्तं भयवंतो जबसमं पसंसंति, तं जइ सि दुक्याण मुचि उकामो विगयामरिसो सारय-सिल्छपसन्नहिययो होहि । ततो अंमुपुण्णमुहो पिडेओ अमबस्स सिरेण । ततो 'उवसंतो' ति जाणिकणं अमबेण भणिको—भद्य ! पंडियमरणं मराहि, ततो सोग्गतिगामी भवि-30 स्सिसि. बाळमरणेण जीवा मयो सकलुमा दुक्खबहुलं संसारं परियत्तंति. तुन्हं परिसस्स

र काहिसि स्रो०॥ २ °मणं सं २ छो इ बिना॥ ३ सिबियं शा०॥ ४ भूसिओ क २ शं०॥ ५ °या जक्सका हु शा०॥

व हि ३५

का अकियं १ केरिसं वा १, एतं परिचय सरीरमाहारं ति । ततों णेण सिरं चालियं । अमचेण य से तहागयस्त अहिंसा सर्च [अ]चोरिकं चंभचरियं च वयाणि क्ताणि । तेण य भावओ पिंडवण्णाणि । ततो कयमत्तपरिचागो उ अरहंत-सिद्धा-ऽऽयरिय-उवज्ञाय-साहुनसोकारपयाणि अमचोपहारियाणि मणसा वितेमाणो ठितो । गतो अमचो 'चीरो उ होहि' ति मणिऊण । कामदेवपरियणो उविदेशो जवसमुत्यं च गहाय. तं नानिकसति । वक्खालेऊण यं वणं कसाओदएण परिसिचिउमारहो । महुओ सीसं धुणइ । ततो 'जणसणेण ठितो' ति पुष्फ-गंवेहिं अचेऊण गतो सेहीसंदिहो जणो । जायस्कोगो य पूर्य काउं पवत्तो । सिही वि से पहित्वसं अणिवियं असरणयं बाहुबिकसामिणो इक्क्लण-वसहस्त अण्णीन च अणगाराणं चरियाणि वण्णेइ । ततो सो भह्यमहिसो वेरगामगो-

मिगद्धयो वि अणगारी छहं-छहेण अणिक्सिलेण तवोक्रम्मेण मावेमाणो अप्पाणं पारणकाले सत्तमीय पिंडेसणाय भत्त-पाणं गवेसिऊण उजिम्नयक्रम्मयं पारेइ । विमुक्तमा-णलेसो य सुयनाणावरणस्योवसमेण सुयक्षरो जातो । राइकाले य वोसहकाओ पिंडमं ठिउ ति विविहोवसम्मासहो पसत्यज्ञायी परिवृत्तमणमद्धो य वावीसइमे दिवसे मुक्त-15 ज्ञाणस्स बितियभूमिमहन्छिओ ज्ञाणंतरे वृत्तमाणो अपुवकरणपिवद्दो वेहलियमणी विव अणुवह्यपभाकरो विसुद्धो वृद्धियपि (प्रत्थाप्रम्-७८००) गामो विगयमोहावरण-विक्षो के-क्ली जातो । केवजुष्पत्तिहिसिया य उत्रगया अहामणिणिहया देवा । देवेहिं दुंदुहीओ नहें प्वाइयाओ, भूयवाङ्या पुष्कवृत्तीओ सुयंति. इसियादिया हरिसिया, मेथकुमा-वेंहिं गंधोद्यं वृद्धं, पगीया गंधवा मणोहरं, पणिवया देवनिहियाओ । तं च महिमाणं मि-20 गद्धयस्य महेसिणो देवविहियं सोऊणं जियसत्त राया परमपीइपुलङ्गातो सपडरवग्गो निज्ञाओ । मुक्कवाहणो य राया केविल निगुणप्याहिणपुत्तं निम्रज्ञण निस्त्रणो देवपरिसा-समीवे । सेही य अमवसहिको सपरिवारो विणएण वंदिउं केविल निस्त्रणो ।

ततो भयवं अरहा तीसे सदेव-मणुया-उमुराए परिमाए मञ्ज्ञाराओ एकहिओ य वयणम-णहरेण सरेण—जीवा अत्थि, ते दुविहा—मुका संसारिणो य । मुका सासयभावद्विया । 25 संसारी द्वादेसेण निचा, भावादेसेण अणिचा, सयंकडमुभा-उमुभकम्मविवागपत्तपरिभोइणो अविरइनिमित्तं, मिच्छत्तसंछण्णा, कलुममण-वह-कायओगा, मसञ्जियपावकम्मा संसारं अणुपरियट्टंति। केइ पुण लहुयकम्मा परिघोल्णाविसेसेण पसत्थपरिणाममासञ्ज जिणोवदिह-सप्पहनिवारियासवा पुत्रसंचियं मलं तवसिळिलेण धोविजण निवाणभागी भवंति, सावसे-सक्ष्मा वा परिमियमणुय-देवभवाणुकागी होजण अविरेण सिद्धिसळोग्यं भविस्संति।

30 ततो कहंतरे राया पुच्छईं—भयवं! तुन्भं न किंचि नविदितं, सो मण्णे भह्यमहिसो तयक्त्यो कालं काऊण किंहं गतो । ततो केवली भणति—मो जायतिवरोसो वि सम-

र्य चरणं क° क २ तो २ ॥ २ °तो । असबेण वि से छा ।। ३ °इ सववंतं - पुल्लं न छा ।।

इवयणेहिं जिलोबएसचंदणसीयलेहिं संबोहिओ उवसंतो कयभत्तपरिशाओ आहंतनमोका-रपरिणक्षी पाणे परिचइकण चमरस्य असुररण्णो महिसाणियाहिवती लोहियक्सी देवी जातो. सम य माणुप्पतिहरिसिको बंदिउसागतो परिसामञ्च एसो-ति इंसिको भयवया । इतो पणको भणति—राय! अहं सो महिसो इयाणि । भयवंतं केविं निमकण ततो 'एएहिं में अणुकासियस्त अमन्नोवएसो रसायणोवमो जातो, तिरियदुगातीओ फिडिओ, तुन्में ह बहुमायती' केबलिबयणंति सोकण ततो राया पुणो पुच्छति-भयवं! एयस्य दुम्ह ब जनमंतरगतो अत्य बेराणुबंधो ? जओ तुन्मे अणबराही आहओ असिण ति । तबो सहिहं केवली भणति-सणह-

मिगद्धय-भद्दगाणं पुष्वभवमंबंधो तत्थ तिविद्दु-आसम्मीवाणं संबंधो

अस्थ इहेव भारहे वासे वेयहूं उत्तरायं सेढीयं चमरचंचायं नयरीयं मऊरगीवस्त 10 विज्ञाहररण्णे पुत्तो आसरगीयो नाम आसि । मो य विज्ञाबलेण रायणाम-गोओइएण ब सम्बद्धिज्ञाहरे जिणेकण भारहगरायाणी य रयणपुरे हिओ रायसिरिमणुहबद्द ।

तस्स पुण हरिमंस नाम अमबो आसि नित्थयवाई । मो एवंदिही-नित्थ सरीरबइ-रित्तो अप्पा नाम कोइ, न पुण्ण-पाबं, न य तम्स फळाणुभागी कोइ, न य नग्या, ण देवछोया, सुद्रमेसं एयं ति । तं च आमगाीवो [मणित]—बहुसी अन्हं वि उला रिद्धी मा अवस्स केणह 15 पुरुषफ्रकेगमञ्जया, तं इयाणि पि दाणं वा समग-माहण-किवणाण पइच्छामी, सीलं वा कालं उहिस्स करेम तबं व ति. ततो णे परलोयहियं भविस्सह ति। हरिसंस भणति - मामि ! नात्य जीवो जन्म परलोए हियं मिगाज्यह. जह भवे देहवहरिनो निगाच्छतो सरीराओ उन्तरभेक्ष सहजो पंजराओं वा. एवं गिण्हह-पंचण्हं महाभ्याणं होट सजीगी मणस्सम-णिश्रं **वयाजाति,** जत्य जीवसण्णा लोयस्म अवियाणयस्म, जहा इद्रुषण् उहिच्छाए दंसणीयं 2<del>0</del> उपाजाति, पूणो वि जहिच्छाए पविणस्मए, एवं न कोइ एत्थ मारभुओ अत्थि [ \* न कोइ \* ] जो सरीरपमेध परभवसकामी. ण य पावं न पण्णपत्लं पंडिएहिं नरयभयं देवलोयसोक्खं च विष्णयं. तं सुयह परलोगहेतं. तं पत्तियह 'नित्य देहवडरित्तो जीवो परिच्छयमण्ण' सि । एवं सी हरिमंस् बहुसी पण्णवेद आसागीवं धम्माभिगुहं ।

बन्मि य समए पोयणपूरे नयरे दक्खों नाम राया । तस्स भृष्टा अग्गमहिसी, 25 तीसे मियावती नाम दृहिया, पत्तो अयलो नाम । मा य मियावती कुमारी पमत्थ-लक्सणीववेया सर्वसी व । ततो दक्सी मियावई जीवणमणुपनं अईवलावण्णकलियं पस्समाणी मयणवसगती जाती । ततो सो तीसे वयणासवमयं, रूवं नयणवीसामभूयं, इसियं मणम्माहि, गत्तफरिसं च अजण्णज्ञवतिसरिसं मण्णमाणो चितेइ—एयं इत्थिरयणं जद न दवभुंजामि ता मे मोहं मणुस्सजम्मं जीवियं च ति । नतो णेण पदरवागस्स 80 पद्माणा पुरिसा सद्दावेऊण पूर्य-समारिया पुच्छिया—जं मम पुरे अंतेडरे वा रयणं समु-

र महर<sup>्</sup> शांत्रा १ सं संयक्तामहेट शाल्ता

प्पज्जइ तस्स को भागी? । ते भणंति—सामि । तुक्भे ति । विसक्तिया । तेण वि भणिया मिगावती—पिए ! बाळमिगळोळळोयणे ! उवक्तियु मं, भारिया मे भवधु, कोसं सक्लं पिढवज्ज अजेव ति । सा भणति—ताय ! नारिहह ममं अवयणं वोत्तं, किं बा पावगस्स न बीहेह ?, अळं भो ! एरिसेण सुयणगरहणिजेण वयणेण. मया वि नाम एयं न सुयं, 5 तुब्भेहिं वि न जंपियं वि । ततो भणति—मुद्धे ! न याणासि तुमं परमत्थं, किं तुमे महापंढि-यस्स हरिमंसुस्स मयं न सुयपुं । —नत्थं जीवो सरीरवहरित्तो जो भवंतरे अपुण्णफेळं वा पुण्णफळं वा विउसविण्यं अणुहचेज्ञ, नं नित्थं पावकं, मा सिर्रि अवमण्णसि । ततो सा बाला तेण महुरेहिं वयणेहिं ससिगारिहें पत्तियाविया । ततो तीये सह विसयमणुह-वंतो विहरित । 'पया अणेण पिडवण्ण'ति प्रयाविष्ठं भण्णए ।

10 कर्याइं च सिगावती देवी सुहसयणगया सत्त महासुमिणे पासित्ताणं पिंडबुद्धा, प्या-वृह्स्स निवेप्ह । तेण य भणिया—पिए! ते पुत्तो भरहद्धमामी भविस्सइ, जारिसा ते सुविणा दिष्ट ति । तनो तीसे महासुक्ककपादिवहसामाणो देवो सत्तरस सागरोवमाणि सुरसुहमणुहविकण चुओ समाणो कृत्तिस्म उववण्णो । अविमाणियदोहस्स य भिगावती देवी पुण्णे समए पसूया पुत्तं अयसिपुष्कपुजसण्णभवपु वियमियपुंडगैयनयणं सिरिव-15 च्छच्छण्णवन्छदेसं सिस-सूरं-कुस-समुह-मंदर-चकंकियपाणि-पायकमछं । तस्म नामं कयं जहत्यं तिविद्व ति । अयस्रो कुमारो सिरिपायवोरत्यस्य कुंदकुमुमधवळदेहो सरइंदुपिय-दंसणो । ते वि य ताव कुमारा परिवर्द्धनि ।

रहनेउरचक्कवाले य विज्ञाहरराया जलगंजडी नाम । तस्य सुप्यभा देवी, तेनिं पुत्तो अको व तेयजुत्तो अक्किक्ति कुमारो, सयंप्रभा य कण्णा दृहिया, सा कववती य । 20 तस्स रण्णो संभिन्नसोओ नाम नेमिन्ता । जलगजडिणा पुन्तिओ—अज्ञ! सयंप्रभा कुमारी भणह कम्स देया ?, कि आसग्गीचम्स रण्णो ? अण्णस्म वा विज्ञाहरस्म ? ति । तेण णिमित्तवलेण दृहृण भणियं—राया आसग्गीचो अप्पाऊ. एमा पुण वासुदेवगगमिहमी भविस्मइ ति. सो य प्यावहरस गण्णो पुत्तो तिविदृ नाम, तस्म एसा [विज्ञाड]. मया प्यं नाणवक्त्वुणा दिई । रण्णा पिडवण्णं—एवमेयं, जहा तुक्भे भणह—ति पहिंदें।

25 आसरगीवो पणयविज्ञाधर-भरणिगोयरो नेमिलि पुच्छइ—मदंत! अस्थि मे सत्तृ न व ? ति । नेमितिणा आभोएऊणं भणियं—अस्थि ति । तेण भणियं—कहं सो जाणे-यहो १ । [नेमिती भणिति—] जो ते चंहसीहदूयं अवमाणिहित्ति, अपच्छिमदेसे य हिम्बंतसमीवे सीहं निराउहो घाएहिति ततो ते मृष्, न एत्थ संदेहो । ततो सो परि-क्छापुर्व्वं सञ्वरायकुलेसु चंहसीहं पेसेइ । सो य सञ्बत्ध सम्माणिको एति । प्यावति-30 सुपहि य साठीकको 'अम्हं तायं पेच्छाघरगयं बाहइ' ति । दक्खेण सुयपरमत्येण अणुणिओ—तव वि एए कुमारा पुता, 'एवं बाहा अयाणय' ति समसु मम ।

१ °फरूं पाविभोवसंब्लवं द्या ।। २ °कती ना व्या । एवमप्रेऽपि ॥ १ मणु, भ शां ।।

तओ सम्माणिड विसज्जिक्षो । आसरगीवस्स णेण सम्माणो कहिओ, न विमा-णणा। आसगीवेण य आगमियं खलीकन्नो पयावइपुत्तेहिं ति । ततो णेर्ण पेसि-यं-एंतु कुमारा, पस्सामि ताव णेति (णे ति )। तेण संदिहं-पच्छिमेण सीहमयं निवा-रेडं गया तुन्धं चेव संदेसेण । तिविद्रणा य रहगएण सीहो दिहो । न सरिसं रहिणो पादचरस्स य जुदं ति अवतिण्णो रहाओ । पुणी चितेइ-साउहस्सा निराउहस्सा य न 5 जुज्जए जुज्जिः वं-ति पविद्वो अणेण असी । ततो वामहत्थं संकोएऊण द्वितो । सीहेण दुयं कयं, गसीओ बाहू, मंकोओ पसारिओ बाहू। अविसण्णेण तिविद्वणा दालियं गुई सीहस्स। ततो णेण जिण्णपडो बिव हत्धेहिं फालिओ ताव जाव हिययपएसी । ततो णेण पन्विद्धी फुरफुरंतो अच्छइ अमरिसिओ । सारहिणा भणिओ-पुरिमसीहेण असि इओ, मा ते होउ माणंसी ! 'कुपुरिसेण विवाइओ' ति । ततो से गया पाणा । नगरागएण य तिवि-10 हुणा पेसियं आसम्मीयम्म-सुहं वसंतु गयाणो ति । तं च तहामारियं सोऊण सीहं संकिओ जाओ । आसम्मीत्रेण य वरिया सर्यपहा । न दिण्णा ज्याएण जल**णजडिणा** । ततो कालाइक्समभीकणा उवणीया तिचिद्रस्य पमन्थलक्त्वणोववया । संभिन्नसोएण य नेमि-निणा मणिओ तिविह —देव । तुभं मि भरहद्भसामी, वंह्नमु जएणं ति । आसम्मीवी य दत्तं सयंपर्भ मोऊण कुविओ मबलवाहणो । उत्रयातो रहावत्ते य पव्वए । तिवि-15 द्रस्त य जलणजिंडिपिक्खिया विजाहरा उवगया मर्मावं । तओ धरणिगोयराणं विजा-हराण [य] जुढं छम्मासे अणुबढं आांस । ततो आसग्गीवो तिविद्वुणा सचकेण बहिओ गतो सत्तिमि पुढिनि । तिविद्व पढमवासुरेवो इह भरहे ओमप्पिणीय । हिरिमंसू वि मओ मत्तमीए चेव पुढवीए नारओं जाओ । नती आसरगीवन्म 'मे विग्वे उविद्वे सुहु' ति वेर सह हरिमंसुणा । ओहिविसएण परोप्पर पम्समाणा तक्खणरासपिकता पहरणसपिह 20 सर्यविकुञ्चिएहिं पद्दणंति अण्णमण्णं । एवं तेश्नि परमसीय-छहा-नण्हाणुगयाणं परमकण्ह-लेसपरिणामकञ्जसहिययाणं गयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि ।

नित्थक (ग्रन्थामम्-७९००) वायपकासणहे उकेण दंसणमोहकम्मसं वएण दुक्खपरंपरमणुह्विय दीहकालं जह महिसत्तणे लद्धसम्मत्तो देवो जाओ, तं सुणह—

हरिमंस् अंते मायाबहुलयाए निबद्धतिरियाऊ असायवेयणीयसंकलापडिबद्धो उद्दृही 25 मच्छो जाओ । तस्थ वि य पंचेंदियवह-कुणिमाहारपसत्तो पुबकोडी जीविकप समज्जिय-निरयाक छट्टीए पुढवीए उवबण्णो । तत्थ वि पोग्गलपरिणामजणियं परोप्परपीडणानि-मित्तं च दुक्खमणुद्दविकण वाबीससागरोवमाणि वतो ववट्टी उरगो जातो । तत्य वि वन्भ-वपवयरोसकछुसचित्तो मओ, ततो पंचमीए पुढवीए सत्तरस सागरोवमहितीओ नेरइओ आतो । ततो य बद्धतिरियाक सङ्खे जातो । तत्थ वि पाणिवहमलिणहिययो मन्नो चउ-३०

१ °ल चित्रियं शा॰॥ १ शां विनाइन्यम्—'सिओ आम' लाँ ३ उ० मे०। 'सिओ दुओ आस' क र गो र । १ व र मे • विनाजन्यम — "बरसुइअएलं मार गो २ । बच्छसु अपूर्ण की र ॥

स्त्रीष पुढवीए क्षम्मण्णो । तत्थ दस सागरोक्साणि किलिस्सिकण मओ कंकसवणो जाओ । सत्य वि जीतमङ्क्षाओं हारुणिनतो तहयपृद्धवीए जववण्णो । सत्य व सन्त सागरोत्तमाणि जिल्ला वेसमां प्रत्मसमाह विक्रण प्रमाह क्रिय देवपी छणं च रातो सिरीसियो जातो । ततो वि हु-इसम्बद्धमण्डि बिक्स होत्राप पुरवीए सक्तरूप्यभाये उत्तवण्यो । तत्य तिन्नि सागरोग्रमाणि 5 दुक्खिम्मांपिकचो अब्दो सण्पिपंचेंदिको जातो । ततो मओ समाणो रसणम्प-अपनारको आहो । स्यागरोहमं तत्थ बसेकण पंचिदियतिविको जातो । वतो चवरिहिएस हम्सासिकमार्व प्रालिक्रण वेदिओ जास्रो । एक्रणपण्णं राइंदियाइं जीबिड तओ द्वस्तरणपीकियो बेंदिओ जातो । वतो विरियग्रहनाम-गोया-८ऽउकम्मसम्जियजणियभवो सहिसीए जुण्णाए वन्छक्षो जाओ, बिगासियथणीए क्रस्छिसि उववण्णो । तत्थ वि हरि-10 मंग्रसकोवजियाहारसिंग्यो दुद्धविहणो बाब्धो चेव मध्यो छगस्रो जातो । छागलिकेण हिय-द्वतो मुझो, तदो कामदेवमहिसिजुहे महिसिवच्छो जाओ । दंडकेण गोवेण य जाय-मेत्तो चेत्र विद्वा । जं पुरा 'सुण्णं' ति भावेमाणी निग्धिणी सत्तेसु आसी तेण अणेगाणि जन्मण-मरणदृहाणि पत्तो । तथो महिसिवच्छो जातो । दंडकेण मंसत्थिणा मारिओ, सुम-रंती पुरुजम्मं प्यणुकाऽसुहसंचयो । एवं सत्तवारे जातो जाओ वहिओ । अट्टमे जम्मे 15 जाई संभरमाणी मरणभीरू वर्ण माऊण अणभिजसेती दंडगस्स पहिओ पाएस । तत्थ य साह कारणेण गोहे आगओ । पुच्छिओ दंडकेण-भयवं! केण मण्णे कारणेण महिसी जायमेत्तो चेव मम पाएस पहिओ ठिओ नाहिलसङ् थणं ?। साहुणा ओहिणाणीवलदस-ब्मावेण मणिओं-देखा! एस तुमे तवस्सी मत्तवारे मंसत्थिणा मारिओ बाई संभ-रमाणी जीवियस्यी तव पाएसु घोलइ ति. एम य पुत्रभवक्यपाणाइवायदोसेण अवसी मर-20 जमणुहबद्द. तं तुमं जद मरणभीरू सि तो अणुकंपओ द्यावरी होहि, ततो ते परखोगमयं म मिक्सह, इहरहा ते एस दुहमरणाणि पत्तो तहा तुमं पि पाविहिनि ति । ततो तेण 'भावको है अक्रस्यभिष्ठं, विष्णं से मया अभयं' ति य वोत्तण वैद्धारेह णं। 'भावको' ति य गोहे नजए कामदेवेण इत्तामयो, तुब्भेहिं अभयघोनणापकासपरिगाहिओ । मया जम्मंतरमयबेरबाचिएण बाहुओ. अभवनयणसंबोडिओ बद्धसम्मत्तो कालं काऊन स्टेमेह-25 यक्को हैको अतो ।

स्ते वि व आस्मानीको महारंभ-परिगाहाहिकरणो अपरिवत्तकामभोगो हरिसंसुकाण अक्षयधम्मसंचको समक्षमाव पुरुकीय तेतीकसाधरोविभिकं दुष्टमणुइविकण तिरिय-नारय-कुमाणुसववाणुवदं संसारं भमिकण वहं इहागको। अमववयणविभिग्गयिकणवयणामय-परिश्वित्तिहिसयो प्रक्षित्रहिसयो प्रक्षित्रहिसयो प्रक्षित्रहिसयो प्रक्षित्रहिसयो त्रव्यक्षका सम्बण्णु कातो वि क्षिको ति ॥

पवं ज सोकमा कोहियक्को देवो संज्ञासधम्बरागो स्ट्रेकण केविं पयाहिणं काकण विणयपणको बोक्टी य-भयवं! जा तुरुभेहिं जातीओ कहियाओ सस ताओ असंसर्य वहा.

१ बहुतिहु सं शा० ॥

काणामि ओहिविसएण व, सुमरामि व ताओ तहाभूयाओं तुन्मेहिं विश्वियाओं. जाणा-वाणं करीये काठे वित्तिणीको ताओ वि शुवं अहा तुन्मेहिं कहियाओं. तं जं मवा विंच्छ-क्समोच्छकोण बुगाहिओ छोगो उम्ममं दंसेतेण, तस्स म्मि फर्ड एतो. इथाणि जिणक-क्यमोक्ष्यकुरी न पुणो मोहं गमिस्सं-ति पडिकी पाएसु केविलेणो ।

स्वंतरे जियसनुराया समुप्पमनेरमो सीहज्झयस्य पुत्तस्य रजं वाळण बहुवस्ति । बारो पञ्चको सह अमकेण समणो जातो ।

लोहियक्सेण देवेण कामदेवस्स विउले अत्यो दिण्णो। संदिही अ णेण-कुणसु मिग-द्वायस्स भयवयो आययणं, तस्त य पडिमं, मम वि तिपायं आगीयं आवेद-ति गतो देवो। परिसा वि अद्दागयं पडिगया। भयवं च मिगद्धयो परिक्सीणवेयणीया-55कणाम-तोओ माससमणेण परिणिव्दुओ। विभादेवेण य सीह्द्वयरावाणुमएण आययणं कारियं।10 मिगद्धयस्स पडिमा, नियगपडिमा य पणिवयमाणी, लोहिसंक्स्स तिपायनदिसाकिती। होयसंबोहणणिमित्तं च तस्स रिसिणो उवनिवदं रायाणुमए। एयं च गायंति पंडिका।

एयं पुण अट्टमे पुरिसजुगे वतं । तस्म य कामदेवस्स वंसे इयाणि कामदेवो नाम सेट्टी रण्णो एणिपुत्तस्म सरीरभूओ । तस्म य दृष्टिया वंधुमती नाम पसरमणि-वाय- जंबोत-मोणिमंडल-मज्म-थण-वयणवंदा-संयाण-गमण-भणिया, सन्वासु य कलाकु वि 15 णिउणा । कविविन्हागहि य महाधणेहिं पुरिसेहिं जाइज्जमाणि पि न देह सेट्टी । जं किर से पियामहो संदिसिति वरं तस्म ण दाहिति । जड य पासायं सिद्धपिडमं वा त्व्व्णमणो मि तो सुद्वृत्तमेनं पडिवालेटि । मेट्टी ध्यवरत्यी एहिति वत्तीसाणीयगनालियं सो णं तं उग्याडेहिइ-ति बोत्तृण गतो ।

अहं पि कोउइह्रेण वालुग्वाहणीय विहाडेडण अइगतो । दुवारं तर्क्सं जायं । सुर-20 हिथ्वगंधगिटमणं च पस्सामि दीवमणिपगासियं विमाणमूयं पासायं । कतो मए सिद्धप-डिमापणिवायो । सुहुत्तमेत्तस्स य सुणामि सेट्टिपरियणस्स सहं । ततो ठिओ मि काम-देवपडिमाण पच्छओ संगंतरिओ । उग्वाडियं कवाहदुवारं । न विसेसो दीवमणिपगा-सस्म दिवसकरजुइपकासस्स य । दिहो य मया कामदेवो कामदेवो विव ह्रवेणं थोव-महग्वाभरणो विणीयवेसो । तेण सुक्कुसुमेहिं कयमक्यं । मणिकोट्टिमे पुक्षियाओ पिड-25 माओ, ततो धूवं दाडण पिडओ पाएसु मणइ—पिवामह! बंधुसिरीए दुहियाण बंधुज-णदइयाण बंधुमतीए देसु उवपसु वा वरं—ति बद्धितो । मया वि य सरसक्षमच्छकोमलो पसत्यलक्षणाळंकिओ दाहिणो हत्यो पसारिको । परिओसविसण्पमाणणयणेण य गिहीओ मि हरथे । निगाओ देवकुलाओ कयगालो 'दिको हेवेण वरो बंधुमईप' ति परियणे संखवंतो । मणिओ न्हि णेण विणयपणपण—देव! आहहह पवहणे ति । ततो पत्थिओ छ मि । लणुयाति सेट्टी । परिचारकमुहाओ य सुयत्थो जणो शुण्ड मं—अहो! स्वयं सबं

१ ° भमिश्रणं कश्तो २॥ २ उवणेसुला ३॥

देवो विज्ञाहरी वा । अण्णे भणंति-नागकुमारी नूणं एसो कुमारयंदमणोहरसरीरो, सभ-मरपोंडरीयपटासकीयणो, मणिसिलाय टोवमाणवच्छत्यलो, पुरफलिहायाम-बहुबाहु जुयलो, करसंगिज्यरमणिज्यमञ्तो, किसङयकोमङपसत्थपाणी, थिर-संहयतुरयसन्निहकडी, एणग-सरिसरमणिज्जजंघो-ति पसंसापरजणसंठावे सुणमाणो पत्तो मि सेट्टिभवणं नागभवणप-ह हिपक्लभूयं। तत्थ य वायायणजाळंतरगया विख्याओ संख्वंति—अहो! घण्णा बंधुमती, जीसे इमो जणनयणवीसामभूओ वहुकाखवण्णणिज्ञह्तवाइसओ-पसंसिर्ज्ञतो पत्तो मि भवणं।

उइण्णो पवहणाओ। कयम्पपूओ अइगतो भवणं कामदेवस्स सुरभवणभिव मणहरं। ततो मे सहासणगयस्य कयं पडिकम्मं वरजोगां । तओ कयमंगलपरिकलेवाओ अवि-हवाओ । आकिष्णं गिर्ह । सह परियणेण य उज्जलनेवत्येण निग्गया बंधुमती दुवंकुरमी-१० समाला, वरकुसुमकयकुंडला, जुडामणिमऊहरंजियपसत्यकेसहत्था, कलहोयकणयकुंडलपहा-णुलित्तनयणैभासुरंजियसुहारविंदा, मणहरकेयुरकणयमंडियसरत्तपाणितलबाहुलिका, सैन तरलहारपरिणद्वपीनरयणहरकिलम्ममाणमञ्जा, रमणावलिबद्धजहणमंडलगुरुयत्तणसीयमा-णचळणकमला, कमलरहियसिरिसोहमुबहंती, ण्हाण-पसाहणकविविहमायणवावडचेडिज-णकयपरिवारा, कासिकसियस्वीमपरिहणुत्तरीया । तन्मि य समए उवगती माहणी धीय-15 व्यवल्यकुलंबरघरो कणियारकेसरनियरगोर-समुवचियसरीरो । सो मम जयावेकण भणइ महरमणिओ-देव! सुणह, कामदेवी सेही वहस्सी. अहं पुण उवन्ताओ सहमी नाम तुम्हं खणुमय अग्विकजं करेजं ति । मया भणिओ-कृगस् जहागमं ति । ततो भणति-आरुष्ट सिलं सद्यारिद्धीय-नित । थिओ भि ततो णं । सा य बलवया पुरिसेणं उक्तिस-डण बंधुमती मे याविया दाहिणे पासे । नतो सेहिंगा पहट्टवयणेण गाटिओ मि पाणि 20 तीए । चवज्झाएण मंतपुबद्ब्भपाणिणा कणयभिगारण निद्धत्थोरणण अहिनित्ता सु पढमं । वतो परियंगेण सेय-पीयग-मिन्मयकलसेहिं ण्हविया मा । तुरियनिनाय-मंगलसहाभिनंदि-बाणि रायलंकियाणि जनगयाणि सण्णेन्सं नेयं। दुर्य(ह्यं) बिहिणा उनन्साएण । मया वि सपतीएण कओ जलणदेवी पयक्तिमणं, छटाओ लायजलीओ। वढाविओ मि उवज्ञा-एण 'अजरं संगयं भवउ' ति भणंतेण ।

ततो पविद्वो मि भोयणगिह । मुहामणगओ य भुत्तो मि भोयणं महूर(मन्धाप्रम्-८०००)रसं । मंगलेहिं य उविगजमाणी गमेमि दिवससेसं । पविद्वे य दिणयरे, विरत्तायं संझायं, दीसमाणे तारागणे ततो उबज्जाएण बंधुमई भणिया-पस्मसि एयं धुवं उत्तराय दिसायं । तीए भणियं-पस्सामि ति । नती अम्हे दीवमणिपकासियं अइगयाणि गरम-गिर्ह । महरिहे य सयणीए डवविद्वो मि सह बंधुमतीए । विसन्नोवभोगमुदितमाणसस्स

१८ य में सहेण अतिच्छिया स्यणी।

सोहणे दिणे पसाहिओ मि पसाहियाहि । कामदेवाणुवतीए य रायकुळगमणं पडुव

१ के ह गो ३ विनाज्यत्र--- असमुहर्ग ली ३। आसमुर्ग उ० मे०। आसम् शांक ॥ र सरक शांक ॥

निगाओ भवणद्वारे परसामि कुमलसिप्पियमतिसबस्सनिमित्तं(निन्मितं) भमरगणविलो-भणणाणाबिहकप्परक्खगविभूसियं को उहालिकजणनयण-मणहरं दिव्वमिव समुसियं सि-विकं। तं च अहं बंधुमतीय सह आरुदो मि। आसीणो य आसणे सावस्सए। संचा-रिया चामराओ, समूसियं धवलमायवत्तं च तरुणजुवतीहिं। ततो मि पत्थिको संख-तूर-पढहतूरमाणसद्दपक्खिहियपिच्छयजणेण दीसमाणो । केति नरा जयसदं करेंति मे । केइ 5 भणंति-देवेण दिण्णो किरि सेहिस्स जामाता, देवो एस एवंक्वंसी सोमरूवी। अवरे भणंति-विजाहरो होज ति । पासायगयाओ जुवतीओ विन्हियाओ सुयंति कुसुमवरिसं सुरहिपंचवण्णाणि गंधचुण्णाणि य 'अहो! रूवं, अहो! कंती, अहो! लावण्णं, अहो! क्यत्या कामदेवकण्णयं ति भणंतीओ । तओ एवं पसंसिज्जभाणो कमेण पत्तो मि राय-भवणं । दहबळोभेण य अंतेचरज्ञणेण वायायण-गवकस्त-वितद्वियजाळंतराणि पूरियाणि । सुद्वत-10 मित्तस्स य निग्गया रायमहयरा । तेहिं य अग्घेण पूडओ मि महरिहेण । उहण्णो मि सिबि-याओं सह पियाये । कामदेवदेसियमग्गो अतिगतो अब्भितरोवत्थाण । दिट्टो मया राया जन्त्वाहिवो इव सोमरूवो। दहण य ममं सहसा अब्सुहितो। मया य से कओ पणिवाओ। तेणं मि महूरमाभद्दो—जीव बहुणि वाससहस्माणि, अणुहवसु य हियइच्छियांणि सुहाणि सह घरणीए ति । ततो बत्थाणि असणाणि य नीणियाणि । नाणि पडिच्छियाणि सेट्रिणा 15 पहटुमुहळेण 'पसाउ' ति जंपतेण । भणिओ राइणा—नीउ बहु-बरं ति । ततो मि निग्गतो नरवतिगिहाओ पुणरवि सिविकमधिरूढो, पिच्छयज्ञणाणुबज्जमाणो य पत्ती ससुरगिई। कयकोडओ इतिष्णो सिबियाओ अइगतो भवणं। तत्थ य पइदिवसपरिवद्गमाणभोगसमुद्रश्रो नियसामि । परसइ मं सेहि देवमिव सपरिजणी । एवं मे सहेण वर्षति केइ दिवस ति ॥

॥ वंधुमतीलंभो सत्तरसमो समतो॥

20

षंषुमतीलंभग्रन्थाप्रम्---५०४-२४. सर्वप्रन्थाप्रम् ---८०२६-१४.

# अद्वारसमो पियंगुसुंद्रीलंभो

एवसहं णनुया! अण्णया कयाइ समइन्छिए काले सावत्थीए नयरीए बंधुमतीए समीवद्वियाए सुहासणवरगतो अन्छामि अन्भितरोवहाणे। नविर य विचित्तवत्था-ऽऽभ-25 रणभूसियाओ दासचेडीओ समुबद्विया पासं। तत्तो हं बंधुमतीए लविओ—एयाओ सामि! पियंगुसुंदरिसंतियाओ नाडहर्ज्ञों इति। 'ताहिं च हं बंदिउ' ति मया भणिया— सुहमागिणीओ सुभगाओ होह ति। ततो नामाइं साहेउं पवनाओ। एका भणित—अहं कामपडाग ति। अण्णा भणित—अहं विलासिणि ति। अण्णा भणित—अहं किण्णारि ति। अण्णा भणित—अहं किण्णारि ति। अण्णा भणित—अहं हासपोद्दित्य ति।

र जिमि से शां ।। र बसु ला १॥ ३ वंजुमनील सो सम्मत्ती शां० विना ॥ ४ जात ति द २ मे० ॥ ५ सावे(के) तं शां ०॥

<sup>40</sup> Ho 36

आवा मणी- अहं स्थलेशिय ति । जन्म अण्ड को युग ति । अवरा भणीआई एडिमिसि कि । [फं] अहाऽवि य यमं समाई तमाइ वावेति । सम्वेतः तको
अमाई हामनिवसंतग्रहकमळाई पच्छा बंधुमती बंदिया । सम्बंधो य साओ अहायुपुकीर कीयमकमासिया । वको ताबो सुभणियाओ सपरिहासं मम पियाए मणियाओ—
श्रीकासस इट्य! दिण्यं भे दरिसणं ति. अहो! ताब भे निजेह्या सुहु उवव्यक्तिया । साहि
क कम विद्या सपरिहासं संकविय 'सवं' ति भणिया—उवंदियास धणियं मण्यं समर्मिति।
कि. कास य विश्वो उप्पन्नह किं सो अण्णं पियं परिकयइ? । इतो मुहुत्तंतरस्य बंधुवित कर्म कराइन सामि! गण्डामि हं पिवंगु सुंदरिसथासं, विविद्धा सा सपर विकासि वित । वतो सथा विसन्निया सपरिवारा गया ।

10 वरो अहस्यनि ताहिं नाहवाहिं परिवृदो असोगवणियमुवगओ। तत्थ म अहं पुक्ता-रिविद्याहं अवकार्यहाइं पासामि सुरव-मुकुंद-वंस-कंसालियानिनायओ। ता नाहहजा मम वियोगयस्थं सुणावणनिमित्तं च 'मा बंधुमङ्गविरहिओ अद्विती काहीं महियाऽऽवजाओ गाह्यं प्रयादाओ इसेण अत्थेण---

बहा कोइ सुबहुवणियसत्थो यिणम-धरिम-मेय-पारेच्छं चवविहं संबं गहाय सनतरा क्ष्मण्यं वयरं संपत्थिओ। अंबरा य अडवीए एगम्मि पएसे सीहभय। ततो ते बिणमा तिम्म केद परसे आवासिया गिंडयाऽऽउह-पहरणा सहाइयं ति सर्चाव्या चिट्टांत। सीहो बागतो। बतो वे ससंता भएणं। पच्छा य तीई कोटुगी आगया। तीय सम सो सीहो सवासमु-कातो। तदो वे त बहेनं पबता। अण्णेहिं भणियं—किसेएण वहिएणी, को कोडुगीय सह खंबासमुवगओ तस्य कि सीहत्तणी-ति कार्च वीसत्था ठिया।

20 एयस्मि अत्थे नग्गीयवहांसया बीसन्ध गायती । मया वि य परिणामियं हियएणं— बहेनं गीयगं समिह ति. अहं सीहो, बंधुमती कोड्गी । ततो मया सिनदुरं स्विंसिया भिणयाओ य—पिन्छह जह इमा धुत्तीओ असिरस गायती । तओ य पन्छा स्विंसिया छजाविया सुणिउणं गाइउं पत्रताको । तत्व य णाहिं अहं गीय-बाइएण णिचय-अभिन-तेण य सुद्ध परिक्रांसिओ । ततो मया लविया—संदर्गि वरहो ह, वरह वर अन्धि सहयं.

26 जा में इस्त्यामि ति । ततो नाहिं लिवयं—सामि । जह न्थ अन्हं वरदा तओ 'जतौ त्थ-भागया' एएण णे वरदाणेग कुणह प्रमायं ति । ततो मया लिवया—वेगवतीकिपवतो इहमागती हं । जण्णा भणति—ततो परेण कत्तो ? ति । मया भणियं—मयणवेगाकिप-कतो । अण्णा भणति—ततो परेण कत्तो ? ति । मया लिवया—मोमसिहि-हस्तवह-पुंड-अस्ससेण-पदमा-कविली-मित्तसिहि-धणसिहि-मोमिगिहि-तीलजसा-गंधबदत्ता-सा-

एयिन देस-काछे पियंगुसुंद्रीए कथप्या-सकारा चेडियाचकवालपरिवृहा दीविकसमूहेण बंधुमती छंपचा । ता वि य नाडइजाओ ममं वंदिक्षण जहाइऽगयं पितृत्या । 10
ततो हं [ज]पुषभूसणभूसियंगी विच्छित्रकि बंधुमहं दहण चितेमि—को अ(पु) हु अज्ञ
इमाए सुरूवससुद्धो ? ति । अहं णं सुहासणवरगयं पुन्छामि—सुंदि ! किह से सुदेण
दिवसो गतो ? ति । ततो बंधुमतीए छवियं—सामि! जहा में दिवसो गदे!, अं च मे
सुय ममणुभूयं च तं मर्व सुणेट मि ति—

इओ सामि! अहं तुर्ध्भेहिं विस्तिया समाणी निरंद्भवणमद्द्यंतुण रण्णो देवीण 15 विणाण पणामंजित काडण ततो मि जुण्णते उरं गया । तत्थ य ह पासं कृदकुसुमेदुसप्प-ह्रपडपाउयाओ सोग्गद्दगमणसज्जाओ दुवे अज्ञाओ । तासि देवीण अह विणयणं बंदणं काडण एगदेसपएसिम आसीणा । ततो ताओ भयवतीतो तस्महुराए वाणीए साहुष्यमं, दुवालसिवहं च गिहियम परिकहेति । कहंतरिम य स्वाद्मयं-तेयविन्हियाहिं देवीहिं पुन्छिया - अज्ञा । केण भे निवेण्ण दमा दुरणुयग पवजा गिह्या ? । ततो ताहिं खवयं 20 अज्ञाहि—देवी ! अन्हे जाइसगै । ततो ता देवाहिं छविया—अज्ञा । दह साकहासु सुणिमो, जहा 'अत्थ जाइसगे इति । इयाणि पुण पचक्समेव भयवई विद्वा तं जद्द भे तथ-नियमाण नित्य उवरोहो ततो इच्छामो जाईसरणं निक्समणं च तुष्केहिं परिकहियं एव नाव अज्ञा सवाहिं देवीहिं परिपिंडियाहिं जाईसरणजणियहासाहिं पुन्छिया छवंति—सुणह देवीओ ! जहा अन्हेहिं पुत्रभवे सम्मत्तं छदं, इह्भविन्म य दिक्य त्ति— सुणह देवीओ ! जहा अन्हेहिं पुत्रभवे सम्मत्तं छदं, इह्भविन्म य दिक्य त्ति—

अत्य देवी ! इमस्स सावत्थी जणवयस्य उत्तरे दिसाभाए अणंतरिओ कोसला नामं जणवंशी सवज्ञणवयप्यहाणो । तत्य य सागेर्यं नाम पुरवरं । तत्य य जणवए परमरम- णिज्जो रमणिज्जियं नाम गामो । तत्य य दुवे गहवडणो माहर-णाइला नाम परिवसंति । देसि मजा सुद्धोयणी णागदत्ता य । ताण अन्हे देवी ! इओ तइए भवग्गहणे द्वे 30

र जयणसमीहाविष्यमरणविष्यं शांशा २ त २ में विनाउन्यत्र--- "यत्तेण व विनिद्धः ली १। "यतेण य विनिद्धः के १ मो १।। १ देख ! इ॰ तल मेल विना ।।

धीयरो आसि नागसिरी विण्हुसिरी अण्णोण्णमणुरत्ता वयंसियाओ । अम्ह वि पिईणं दोण्ह वि अणंतराणि चेव सेताणि । ताणि य अम्हे पितिसंदेसेण पसुसंध-पित्सवंद-मणुयाण य सारक्समाणीओ सययमेव अभिरमामो । तेमि च अम्ह खेताणं नाइदूरे असियगिरी नाम पत्रओ । तत्थ अम्हे अण्णया देवुज्ञोवं परसामो । समंत्रओ य परिसामंतगामिर्हे हे देवुज्ञोवअन्मिह्यविम्ह्यसुहो महायणो तं गिरिसुवेइ । अम्हे वि य को उह्हेण सविम्ह्याओ तं गिरिवरमागच्छमाणीओ सुणिमो बहुजणसयासे—एत्थ किर कस्म वि महासुणिणो केवछनाणं ससुप्पण्णं । ततो अम्हे तं गिरि तुरियं ममारूढा, पासामो तत्थ देवच्छरामंघाए विवित्ताऽऽभरणभूसिए गंधव-गंध-महेणं सुणिवरमहं करमाणे । तं अम्हं गामसामिओ (मन्याप्रम्-८१००) देवदत्तो [\* तं सुणि \*] वंदिऊणं ईणसुदासी—भयवं ' तुन्मे अम्हं सा- 10 मीहोऊणं इयाणी जाया तेछोकसामि त्थ । ततो अम्हे देवदत्तवयणं सोऊण 'सागेयनयर- सामी किछ आसि ति विगुणाणियसंवेगा नं सुणि पछोणमो । ततो पुणो देवदत्तो तं सुणि पुच्छइ—भयवं ! आइ्झ-मोमविरिय-मत्तुत्तम-सतुद्रमणाणं रायरिमीणं किं कारण अण्ण- मण्णेसु अतीव अणुरागो ? ति । ततो सो मुणिवरो देवदत्त्तेण इणमुदासी—आइसाइमुणिचउक्ककहा

15 देवदत्त ! अत्थि कोंकणिविसए सोप्पारयं नाम नयर । तत्थ आसि वंभणो कासवगोतो कासवो नामेणं उंछविनी छक्तमिनिरओ । तस्म भजा रेवई नाम. पुत्तो य से
सम्मो ति, सुण्हा य से सामलोमं नि । तेहि य अण्णया कयाइ वंभणाणं कए भत्तपाणसुवकिर्पयं । साह य मासोववामी तं गिहमणुपिवहो । तनो णेहिं संपहारेक्षणं परमाए
सद्धाए सो साहू पिडळाहिओ । तत्थ पच विक्वाइ पाउक्भूयाइ वसुहारावीणि । ततो णेहिं
20 साहुपिडळाहणाए मिउ-महवसपण्णयाए य मणुम्मावर्गं निषद्ध । कालधम्मुणा य संजुत्ताइं
समाणाई उत्तरकुराण तिपहोवमिडहयाई मिहुणयाई आयाई । पुत्तो माया य जुयलयं ।
ससुरो सुण्हा य जुयलयं । उक्तं च--

संसारगया जीवा, हिंडंना अण्णमण्णजाईसु । माया जायह भजा, सुण्हा य तहेव ससुरस्धे ॥

25 तत्थ तिण्णि पिलक्षीवमाई आउयं पालियत्ता कालधम्मुणा संजुत्ता समाणा सोहम्मे कप्पे सिक्दराइणो अणियाहिवइ तिपहोवमिहितीया चेव सामाणियदेवा जाया । ततो चुया तिन्नि विजयपुरे, एको य महुराए । कासत्रो सोहम्माओ चइत्ता विजयपुरे अरहदासो सत्थवाहो जातो । सम्मो वि चइत्ता अरहदासमन्थवाहपुत्तो जिणदासो जाओ । रेबई चइत्ता विजयपुरे चेव पुष्फक्षेत्रम्स रण्णो पुष्फवतीए देवीए पुष्फदंता

<sup>ै</sup> इदंबदासी क्षां २ °णंतुच्छकि ° उ२ म० विला॥ ३ °स्त्रोग्नि-शि शा० विला॥ ४ °पियइं। साँक श्लो ३॥ ५ °स्साक ३ गो०॥

वारिया जाया । सामलोमा वि चइत्ता महुराए नयरीए सोरिवीरस्स रण्णो धारिणीए देवीए सुरदेवी नाम कुमारी जातो, सोरिवीरे अईए राया संवुत्तो।

ततो जिणहासेण अण्णया कण्णा दिहा पुष्फदंता, ताए वि जिणदासी। ततो दोण्ह वि पुन्वसंबंधेण अण्णमण्णं समणुरागी जाती। तती जिणदासेणं अरहदासी छवि-ओ-तात! जइ मम पुष्फदंता नित्य ततो अहमवि नित्य. तं तुन्भे पुष्फकेयं रायं मम कएण जायह । ततो अरहदासी मत्थवाही महरिहं महग्वं पाहुडं गहाय पुष्फकें उरायमु-5 वत्थितो-सामि! मम पुत्तस्य जिणदासस्य पुष्फदंता कण्णा दिज्ञड, इमं च भे सुंकं ति । ततो पुष्फकेउणा रण्णा अरहदासो सनिदृरं खिज्जिय-पिंडसेहिओ निगाओ । तस्रो जिणदासी पुष्फदंता य सयंवरणं अलहंता हंसविलंबिएण आसेण णम्मंति । अहविं बिलवंतियं नाम बहुसावयाकुलं पविसंति । तओ ताओ अडवीओ धणु-पत्तगहियहत्या 10 पुलिंदा उविष्या जुडेण । तनो ते हंमविलंत्रियममारूढेण खगगगिहयगगहत्थेण जिणदा-सेण पराजिया । नतो मो ने पुल्टिंदे भंजिङण नण्हाभिभूओ कंचि पायवं समस्सिङं ठायति। तस्म हेहा पुरफदंनं ठवेऊण अम्सेण समगं गतो उत्यस्म 🕟 नाइविभिन्धे य अंतरे पश्चयसमीवे उद्यपिडपुण्णं सर्ग पासइ । तस्म नीरे आसं ठवेडण उद्यं पाउमवङ्ण्णो । पियमाणी उदयं गहींओ बग्घेण। वित्तन्थी य आसी गती पायबसमीवं । तं च पुष्फदंता 15 दृहुण कलुणाई कंद्रमाणी गया उदयमुळ । तत्थ य जिणदासम्म सरीरगं वग्नेण लाइयं पासिऊण परुद्या । आमो वि पुत्रविणीओं (पुत्रविभिण्णओ) पुलिदेहिं तत्थ मुहुत्तंतरे काल-गतो । ततो मा पुरफदंता एगागिणी दीण-कलुणैयाई विख्वमाणी भुरगपुड-विभुगगपुड-सतिएहिं अवरण्हे चोरेहिं गहाया । घेन्ण य तेहिं सीहगृहं पहि नीया । तत्य विभिंदो नाम सेणावती । तम्म दुवे पुत्ता वलवना भुगगपुड-विभुगगपुडा, तेसि उवहविया। ते य 20 पुष्फदंतं दहण अवरोप्परं भंडिया। एगी लवइ-मदीएहिं चोरेहिं आणीया। बीओ वि तहेव । तनो ते पिउणा निवारिया, पुष्फदंता य गहिया । गेण्हिकण महुराए सूरदेवस्स रण्णो दिण्णा। तेण विभिंहो पूएऊण विमञ्जिओ। पुष्फदंता य णेण अग्गमहिसी कया।

इयरो य जिणदामो बग्घेण विणिवाइओ तत्थेव भडवीए वाणरो आयाओ । सुमरइ य तत्थ पुत्रजाइं । अण्णया पुत्रहिए सत्थे सत्थमञ्जो मुरवादी आउन्ने दहूण पवाइओ 25 पणिबजी य । ततो परित्देहेहिं वणिएहिं 'एम णे आजीवो भविस्तइ' ति गहीओ । गहे-कण महरं नयरि नइत्ता वाएइ, भंडं वर्जेति । रण्णो हत्ये अहसहस्सेण विकीयो ।

तओ अण्णया पुष्फदंतं दहण पमुच्छिओ पडिओ। अचिरेण आसत्यो पुष्फदंताए पुरको अक्सराइं लिहइ 'अहं जिणदासो नि । ताणि पुष्फदंता नापता 'अहो ! अ-कजं' ति चिंतेती दृहिया सोगसमुत्था सनुना । नाणरेण पुत्रपणएण गहिया । ततो णाए ३०

१ क इ गो० विनाइन्यत्र-- केषुराँ ली ३ वा० स० उ० मे०। केउराँ साणा १ उ२ मे० विनाइन्यम्- "जयं वि क ३ गो०। "जया वि" ली ३ वा॰ स०॥

बिरसं आरसिनं । वं स सब् सोक्य सुरदेवी क्याऽऽगतो, देवी समर्थ व रह्य द्वसिसे आणवेद-एयम्मि अवराहे मम बज्हो बाजरो ति । तत्व को जीजिजमाणो अंवरा धम्म-क्टं पासिक्रण रायमग्ये वस्य पुरवो क्यंजली पाएसु पडिओ। वतो से ध्रम्मक्ट्रणा आहारो जिस्हो, अपुराही बवाइं नमोकारो दिण्यो। तवो सो वाणरो रायपुरिसेहिं वि-5 वाइओ समानो पुणरिव विजयपुरे नयरे नियगाणं अम्म-तादीणं पुत्तो जातो।नामं च से क्यं वंद्धामओं चि । संभरह व पुत्र बाहं । श्वम्मरुई वि विहरंती विजयपुरमागती । वं रहुण अरहदासं लवर-वाय! अहं धम्महर्धयासे पश्यामि। अरहदासेण लविओ-पुत्त! तुई को निवेओ, जेण पबयसि १। वंतामएणं खनियं-गुरू भे कहेहिति ति। अरहदासेण धम्म-रुई पुच्छिओ बंतामयस्य निवेयकारणं । ततो धम्मरुइणा ओहिनाणेण विण्णाया तस्य दोण्ड 10 वि पुत्रभवा कहिया। ततो सोऊण अरहदासो यंतामयसहिओ पत्रइओ। विहरंता य महुर-मागया। सुरदेवो य राया पुष्फदंतासहिओ वंदिबं निगाच्छइ। वदिया य णे**हिं धम्मरुइ-अ**-रहदास-वंतामया । वंदिचा वंतामयं भणति-भगवं । को भे निवंत्रो, जेण भे एयस्वरसी पढमवैए पञ्बद्दया ?। वंतामएण भणियं-रायं 'पुष्फदंता देवी मम निवेओ ति। तती सिविन्हिओ राया भणड-कहं पुष्फदंता देवी निवेशी १ ति । वंतामएण भणियं-गुरू 15 भे कहेइस्सइ वि । वतो राया धम्मरुट्टं पुन्छइ वंतामयनिवेयकारणं । ननी धम्मरुट्ड-णा श्रोहिणाणेण सुदिष्ठं. तेसि तनो पुत्र्वभवः परिकर्तिया । तनो पन्छा जिणदास-पुष्फदंताणं पलायणं ह्यवरेण आर्दि काऊण निरवसेम जाव पत्र्यणं नि परिकहियं । 'तं एवं सुरदेव! वन्तामयस्य पुष्फदंता देवी निवयकारणे ति । एव धम्मरुङ्णा पकहिए समाणे वद्यो राया दुगुणजणिअसंवेगो देवीए समं पद्यव । सुचिरं संजम काउण काल-20 धन्मुणा संजुत्ता धम्मरुई सोहम्मे कापे सोहम्मवडिंसए विमाणे इदो उपवण्णो, इयरे अरहदाम-वंतामय-सुरदेवा पुष्फदंता य तस्सेव मामाणिया उववण्णा । मोहस्मिदी दो सागरोवमाई टितीमणुपालङचा तनो चुओ समाणो सुकुले पश्चायाओ सुहम्मो नामेण, अणुपुषेण संबुढ़ी थेरमर्सावे पद्मइओ उगलतवजुत्तो जहोसहिलद्विमंपण्णो । अरहदास-वंतामय-सुरदेवदेवा सोहम्मकपाओ ठितिकवण्णं बङ्ता वाणारसि-भहिलपुर-गय-25 पुरेश कराख्यंभ-जियसत्तु-अरिंद्मा रायणी जाया । पुष्फदंतारेवी ठितीनस्वर सोह-माओ बदत्ता महूरानवरीए निह्यसन्तुणी रण्णी रयणमालाए देवीए कणगमाला नामं दारिया जाया । अणुपुत्रेण संबुद्धा जोव्यणत्या रूव-लावण्णओ निरुवमा । तं प अतीव रूबस्सिणि सोकणं कराखबम्ह-जियसन्-अरिंदमरायाणो [कतेक] दूर रेमंति कणगमानाककरणं। ते य दूता निहयसत्तु गा रण्णा पडिसेहिया। ततो ते रायाणी इसि-30 या समाणा सन्वबरेणमागंतुं कणगमालाकण्ण महरानगरि रोहिति । सुधनमो य अगगारी विद्दांती महरापुरिमागती, बहिया उज्जाण ठिओ । कणगमालाए वि य निय-गकम्माणुभावेणं सित्ताहियं क्रोहं संवुत्तं । ततो निह्यसत्तृ राया कणगमाछं गहाय

१ विषयमा पडद शाब्ध

महराको निम्मंतुं करालबम्ह-जियसम्-अर्रिदमराईणं उन्मेति-एस मे क्यागमाल त्ति । ततो ते रायाणी कणगमार्छ सरुजं दृष्टुण बेरमासमावण्णा उवसंतराग-दोसा एगयओ महराममर्थि पविद्वा । ततो कतिहिं विवसेहिं मएहिं कणगमालासहिया सहस्रमध्यमगा-रसमीवे पवइया, सुचिरं कालं संजमं अणुपालक्ष्ता समाहिणा कालवस्मुणा संज्ञता। सुधम्मो य बंभलोए कप्ये बंभवर्डेसए विमाणे दससागरीवमिटईओ देविंदो उदवण्णी । ई करालवंभ-जियसत्त-अरिंदमा कणगमाला य अणुकमेण वंभलोए कप्पे चंदाम-स-जाभ-आदिश्वाभ-रिद्राभेसु विमाणेसु सारस्सय-जाविश्व-वण्डि-वरुणा देवा वंभसामा-णिया उववन्ना । तनो बंभिंदो इस सागरोवमाइं ठितिमणुपालेकणं चुओ समाणो इहेव दाहिणह्रभरहे साएयनगरे गरुलवाहणम्स रण्यो पुंडरिनिणीए देवीए हरिवाहणो नाम कुमारी जाती. गरुलवाहणे अनीते राया संबुत्ती, मी य अहं । देवदत्त ! इयरे वि य 10 सारस्सर्यगा-८ऽइच-विष्ट-वरुणा देवा ठितिक्खाणं वंभलीया बहना हेर्व दाहिणडू-भरहे उसभपुर-सीहपुर-चक्कपुर-गयनगरेमु पुरेमु आतिच-मोमवीरिय सन्तम-सत्तदमणा रायाणी जाया । तनो मया तेसि सुनंदाए देवीए धीयरो भामा नदा नंदिणी नंदमती य [ \*तेमि आइचादीणं \* ] दिन्नाओं । नतो ते गाउणी ममं ज्ञामाउला संवृत्ता । ततो हं सुचिरं कालं रज्ञमिरिमणुपालइता आदिबादीहिं गईहिं महिओ सत्ताय-15 अणगारसमीवे पबद्दओ । ताव (ताओ) य मं सु(सु)याओ (प्रन्थाप्रम्-८२००) सामा-ऽऽतियाओ जिण्यदन्ताण गणिणीण समीवे पवस्याओं । तती हं देवदन्त <sup>!</sup> गामाणुगाम विहरमाणी इसं असित्रशिविमागती । अज य मे नाणावरण-दरिमणावरण-मोहं-तरायखण्णं वितिमारं केवलवरताण-दंसण समुपन्नं। एतेसि पि आदिचार्रण अञ्चरनि केवलताणं समुप्पानिहिति । त एतेण कारणेण देवदत्त ' आदिच-सोमवीरिय-मनुत्तम-सनुदम-20 णाणं रायरिभीण अन्नमन अणुत्तरी अणुरागी ति ॥

एवं हरिचाहणकेबलिणा परिकहिए केड तन्थ पवडता, केहिं वि अणुवयाणि गहियाणि, अमहेहिं वि अम्मा-पिडण अणुमते पचाणुव्वया गिर्हाया। तं एय देवीओ! पुव्वभवे सम्मत्त लढं।
ततो अम्हे देवी! अण्णया कयाइ नियएसु छित्तेमु तर्णसंथारगयाओ अल्लमलसमहीणाओ निवन्नाओ अच्छामो। सेणेण य सत्पी गहिओ, आगासण नीयमाणो ल्हैंसिउ 25
अम्होबरिं पिंडजो। ततो तेण मो सद्द्या। विम्वारियाओ मया समाणीओ सीहम्म
कृष्पे सकस्म देविडम्म देवरण्णो अग्गमहिमीओ संबुनाओं। ततो मो ठितिकस्वएण
चक्रता उद्देव दाहिणहुभरहे पुष्फकेउनगरे पुष्फदंतम्म रण्णो पुष्फचूलाए देवीए
दुवे धीयरो आयाओ विम्नलाभा-सुष्पभाओ नामेणं। सभरामो च पुत्वभवे। तं प्रवं
ताव देवी! अम्ह आंतीसंभरणं।

<sup>े</sup>क ह गो॰ विनाडस्पन—"चमाइण" की २ ता॰ न॰ उ॰ मे॰ ॥ २ "कसत्वरोजगणा" शा॰॥ २ वर्ष-सिका क" क्षां॰ ॥ ४ तसो व कस्कृद्धि का॰॥ ५ "तीसक्षं शा०॥

ततो अम्हे असिक्खियाओ चेव पच्छिमाओ कलाओ जाणामी । पच्छिमाओ नाम जा देवभावे आसि । देवलोगे य देवा देवीओ य सबे बावनारिकलापंडिया भवंति ।

ततो अण्णया कयाइं राया हरिसिनो अन्हे विण्हासणहेउं 'किं मम ध्याओ पंडियाओ ? न व ?' त्ति समस्साए पायगं गहाय अन्ह समीवमुक्गतो, छवइ इय—इमं ताव पुत्त ! 5 पायगं पूरेह त्ति—"न दुलुहं दुलुहं तेसिं"। ततो अन्हेहिं पि चितिऊण

विमलाभाष पायओ पूरिओ इमेण ऽत्थेण-

मोक्ससुई च विसालं, सम्बद्धसुई अणुत्तरं जं च। जे सुचरियसामण्णाः ण दुछहं दुछहं तेसिं॥

सुष्यभाष पुण इसेण अत्थेण-

10

25

सहे समुद्धरित्ता, अभयं वृक्षण सञ्बजीवाणं। जे सुद्धिया दमपहे. ण वृक्षहं वृक्षहं तेसिं॥

भिन्निम पायए राया परितृहो छवइ—पुत्तय! वरदो हं, वरेह वर हिययइन्छियं ति।
ततो अम्हेंहिं छिवयं—ताय! जह त्य अम्हे वरताओ. तो उच्छामो पव्वइदा एवं छिवए
विसण्णो राया मुहुत्तंतर चिंतेऊण पुणरिव अच्छेरयं विन्हिंओ छवइ—पुत्तय! इक्खाग15 वंससिरसं तुब्भेहिं क्य, कुणह धम्मा [ततो अम्हेहिं छिवयं—] ताय! किं इक्खाग्यससिरसं? ति। [राया भणद्—] पुत्त! इक्खागाण वसे सञ्वकण्णा पत्रयंति ति। ततो
अम्हे राया सीयासमाम्ब्हाओ मह्या भड-चडयरपहकरेण रायधरसप्रहें समणुजाइज्ञमाणमग्गाओ बुज्जमाणीओ य विपुछिदी-सकार-समुद्रएण वंभिलज्ञाण अज्ञाए समीवं तेऊण
सिरसणीओ दलहत्ता पिहनिको भवण। अम्हे वि विभिलज्ञाण अज्ञाए पद्मविय-सेहाविय20 सिक्खावियसमाणीओ विहरमाणीओ दहमानयाओ। तद्वी। अम्हे दो वि पञ्चइया मो ति॥
ततो देवीहिं अज्ञाओ सक्कार ऊण विमित्नियाओ विमित्रप्रह-सुप्पभातो । ततो गयाओ
भगवईओ । अहमिव य सामि! देवीसगामाओ चहेऊण गया पियंगुसुंदरीसमीवं। सा
य ममं दहुण ससंभमं उद्विया। कलुण च नीससतीए पुणो पुणो अवतासिया।

(??) पुच्छइ सुहासणगयं, कि पि य मे अडकेकर्रागच्छी । न जाणामि नै पासंती. एवं भणिए धुणति हन्धी ॥

एतीए से गाहाए इमी अत्थी पुन्छड ति पियंगुसुंदरी मुहासणवरगयं बंधुमति। किं पि अत्तण हु दुन्त्रिया अडकेकराए दिहीए दहुण किमेय े कहं व े ति न वि जाणंति। बंधुमतीए ढिवयं—विहसमाणा धुर्णति हैं त्थी आमं न जाणीस न पाससि ति (??)।

ततो मे पियंगुसुँदरी अन्भंगि-उञ्बलिय-मज्जिय-जिमियाए निययाई आभरणाई 50 पिटेडीण संयमेव मे पिणिधा रसणाकलावं च ।

२ भवें डी २॥ २ विष्णास से ०। विषास उर ॥ ३ विस्हृइको २०॥ ४ "जुलिका" श्रां विना॥ 'ऽपिया से क २ तो ०॥ ६ उर से ० विनाऽन्यत्र— "शास्त्री के ३ तो २। प्राप्त अवसी तो ३॥ ७ स प्पसं के २ तो २॥ ८ हरको डी २ स २ मे ०॥ ९ जाइ शोविना॥ १० हरको शावा ॥ ११ प्रेण का ० तिना॥

जाहे कडीय सिढिलत्तणेण स्हसह रसणा नियज्ञती। तो मे वेढेह कार्ड, अहुगुणेणं दुगुहेणं॥ अवयासेऊणं मे, दोवारे भणति—देंअवे (?) वहा। देवि रायं पि य वंदिऊण ततो आगया इहहं॥

तं ऐवं में सामि! दिवसो गतो, एवं च में सुयं समणुष्भूयं च।।

ततो पच्छा सगगगरं परिमया मया समं । ततो पिथंगुमंदरी मम ईटाणं नाड-यासयासे उवल्रदं [ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कडिहें दिवसेहिं पुणो होवारिको एइ पासं मं । सो मं पणामं काउं असोगवणियाए उस्सारेईंण विरिह्शिवासे आसीणस्य पायपिडतोहितो पकिक्षो जहाणुवत्तं वयणमालं---

#### गंगरक्खि असंबंधो

10

सामि । आसि इह एणियपुत्तस्म रण्णो महादुवारिओ गंगपालिओ नाम। तस्म भद्दाण भारियाए अहं बालओ गंगरिक्सओ नाम। अन्नया हं कयाइ विविध्यनेण वाणादत्तेण समं सावरथीच अहिम्म आसहे। अह तं वीणादत्तं रंगपडागामंतिया दासचेडी बाहरइ— स्मामि! कुकुहाणं जुढं रंगपडागा-रङ्मेणियाए, तं पासिलिया किंग तुद्धे पह लहुं सामिणी लवइ। 'तेण य पलोइओ हं 'ति तओ सा दासी लवड— उंपसमण्म (१) दूरेण कलो। एसी गणियाणं रमिवसेसं जाणह १। तओ मि अह सहसा पितनो तत्थव वीणादत्तंण सम गर्न्छीय। दिण्णेसु आसणेसु य यथ-महस्मकारियपुड्यणं तं जुद्ध कुकुर्डाणं सपल्यमे। बढं च पणियं सयसहम्सेण। वीणादत्तेण सो रंगपडायासंतवो कुकहोणं सपल्यमे। बढं च पणियं सयसहम्सेण। वीणादत्तेण सो रंगपडायासंतवो कुकहो गहिओ। तनो अफालिओ य तेण । रङ्मेणाकुकुडो पराजिओ। जिना रितमिणिया सवसहम्स । आगारिय च दसगुणं। ततो वितियपए रङ्सेणाकुकुटो गए गहिओ तेजविओ य मण। 20 तनो वितियस्वसे दासी पहगवत्थपकुत्थुयहत्था दीणाराण अहमयं ममं दरिमावेडण रङ्सेणाए दलयति। एवं मे तत्थ सुहुंणं कालो वबह । न य हं जाणामि 'कितिओ गओ ?' ति ।

उक्कृतियं च कलुणं तत्थ गणियापरियणेण । ततो 'कि एय <sup>91</sup> ति भणेतो उद्वितो सहसा र उत्तरयं च पियरं निसामेमि । ततो ई सोगसमुप्पण्णो तुरियं नियगभवणमागओ । तत्थ 25 अहं अइंतो बहुजणस्स सुणामि वयणं—एस वारमण्हं वरिसाणं पितिमरणेण घरमागतो ति । ततो ई वितियजणियसंतावो तुरियं घरमइगतो । द्र्न्छीहं च हं सोगविसण्णिहययं अन्मं । तीय य समं वह रोइमण सोयसमुत्ययहिययो कह वह वि दिणे गैमेसी य । ततो हं लोयपसिद्धाई सयकिवाई काउं अन्मासमीवे आसहे ।

मन य बाडवयंसी महत्वयो नामेणं । तस्य य भजा आगया समाणी अम्मं छबड्-- 30

रे पेश्राच व° त र में विना ॥ र वृत्तमेत्र में क र गो र ॥ र तबद्वा शाव विना ॥ ४ दिशा वि° विवा ॥ ५ तक्ष स समस्यस्य स्वे॰ कर्मक श्राव ॥ ६ "द्वाण शाव ॥ ७ गमेमी स के रे गोव ॥

भत्राम्तरे कियांश्वित्वाडसुदितः सम्भाव्यते ॥
 व • द्वि • ३ ७

जयड महाबोबारियमाया । अम्माए लिवया—िकं मं पबंचेसि ?, जस्स वि माया (??) तं माहणित चिंतेमि य किं तुह इमं ? ति उवागयं च मे मए विश्वयं दृषं ति । तेण मे अम्माए लिवयं (??) । अह मक्कडओ अचिरेण आगतो अवयासेऊण मं भणित—एिह वयंस !, तुमं सद्दावेद राया। ततो हं तेण समं गतो रायउं । रक्षा सक्कारेऊण अहं ठिवओ दुवारिमा । अंह फिडिए मञ्चाण्हे दासी पत्थियाए क्रं गहेऊण दाहिणहत्येण महां सुणगमिव मे बाहरित । तत्व गओ मि अहं । आईहो मणामि—भिंदामि ते महायं अयं सीसे मक्कड-पयम्मि दिहो(?) । ततो हं खिज्जिय-लज्जाविओ कओ । सा मं लवह—

'घेत्र्ण तुमं कूरं, देखा सुणगाण अहव उन्हेखा। मा धारेहिं पंडित!, नत्थि नियत्ती पवत्तस्य ॥'

10 चिंतंतेण रायवळपवत्तस्स नियत्ती न कायता । ततो चिंतेमि-अहो ! दुक्तरं मे पिवणा कयं दोवारियत्तं ति । एवं मे वश्वद्द कालो ।

अज्ञया उप्यलमाला नामं दासी उवालमति। 'आयारमइक्षमसि'ति रहा य सा ममं भण्य—गन्नो निहिओ सि। रायसमीवाओ य मक्कडओ आगंतूणं ममं लवर—अही! ते वयंस! क्लो तोखितो ते राया. एसा उप्यलमाला पच्लणं अंगमंत्रणं कुणमाणा तुमे 15 तालिया, उवरि च पासायगतो गवक्खण राया पस्सति. ततो परितुद्वण आहं विसिन्नयो 'वच, वाहरसु गंगरिक्खयं' ति. तमेहि, गच्छामो रायसमीवं। ततो हं मक्कडएण समं गतो रायसमीवं, पणामं काऊण णातिदूरे हितो । ततो मे राया सक्कारं कुण्य अणुरूवं, कृष्णंतेवरवावारे मि निवंबइ।

ततो इं वचंते काले अण्णया पियंगुसुंदरीए घरमितगतो । तीसे य पुषण्डकालो । ततो 20 सा परिवृहा छवह—गंगरिक्सय! शुंजसु बेळ ति । समंततो इं रबरमाणो चेडीहिं 'अचे-वणो मि'ति सहासं इत्ये घेचूणं निवेसाविओ । तओ उवणीया भोयणविही में । ततो वित्यारिक्स असे उवणीए छवह कोमुह्या—ण(णं) दच्छामो ताव पंडिययं शुंजतं, ततो अन्हे वि सिक्सियामो शुंजिंतं । ममं चिंता उप्पन्ना—सुदु विभवेण शुंजामो ति । ततो पुण परिग्हें इण समं समंदुवाली काऊण विलमित पविस्तवामि हं कवले । आह ताओ कहकहस-25 हेण हसिऊण छवंति—आहो! ताव सुदु निवणं विण्णाणं अण्णएणं वेसिन्म आगमियं ति । ततो में आयंतस्स कण्णासमीवाओ विणिग्गयस्स ताओ चेडीओ 'पेच्छामो छुरियं' ति एका मम छुरियं गेण्हर, अण्णा में असिं हरह । वेत्तळयाकजन्मि य छवंति—कि आवहेणं ? ति । ततो हं ताओ छवामो—सुद्दि! इह तिवग्गन्मि तिबिहा पुरिसा चितिज्ञंति, तं जहा—उत्तिम-मिक्सम-अहम ति. तेसि च कए युक्मए सत्थं. इत्तमो विद्वीए निरिक्सओ 30 अयह ति, मिक्समो मिणेओ आहओ वा अयह, अहमो पुण पहारेहिं, अंते सत्थकक्रमणि.

१ °नो महातु° शां०॥ १ अहरीऽयु अ° शां०॥ १ °हुच्छा अ° शां० विजा॥ ४ सो अं ६ १ गो० विजा॥ ५ °निषं शां७॥ ६ °गजेक° शां० विजा॥ ७ समद्व° सं०॥ ८ असो स॰ धां ३॥

30

होंति तिबग्गिन्स पुणो, संसेवेण य विदा भवे पुरिसा । मिला सन् य तहा, मज़्बत्था चेव से विकि ॥

वतो इं ताहिं छविश्रो-मित्तस्य य सत्तुस्स य कहेहि णे विसेसं। मया छविया-मित्तो हिओ. सत्त अहिओ, जो नेव हिओ नेव अहिओ ति सो मजात्यो। तओ में ता पूर्णी ळबंति-पर्पास तिण्हं परिसाणं तुमं अम्हं सामिणीणं कयरो ? ति । मया उतियं-अहं 5 हासो सामिणीए ति । ततो ताओ छवंति-अये! पछवसि ति, 'तिणिण' भणिकण अण्णो पण चउत्थयो 'दासो' ति। ततो में चितियं-अहो ! इमो आलो (प्रन्थाप्रम्-८३००) ति। तवो हं सुनिरं चितेकण भणामि 'मित्तो' ति । ववी ताओ पहसियाओ छवंति-कि मित्ती हितिओ बेव ? उदाह अण्णं पि किंचि विष्पियं करेइ ? । मया छवियं-जीएण वि कुणह यियं मित्त ति । ततो गाहिं अहं सिरे गहिओ-जइ तुमं सामिणीए मित्तो ति देहि सिरं सामि- 10 णीए । 'गेण्हह'ति मए भणिया । ततो वा बेंति-अम्हं एय अच्छत, क्ञान्सि बेच्छासी ।

अह अहं अण्णया कयाई कण्णासमीवं गतो तीसे हत्ये हारं रहण कवासि-खहो! सामिणि! हारस्स सिरि चि । 'गेण्ह' चि सा ममं छवड । मया भणिया-खढं ममं वि । 'कि अर्ख ?' ति तो भणइ कोमुइया मो(मे) । ततो मया छवियं—सारीहामि । मा छवइ— किंचि अलियं ति । 'आलो' ति मि निगाओ । ततो मार्झण्डे(ण्ड)वेलायं च घरमागयं च मे 15 अम्मा कंदंती छवड़-विणासिया हं तुमे चि । मया भणिया-कि कारणं ? । ततो भणड-कि एमा कोमुद्रया हारं इहं उजिएकण गया ?। 'हा! कहं ति मध्नो हं' गओ कष्णयासवासन्मि। पायविद्वेजो उद्विक्षो विष्णवेसि कण्णं इमं वयणं-पसीयह सामिणी, हारो आणिज्ञह इत्थ. जीवियं विण्णं ति । ततो कण्णा लबइ—मा भाहि, सम संविश्रो अच्छउ तव घरे ति ।

(११) बह में अञ्जया किञ्जरी वेंकेंवेसी य सबद य बांधोडेचि य में य रोसेज बसं-20 गगहियहत्थेणं तालेमि ति पहावितं पलायमाणी घरमङ्गया (??)। अहमवि से मगोण गती। ता मि वाप छविओ-भूमिं वाद वियाणसु तो में हिच्छिति ति (ै)। ततो हं भया नियत्तो।

नवरि य कण्णं पासामि पुरजो य मे पाएस पहनाणी । छवइ य मे-इच्छामी, जीवियं तुह पसाएण ॥

ततो मया अंक्रिओ खग्गो। ततो सा उवर-किंचि जियंती य मय दि। केसा घेनुण 25 समुसिया । णाप भणइ य—स्टिंद्सु सिरं ति । ततो हं दुक्खेण भएण समोत्ययहिययो इमाणि चितेसि-

> कोमुहयावयणाइं, वाहे मे आवडिन्ति हिययम्म । लिहियं में चेडीओ, सुणाहि देवीय विष्णप्पं(?) ॥ अं ते पुत्रं भणियं, 'जीएण वि कुणइ पियं मित्त'-न्ति।

तस्स वाव आगतो काळो ।

जं भणइ सामिणी तं. करेहि अहवा वि मरियहं।।

र व्य तिविद्वा क १ ॥ १ व्योध कतरको सि छा । ३ व्यहे वेवाल ख उ २ मे० विना ॥ ४ व्यवीसी उ० मे० ॥ भ "क्योडे शि तक मेक बिना ॥

जो' एस अज्ञाउत्तो, जं जाणिस तं तहा इहं आणे। जइ नत्थि सो इमा नत्थि एत्य हु तुमं पि नत्थि ति।।

ववो इं-

'एवं' ति भाणिकणं, एयद्वा आगवी समीवं ते ।

5 वं सामि!-

तुब्मं गुणेण देवीय जीवियं होज मज्यं च ॥

ततो मया रुवियं—जाणामि ति । तेण वि भणियं—एवं होउ ति । ततो सो मम समीवाओ सिग्धं निमातो गतो। अहमवि चिंतयामि—िकैं पुण कायवं ? ति. अकुछोइय(यं) अधम्मो अयसो अकिती जीवियसंदेहो, सबेहिं कारणेहिं न जुज्जइ पंडियजणस्स परदार-10 गमणं. किं पुण रायकण्णाए समं समागमो ति सुहको ? । तम्मि चेव पतिदिवसे बहुक्ष्वो नामनामओ नहो सो बहुपरिवारो गिहंगणिम्म चेव नडपेच्छं दलयति पुरुहुय-वासवक्ष्यनाह्यं परदारविदारयं नाहयं ति । इमेणं अरधेणं—

## परदारदोसे वासवोदाहरणं

वेयहृस्य दाहिणाय सेटीयं रयणसंचयपुरम्मि इंदकेऊ नाम विज्ञाहरराया । तम्स दुवे 15 पुत्ता आसि बिडला विजाहरा पुरुद्धय-वासवा नामेणं । ततो वासवी वेउडियमेरावण-माह्डो गगणपद्देणं सर्वं भरहवासं हिंडमाणो सुदृरमणीयं गोयमरिसिणो आसम दृहण इति देगेणं ओवरओ । गोयमन्स य तावसस्त पुवं नामाऽऽसी 'कासयो' ति, सो ताव-साहियती । ततो सो गोहोमं काउं पक्तो । रुट्टेहिं तावसेहिं अंधकृवे पक्तिस्तो । तस्म य कंदणिओ नाम देवो पुबसंगहिओ, तेण य सो नायो । आगंतूण य कृयसमीवं वसह-20 हवं काऊणं पुष्कं अंधकूवे ओगाहइ चि. तत्थ लग्गो उत्तारिओ। तओ से 'अंधगोयमो' त्ति नामं संवृत्तं। देवेण य भणिको-अमोहदृरिसी देवा, वरेहि वरं शहिरहयं जा ते दल-यामि ति । तेण भणियं-विद्रासवस्य तावसस्य मीणगाये सुयमाँऽऽहुलं द्वावयस् । तेण य से सा द्वाविया । ततो सो नावसो तओ आसमपयाओ अवक्रमिकण अयोहण-स्स रण्यो विसयसंबीए रमणीए अडवीए से आसमं करेड । अयोहणो य राया देवसंदे-25 सेर्जे भरपिंह सार्कि भरेऊण गोयमरिसिणो ना(नी)ऊण ब्लयह । वतो सो वत्य वासवो गोयमरितिणो भन्नं विद्वासय-मीणगासुयं आहर्लं नाम इत्यिलोको [\* आहर्ल् \*] दट्टण तीए समं करेति ससम्मा गोयमरिसिणो परोक्सरस । गोयमरिसी य पुष्क-फक-सामिहेयस्म गतो आगतो । तं च वासवो दहुण भीओं वङक्तं करेइ । नायो य गोयमरिसिणा. बहिओ य परदारदोसेणं ॥

र अं युक्त अव्यापुत्ता अं का<sup>0</sup> शाला। र किं भुका<sup>0</sup> शांता। १ °महिसुं कहा। ४ वर्ण मेर विनार ज्यान—प्रभारदेश सा<sup>0</sup> जी ३ कहानी ३। प्रभारती शांता। ५ शहिसुं कहा। ६ °मूं दृष्ण जी ३॥ ७ °मो विद्यासक् की ३॥

5

एवं सोकण अहं, दुगुणाणियजायधम्मसंवेगो । चितेमि—न मे सेयं, सणमवि पत्थं विलंधेउं ॥

सुप गमिस्सामि चि।

अह अहुरचवेले, सुत्तविउद्धो सरं निसामेमि । दुक्खपटरनीहारं, पडिनुद्धो पासहे देविं ॥ बाहरह य मं अगंगुलीए अहयं पि से गन्नो पासं । सा मं असोयवणियं, नेऊण इमं परिकहेद ॥

पुत्तय ! स्रेणसु---

# कामपडागासंबंधो

चंदणपुरे णयरे अमोहरिऊ नरवती आसि, तम्स चारुमती नामं देवी, पुनी य 10 चारुचंदो इमारो । वसुमित्तपुओ सुसेणो य से अमचो । ते य तम्स मणो सवकञ्ज- वहावगा । तत्थ य अणंगसेणा णाम गणिया । तीमे सुया कामपडामा नाम हारिया । दासो य दुम्मुहो नाम । सो य दासीणं वाबारे रण्णा निउत्तो ।

रूवेण आगमेण य, बुद्धीय य तत्य चंद्रणपुरम्मि । कामपद्धार्गासरिमी, अण्णा कण्णा उ णाऽऽसी य ॥

15

अह्र प्रणया कामपडागं निरंदभवणा णिगच्छमाँणी दुरमुहो दृहण रुवह—विदित्ति मए समं १ ति । तदो तन्य य निन्छियंती परुहेण करेण गिह्या भणड य—जइ जिणसासणं अभिगयं मे, एएण सबवयणेण दुरमुह्मुहाओ सुवामि । एवं भणिए मया दासो देवयाप-मावेण अवष्करो चेव विष्कृरिकण एगंतिमा निरुहो । कामपडागा वि गया सभवणं । दुरमुहदासो य तीसे पदुहो ।

अह अण्णया क्याइं तावसा वडव-संडिलि-उदयबिंतुपामोक्या पुष्प-फलाइं गहाय रण्णो उवणेति, ते य ताव निवेर्णति, जहा—अन्हं आसमे जण्णो ति, तस्म अरहह तुट्से परिरक्सणं काउं। ततो राया वसुमित्त-सुसेणामबेहिं समं सपहारेडण चारुचंदकुमां लब्ह—गच्छ तुमं तावसासमं, तत्थ जण्णस्म परिरक्सणं कुणह् । ततो सो कुमारो विउल्लबाइण-सल्समन्गो बहुजणेण समं संपत्तो । तिन्म य जण्णे बहुमाणे चित्तसेणा कुलिंग-25 सेणा अणंगसेणा कामपडागा य संयंसएण पेच्छाओ दल्यंति । तुम्मुहो य दासो कामपडागाए बारगं जाणिता सूर्वनहं आणवेर । ताओ य सूर्वओ विसेण संजोइता काम-पहानाय नकणहाणे ठवेर । तं च कामपडाया जाणित्रण उवाइयं करेरू—जह नित्यरामि पेच्छं तो जिल्लबराण अहाहियं महामहिमं करिस्सामि । चउत्यमतेण य तं नित्यरह पेच्छं । ता य सूर्वओ विससंसुताओ देवयाए अबहियाओ।

खह तत्व चारुचंदी कुमारो कामपहागाय नट्टिम परितुही कहय-तुहियमादीणि सबाणि आभरणाणि क्वन-वामराओ य दळयह । ततो निवते जण्णस्मि कुमारो आगच्छह

र सुष्प की हा। र प्यासिरम्मि अञ्चलक्यात जासी व २ मे० विना ॥ ३ प्राको दु° श्री व ॥

निराभरणस्वो । तं च राथा दृद्वण उलुग्गाभरणसिरओ चितेति—कि तु हु कुमारो उलुग्गसरीरो अतीव चितावरो य दीसइ? ति । पुच्छइ य राया कुमारस परियणं—कस्साऽऽभरणाणि कुमारेणं विण्णाणि? ति । तेहिं भणियं—कामपडायाइ ति आभर-णाणि छत्तं चामराश्चो य दत्ताणि । कामपडागा य सवपयत्तेण जिणवरिंदाणं महिमं ५ करेइ । चारुचंदो वि य कुमारो केवळमेत्तं भमुहा य फंदेइ ।

न वि ण्हाण-गंध-महं, न य भोयणं च श्रासण-सयणं । इच्छइ भणइ य मायं—करेहि महिमं जिणवराणं ॥

ततो 'होरु'ति देवीए भणियं । तं च राया सोऊण लबइ देवि—कासवकुढं बहुेइ चारुचंदो ति । देवीए लवियं—अणंगसेणाए ति । सा य अणंगसेणा रायसमीदे चेव । 10 ततो राया अणंगसेणं पुच्छइ—अणंगसेणे! कि कामपडाया साविय ? ति । ततो अणंगसेणाए लवियं—सुणह सामि! जो कैत्य परमत्यो—

#### सामिदत्तसंबंधो

सामि! इहं चंदणपुरवाणियओ पाउसकाले य विदेशो आगतो सामिदत्तो ति नामेणं अरहंतसासणरओ। कामपडायाए य सो अभिकडओ हियए से अभिरमड। ममं च णाए 15 कहियं। मए य सो घेत्तृण घरमाणीओ 'दारियं से कामपडायं दाहामि' ति। तेण य [ण] इच्छिया। ततो 'से पायमोयं आसण-भोयण-पूर्य च काहामो' ति कहवं पि नेच्छद 'पोसिहओ'ति काऊण। ततो णं अन्हेहिं पुच्छामो धन्मं। ततो सो अन्हं अणगारधन्मं सावयधन्मं च साहेइ। मणइ य—

#### अणुबयाणं गुण-दोसा

20 वाणारसीए नयरीए अरहदासी नाम सत्थवाही सावजी, भजा से जिणदासी, तीसे पुत्ती अहं सामिदत्ती नामं। मम य भजा मुणिदत्ता य। सहारसंतीसं च मे वयं गहियं, तं मुहत्ता नाहं अण्णाए समं वसामि। अणुबयाणं गुण-दोसे अम्हे कहेइ इम— पाणाइवायगुण-दोसे मम्मण-जमपासोदाहरणं

वाणारसीए चंव नयरीए दुमरिसणो नाम राया, सुमंजरी य से देवी। आरिक्खबी 25 जमदंडो चोरगाहो। तत्थ य जमपासो नाम मार्थगो परिवसह। नलदामो नाम वाणियओ, पुनो य से मम्मणो। तेहिं दोहिं वि अभयदिण्णो रण्णा हरू दिहो। मम्मणो पियरं भणह—मारेहि। तेण निच्छियो मारेहं, सो वि य वारिओ—मा मारेहिस। तेण य तस्स पमत्तस्स मारिओ। दिहो य पियरेण। ततो जमदंडेणं चोरगाहेणं गेण्हेला रण्णो उवणीओ। रण्णा पुच्छिओ तुण्हिको अच्छह। जमदंडेण पिया से सकसी ओविहो। 30 तेण वाहरिट [पुच्छिओ कहेइ—सामी क्यावराहो मे पुत्तो।] रण्णा जमपासो मार्थगो सहावेजण मणितो—मम्मणं मारेहि। ततो अणह मार्थगो—मुणह सामि!—

र 'रो निच्छायसरीरो अनीब शां विना ॥ २ शस्य ही ३ छां व ॥

हत्थिसीसे नयरे दमदत्तो नाम वाणियगो आसि । अण्णया य सो अणंतिजिणसयासे पवहलो, तवरपभावा सबोसिहसंपण्णो जाओ, इहं च आगतो पिउवणसमीवे पिटमं ठिओ । मम य पुत्तो अहमुत्तो चवसिगयओ तस्स पायसमीवं गतो । सो अरोगो जाओ । ततो तेण ममं फहियं । अहमिव सपरिजणो उवसिगाओ तस्स समीवं गतो । मुक्कोवसगगो च सावयधममं अणुवयाइं गिण्हामि । तेण हं सामि! जीवे ण मारेमि । जइ वि सामी सीसं ३ छिंदेह तो वि न मारेमि ।ततो रण्णा पूजिओ विसिज्जिओ (प्रन्थाप्रम—८४००) य, पूजिओ तहेव नछदामो वि । मम्मणो अण्णेण मारिओ । एए गुण-दोसा अमारेत-मारेताणं ।। अछियवयणगुण-दोसे धारण-रेवइडयाहरणं

इयाणि अलियवयणदोसा—पोयणपुरे नयरे धारणो रेवई य दो विणयवयंसा परिवसंति । अण्णया धारणेणं रेवइस्स हत्याओ उनस्यस्स मंडं भरियं । एकामेकी य 10 उनसा दायवं ति । सो तेण भंडेण ववहरंतो ईसरो जाओ । रेवई य त धणं मगाइ । धारणो अवछवइ । रेवइणा रण्णो लेहिवयं—निश्य सक्खी में । कारणिएहिं रण्णो समीवे दुला परिसाबिया—जइ धारणो धरेइ ततो दुला पडेउ । पिंडेया । पुणो—जइ रेवई न बरेइ तो तुला मा पढउ । न पडड । रण्णा रेवइस्म उनस्य द्वाविउ 'अलि-यवादि' सि काउं जीहा छिण्णा । एए अलियवयणदोसा गुणा य ॥ 15 अविण्णादाणदोसे मेरुस्स गुणे य जिणदासस्स आहरणं

मगहाजणवए वदुए गामे अरहदत्तपुत्तो मेरू नाम गामउडी परिवसइ । तत्थ अण्णो उगसेणो नाम कोडंबी परिवसइ । सो य रक्ति पाणिए पढंते केयाराणं पार्छ बंधिकण केयारे पाणियस्स भरेता गाइपरिच्छं जाव करेड ताव मेरू गामउडी केयारपाछि भिंदिकण अप्पणए केयारे भरेता गाइइ । उगासेणोण दृदृण लेहवियं राइणो । तेण सस-20 क्सी पिया उदिहो । तेण पुण्छिएण जहावत्तं सिद्धं । रण्णा अरहदत्तो सखवादी पूर्को, गामउडो सुछाए भिण्णो, उग्गसेणस्स गामउदसंतियं छेतं विश्रं ।।

अहवा इमं अदिण्णादाणे पसत्थं बीयं उदाहरणं—वसंतपुरं नयरं। जिय-सन्त् राया। जिणदासो सावगो। सो य जियसन्त् अण्णया अणुयनं निग्गओ अस्सं बाहेइ। इंडलं च से पिढियं। सो पुरिसे संविसइ—मग्गह कुंडलं केण केणइ 25 गहियं ति। जिणदासो य तेणऽवगासेण गच्छतो कुंडलं दृदृण पिडिनियनो। पुरिसेहिं चितियं—किमेसो नियनो। ते य पुरिसा तं पएसं गया तं पिच्छंति कुंडल। चेन्त्ण णिहं रण्णो डवणीयं। राया पुच्छइ—कन्तो लद्धं? ति। ते भणंति—जिणदासाड ति। गया ते। राया कुद्धो मणइ—कवडसावओ जिणदासो-ति सहावेना असिणा सीसं छिंदावेइ। सो य असी कुसुममाला परियनो। तओ राया पुणो भणइ—रज्जुणा उञ्चंघह 30 णं। सा रज्जू रयणमाळा जाया। तओ रजा चितियं—न एस कारि-ति ते पुरिसे सहावेइ।

र सब केलड बिट्ट कि शां ।।

सदावेता भणइ—कहं तुब्ने भणह 'जिणदासाउ' रित । तेहिं जहाभूयं सिहं । जिण-दासो पूरता विसज्जिओ ॥ मेहुणस्स दोसे पूसदेवस्स गुणे य जिणपालियस्स आहरणं

चहरथे-वसंतपुरं नयरं । नलपुत्तो राया । करालपिंगो पुरोहिओ । तेण य राया 5 परितोसिओं 'वरदों' ति भणइ। तेण भणियं—जं महिलं पिच्छामि रूविणि तं गिण्हामि ति। रण्णा भणियं-जा इत्थिया इच्छइ तं गिण्हसः अणिच्छंतिं गिण्हसि पत्थेसि वातो ते जो पारदारियस्य दंहो तं करेमि ति । तत्य य पूसदेवो नाम बाणियओ तस्सेव पुरोद्दियस्स मित्रो, तस्स य प्रजमितरी भारिया, विज्ञुलङ्ग्या दासचेडी । सा य विज्ञुलङ्ग्या तेण पुरोहिएण भणिया-पुत्रमसिरिं तहा करेहिं जहा ममं इच्छइ ति । तीय य भणिया 10 पुजमसिरी । पुजमसिरीए य अप्पणा पुरोहिओ भणिओ-भित्तो ते जाणिहिति ति । तेण भणियं तहा करेमि जहा न जाणइ। तं च पुरमसिरीए पुसदेवस्स कहियं पुरी-हियबरियं। पुरोहिएण य रण्णो सीसदुक्खं कयं। रण्णा पुरोहिओ महाविओ-सञ्जवेहि। सलावियं च णेण । ततो पुरोहिओ रायं भणइ—एस प्रसमित्तो किंजंपिरीवं किंजंपि-सउणगाणं कारणा गच्छड, ते सुरूवा महुरं च छवंति । रण्णा पूसमित्तो सदाविड भणिओ, 15 जहा-किंजंपिदीवं किंजंपिसरणगाणं वबसु । तेण पडिवण्णं, वेद्रयं च पुरोहियचरियं । वरे य णेण भूमिचरयं खणावियं । पश्चयपुरिसा य तत्थ ठविया, मणिया य-पुरोहियं बंबेडण पच्छणां मम समप्पेजह, निजह निगामएण । निगाओ पुरोहिओ, दासीए पच्छण्णं आणेचा पहंके निवेसाविजो, पडिओ मुप्तिघरं, पुरिसेहिं गंधिकण पूसमित्तस्स समिपको। पच्छण्णं चेत्र तेण णीओ। छण्णं(ण्हं) मासाणं पहिनियत्ती रण्णो कहेइ-सुबह 20 मए किंजंपिसडणमा गहियाँ, एको आणीओ, तं पेच्छह । तेण सो पुरोहिओ सयणेण लेच्छारेता नाणाविहेहिं पिच्छेहिं संडिओ । रण्णा भणियं केरिसं छवेड ?। प्रोहिओ आराए विद्धो लवइ-किंजंपं किंजंपं। ततो राया पेच्छितं परं कोउयं गती। इतिहिं पश्वभियाणिको । पेच्छइ पुरोहियं पिच्छेहिं वेढियं । रण्णा पुसदेवी पुच्छिको-किं ययं १ । तेण सिट्टं-जहा एसी दुस्सीडो, अणिच्छिया महिलिया गेण्हति पेच्छइ य ।

इदाणि पसत्थं—महुराए अजियसेणो नाम राया, तस्स अगम्महिसी मिसवती। अण्णया य जवणरण्या अजियसेणस्स रण्णो नेउरं एकं सुर्हु-सुद्ध-मेहह्नयं पाहुढं विस्रिजयं। तं रण्णा मिसवतीए विण्णं । मिसवती रायं भणर—सामि! बीयं एरिसं घढावेह। रण्णा सुवण्णकारसेणी सद्दाविता। तं पिबच्छंदओ विण्णो—बीयं एरिसं घढेह। 30 तं सेणीए जिल्लपालियसुवण्णकारदारयस्स पणामियं 'एस परमनिष्ठणो' ति । स्रो य तं पम्ळण्णं मूमिघरे घढेह, घढेता रण्णो खबहुवेह । राया य तं पिच्छिकण परं विन्हियं

25 तुओ रण्णा अजीमइं इत्थिपडिमं अवयासाविओ मुओ । एए खणियत्तीदोसा ॥

र °िच्छमं सि° शां= ॥ २ पडमावती मा° क ३ विना ॥ २ °वा । ते सच्चे मवा युक्के छो० विना ॥ ४ °हु सक्षं म° च २ कसं= । °हु अक्कं म° शां= ॥ ५ °महस्त्रचं शां० विना ॥

गतो । देवी य तं सुवण्णगारं पासिऊण मयणसरताडिया उम्मतिया जाया । रण्णा य तं परमत्यं वियाणिऊण मणिया—गच्छ जिणपालियसयासं ति । ततो सवालंकारमूसिया गया जिणपालियसयासं ति । ततो तेण भणिया—धिहं अपुरिसो ति । विरागमागया सत्यीभूया पडिगया । रण्णा जिणपालिओ पृश्तो । ततो रण्णा मिस्तवती विसज्जिया ॥ परिगगहगुण-दोसे चारुणंदि-फग्गुणंदिआहरणं

वसंतपुरे जियसस् राया, तस्स दो गोमंडला । तेसु दुवे गोमंडलिया, तं जहा— बारुणंदी फरगुणंदी य । चारुनंदी जाओ गावीओ रूविणीओ वण्ण-रूव-संटाण-सिंगा-ऽऽगितीहिं कहाणियाओ मिद्रयाओ अखंडणांओ उधसमाउत्ताओ ताओ रण्णो अंकेण अंकेइ, जाओ विरुवाओं वण्ण-रूव-सटाण-सिंगा-ऽऽगितीहिं खंडणाओ लंडियाओ भासु-राओ उहिवरहिआओ ताओ अप्पणएणं अंकेणं अंकेइ । फरगुणंदी पुण जाओ सुंदरीओ 10 वण्ण-रूव-संटाणा-ऽऽकितीओ(तीहिं) कहाणियाओ भिद्रयाओ उहसमाउत्ताओ ताओ अप्प-णेणं अंकेणं अंकेइ, जाओ विरुवाओ वण्ण-रूव-सटाण-सिंगा-ऽऽकिईहिं खंडणाओ भासु-राओ लंडियाओ ताओ रायअंकेण अंकेइ ।

अण्या य जियसम् राया चारुनंदिंगीउळं गतो पुच्छइ चारुनंदिं—मम कयराओ गावाओ ?। रायंकियाओ अप्यमश्रंकअंकियाओ य ते य दोण्णऽवि वग्गे दृष्ट्ण परितृद्धो । ततो 15 पुणा फरगुणंदिगोवळं गओ । फरगुणंदिणाऽवि दरिसावियाओ गावाओ रायंकंकियाओ अप्यमश्रंकंकियाओ य । ताओ य दृष्ट्ण रुद्धो राया तं फरगुणंदिं विणासावेइ, तं च गोर्म- ढळं चारुनंदिस्स दृष्ट्, पृष्ट् णं ॥

बुद्धा णं दोण्णि एयाणि तस्त पासे । [\* एयाणि ति पंच अणुक्याणि, पासिन्म तस्स सामिद्रसस्स सावयस्स \*] कामपदाया अहं [च] सोऊण जायाओ सावियाओ ॥ 20

दुम्मुहस्स य दोसे परिकहेइ—गइणदोसे सूईओ य विसित्ताओ य। ततो दुम्मुहो रण्णा बन्नो आणत्तो।

## इसिदत्ता-एणियपुत्ताणं कहासंबंधो

ताबसा य सदयबिंदुप्पभियओ य बिहादीणि फलाणि गहाय सुणय स्लेद उवज्ञायसस कारणा तत्य संपत्ता । ते य ताणि फलाणि रण्णो उवणेंति [विण्णवेंति ] य—देव! सुण-25 गच्छेद उवज्ञादो कामपडायं रंगे नुषमाणि दहूण अकलीमूओ, तं देव! कामपडायं 'धम्मो' ति दल्लयसु. अह न देसि तो मयणसरतालिओ पाणे परिषयह । तं रण्णा लिवियं— कामपडाया कुमारस्स दत्ता, अण्णा जा तुम्भं रोयई सा दिज्ञह । ततो तेहिं लिवियं— अम्हं अण्णाए न कर्जं ति । ततो रण्णा पिस्तेहिया, आवासो य सिं दत्तो 'एत्यं वीसमह' ति । महो वियओ णिक्तो । आगया य देवी, दहूण य ताणि विलादीणि रामाणं लवह—अहो 80

र आई म पु॰ क १॥ र ॰जाको आसुराओ संविधाओ ऊष॰ शा० विना॥ १ ॰ओ विखण्ण॰ शां० विना॥ ४ ॰गोसंडकं शां० विना॥ ५ सुद्धा की १॥ ६ ॰क्स आषष्ट्र सा की ० ग०॥

सामि! ईमाणि बिहाईणि फलाणि हारीणि सुप्पमाणाणि साउजुत्ताणि य, कओ पयाणि ? केण बा आणियाणि ? त्ति । तओ राया ते तावसरिसओ मदावेडण तेसि बिहादीणं फलाणं उप्पत्ति पुच्छइ। तत्य उदयर्बिंद् नाम तावसी हरिवंसुप्पत्ति रण्णो परिकहेइ, तेसि हक्साणं पस्ई एयाणि विहार्दाणि फलाणि ति । कुमारस्म य कामप्रहायाए दारियाए समं निवत्तं कहाणं । 5 तती रायाणं देवी लवड़-सामि ! जत्थ एयाणि विलादीणि तत्थ गच्छामी । तती राया वसुमित्त-सुसेणामबेहिं वारिज्ञमाणो देवीए असग्गाहेणं गतो चंपं नयरि, तत्थेव उज्जा-णिस ठितो । तत्य चंडकोसिओ नाम कुछवती । सो य आरामो पुण्य-फछकारणा देवीय संघानारेण य सबी विणासिओ छडिओ य। तनी नद्री चंडकोसिओ रण्णी सावं दल-यइ—दराचार! जन्हा ते महं आरामो विणासितो छडिओ य नन्हा तव मेहणसंपत्तीकाले 10 सयहा मुद्धाणं फुट्टीहित्ति. ततो कालं करिस्मिस । एयं राया सोऊण भीओ तहा निग्गओ चेव गती नंदणवर्ण, रक्षं परिवक्ष तावसी पवतिनी, देवीए मंजुलाधाईए समं तवं चरह। ततो अण्णया कयाइं रण्णो वकलचीरमुवगया मुक्कपोग्गला । देवीए य तं वक्कलं परि-हियं। ते पोगाला जोणि अणुपविद्वा । मा य देवी काळममणुणं दारियं पसुया । तीसे य रिसिदत्ता नामं कियं। तीए य देवी मंजुला घाई राया [य] वणविहेहिं परिकम्मं 15करेंति । सा य देवी रण्णो अञ्झोबवाण्णं कालधम्मुणा मजुता । इमिदसा य संविष्ट्रया जोइणं पत्ता अतीव रूवेणं सुरूवा ।

तं च आसमं अण्णया कयाइं टोण्णि अणगारा संतवेग-पसंतवेगा नामेण नहची-रिणो आगच्छंति । ते य तन्मि आसमे रण्णो बालियाए य धम्मं परिकर्हेति । तेसिं च अतिए धम्मं सोऊण इसिदत्ता मार्विया जाया ।

- 20 तं च आसमं अण्णया कयाइं असि-लेडयहत्थी पुरिमी आगच्छिति । मग्गेण य से संधावारी अणुष्पत्ती । तेण य रण्णी पायपडणं कयं । पुच्छिओ य रण्णी—कओ तुमं ? कओ वा आयाओ ? ति । तेण भण्णियं—अहं सयाउहम्म पुत्ती सिलाउही नाम चारुमतीए देवीए भड्ओ तव भायणेजो ति । तेनो भोडण राया परितुही तस्स इसिद्तं वृद्धयह । ततो तस्म इसिद्ताण सम (प्रत्थाभम—८५००) वत्तं कहाणं ।
- 25 अण्णया तीय य रिउकाले गब्भो आहुओ। सो य तती कड्बाइएण गती छुमारी। सीसे वि य गब्भो परिबहुइ। विसफले य आहारिएणं मरइ मंजुलिया। इसिदसा य कालसमएणं दारबं पयाया। पस्यमेत्ता चेव स्यारोगेणं उवस्या। तती सी मुच्छिओ पिया। मुहुत्तंतरेण य आसत्थो दोहिं वि करयलहिं कुमारं गेण्डिकण उच्छंगे काऊण कलुणाइं कंदमाओ विचितेह—किह इं जीवावेस्सामि ?—ित अंसूणि विणिम्मुबमाणो अण्णागी कलुणं विख्वेइ। ततो य सा इसिदसा वाणमंतरी जाया मिगीहवं, एका मिगी चेहिगा वोहिं काळसुणएहिं मंडलं परिच्मममाणी मदंगणं संपत्ता। एकेण य से चेहओ गहिओ, इयरी वि मदमती[इ], ततो सा जीहाए दारवं पढीढा वयणसमीवे य

र प्याणि विष्याति । २ (वारेण आप शावाति ।

से थणयं काऊण पविज्ञया। ततो राया नेव्युओ । एवं सा मिगी वेळाणुवेळमागंतूणं दारयं पर्जेष्ठ । ततो सो दारगो संबुद्धो ।

अण्णया क्याइं सैनिहागओ असमाणो सप्पेण खहुओ, विस्वारिओ य मरिजमारद्धो । मिनीए आगंतूणं जीहाए लीढो. निष्ठिसो कओ, जीवाविओ य। जा सा मिनी पुत्त ! सा हं पुत्रं इसिद्त्ता आसि । ततो मया दिवं देवीरूवं काऊण सो सप्पो तिज्ञओ, लिवओ इ य—चंडाल चंडकोसिय ! अज्ञ वि कोहं न छहुसि ? । एवं मो सप्पो तत्थ संभारिय-पुत्रवेरो अप्पाणं खवेऊण रम्मिम आसमपए अत्तपरिष्ठायं काऊण अचिरा कालगतो । वतो मेरुगिरिणो णंदणवणे चलुकुडम्म बलो नाम देवो आगतो ।

इओ य सावत्थीए नयरीए सयाउही राया कालधम्मुणा संजुत्ती । सिलाउही राया जातो । तं च रायं कालगयं जाणेचा सबे सामंतरायाणी विविच्छिया । ते य सिलाउहेण 10 रण्या सबल-बाहणेण णिग्गंन्य सब पराजिया पाडिया य । ततो प्रणर्शव सावित्यमा-गंतं अग्राज्ञाणे हितो । नतो हं रिमिटत्ता तावैसिम्बं काऊण आरण्णाणि ५ पप्फ-फ-लाणि गहाय रण्णो अगादांग हिया । नतो रण्णो दारवालेहिं निवेइयं—तावसी दारे ति । ततो रण्णा लवियं-पविसव । तओ मा मह दारएण पविद्वा रण्णो सिरिमंडवं बहजणा-बलं। तत्थ रायाणं पेन्छः सञ्चयणाणं दिक्तियाण च हिए रयं। ततो सा तावसी रा-१० याणं आरण्णेहिं पुष्प-फलेहि अभिनंदिऊण लवड-राय! एम ते पत्ती, तव चेव गत्तमग्र-इमवी. पडिवर्ज णं पुत्तते । ततो राया [मणति—]ाए सुणिजद, जहा- जि केइ आसमेस दिया ते सबे समवादिणों, तुमं पण तावसी मिच्छं वयसि, अपुत्तस्य ममं कओ पत्तो ?। तनो सा नावमी लवड-रायं ! जहा विवाओ पडिविंबं भवह आद्रिसमंडलाओ, तहा तमं पि अप्पणिजयं पत्तं न याणींन पत्तत्तेग आगर्थं ! । ततो राया छवड--तार्वात ! जो 20 परायं पुत्तं भणति 'समेस पुत्तो'ति, सो जे परवारं दामा तेहिं वासेहिं लिपाइ। ततो नावसी लवइ-क्रक्टबुंड नि जेण परायमं दार !!!. तव सर्च ते भणामि-पुत्त एव तुः झं, अप्पणिज्ञए ते दारे जिलाओ । ततो राया भणह—कहं सम एस पत्तो ? कया वा जिल-ओं ? कि सदारे परदारे वा ?. सब भणाहि। एवं सा तावसी रण्णा समभिहिता समाणी तं दारयं रण्णो समीवे छडेडण अवकंता । 25

> आगासिन्स य वाया, 'अमोहरयस्य ननुओ एम । रिसिद्दचीर पुत्ती, एम हुँहं रायवरसीहा ''।।

ततो राया सपरिजाणो आगासे वायं सोऊण 'होइ मम पुत्तो' ति तं तारयं गिण्हिऊण अंक करेइ, सिरम्मि अग्वाइ, मणइ य दंड-भड़-भोइए—एस मम पुत्तो, सारक्खह णं ति। पुच्छड य—कओ गया तावसी ?। पुरिसेहिं कहियं रण्यो—एसा गच्छइ ति। ततो 30

र सिगिहा<sup>9</sup> ली ६ शाला २ <sup>9</sup>बसक्<sup>9</sup> ला ३ विना ॥ ३ जिलां क ३ मी ३॥ ४ <sup>9</sup>रायण पुँशि विना ॥ ५ <sup>9</sup>कुहुक्ति च २ मे० ॥ ६ शाल विचाऽन्यत्र<del>ः सेव्यते</del> क १ मी ३ उर । सेव्याते ली ३ । सेव्याते उ० मे०॥ ७ <sup>9</sup>कापु<sup>9</sup> ञाल विना ॥ ८ सुमं शाल ॥

राया उद्वेडण तीसे मगाओ पहाइको, 'एसा इमा, एसा इम'ति जाव आसमं संपत्तो, तत्थ रिसिद्तं पासिडण परितुद्दो निन्वुओ जाओ । ततो सा तावसी दिवं देवरूवं काडण पभाससुद्दएण उद्धोएंती रण्णो पिठणो य धम्मं परिकदेह ।

एयंतरे य बलो नाम देवो एइ। सो देविं वंदिऊण छवइ—अहं चंडकोसिओ आसि 5 इहं सप्पो, तं तुब्भं गुणेण भयवैई! मए देवतं संपत्तं-ति पुणो वंदिऊण पिडगओ। इयरे वि य अमोहरयरायाणो जवगया धम्मं। धम्ममणा देवीए अट्ठावयं पवयं नेउं संत- येग-पसंतवेगाणं अणगाराणं सिस्सा दिण्णा। ततो साहुणो जाया।

जो सो वि बालओ **र, एणियपुत्तो** ति एम सो राया । जलणप्यहस्त भजी, सायरभिण्णे अहं णागी ॥

10 ततो मया भणिया—हेवी! किमत्थं तुःक्षं भवणं सागरभिक्षं ? ति, कथा वा केण व भि-णां ?. एयं मे परिकहेह । [सा भणइ —] सुणसु पुत्त! ओहियमतीओ, सबं ते परिकहेमि— सगरसुयसंबंधो, अडावए खाइखणणं, तेसिं डहणं च

सागेए नयरे इक्खागवंसकुलप्पस्या दुवे भायरो रायाणो आसि—जियमत् सुमित्तो य । तेमि दोण्हं वि दुवे भजाओ—विजया वेजयंती य । ताओ दुवे इमे चउहस 15 महासुमिणे पासंति । तं जहा—

गय वसह सीह अहिसेय दाम मिन दिणयरं झयं कुंभं । पउमसर सागर विमाण, भवण रयणुश्चय मिहिं च ॥

वेहि य राईहिं सुविणयपाडयाणं ते सुविणया परिकहिया । तेहिं बागरिया—एगो तित्थयरो भविस्सइ, वितिओ चक्कविट ति । कालेण य ताओ पसूयाओ । जियसत्तुणा 20 निवत्ते वारसाहस्स पुत्तस्स नामं अजिओ ति सुमित्तेणं सगरो ति । ते अगुपुवेणं संवब्रिया जोवणमणुपत्ता रायवरकण्णयाणं पाणि गाहिया ।

अण्णया जियसस् (स्)रण्णा अजिओ नियगपुत्तो रज्ञे ठिविओ, भाइपुत्तो सगरो जुव-रायरायते । ततो जियसस् राया उसहसामिणो तित्थे थेराणं अंतिए संजमं पिटविज्ञता सिद्धिं गतो । ततो अजिओ राया सुचिरं रज्ञं परिवालेकण तं परिवज्ञ तित्थयरो जातो। 25 सगरो वि चोइसरयणाहिनो नवनिहिवती चक्कवट्टी जाओ। तस्स य सगरस्स रण्णो जणहु-कुमार्पमुहाइं सिट्ट पुत्तसहस्साइं । सबे य ते हार-मउडधरा पियरं आपुच्छिकण सर-यण-निह्ओ वसुइं पवियरंति । सबजणस्स संपयाणं हिरण्ण-सुवण्णमादी वृत्यमाणा जसो कित्तं च अज्ञिणंता अट्ठावयं नगवरं संपत्ता । सिद्धे वंविकण तत्व य ते जिणाययणं थूभरयणमादीयं पिट्ठमा दृष्टुणं अमचं पुच्छंति—केण इमं आययणं क्यं ? कह्या व ? 30 ति । ततो अमचेण भणिया—

र विदेष मण् कार भिना ॥ २ व्या भवणे **अहं णाडूणी** ही २ ॥

10

## अड्डावयतित्थरूपत्ती सिद्धगंडियाओ य

आसि इहं पवरलक्लणसंजुत्तो उसहो नामं पढमराया, जैणिमा पुर्हि पया निन्मिया। सो पुत्तसर्य रखे अहिसिंचिडण भयवं दमियरागी निविण्णकामभोगी अणुत्तरं सामण्णं पाछइत्ता निद्धतरय-मछो दसहिं अणगारसहस्सेहिं सिद्धं मुक्खं गञ्जो महत्त्वा इहं पहए, तस्स इमं आययणं थूभा य । तस्स पुत्तो आसी भरहो नामं पढमचक्रवट्टी 5 चडदसरयणाहिवैई नवनिहिवई, तेण इमं आययणं कारियं पछिमा श्रुभिया य ।

सो य भयवं समउडकेवछनाणी सामण्णं पहिवज्जिङण अंतगडो । तस्स य गुण-विषय-माइप्पसंजुत्तो रयणदेवयापरिहीणो सयमेव इंदेण राया अहिसित्तो आश्याजसी नामं संयलं भरहं अत्तण निक्खंतो।

तस्स य महाजसो तस्स, य अङ्गबलो तस्स होइ बलभहो । बलविरिय कत्तविरिओ, जलविरिओ दंडविरिओ य।।

एएहिं उसहसामिस्य, जो उत्तमो महामज्हो । सो धारिओ सिरेण परं, सेसेहिं न चाइओ बोढुं ॥

ततो य परिभुंजित्ता आए-उबत-विरिएहिं परिहीयमाणा नरवरा चोइस सयसहस्सा राईणं उसहस्स भयवओ पढमतित्ययरस्स पडप्पए सिद्धि संपत्त ति । "सबहुन्मि य इक्ते" 15 गाहा ॥ ''एवं एगुक्तरिया" गाहा ॥ ''तेण परं आवलिया" गाहा ॥ एयासि इयरो (१) एयासि गाहाणं इमी अत्थो । श्वापना चेयम-

|     | सर्वार्थ<br>क॰ |     |    |    |     |     |     |    |       |    |       |    |     |     |    |
|-----|----------------|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-------|----|-------|----|-----|-----|----|
| 1Y  | 9              | 3 8 | ٩  | 38 | ۱ ۹ | 98  | 3   | 98 | 191   | 98 | 9     | 98 | 9   | 98  | 9  |
| 38  | 3              | 9.8 | 12 | 18 | 13  | 18  | ₹ ' | 98 | { 3 } | 98 | , 3 1 | 98 | 3   | 3.8 | 13 |
| 9 4 | 3              | 98  | 3  | 98 | 131 | 96  | 13, | 98 | 131   | 18 | 3     | 18 | ١ ٦ | 96  | 1  |
| 98  | *              | 98  | 18 | 38 | 8.  | 9.8 | , X | 96 | 81    | 18 | 18    | 98 | 18  | 98  | 8  |

१ निद्धयकम्ममछो शा॰॥ २ °हिको नव° शा०॥ ३ सगळं शा०॥ ४ शा० प्रति विद्याय सर्वात्विप प्रतियु निम्नोद्धतानि यश्रकाणि पाठश्रोपलभ्यते — स्थापना श्रेयम् । स्थापना श्रात्र श्रिक्तना केनाअपि वैगुण्येन 25 मस्टीग्रस्थेन सह विसंवादात्र सम्यगवगम्यते । ततस्तक्र्णि-वृत्तिसंवादिनी स्वापितेति-

| 98                  | 98                 | 9¥                  | 9.4                 | 98                  | 18                  | 9.8                      | इतिया लक्षा सिद्धा ।                  |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 7                   | 3                  | ŧ                   | ¥                   | ષ                   | Ę                   | जाव ५०                   | इतिया सन्वेद्वे पत्थके ।              |
| 98                  | 98                 | 9.8                 | 98                  | 98                  | 14                  | 98                       | इतिया लक्सा विद्वा ।                  |
| १<br>एवम-<br>संकेजा | २<br>एवस-<br>सखेजा | ३<br>एवम-<br>संखेजा | ४<br>एवम-<br>संबोजा | ५<br>एवस-<br>संखेजा | ६<br>एवम-<br>संखेजा | जाव ५०<br>एवमसं-<br>खेळा | इतिया सन्दर्धे पत्यदे।<br>एसा पढमा १॥ |

<sup>\*</sup> अत्राSSसा गाधानामधी न रहयते ॥

तको एयं सोडण जण्हुकुमारपिभयओ कुमारा परितृष्टा विन्हिक्मणसा 'अयह णे कुंद्रं कि पूरेंति अंबरवद्धं जिक्किद्विसीहनाएणं। ततो कुमारा जण्हुपिभवयो अबरोप्परं छंछवंति—अम्ह वि ताणि चेव रयणाणि, ते चेव निहयो, स बेव वसुईं। भोवाला य, सहरयणामयं जिणाययणं करेमो। एवं ववसिया। ततो ते जण्हुपिभतीओ कु-

| 9                    | २    | 1 3                  | 8    | 4                     | S.    | সাব ৭০                  | इतिया छिदा।                                              |
|----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 98                   | 98   | 98                   | 96   | 48                    | 98    | 98                      | इतिया लक्का सब्बद्धे पत्थे ।                             |
| 9                    | 3    | 1 3                  | 6    | 4                     | £     | जाव ५०                  | 'इत्तिया मिद्धा।                                         |
| १४<br>एवम-<br>संखेळा | एबस- | १४<br>एवम-<br>संखेजा | एवस- | १४<br>एवम-<br>संयञ्जा | ल्नम- | १४<br>एत्रम-<br>संग्रजा | दितिया लक्खा सम्बद्धे पत्थे है।<br>एमा विवरीया बिङ्या २॥ |

इतिया लक्ता सिद्धा २ ३१४ ५ ६ ५ ८ ९ १० एवं जाव असला भावलियादुनाए एतु-इतिया लक्ता सन्तर्हे २ ३ ४ ५ ६ ५ ८ ९ १० तम दो व गच्छान । एमा तह्या ३ ॥

इत्तिया सिद्धा । १२२५७ ९,१२९३९५५० एवं एगाएगुनरिया जाव इत्तिया सब्बद्ध , २ ४ ६ ८ ७०५२ ४४८१८९४ असऱ्या १एमा पढमा ४॥

इलिया सिंखा १ ७ ४ १३१४/२५२५३३ एवं एगाइबिउसरिया जाव इलिया सम्बद्धे ३ ७ १९१-१९२,२३९ असरम् । एसा विद्या ५॥

इतिया सिद्धाः १ ७ १२९९२५३१३७४८४९ एवं राषाइतिउत्तरमा आव इतियो सम्बहे ४ ९०९६२२२८४४८०४६४२ असम्बाः एसा लुद्धया ५॥

इतिया सिक्का ३ ८ १६२५१६ १४२९ १४२०८० ४ ४४ ४२ ८९ २९ एवं निगाइया दुगाइपक्संब। इतिया सम्बद्धे ५ १६२६० ९ १५३१ १८२२ - ४३ ८ १ १६२८७१ ० सा विसमुत्तरा पदमा ७॥

इतिया सब्बहे २९६८४२५१३ ३४३५५ ४० १६ १०३६ १०० १८, ३५ १५ एमा विस्युत्तरा इतिया सिद्धा १९३८/४६३५ ४९ ५५ ५६ ५० १६१९१ १४३३० ० विया ८॥

दुगाइपक्षेणो य इमाहिं गाहाहिं अणुगंतस्थो—
ठिनेयं तिगाई बिसमु-त्तराष् उणगीस तियग हिंहुवरिं । पदमं गुणुं सेसे सऽट्टावीसेसिमो क्लेणो ॥ १ ॥
दु १ पण २ नव ३ तेर ४ सतरसप, बाबीस ६ छ ७ अह ८ बार ९ चढरस १० य ।
अट्टावीस १६ छवीसा ६२, पणवीस १६ इगार १४ तेवीसा १५ ॥ २ ॥
सीयाळ १६ सतरि १८ सतहत्तरि १८ इग १९ दुग २० मससीइ २१ इगस्परी २२ ।
विस्ति २३ उणस्परी २४ चढवीस २५ छवाळ २६ सर्य २७ छवीसा २८ य ॥ ३ ॥
पुण पुण अतिममंकं, चारे उजतीस ठविव पढम बिणा । सेसे दुगाइखेलो, विसमुत्तर जा असंबिजा॥४॥
पदमाण् निदिग्हैं, जाइ बिह्याइ होइ सव्वटं । एवं एगंतरिया, सिद्धी सव्यह्वपक्षस्था ॥ ५ ॥
१ हा आणा य कुलोवाली य सव्व १॥।

मारा पुरिसे आणवेंति-गवेसह अद्वावयतुहं पहरं ति । ततो तेहिं गविहो । 'नत्थि तुहो पबओ'ति निवेडयं च तेहिं पुरिसेहिं। ततो ते अमबं छवंति—केवड्यं पुण काछं आययणं अवस्रविस्सइ ? । ततो अमचेण भणियं—'जाब इमा ओसप्पिण ति' इति मे केबलिजिणाणं अंतिए सर्व । ततो ते क्रमारा पूर्णो वि अन्नमन्ने चेव छवंति—इमस्स चेव सेलस्स परिचाणं करेमो. होहिंति कालदोसेण लोभघत्या मणुया जे आययणं विणासीते। 5 ततो दंडरथणेण समंततो सेलं छिण्णकड्यं करेनि जाब पढमकंडतलो ति. स्वाइयं च खणिउमादत्ता । ततो वितत्थो जलण्यहो नागो उद्विओ, आगंतूणं कुमारे छवड्-मो ! भो ! मम भवणदारं मा भंजह ति । ततो कुमारेहिं छविओ-कस्सिमा भूमि ! ति । नागेणं भणिय-नुदर्भं, ततो वि मा भंजिई 'सि पुत्रपरिग्गहं' ति । 'जइ अन्हं भूमीओ किं तुमे निवारिस ?' ति [ कुमारेहिं ] निव्मत्थिओ गतो सभवण । ततो ते कुमारा पुद्रेण गया 10 जाव आवह ति । ततो दंहरयणेणं खणंतेहिं गंगा उबत्तेकण आणाया जाव संख्याहयं ति । सा य अईव मोभाए य निखायण य पहमाणी । तनो तेहिं कुमारेहिं परित्रहेहिं उक्कृद्विमीहनाओ कलयलो कओ तुरियर्मासो । ततो मो जलणप्यहो नागो तेण सरेण जलेण आपरिज्ञमाणं भवणं पासिता रोमिगिपजालिओ धमधमेती निग्गंतण तस्मि खंधाबारे रायाणो अमर्च पाययज्ञणं मोत्तृण जाण्हपमुहाण कुमाराणं सिंह पि सहस्माई विद्वीविस-15 गिगणा निर्दृद्द । ततो ते अवसंसा रायाणा अमशो संधावारी य सार्गयनगरमागतो । वंभणपुसमरणदरिसणेणं सगरस्स पुत्तमरणनिवेयणं

बंभणपुत्तमरणका-रणण सगरस्य ते अमबेण । धन्माणरागरत-स्स पुत्तमरणे तेहिं कहिय ॥

एईसे गाहाए इसी अत्थी-नती सी अमची सारीयं तथरमागती समाणी सेसाडम-20 वेहिं राईहिं वेजेहि य सपहारेउं रण्णी पुत्तमरणसुणावणनिमित्तं इसं क्रेयगं करेइ-

सप्दट्टं बंभणपुँत्तं पासेणं बंधुपरि(प्रन्थाप्रम्—८६००) बारियं पत्थुपरिभूयं उक्ति-विक्रणं रायभवणं पवेसेइ। ते य तस्स बंधवा पुणो पुणो कलुणयाण कंदमाणा रण्णो निवेदंति—अम्ह एसो एको चेव पुत्तो सप्पद्ठो मरइ, ता राय ते करेह जहा णं एस जी-बंद्द ति। ततो सो राया वेजं महावेक्षण लवइ—तहा करेह जहा जीवह बंभणो ति। ततो 25 लवियं विज्ञेहिं—रायं! जत्थ घर ण मयपुष्ठं माणुस ततो भूडमाणिज्य ज, जा जीवावेमो बं-भणं ति। ततो राया पुरिसे आणवेइ—सिग्धं भूईमाणेज्य जत्थ घरेण मयपुष्ठं माणुस ति। ततो ते पुरिसा नयरमाहिंहिकण रण्णो समीवमागया रायाणं भणंति—नत्थि अम्हं कस्सद्द न मयपुष्ठं माणुसं ति। ततो राया वेज्ञे लव्ह—मम चेव गिहाओ भूहं मम्गह, न ममं कोइ मयपुष्ठो, न वा कोइ मरिस्सइ ति। ततो रायाणं अमुशो लव्ह—तुक्स वि वंसे रायाणो 30

र <sup>°</sup>तो तेण अस<sup>°</sup> शां० विना ॥ २ <sup>°</sup>इ से पुन्व<sup>° ला ह ॥ ३ °स्विस्तिमा° रा० उ २ मे ० विना ॥ ४ <sup>°</sup>हिं मंतिराष्ट्रिं विकां<sup>°</sup> शां० ॥ ५ कोहगं शां० ॥ ६ 'पुनेणासण्णं कंपुं<sup>°</sup> ली ३ विना ॥</sup>

सहस्त्रसो मरिऊणं सम्मं मोक्खं च गया । ततो राया छषड्—जो मम वंसे पुढं मयपुढो स में कहिज्जर । अमको छवड्—कहेमि रायं !—

इमीसे जोसप्पणीए तह्याए समाए पिन्छमे भाए सत्त कुलगरा होत्या विमलवाहणाई नाभिपजवसाणा। ते वि कालघम्मुणा संजुत्ता दिवं गया। अहमो उसहो नाम
5 नाभिपुत्तो इक्खाग्वंसपढमो पढमराया पढमतित्वयरो अट्ठावयपघए कालघम्मुणा संजुतो समाणो मोक्खं गथो। तस्स पुत्तो भरहो नाम चोहसरयणसामी नवनिहिवई चडसिंहमिहलासहस्साणं भत्ता समउढकेवलनाणी संजमं पित्विज्ञित्ता कालधम्मुणा संजुत्तो
मोक्खं गथो। तस्स पुत्तो आह्चजसो नाम सयमेव इंदेण रायाऽभिसित्तो सयलं अद्धभरहवासं रयणविष्ट्रणो मंजिऊण सो वि मरिऊण मोक्खं गओ। एवं राय! इक्खाग10 वंसे आह्यजसादी जियसत्त्वपज्ञवसाणा असंखेजा रायाणो संजम पित्विज्ञता कालधम्मुणा संजुत्ता मोक्खं सग्गं गया। तुब्भ वि पिया सुमित्तो नाम राया अजिअस्स
अरहथो पासे संजमं पित्विज्ञित्ता मरिऊण दिवं गओ। ितती चेव एस रायं! लोयिन्स
आजन्म-मरण-न्ति।

कामं मरणं जायइ. जम्मं जम्माओ मरणं भवे एवं ।

15 धम्माणुरायरत्तस्स, पुत्तमरणं तेहिं भण्णइ ॥

अर्ण पि ताव रायं! जण्हुकुमारपगुदा सिंड पुत्तसहस्सा जलणप्पहेणं नागेणं कुद्रेणं समाणेणं विद्वीविसम्गिण्णा णिङ्गहित्रं भासरासी कया।

ततो सो राया एवं सयणरादीणं पिडणो पुत्ताणं च मरणं सोऊण विगयसण्णो विमुक्क-संधिकंषणो घस ति घरणीर्यंश्लेस सित्रविष्ठिओ। ततो उक्खेबतालियंटवाएणं सुइसीयलेणं 20 आसासिओ समाणो अमकं लवइ—कहं मम पुत्ता जलणप्यहेण नाएणं कुढेणं दिहीति-सविसग्गिणा निइद्वा? किं वा कारणं?। ततो अमकेण जहावत्तं सवं परिकहियं।

प्रसंतरे अद्वाययसमीविसयवासिणो जणवया उविद्या रायाणं पायविद्या विण्णवेति—सामि! कुमारेहिं गंगा महानदी अद्वावयमाणीया, सा ममामळहमाणी सक्षे जणवय अलेण विणासेह. तं अरुहह महारायं! गंगां महानिंदं एगमग्गेण समुद्दगामिणि काउं 25 ति । ततो राया भागीरहीं वालं पुत्तं आणवेद—गच्छ तुमं राईहिं सिंदं अमबेहि य दंढरयणं गहाय अद्वावयपवयं. तत्य अल्णाप्यहं नागं अग्य-बिल-गंध-धूब-महोहें सकारिना, तेणाऽणुण्णायो दंढरयणेण खणावेमाणो गंगां महानिंदं एगमग्गेण सागरं णयमु । ततो भागीरहीकुमारो रण्णो आणतियं पढिच्छिऊणं, दंढरयणं गहाय सबल-बाहणो राईहिं अमबेहिं य सहिन्नो गंभो अद्वावयपवयं। तत्य अद्वमं भन्तं पिगिष्हिकण दन्भ-

<sup>&#</sup>x27; शां विनाधन्यत्र— <mark>व्यक्तसि निवा</mark>ण सकते होता । **श्वासं निवाण क** इती क्षी का का वस्तमस्त्रण स्थात विना ॥ क्ष्माकालों सेसी क्षां का

अहममत्ते परिणममाणे भागीरहिं उबिडिओ। ततो भागीरहिणा अन्य-बिड-मंथ-महपूर्वण सम्माणिको समाणो छवइ—किं करेमि ते ?। ततो कुमारेण छिनओ—तव पसाएण दंडरयणेणं गंगं महानदिं एगमग्गेण समुद्दगामिणिं करेमि। ततो नागेण छिनओ—
गच्छ, सिग्वं करेहि. जे भरहे नागा ते सबे मम वमाणुग ति। ततो भागीरही रहमारुद्धिय दंडरयणेण नैदिं आगरिमति कुरुजणवयाणं मज्झेण फुसंती हृत्थिणाउरं नीया 5
दिक्सणेणं कोसलाणं, पिच्छमेणं जैत्य य नागाणं भंजइ भवगाणि तत्थ बर्छि द्रलयइ,
ततो नागवली पवत्तो, प्यागम्स उत्तरेणं, कासीणं दिक्सणेणं, कत्थड विंझमुवगम्म,
मगहाणं उत्तरेणं, आंगाणं दिक्सणेणं अणेगाणि य नदीमहस्साणि परिवहुमाणी गंगा
सायरमवतारिया। तत्थ गंगामायरं नाम तित्थं। जण्हणा आगरिसिया पुवं तेण भण्णइ
जण्हवी। भागीरहिणा नतो पच्छा भागीरही। गंगं महानदीं सायरमवतारिता गतो 10
सागेयं नयर सगरचकविंदिणो निवेदेड—अवतारिया मया गंगा सायग् ति। गण्डा—

ततो अवत्तर्ग पुत्तं, भागीरहि भरहसामियं ठविव । पवज्ञमञ्जूवगतो, अजिय्जिणिदम्म पासम्मि !!

'सगरस्य रण्णो पुनाहे भिण्णं' ति तेण 'सागरभिन्नं'ति त भवणं भण्णाइ ॥

तत्थ य अहं जलापपहम्म नागस्म भन्न। उबनण्णा । एस य एणियपुत्तो राया मम 15
सुझो उन्नाणे मम आययणं काऊण नत्थ मे अबं ठनेऊण अहण्णहाँण गंध-मह-धूनेणं १जेह । अहं पि य मे पुत्रनेहेण भण्णिहिया इन्छिए भोण दलयामि ।

अह में आष्णया कयाई ध्यन्धी अहमभत्तेण आगंधेडण लबाई—धूयं में उवविषेहि ति । ततो मि आहं संभंता 'कहं से धूया होज <sup>१</sup> ति ।

एत्यंतरे घरणो नागराया अट्ठावयं पवयं गच्छइ। अन्हे वि य तत्य गया धन्माय-20 रिए संत-पसंते अणगारे ओहिनाणी परेण विणएणं वंदामो, मंसए तत्य पुच्छामो। अध ते भयवंतो धरणोणं णागराइणा पुच्छिया—भयवं! अहं किं सुछहबोही? दुछहबोही?, इओ वा उबट्टिफणं किंह उवबज्ञिसमं? ति। ततो तेहिं धरणो णागराया भणिओ—तुमं इलो इंदत्ताओ उबट्टिता एरवए वासे ओमप्पिणीण दमचोहममो तित्थयरो भविस्सिस. एयाओ य तुन्भं छ अगगमहिसीओ अह्ना अक्ना सतेरा सोयामणी इंदा घणिबज्ज्या 25 अहं मोत्तृण सेमा अवरिमणंच तव गणहरा भविन्संति. एका तत्य देवी अह्ना इओ मत्तमे दिवसे उबट्टिफण इहं भरहे वासे एणियपुत्तस्स रण्णो सुया होहिति. अद्वभरह-मामिस्स पिडणा सर्दि भोए शुंजिकण संजमं पिडवज्ञिता सिद्धि गमिस्मइ। एयं सोकण घरणो नागराया परितुहो देवीहिं समं जहागमं पिडवज्ञो।

अहमवि ते मगवंते पडिवंदिकण पुष्छामि—एस पुण अलादेवी प्रधमवे का आसि 30 ति ! धरणो य ! । तको ते अणगारा ढवंति—

१ °व अभियं छो। ६ वर्ति आ श्री। ६ जत्म जत्म जाना जा। ४ व्यावद्वस्य छो। । ५ इका ४ २ मे॰ विजा।

<sup>4- 18- 15</sup> 

## **पियंगुसुंदरीपुवभवसंबंधो**

महराए जणवए सागामी नाम गामी आसि । तत्थ सीमी नाम बंभणी । तस्स सोमदत्ता भजा, तीसे सुया गंगसिरी नाम आसि परमहत्वदरसणिजा अरहंतसासण-रया विरत्तकामभोगाभिकासा । तत्य य जिन्तिको नाम बंभणो तं गंगसिरिं वरयइ, 5 सा च निच्छइ । ततो सो तं अलहमाणो वरुणपरिवायगसयासे परिवायगो पबह्यो । इयरी य गंगसिरी सुद्ययअजाए समीवे पश्चया । सो य जिक्खलपरिवायगो गंगसिरि पष्टइयं सोऊण साहुसयासे पढाओ । एत्थ पाढो अणुपवितिओ तिदंडीणं । ततो ताणि दोण्णि वि कालगयाणि समाणाणि जिक्सलो धरणिंदो जातो, गंगसिरी तस्सेव धर-णस्स अला नाम अगामहिसी जाया । इस्रो सत्तमे दिवसे उबदिहिति ॥

ततो अहं आगंतूण पुत्तं भणामि-होहिति ते सुया परमरूवदरिसणिजा। ततो सा देवी मत्तमे दिवसे उबट्टिङण एणीसुयस्म रण्णो पूरा आयाया. कालममएण जाया। जम्हा पियंगुमंजरिवण्णाभा तेण से नामं कयं पियंगुसुंदरि ति । अणुपुत्रेण संबद्गिया जीवणगमणुपना रूबेण परमरूबा। तनी से नुहुंण पित्रणा सयंबरी दन्ती। तनी सबे अद्भग्रहसामिणो जरासंध्यमिनयो मेंबे रायाणो तं मोऊण आयाया । तनो पियंगु-15 संदरी मसं ७वड-मयंवर वयामि ? । मया भणिया-न ताव तव भत्ता आगच्छइ । मा एसा तब पुत्त! रायाणी मयंबरे निन्छिया, जीए जियाए मे परायाणी (?) पुत्ते जुद्धे डब-हिया । तया सम सद्सेण ते सब जरासंधापिनत्यो एगेण रहेण एणियपुत्तेग दिसोदिसिं फैरिया । ततो मसं राया भणड़-कि मण्णे कारमं कण्या वर नेन्छइ ? ति । ततो मया लवियं-एमा भविस्सड मन्नरिदाहिविषिज्यो भज्ञ ति मो न ताव आगच्छड, जया 20 आगमिस्मइ तया ते कहिम्मामि । जेया सि पुत्त । बंधुमतील समं अनेतर गनी नैया य सि गाते दिहो। तें जो एया एयस्पाकामागड़नेणं अणहहा (?)। अहमभनेण य सा ममं आकंपेऊण पायबहिया लवड-अजो ! तुमं प्रभावेण अज्ञउत्तेणं समं समेज ति । मम य संदेसेणं गंगरिक्खओ समीवं ते आगतो । सो य तुमे पडिमेहिओ । एयमई अहं तब समीवमागया । तं तुमं पुना ! वीसन्धो अंतेडरं पवेसेज्ञानि नि । शहं पि अहं 25 विवोहिस्मामि ति । जं च गंगरिक्खओ विष्णवेइ तं थिएपं करेजासि ति । अमार्ह च पुत्त ! देवद्रिसणं संबद्दाय, तं वरेहि वरं, वरदा ते अहं। तनो हं तं देविं पयाहिणं करे-कर्ण सिरम्मि य अंजलि रयामि-जयाहं अम्मो! तुन्धं सिरम्सामि कारणे उपक्ले, तदा अहमिव तुरुभेहिं सरियक्को. एस मे बरो लि । तओ जहागयं गया देवी वसुदेववर्यणा ॥

नतो तीए देवीए कहियं रण्णो-जहा पियंगुसुंदरीए भन्ता आगओ, सो य अंतेडरं

<sup>30</sup> प्रविसिद्दी । ममं पि य सर्विन्हियस्य सातिसया रयणी समतिच्छिया ।

१ <sup>५</sup>रजेंद्रस्य छा०॥ र सब्दे राजरा<sup>०</sup> क ३॥ ३ जहुवा छा०॥ ४ तहुवा आ०॥ ५ तबो पाएव साकामा २०० विना॥ ६ **रायं आहं** शां०॥ ७ व्याणं की १॥

ततो बितियदिवसे सुदुत्तुगाए स्रिए गंगरिक्खओ आगओ समं पणामंजिंछ काऊणं विण्णवेद्द—सामि! जं तुमए अईयदिवसे भिणया(यं) तुम्भें हिं य छवियं जाणामि तावं ति. जह भे परिवितियं तओ तस्स कीरड पसाओ ति । तओ मया सुचिरं चितेऊण छिवयं— उज्जाणे भवड समागमो नि । (प्रन्थापम्-८७००) तओ विसिजिओ गंगरिक्खओ । मए वि य विसयजोग्गो कओ अप्पा । ततो मं अवरण्हकालसमयंसि विहीए निगाच्छ-5 माणं जणो छवइ—अहो ! इमो विद्यो ति ।

एवं ससंकिओ हं, गओ उज्जाणं परमरम्मं। तत्थ य बलिनिमित्तेण, नागचरं आगया कण्णा ॥

वतो गंगरिक्खओ सबं उजाणं सोहेऊण तत्थ कणां अहजणं पयनेणं दारं रक्सित । ततो हं गंधवण विवाहधम्मण कणां विवाहेऊण अनुलं तत्थ मोए भुंजामि । ततो में गंगर-10 किस्तुओं लवति—विमजंह सामिपादा ! देवि ति । तओ सा ममं अवट—न ६ जुजाति अक्सिविव अवितण्हाण ममं नाध ! ति । एवमह चिगवितियाणं मणोरहाण इच्छ पूरेमि । तओ पुणो गंगरिक्सओ लवह—नुज्यं सामिपाया ! सिग्धं माहत्यावेसो कीरउ अंते उरं पविसमाणेणं। ततो मण कहिंचि दुक्स्वण पहिवस । काकण य महिलावेस

पवहणं आरुहिय पयत्तेण अइनीओ कण्णाय वासघरं । भुंजाभि तत्य भोष, अणुमरिसे देवलोयाणं ॥

15

पत्तो य ततो प्रभाए गंगरिक्सओ देवि छवइ—नी गेह सामिपाता। ततो सा (मी) पाय-विद्याय छिवओ देवीए—सत्ताहमेव देहि वरं। ततो भीतो लब६—अहो मिओ हं ति। ततो सत्ताहे पुण्णे विष्णावेइ—सामिणी निर्जाह ति। ततो सामिणा छिवओ—अस्त वि दिज्ञड सत्ताहो ति। निहो मि नि भणंतो तओ पुणो एड सत्ताहे। ततो ण पुणो को मु-20 इया छबइ—अस्ट्रेहि कि उवाहणाओ खड्याओ १. जह ते एएसि सत्ताहं वरो दिण्णो तहा अस्ह वि देहि ति। एवं मे तत्थ एकवीस दिवसा मुहत्तमना अहच्छिया।

अह य मे आगओ गंगरिक्खओ विण्णवेद भीओ सुकोट-कंठो—सामि! अंतेवरे अमब-दासी-भिषवगोसु सवजणिम य विण्णायं जायं ति, फुडियं पुरीए—कोहुं कर्णातेटर समस्मंति (?)। इयरए मालागारा भणंति—गंधौं भंडाइया (?)। ततो को मुदिया छवद—जह 25 पुरवरीए कोहुं फुरियं तओ अच्छंति सामिपाद ति। ततो तं कववेक्सा गंगरिक्स्वयं दीण-कछणुगं अहं छवामि—मा भाहि, गच्छ, रायाणं छवाहि—जं भे देवीए अहरियाए भणिया तं तहेव, पविद्वो अंतेटरं कण्णाए भतारो ति। सो मया पछिवओं निगातो गओ रायसमीवं।

तत्तो अणुमुद्धत्तस्स पंति कोमुदिका किलिकिलायंती । अह गंगरक्सिओ एइ पृहको सामिपादेहिं॥

30

र भी देशों सि क १॥ २ शां विनाडन्यत्र भो छिबिओ विस्पंति र गो २ उ० मे०। भोडिमिहिओ विस्कंत १॥ १ कोई कि शां ॥ ४ भारंबा उ२ मे० विना॥ ५ कोई कु शां ॥ ६ भंते बरे अभकं उ२ मे० विना॥ ७ कोई कु शां ॥ ७ एवं को शां ॥॥

5

10

सो कडगथंभियभुओ, जंपति पाक्पडिअउबिड हो गुड़ी। अवतासिओ य सका-रिओ य कण्णाकहियमिते।। रायाणुरूवसरिसं, कङ्णाणं मे कयं नरवड्णा। होहिं पिड्याहिं महितो, भुंजामि तिहं वरे भोए।। 'रूवेण जोवणेण य, तीए णयरीए सरिसिया छोए। पियंगुसुंदरीए निध्य ति, एवं हियबेण वितेमि।।

ता अलं ममं तीआ-ऽणागयाहिं भजाहिं, इहेब मे अवत्याणं कायवं ति एवं वितेतो सुत्तो हमिति ॥

॥ पियंगुसुंदरीलंभो अहारसमो सम्मत्तो ॥

पिवंगुसुंदरीसम्बद्धमाग्रम्—७०२-१

सर्वप्रम्याग्रम् --- ८७२८-१५

# <del>\*एगवीसइमो केउमतीलंभो</del>

[\* <sup>†</sup>पियंगुसुंदरीलंभं सवित्थरं एत्धंतरे वण्णेऊण

तक्षो पियंगुसुंदरीसमीवा णेति पभावती मे सुवण्णपुरि नयि मोमिसिरीसयास ।

15 तत्थ य पच्छण्णं अच्छमाणो माणसवेगेण दिहो । तेण वि य वढां । वेगवतिय जणो य सबो मे पक्खण ठिओ—कीस बन्धति ? [माणसवेगो] भणइ—मम एतेण भगिणी मयमेव पिडिकण्णा । इयरो भणइ—मम भन्ना तुमे अवहिया। माणसवेगो भणइ—सा मम पुबदिण्णा ।

क्वहारो होउ ति । तेण य मे ममं बलसीहस्म पुरीए वेजयंतीएं ववहारसबंबेण । अंगा
क्क-हेफँग-नीलकंठेण समं जुन्झं लग्गो हं । पभावतिदिण्णाय पण्णाचीए ते चलारिब 20 जणे सपरिवारे जिणिला । माणसवेगो ताव सेणं मुक्को जाव मोमिसिरीए गतो सरणं ।

माताए य से अई पुत्तिक्कां जाइओ । सोमिसिरीपयण्णाहेतं च कहिरैप्पायं च काऊण मुक्को । एवं पराजिओ सेवइ मं किंकरो व । भणइ य मं मोमिसिरी—महापुरं बचामो ।

कतो माणसवेगविडिक्षण्ण विमाणेण गयाणि महापुरं । विमिन्निओ माणसवेगो ।

संखरहसंतिओ दृतो आसे गहेऊण आगतो सोमदेवसमीवं। पुष्टिको य सोमदेवेण—

25 किंद संस्वरंघो देवपुत्तो ? सि । ततो सो पकहिओ—

मिहिलाए सुमेक राया, धारिणीए तस्त पुत्ता विण्णि आसी निम-विणमि-सुणमि-नामा । दोहिं समं पबद्दको राया । परिणेबुया वोण्णि । समी अहंगमहानिमित्तेणं

१ 'नीवव' उ० मे० विना ॥ १ 'फक (त)नी' ४० मे० विना ॥ १ 'हिक्ष्यावणं च उ० मे०॥ ४ 'साउरी तृबपु' उ० मे० विना ॥ ५ पाडिणी' उ० मे० विना ॥

अवंश्वप्यादशेंषु एकोनविंशो विंशतितमश्चेति कम्मक्तुम्मं न दरीष्टश्यते ॥

<sup>ं</sup> एकुक्रिक्कोन्नकार्त्वतोऽत्यं प्रत्यसन्दर्भः केमचितियुवा क्रितीयसायहापरपर्यायेण सध्यमसायहेण सद सम्बन्धयोकनार्वमुपच्यसः इति सम्भावयामः । सर्वेषप्पादर्शेषुणसम्बतः इससामिर्मूक आरतः ॥

भोसण्णी विहरंतो फहससालाएँ वस्तवयं भासिकण गतो पुरिसपुरं । तत्थ अलंबुसं कण्णं पासेति । भुंजिकण लेणे स अच्छमाणो लक्खणेहिं सहभा अमबेण भणिओ—नेण्हसु रज्जं कण्णं च । ततो सो सवालंकारविभूसिओ जणविन्हयनिभित्तं सो राम्ना निमानो । सो य कित्तिंममंजूसाए आणीओ । अलंबुसाएँ संखरहो पुत्तो जाओ, तेण देवपुत्तो ति ॥ \* ]

अण्णया अस्सं बाहेंतो हेफहेण हरिओ। दूरं गंतूण पुटीए आहओ। तेण मुक्को 5 पहामि हरते महते। उत्तिण्णो मि हराओ, पत्तो समं भूमिमायं। वितियं च मया—को मण्णे अयं पदेसो? नि। दिद्वा य मया छिण्णसेलक उपाओ निगलं बणातो मियपक खा विव खगा ओवतमाणा दुवे चारणसमणा। ते य पत्ता खणेण वसुहातले। विज्ञाहरगईओ से पुण सिग्यतार्रे गाति तकेमि। ततो मया विण्णाया, जहा—चारणसमणा इमे भयवंतो ति। बंदिया य मया पयिक खणीका उणं। तेहिं [\*तिम \*] समं पत्तो एगं आसमप्यं 10 निहाणमिव समाहीए, साउक लपायव समाउल समवं, सोमिमग-सउल संवियं। तत्थ य अगित्य-कोसियण्यमुहा दिसयो बिविहत विक ससरीरा ते साहवा दृहण जम-नियम-विग्गहवंतो परमपीइसप उत्ता बहुमाणपंणया सागयं तबोधणाणं विज्ञाण संिया। ते वि मुणिणो फासुए भूमिमागे कयकायविष्य समगा आसीणा। पुच्छिया भया दिसीहि य—कओ एह भयवं! १। तेहिं भणियं—सुणह—

अम्हे वेयहुपादसंबद्धं अट्टजोर्थणृसियंधरमऽट्टावयं विविह्याउक्रयंगरागं उवागया तत्थ य परमगुरुणो उसहस्म अरहओ परिनिद्याणभूमिए भरहम्म रण्णो पढमचक्कविष्ठणो संदेसेण देवाहिद्विवेबहुगिरयणेण सवायरेण सुहेण निम्मयं सवस्यणामय मउडभूयमिव तस्स गिरिणो जिणायनणं देव-दाणव-विज्ञाहरपयन्तकयमवणं । तं च पयाहिणं करेमाणा पविद्वा मो पुरच्छिमदुवारेण । ततो अम्हेहिं दिहा इमीए ओसप्पणीए चउवीमाए वि 20 अरहंताणं पमाण-वण्णोववेयाओ पडिकगीओ देवाण वि विम्हयज्ञणणीओ. किमंग पुण मणुयाणं?। ताओ य परमसंविग्गा वंदिकण थोकण य सिठया मो । वहुए दिवसे य णे तन्थ गयाणं न निवर्दित दिवसा निसा वा पभासमुदएणाऽऽयतणम्म । ततो पडिनियत्तमाणा य सम्मेयपद्यमागया । तत्थ य एगुणवीमाए वीसुनजसाणं तित्थयराण परिनिद्याणभूमी वंदिकण इमं चक्काउहस्स महेसिणो निसीहियं कोडिसिलं संति-कुंधु-अर-मिछ-मुणि-25 सुवय-निमिजणाणं च तित्थेमु बहुहिं निद्याणाभिमुहेहिं अणगारेहिं सेवियं दहुमुवगया ।

ततो ते रिसयो अहं च एवं मोऊण परितो सुस्मवियरोमकूवा पुणो विण्णवेमो त्ति-

१ °स्तरणं वि 30 मे । °सण्णो वि अ ३ ॥ २ 'ण् मवन अ ३ ॥ ३ माणिक उ २ मे ० ॥ ४ ली ३ विनाइम्यन पासेते शुं गो ३ मो ० शा । पसाण् शुं कस ० संसं० उ० मे ० ॥ ५ कस ० संसं० उ० मे ० ॥ ५ कस ० संसं० उ० मे ० ॥ ६ विनाइम्यन प्राप्ति क्षेत्र का अ अ अ अ ३ शा ० ॥ ६ व् ण् णंकारे पुण्णो आको जी ३ वा ० शां ० ॥ ७ श्वराण् वां ० मे ना ॥ ८ व्यमे वियसिसमाह शां ० । व्यमविवसिवमाह उ० मे ० ॥ ९ शां विनाइम्यन प्राप्ति का वि ३ ६ ३ गो ३ । व्यशंक सा उ० मे ० ॥ १० व्यक्ताण् शां ० ॥ ११ व्यवे व्यक्तिमा क्षेत्र का अ ॥ ११ व्यवे व्यक्तिमा क्षेत्र का अ ॥ ११ व्यवे व्यक्तिमा क्षेत्र का ॥ विवास का व्यक्तिमा क्षेत्र का ॥ विवास का विवास का

जह भे नित्य नियमोपरोघो तो कहेह संतिस्त चकाउहस्त य महाणुभावस्स पर्भवं. तुब्मं वयणाऽणुमयं सोउं ति । भणियं च साहुणा एगेण—नित्य बबरोहो, पसत्या तित्थयर-गणहरकहा पुच्छिया तुब्भेहि भवियजणपीइजणणी. कहिहं भे आ समितं कहं संति-तित्थयरसामिणो ति—

#### 5 संतिजिणचरियं

अत्थ इहेव भरहे वेयहे पद्मए दाहिणाए सेढीए तयरं पभूयरह-तुरय-कुंजर-मणुस्सं रथने उरचक्कवालं । तत्थ य जिल्यजलणसरिसतेओ जल्लणजडी राया, तस्स भजा वायुवेगा । तीसे पुत्तो अको विव दित्ततेओ विउलकित्ती अक्किक्ती नामं, सयंपभा य कण्णों पभा विव सहस्सरिसणो अभिगमणीया, कोमुहिरयणी विव रमणीया, विमुक्त-10पंका विव कमलिणीलया । कमेण विद्वारा, कलामु य विसिद्धा जाँया य स्वमई विव देवया निर्वेहतेयसरीरलावण्णा विज्ञाहरलोए अक्खाणगभूषा । अभिनंदण-जयनंदण-चारणसमणसमीवे मुयधम्मा सम्मतं पिडविण्णा ।

अण्णया य पश्चदिवसे पोमहं अणुपालेकणं सिद्धाययणकशपुया पित्रजो पाममागया-तीय! सेसं गिण्डहि-ति । पणएण य रण्णा पहिन्छिया सिरसा । तती णेग णिन्छाइया 15 परितोसवसविसप्पियनयणज्यलेण । चितियं च णेण-अहो 🖔 इमा एवस्टररूवा किह् मण्णे अणुमरिसं वरं लहिज ?-ति एव चितिकण विमिजिया--वन पुन . पोमहं पारेह ति । विवित्ते य पपसे मस्सन्यमुद्दे मंतिणो भणति—भो सणह . मर्यपभा कण्णा पत्तजीवणा, चितेकण कुछ-कव-विष्णाणसारिम से वर निहिसह ति । तनी सुरस्-एण मंतिणा भणियं—मुणह सामि !, अत्थ रयणपुरे मयूरगीवस्य नीलंजणाए पुनी 20 आसगीवो विज्ञाहराहिवा दाहिणहभरहराया. अण्णे वि से कप्पमं वहति, तम्म देया। बहुस्सुएण य लवियं-न जुनो वरो आसरगीवो सर्यप्रभाए मामिणीए. सी अडकंतजी-वणो मन्त्रिमवए बहुति, अण्णे पुण उत्तराय सेढीय बहुवे विज्ञाहरा कुलसीलविसुँदा रूव-स्सिणो देवकुमारा इव. तेसि अण्णयरो चितिज्ञत नि । एत्यंतरे उद्धावगासेण सुमङ्गा बिण्णविओ-देव! सुद्र भणियं एएण. अत्य पश्चेकरायं नयगियं गया सेह्र(प्रन्थाप्रम-25 ८८००) बाहणी. तस्म महादेवी महमालिणी, तीमे पूनो विज्ञाहरी विज्ञप्यही कुमारो पसत्यछक्रमणोववेयसवंगो, कलासु वि य गहियपरमत्थोः तस्स भगिणी जोडमारा अणण्णसिरसेणं रूवेणं, मया सिद्धाययणमहिमाओ पाँडनियत्तमाणेण य दिहा, तती मे चितियं करस ह विजाहररण्णो इयं दारिया ?, 'अककित्तिस्त ज्यरण्णो जोंगोति मण्णमाणेण अणुसरिया, गया णियगपुरं सपरिवारा. दिहो य मया विजाप्यभी महत्प-

र °सवं वणेहित तु° शारा। २ °क्या, सा स प्रसा शारा। ३ °सा सबक्षत शारा। ४ फ १ गाँ विताप्त्रस्य स्थान विद्यासम्बद्धा के । विद्यासम्बद्धा के ।

भावो. उवछदूण य से कुल-सीलगम्मं इहाऽऽगओ मि. तं जोग्गो कणाये विज्जुष्पहो वरो ति । तदंतरे सुयमायरेण भणियं—सामि! इमा कण्णा पिक्तिवा कलाविसारया लक्क्सण-यंजणगुणोववेया लक्कामा महिवजाहरपत्थणीया, न यावि रायविरोही, तती सर्यवरो सर्यप्रभाग मम रोयइ. विदियं कीरउ राईणं ति ।

एवं भणिए जलणजडी राया सुयमागरमती पैरिषेतृण मंतिणो पूण्ह । संभिन्नसोई 5 व नेमिलि महावेडण मुहामणगयं पर्यक्षो पुच्छइ—अज ! कण्णा हमा पत्तजोवणा कि आसग्गीवन्म देया ? अह अण्णम्म विज्ञाहरम्म ? सयंवरे वा इच्छियं वरेड ?-ति एवं पुच्छियं । जोइसपारओ वियारेडण पभ्रणिओ—सुणह महाराय । जहा माठवो कह्यंति—पद्मित्रणो किर भयवं उसहसामी भरहेण रण्णा अट्ठावए समोमहो पुच्छिओ आग-मिरसे जिणे चक्कवृष्टिणो वलदेव-वासुदेवा य. तनो नेण वाग्गरिया भविन्मइ जो य 10 जिम्म काले, भविन्मइ य जो य मि पभावो. तत्य पुण वस अरहेता ग्रांलीणा बत्तारि चक्कवृष्टिणो जहानिहिष्टा य इयाणि वलदेव-वासुदेवा प्रयावहृम्म रण्णा पुत्ता अयल-तिविट्ठ ति. एम ताव पोराणा सुनी. निर्मान पुण पहुष भगामि—आसग्गीवं समरे प्राजेडण तिविट्ठ मिव्हास्म अग्गमिहिमी भविन्सट पुनवंती, ण विचारो-ति भासिए 15 पिनुटो राया नेमिलि विचलेण अच्छायणेण गंध-महमंपयाणेण य पूड्ना विसजेति— एवमेव अविनहं जहा भणियं तुन्भेहिं नि । मरिचिद्ध पेसेइ पोयणाहिवस्स प्रयाव- इस्म कण्णप्रयाणनिमिनं । तेण वि य 'परो मे अणुगहो नि पहिन्छ्या।

इओ य आसरगीयस्म आसिबंदुणा णेमिनिएण पुन्छिएण निवेदियं—अस्थि ते पिंडसन्, 'कहं जाणियको ?'नि कारणं भणामि—जो दूयं आधरिसेजं चंडमीहं, सीहं च 20
अवरंते दुद्धिसं विवाएजा न जाणसु नि । ततो दूण सबरायकुलेसु गेसेड । पृहया कप्पाए
गहाय आगच्छंति । चंडमीहो य पोयणपुरं पेसिओ कप्पागस्म । मो अयल-तिविदृष्टिं
क्लीकओ । रण्णा अयल-निविदृणं असंविदितो पृहओ विसिज्जो । आसरगीवेणं
विजाहरा पुणो पेसिया—तव पुना महाबलकका मीहभयं पिन्छिमेण पसमंतु नि । तं
सोडण तिविदृ गतो तं देसं । विद्वो य णेहिं सीहो महासन्तजुनो । 'पायचारी एस, न 25
मोहइ मे रहगयस्स एएण समं जिन्नयं धरणीयलमविष्णो । पुणो चितेइ—एस निराउहो, न जुन्तं साष्ट्रस्स जुन्नियं-वि पविद्धं णेण व्यगं । बाहुपहरणेण य अणेण पहओ
सीहो । पेसिओ य आसगगीवस्स । ततो सोडण परं विम्हयं गनो—अहो ! धरणिगोय-

१ °प विष्णायभावो वहाँ शा० ॥ २ °क्ला कण्णापविक्वकका १ शा० ॥ १ पविनियंतिकण मं शा० ॥ ४ पविनियंतिकण मं शा० ॥ विनियंतिकण मं शा० ॥ विनियंति

रस्स अन्भुयं कन्मं ति । संकिओ य जलाजाडिस्स अभिक्सं पेसेइ सर्यंपभानिमित्तं । ततो तेण कालहरणपरिश्रीएणं रसिं नेऊण सपरिवारेण दिण्णा कण्णा तिविद्वस्स । कलाणे षट्टमाणे हरिमंस्णा अमबेण सुयपरमत्येण निवेदियं रण्णो आसगाविस्स । कुद्धेण आणत्ता बलवंतो विजाधरा -ते धरणिगोयरे पयावइसुए हंतूण, जलणजाहिं बंधि-5 ऊण, सयंपभं मे सिग्वं उवणेह ति । तती इरिमंसुणा सामंता अहप्पहाणा आणता । तेहिं य विजाहरी दृतो पेसिओ। तेण य गएण जलणजडी प्यावती य भणिओ-सिग्धं अप्पेह कण्णं, रयणाणि रायगामीणि, सरणं च उत्रगयवच्छलं आसग्गीवं उनेह ति । तेण भणियं-दत्तायं न पभवइ सयणो राया व ति । तदणंतरे दंतप्पहाभासियनभो-भागेण तिबिद्रणा भणियं-जइ भे समन्थी सामी पराजेऊण तं कण्णं हरत. एस आहं 10 नीमि बछसहिँ ओ. किं सउणो विव हियामिसी बहुं रवड १-ति विसि अभे दूओ। निवे-इयं च णेजं आसरगीचस्स । सदिहा य णेण विज्ञाहरा-बच्चह णे लहुं विवासेह चि । ततो ते विविहविवहिषयजाण-वाहणा पत्ता तं पएस । जलणजिंडणा य स्तरमारुएणेव बळाहगा पडिह्या, भणिया य-मा विणस्सइ, तिबिद्वहिवेसिणा वचह, जं भे सामिणो सररगीवस्त इयंतं दरिसेट. जह तरह मरिडं ति एड 15 वहं ति । ततो ते अवद्भपसरा गया निवेदयंति आसरगीवस्य पभावं तिबिद्धस्स-सामि! सो किर अन्हे पच्छतो रहावर्त्त पत्रयमागच्छद । तं मोऊण आँबाहेइ बळाणि । तती विज्ञाहरबंदपरिवारी संपत्ती । तस्म रहावत्तं निविद्वी संधावारी । तती ते विज्ञाहरा ताळपसाय-साण-सियाल-सीहादीणि भीमणाणि स्वाणि काळण जल-जळण-पहरणा-ऽऽहरणाणि य गुबमाणा तिविद्वबळं अभिभवित्रं पवता । ततो तिबिद्वया 20 घरणिगोयरा 'अहो इमो कण्णानिमिनो जातो लोगम्स खतो, को मण्णे संपर्ध सरणं होज ?' ति निष्पहियारा ठिया । तयवत्थं च छोयं पस्सिडण जळणजिळणा गरुलकेतो मणिओ-देव ं आरुहह रहं, का सत्ती एवेसिं तुन्भं पुरतो वियंभियं ? माया-इंदजा-काणि य परंजिङणं रे। ततो एवं मणिए नियमब्द्यमासासयंतो रहमारूको । ततो णेण महामंगी सस्तो उद्भंती। तं व खुहियसमुद्दगंभीरनरसदं असलिसण्णिवायमिव स्रोडं 25 कंदमाणा केइ विपलाया कामकविणो विजाहरा, केसिंचि कायराणं करसंगहियाणि सत्थाणि पहियाणि, केइ व्छिण्णपत्ता विव सगुणा पहिया घरणिवहे । एवं च तिबिद्धणा सरपणेव सारयं सिळेडं पसाइयं नियग कं। तथी बिहुतं पवसी अडाण पहदिबसं आरहसंघट्टी । विवद्वति जएण बलाएय-केसवा, सीवितं पवनां आसरगीवस्स वर्त ।

विसिव्यक्षों व दूतो तिविष्टुणा आसगीवस्स-एस महं तुमं पि य पैरिट्टविशो 30 बिग्गहो, किं किवणवहेण कएण . सस इव सीहं पढिबोहेऊण छुक्को अच्छिति. जह सि

र जीकोमि जांक ॥ २ वर्ष्ट्र विश्व छांक निजा ॥ २ व्यस वर्ष्ट् तं क २ विजा ॥ ४ उ २ मेक दिनाइन्यम — "सर्वेष्ण संस्तो का २ । व्यक्तो जाहनकार्यास्तो क १ वो ३ ॥ ५ विश्वितो स्वात्म

रक्का विषय रहेण रक्क में जुदं हैहि, जहना सरणमुनेहि। वतो 'बाहं'ति पहि-चिछ्यं आसागीनेण। ततो आयगाणि पिच्छगाणि नोण्हं पि सेण्णाणि। इसिवाहय-भूववातिएहि व विकासमाणेहिं नहवलमण्डुण्णं। पवता जुज्जितं तिविद्वा-ऽऽसागीवा। मुंचित कुसुमबासं वियंतरा केसवरहोतिर। ततो परमरोसरत्तनयणो विज्ञाहराहिवो जाणि जाणि पयावहसुयस्स वधाय मुदह अत्याणि ताणि जभीयहियओ तिविद्वो दिवा-ठ करो विष तिमिरं पिहहणइ विविद्देहिं अत्येहिं चेव। ततो आसग्गीवेण चक्कं सहस्मारं तिविद्ववहाय विसक्षियं। तं तस्स पयिनक्षणं काऊण चलणव्यासे द्वियं, गहियमितं च पज्जित्यं। ततो तेण तरुणदिवायरिव आसग्गीविवणासाय मुकं, तस्स ब सिरं गहाय पिह-नियतं। उक्कृदं च नहयलगएहिं 'बंतरेहिं—उपपण्णो एस भरहे वासे वासुदेवो ति।

तवो विज्ञाहरा आसग्गीवपिक्खया भीया विपछाया। ते य जलाजिङणा महुरवयणेण 10 समासासिया, भणिया य—पणिवहयवच्छला उत्तमपुरिसा, सरणमुवेह वासुदेव, व वो भयं भविस्सइ। ततो समागया पणया केसवस्स भणंति—देव! तुन्हं आणाविषेया वयं, भरिसेहाऽवराहं ति। ततो तिविद्धेण इहमाणसेण पसण्णवयणसिलणा दर्च से अभयं, जहारिहं च पृष्ट्या 'मम बाहुच्छावापरिग्गहिया सपसुं र जेम्रु निरुष्टिगा वसह'ति। ततो भारहरायाणो सविज्ञाहरा परमपीईसंपउत्ता अहिसेयं कुणंति तिविद्धस्स । महया बरुस-15 मुद्रपण य सोखनिहें रायसहस्सेहिं अणुगम्ममाणमग्गो वस्तभहानिमुहो पयाओ। कोडि-सिसं जोयणाऽऽयाम-विरुद्धं अयसेण बाहुजुयलेण स्वत्रीय कीसायमाणो धरेइ। परं विम्हयं गवा रायाणो तं च वण्णमाहप्यं परसमाणा। तुद्धेहि य णेहिं कण्णाओ सपरिवाराओ र त्याओ। जाया य अग्गमहिसी सयंपभा सोस्नण्टं देवीसहस्माणं। जल्डणज्ञिती विज्ञाहराहिनो ठितो। तिविद्धेण विज्ञप्यहस्स भइणी जोतिमाला रयणमाला विव 20 जोईमाला आणीया अक्किसिस्स। एवं तिविद्धस्स पणयपत्थिवसहस्समउद्यमणिमकह-जङाभिसिक्सगणपायपीदस्स ववह कालो विसयसुहमणुह्वसाणस्स।

संतिजिणपुरमवकहाए अमियतेयभवो सिरिविजयाईणं संबंधो य

जाय य स्रयंपभाए प्यावह्कुलंबरिवायरा दुवे पुता सिरिविजओ विजयभहो य, कण्णा य कमलिक्या विव सुरूवा घणपडलिनगयवंद्पिता इव कितिमती लक्षण-25 सत्यपसम्बक्षाइसया जोइप्यहा नामं । अक्किलिस्स जोइमालाए पुत्तो सुरकुमारो विव मणोहरसरीरो घणपडलिणिगातो विव दिवायरो तेयस्मी अमियतेओ नाम, दुहिसा व सच्छंदिविपियक्तवधारिणीण सुरसुंदरीण विन्हिसकरी विरकालवण्णणीयसरीर-लक्कण-गुणा सुतारा नाम । वतो जलाजडी राया अभिनंदण-जगनंदणचारणसम्पक्षियं संसारस्व सोजण अक्किलिस्स संकामियरज्ञसिरी समणो जातो । तिविद्ध य वासु-30

र विषेत्ररे° शां• ॥ २ शां• विनाञ्चम— वित्यादं ली ३ त० मे•। विष्यादं का ३ गो ३॥ ३ सोवसा॰ फ २ गो २ शां• ॥ ४ की ३ इंसं• विनाञ्चम— क्लार्र सो<sup>०</sup> त २ मे• कसं•। क्सारे सो<sup>०</sup> मो• को ३ ॥ व० दिं• ४०

देवो जोतिष्पभं दारियं जोवणे बहुमाणि पस्सिकण विजलमति-महामब्-सुबुद्धि-साय-राणं चडण्ह वि मंतीणं मयाणि गिण्हिऊण सर्यवरं रोवेऊणं सहरायविदितं करेडू, अक्टिक-त्तिस्स संदिसइ-विजाहरसहिएण ते इहं जोडप्पभासयंवरे सण्णेजां दायवं अकालहीणं ति । अक्किक्ती वि राया सचिवेदिं सह समवायं काउण अपरिणिट्टियकज्ञो तिबिद्वस्स 5 पेसेइ--विण्णवेमि, पसायं कुणह, सुताराय दारियाय तुब्मं पायमूले मिलिएस पत्थिवेस वियरह सयंबरं ति। (मन्याप्रम्-८९००) तेण वि य 'तह'ति पहिस्सयं। ततो समागया नराहिया । अक्किक्सी वि अमियतेयं कुमारं सुतारं च गहेऊण महया इंड्रीए पीयणपरं पत्तो। दिण्णा आवासा राईणं जहारिहं। ठिया जहासंदिहेस ठाणेस । ततो सिक्रिओ मंडवो सयंवरनिमित्तं सिळ्अरिय-पडमप्पिहाणसायकंभकंभोभयपासनिवेसियमणिमंडियतोरणाळं-10 किओ. सरस-सर्हिं महदासपरिणद्धसंभसहन्सस्मिशिद्रो. कणयमयकमलमाल।पहिँबद्धविप-**ढेपुत्तियाजा**लो, दसद्भवण्णपुष्फपुण्णभूमिभाओ, घाण-मणद्द्भधूबधूबिओ। तओ सविज्ञाह-ररायाणी सपसपहिं विधेहिं अलंकिय-विभूसिया देवकुमारा इव संचे अभिक्दा। तदो राया तिविद्दो पोयणपुर रायपहेण सम्मज्जिय-सित्त-सुइएणं समुसियपडायमालाकलिएण जल-बलयमुक्कुसुमपहिसएण सबपगद्रसमग्गो मह्या इद्वीर जोडप्यअ-सुताराओ चित्ता-साइता-15 राओ विव विरायमाणीओ विज्ञाहरपरिग्गहियविर्माणपहिरूवकसिविगासमारूदाओ संगढ-सपहिं धुबमाणीओ पुरओ काऊण निग्गतो, पत्तो य मंहवं। उहण्याओ कृष्णाह सिबिगाहितो। दिहाओ य पत्थिवेहिं विन्हियविसेससुंदरतरनयणारविदेहिं । ततो तासि पत्तेयं छिवीक-रीओ किंहित कल-सील-कवा-८८गमे णरवतीणं । ताओ वि ते सिट्टीए संधेमाणीओ गंगा-सिंधुओ बिव पुरिच्छम-प्रबच्छिमसमुदं उवगयाओ क्रमेण य अभियतेय-सिरिविजाए। तेसं 20 च से निविद्या दिहीओ, पसन्नाणि हिययाणि। ते य णाहिं रयणमाळाहिं कुमुमदामेहिं य अविया। पहनीपतीहि य भणियं—अहो ! सुनरियं, पायसेस वयभाराओ पलोहाओ, उन्नमेस सिद्धीओं संधियाउ ति । ततो पसत्यतिहि-करण-महत्तेस कथाणि सि कीउगाणि । पृष्ठया

अक्किसी विजाहराहिवई कयाइ अभिनंदण-जगनंदणे पियरं च नियगपुरे समी-25 सरिए सोऊण निग्गतो वंदिउं। कहेइ से अभिनंदणो विसयदोसे, जहा—सदाधिइंदियत्थेसु पसत्ता पाणिणो बहुं पात्रं समज्जिणंति, तेण य संचितेण बद्ध-पुट-निकाइएण दुक्सबहुढं संसारं परियँढंति । तजो उद्धसंवेजो कयरज्ञपरिवाजो अभियतेयं रज्ञे श्राहिसिविजण पबद्दणो। तिविद्व वि अपरिचत्तकामभोगो काउगतो।

महीबाढा विसन्निया। एवं वश्वह काळो तेसि अविभत्तविभव-धणाणं विसयसहमणहवंताणं।

कयाई च सुवर्ण्णकुंभी नाम अजर्गारी सगजी पोराणपुरं गती। अयस्त्री तं सोडज सावरी 30 निगतो वंदिडज पुच्छइ—भयवं! तिबिहुस्स में वियभावयस्य गति साहह ति । तती

र ली इ समं ० विनाऽत्यत्र— "आवा जो" सं ० वा०। "भं भद्दे जो" उ २ ॥ १ दिण्यो आवासी सा थी १ विना ॥ १ "मिन्दा" उ० मे० संस० विना ॥ ४ "विदुष्य" उ० मे० विना ॥ ५ "कमुसि" शां० ॥ ६ "मक्यपदि" की १ ॥ ७ "कमुसि" शां० ॥ ८ "तावी जाणी पोष" की १ ॥

साहुणा ओहिणा आभोहत्ता भणियं—अयल ! तिविह् अणिवारियाऽऽसवदुवारो अतीव ठरअवसाणयाए बहुं कम्मं असायवेयणिकं समिजिणिता णिवद्धणरयाऊ अपइद्दाणे णरए
उववण्णो, तत्थ परमासुभं निरुवमं निरंतरं वेयणमणुह्वइ—ित्त भासिए मोहसुवगतो आसासिओ भयवया, भणिओ य—मा विसायं वच, सो भयवया आइतित्थगरेण उसहसामिणा दसाराविकरो अपच्छिमतित्थयरो य आदिहो, तं च तहाभूयं भविस्सइ. संपओगो 5
विष्पओगावसाणो. एगमेगस्स जंतुणो सयंकडं सुहा-ऽसुहमणुह्वमाणस्स तासु तासु तिरियनरा-ऽमरजाईसु कारणवसेण पिति वेरं वा भवइ, न एत्य नियमो. न य सोगो किंचि
प्यओखणं साहेइ, केवलं धम्म-ऽत्थ-कामाणि हावेति, महमया विसमिव वज्रेयको, सिहते य
आयरो कायबा—ित भणिको वंदिऊण 'तहा करिस्स'ित विण्णवेह—जाव रजाहिगारे सुते
निर्जुजामि ति । ततो सिरिविजयं रायं विजयभहं च जुवरायं अहितिचिऊण रायाहिसेएण 10
बहुनरवहपरिवारो सुवण्णाकुंभपायमूलं पबइओ परमसंविग्गो अहित्यमुत्त-ऽत्था तव-सजमैसुहिओ विहरह । सिरिविजओ य वासुदेवसार्रसे भोए भुंजह ।

कयाई च पुरंदरो इव वियसगणमञ्ज्ञगानो रायसहस्सपिरवृद्धो सहागतो अच्छइ। माहणो य सोमस्त्रो उवागम्म जयासीसं पर्वजिक्षण भणइ—सुणह, अहं जोइसिवज्ञापारगो, ततो मया नाणचक्खुणा दिहं तं सोउमरिहह. पोयणपुराहिवस्स इओ सत्तमे दिवसे इंग्रसणी 15 मत्थप पिंडिति, न एत्य संसञ्जो-नि वोत्तृण हिन्ता। ततो तं वयणं सोक्षण महादोसमंतं सद्धा परिसा रायाणो य परिकृतिया। विजयभद्देण य रोसभरावियनयणण भणिओ—जया पोयणपङ्गणो असणी पिंडहत्ति तदा तव कि मत्थए पिंडिति । ततो पिंडभणइ—देव! मा कुष्पह, मम तथा आभरणविरसं उविरे पिंडिति नि । एवंभणिए सिरिविजएण रण्णा भीयहियएण भणिओ—अञ्च!क्यो तुव्यं विज्ञागमो ? ति। असिक्यो भणइ—सुणह, 20 जया बलदेवमामी पष्ठइओ तथा इं संदिष्ठाङ्गणो सह पिउणा निक्खंतो भया य अहंग-महानिमित्तमागिस्यं. ततो विहरंतो पद्मिणिखेडमागतो. तत्थ मे पिउच्छा हिरण्णलोसि ति, तीसे धूया चंद्रजसा, सा मे बाला चेव पुषदत्ता, ततो इं तं दहुणं कम्मभरभारगरु-ययाए मंद्रपुण्णो पिंडभगो. विसयसुहत्थी य इमं महंतं अत्थागमं दहुण इहागओ मि ति।

ततो मंतिणो तस्स वयणावसाँणे सिरिचिजयभयनिवारणोवायं वियारेकणमारद्धा। 25 एगो भणइ—किर समुद्दे न पभवइ इंदासणी, तत्य अकालहीणं निज्जव सामि ति। विश्वो भणइ—दूसमाकाले किर वेयहे विज्ञा असणी वा न पडइ, तत्य गृहपएसे १ए दिवसा गमेयवा। तङ्को भणइ—समितिच्छयं विहाणं ण तीरइ. सुणइ—एको माहणो, तस्स पभूपिहं वर्वाइएहं जातो पुत्तो. तत्य य एगस्स रक्ष्वसस्स पुरिसो कुलपरिवाडीए निवेरिकाइ, माहणस्स य वारओ जातो. ततो माहणी भूयघरसमीवे रोवइ. तेसिं च अणु- 30

र "करो चरमतित्थ" शां ।। र निर्मुका मो १॥ १ उ० मे० विनाडम्पन - "मसंदिको शां ।। । भ मसिको क १ मो १ शां ४ 'रिसो मो क क मो १॥ ५ 'छाचणो शां ।। ६ 'साणे संवायभया निवा" शां । विना ॥ ७ व्या वि शां ।। ८ 'वाविष् शां ।।।

कंपा जाया. वेहिं भणिया—मा रोव, रिक्सिसामी ते पुत्तं रक्सासाउ. निवेदितो य भूपिं अवहित निक्सत्तो गुहाप. गया भूया कहेउ माहणीए 'अशुगन्मि प्रश्ते ठिविओ' ति. सो य असगरेण गिलिओ. एवं सुँबए—तवेण सका पिंहतुं घोरा वि क्याया. ततो तवं आवहामी सवे वि संतिनिभित्तं सामिणो ति । चउत्थेण भणियं—माहणेण आविहो पौयणादिवस्स इ असणिपाओ, न सिरिविजयस्स रण्णो. तं सेथं जे सत्तरत्तं अण्णं रायं ठावेउं ति । ततो नेमित्तिणा भणियं—साहु मो महामंती! सि, एयं कायवं, रण्णो जीवियपरिरक्स्तणनिमित्तं अहमवि आगओ. नियमजुत्तो राया निस्थरिहित उवसम्मं ।

नेमित्तिवयणं च परिगाहे उणं राया जिणाययणमागतो सओरोघो। मंतीहि वि से वेसमण्पिहमा पिगतिसमगोहि अहिसिला सेविजए राभोवयारेण। सिरिविजयो वि 10 वन्मसंयारोवगतो सत्तरत्तं परिचलाऽऽरंम-परिगाहो वंभवारी संविग्गो पोसहं पालेह। सत्तमे य विवसे समंतओ मेहा पाउठभूमा मलिलमारग[ह]या पवणवेगपिवत्यरमाणा वि क्रुं जोवियपासा भयजणपिनिद्धुरगिज्ञियसणा। ततो मञ्चाण्हकाले मह्या सरेण पासादं वेस-मणपिहमं च चुण्णयंती इंदासणी पिहया। राया अभिनंदिओ पगईहिं 'नमो अरहंता-मंति निगातो पोसहसालाओ ति । दिहो य तुहेण परियणेण राहुसुहिनैगतो विव 15 महवती। संहिलायणर्सस नरवईहिं अंतेतिरिवाहिं य आभरणवरिसं वुहं। सभारे उज य रण्णा पउमिणिखेडं वेसमणपित्रमं च दाउणं विस्विजतो। ततो निहिष्टगो सिरिविजओ अंतेयरवरगतो उववणेसु कयाइ विज्ञाहरसेटीस सच्छंदं विहरह।

अण्णया य सुताराय देवीए सह जोइवणं गतो। तत्थ विधेरमाणो रयणिक्तिमिव मिर्ग पस्सइ। विष्णविज्ञो य सुताराए—सामि! एस मिरापोयओ चेप्पउ, अइलक्सी कीउणगो ण 20 मिक्सिइ। तीसे य मयमणुयत्तमाणो अणुपयाइ णं सिरिविज्ञजो। अवसरइ मिर्गा, बोवंतरं गंतुसुप्पइओ। इक्षो य देवीय कृवियसई सुणइ—कुकुडसप्पेण हं सहया, परित्तायह मं सामि! ति। तं सोऊण नियत्तो अकयकजो, पस्सइ णं पिड्यं धरणिवह, तिगिक्छिजमारद्वो मंतोसहेदि। न वहंति य ताणि। ततो परियत्तियनयणा स्रणेण कालगया। विस्रण्यो य विख्य-माणो मरणकयवयसाओ चियं रएऊण अगि च दाऊण देवि सुतारं गहाय आरूहो। तीसे 25 व केसेहि अप्पाणं वंवेऽण निवण्णो 'अक्णभंदेऽविमा होही णे पियं ति सोवंतो अच्छइ। इको य पोस्पपुरे घोरा उप्पासा पाउच्भूया, सहसा घरणी पकंषिया, विवर्धत उक्षाओ, सक्सण्डे वि निप्पहो दिणयरो, अपने य राहुणा चैत्रो रवी, रएण खण्णाणि दिसागुहानि, सरो माठओ पवाइओ, उद्विमा पया, बुहिया रावाणो अतेषरज्ञा य सह स्वरायणा, आवण्णा सर्यपुरा।

र सुरुवन तर्वेण सका कोरो वि तत्काको साँ लिया ॥ २ 'क्लुकोकि' व २ वे० विशा ॥ ६ व २ वे० विनाजनप्र---- 'कालो सहबतीच । संखि हो १ भारतो सहबती। संखि क १ यो ३ ॥ ४ 'स्वा सर्वचर्ये वि नर' क १ ॥ ५ व रमसाखे क १ यो ३ ॥ ६ के ब १ ॥ ७ भी व साजु साठ करोठ विना ॥ ८ 'साई सं प्राच ॥ ९ निविचनो साठ ॥ १० 'भवे मि होहि कि साठ ॥ ११ वको रू बाठ ॥

अह तिन्म देसबाले उप्पार्थ पिक्सिकण य ससर्बिंदुणा नेमित्तिणा बागरियं—जे उप्पाया हमे तं रण्णो तिवं भयं निवेपंति । संपद्द सिरिबिज भो जीवियसंदेहे बहुद . सिन्धं सगाह ति । तं सोकण अयसंभंतिहयया रायाणो सक्जमुद्रा सह परियणेण अध्यंति ।

तिन य समए पर्जमिणिखेडवत्यको संडिल्लायणो जोइसपारओ रहारूढो पत्तो 'न मेयवं'ति भासमाणो । ततो तम्मुहो जणो जाको । सो य सर्थपभाए देवीए वद्धावणं इ काऊण पुरतो ठितो आसासयंतो । पुन्छिओ य देवीए विणएण—अज ! सिरिविजयस्य रण्णो समं आरोग्गं होज ? ति । ततो निमित्तिणा भणियं—कुसकं महारायस्य बहुं काढं प्रवाओ पाकिस्सइ. माणसं पुण दुक्खमासी, मुहुत्तंतरेण से पडिवत्ती होहि ति । तं च तस्स वयणं सोऊण निन्तुया जाया सर्यपभा य सपरिवारा ।

मुहुत्तंतरस्स य कोइ पुरिसो गगणपहेणं नवजगती विज्जुज्ञछक्टंडजुयको दीसइ इंते । 19 तं दहुणं विन्हिया पछोइति सबे। पत्तो य तं पदेसं 'अणुजाणह ममं'ति उवहजो, उवगम्म जयासीसं परंजि(प्रन्थाप्रम्—९०००)इण भणइ—सिरिविज्ञसस्स रण्णो सिवं, महंताको पुण पाणवायाओ फिडिओ। पुच्छिको—कहं ?। भणति—

अहं दीवसिहो नाम संभिन्नसोयनेमितिसुओ । अन्हे य पिया-पुता रहनेजरचकबालाहिबइणो वेयहुसिहरे उजाणसिरिमणुहिबऊण संयं जोड्बणदेसं विहेवा । विहो य 15
अन्हेहिं समरचं वाहिबई असणिघोसो इत्थियं हरमाणो । ततो सा—हा सिरिबिजया !
अमिवतेषा ! परितायह ममं, असरणा अवसा हीरामि ति । तं सोऊण अणुपर्या मञ्जुविहा य सुतारा देनी आवयगया गहाभिभूया विव जिता। ठिया व मो दो वि जणा जुख्माभिमुहा—दुरायार ! दुह ते ववसियं, अज न भवसि ति । सुताराए एविद्धा मो—अलं
जुद्धांणं, गच्छह सिग्धं जोइवणं, तत्थ सामी वेयात्मावज्ञाय विहिबंजह, तहा पत्तह 20
जहा जीवंत समासासेह ति । ततो अन्हे तीए वयणेण दुयं पत्ता जोइवणं । पस्सामो य
रावं कणगरुयगमिव अल्णजालपरिक्षित्तं सह देवीपिहरूवेण । मम व पिनणा विज्ञाविकप्रिएण उन्हणं अब्धुक्तिस्वयाओ वियगाओ । वेयात्मिक्जो अप्टुह्हासं मोत्तृष पणहा । विन्हिजो
व सिरिविजओ पुँच्छति—किमेयं शित । कहियं च से देविहरणं । ततो गाहयरं
विसायमुक्ततो मम पिनणा मित्रओ—न ते मण्णू कायको, सो ते अन्दिरेण पाएहिं पित-25
दिति ति । एवंवरे जहं पेसिओ तुन्हं पन्निं निनेएतं ।

हेहं व सपषयं कुसकं सोऊण स्वयंपभा व रायमाया नेमित्ती दो वि पृष्ट् । विज्ञवं संवितिकण 'वूयं निविसकासि' ति मिरीहणा महत्तरनेण दीवसिहण व समयं क्ष्यह्या आगासेण गया जोहवणं । विहो व सिरिविज्ञजो संभिष्णसोयसिहतो नारावहं विव बहस्सिसिहजो । माऊप क्ष्मती । तीय वि वाहं मोत्तृषं अहिनेदिजो कहेह क्षहणुपूर्वं । 30

१ °ए परिसक्षण दा॰ ॥ २ पाकश्सा आ०॥ ३ सकं जा०॥ ४ °ता सु वं बिहा आं०॥ ५ °जिल्हीरि त॰ शां०॥ ६ शम्बरं कण आं०॥ ७ प्रक्रिको व किमे शां० विजा॥

ताय जुवराया संपत्तो सबलो पणओ विष्णवेइ—अलं विवाएणं, देवीए मोयणोवाओ वि-तिकार । ततो रण्या सामत्येऊण सपुरं विसक्तिओ ।

सिरिविज्ञओ वि अप्पपंचमो गगणपहेण गंतुणं दुयं रहनेजरचक्रवालनयरं पविद्वी । दिही य तेहिं अभियतेओ. निवेदितं च से सबं । तं च बुत्तंतं सोकण 5 संगंवो सिरिविजयं साधारेडण मंतीहिं समं मंतिडण मिरियं द्यं पेसेइ असणि-श्रोससमीवं चमरचंचए नयरे। तेण मणिओ जहासंदिद्धं-सतारं देवी विसजेह ति। तेण य ण पढिवण्णं। ततो सो 'ते ण पत्यं'ति वोक्तण पडिनियक्तो कहेइ अभियतेयस्स । लं सोऊण कुद्धो सज्ज जुद्धारंभं। सिरिविजयस्य देइ दो विज्ञाओ-पहरणावरणिं बंधणमी-यणि च। तत्थेकेका सत्तरत्तेण गुणिया साहिया य। सिद्धवेजं च पेसेइ अमियतेओ सिरि-10 विजयं सुपहिं सह। सामंते व इमे, तं जहा-रिस्तवेगी अमियवेओ आइश्वजसी अक-कित्ती अकरही एगरही चित्तरही भाणुक्षेणी भाणुपही भाणुवेगी भाणुदेवी अक्ष्यभो अक्षदेवो दिवायरपभो दिवायरदेवो पभाकरो एवमादीणि पंच सयाणि, क्षण्णे य बिजाहरा बलवगा। तेहिं य महप्पहावेहिं परिवृडो सिरिविजओ गओ य समर-श्रंबं। अमियतेयो नि राया असणिघोसं विजाहियं जालिकण महाजालविजाए सब-15 विज्ञाछेदणीए जोगमन्मुद्वेति साइणहेउं। ततो जेटपुनेण सहस्सरस्सिणा सहस्सरस्सिपइ-मेण साई हिरिमंतं पद्यं गतो । तहिं च संजयंतस्य भगवओ पहिमा धरणस्य य नागरण्यो । तासि पायमुळे मा।सएण भत्तेण सत्तराईवियाए पडिमाए, रक्खति णे सहस्स-रस्सी । एवं साहणजोगो अभिवतेयसा ।

रखो वि असणिघोसो सिरिविजयं सपनं जाणिकण पुने पेसेइ जुकासके सयघोस20 सहस्सघोस-महाघोस-भामधोसादयो महाबलेणं। वेसि च सिरिविजयस्स य सपरिवारसे बोवूणं मास परमधोरं साभावियविज्ञावियप्पियं पहरणसंकृतं जुद्धं बहुइ। भगगा य
असणिघोससुया। ततो ते भग्गे दृहुण असणिघोसो परमरूलिओ निगाओ सह विज्ञाहरेहिं। आबहिओ य सिरिविजएण समं। रोमाइहेण य तेण अमोहप्पहारिणा आहओ
सग्गेण दुवे खंडाणि कवाणि, जाया य दुवे असणिघोसा। पुणो वि सिरिविजएण
25 सिग्धयाप आह्या दुवे वि जाया चित्रारि असणिघोसा। एवं असणिघोसा बहुंति
प्रह्या पह्या। अणेगे य असणिघोसे दृहुण विन्हिओ परिस्संतो पहणेतो। तेण य
मायाविणा भीमपरक्रमेण पराजिया सिरिविजयसेणा।

अह तिम समए अमियतेयस्य सिदा महाजालिणी विज्ञा। तती सिग्यमागती समरचंचं। अमियतेयं च एज्ञंतं बहुण सिहिया सिरिविजयपिकस्या कुमारचम्। अह 30 सो असिणिघोसी सिद्धविज्ञं अमियतेयं महप्पमावं पस्तिय अीयहियओ पद्धाओं सबजणं १ °म्बं बदंवं सो° शां०॥ १ °जमो सा° शां०॥ १ उ० २० विनास्त्वन—अमियतेओ वी १ गो १ शां०। असिवतेओ क १॥ ४ °हाजक° शां०। श्वावेशि ॥ ५ °स्स वेश्वनं व १ वे० विवा ॥ पयहिकण । विज्ञाहरा वि तप्पिक्सिया दिसोदिसि विपछाया । ततो अभियतेष्ण महाजा-छिनका विसक्तिया 'जह न पछायंति तहा णे अक्समाहि' ति । असणिघोसस्स वि मुक्स विज्ञामुही विज्ञा 'माणं मुयाहि' ति । विज्ञाहरा य गतिमछहमाणा महाज्ञाछविज्ञामी-हिया सरणागयवच्छछं अभियतेयं सरणमुक्तगया ।

असणिघोसो वि विजामुहीए आणिजमाणो सरणत्याणमविंदंतो उइण्णो दाहिण-5 हुभरहं। तत्थ य सीमंणांगे णाभेयस्य अयवओ पढमजिणस्य आययणं, समोस-रणत्याणे य द्वाविओ गयद्वयो, तत्य य संपत्तो। तं समयं च अचलस्य बल्देवस्य पुष्ठसमुद्दपारगस्य उत्तमेहिं संजम-जोगेहिं अप्पाणं भावेमाणस्य तिम्म पएसे एगराइयं महापिहमं पिडवण्णस्य मोहणीए आवरणंतराए य सीणे विमल्रमणंतमप्रदिवातिं केवलनाणं समुप्पण्णं। उवागया अहासण्णिहिया देवा महेउं। देवसंपायं च परसमाणा इमे चारण-10 समणा अभिनंदण-जगनंदण-जलणजडी-अककित्ती-पुष्फकेन्द्र-विमलम्त्रीपभितओ उवागया परण्णमण्या 'णमो केवलिस्स भयवओ'ति वंदमाणा पयिन्द्रणेकण संिद्या। असणिघोसो य अमियतेयनिउत्ताये विजाए पारक्रमाणो बल्भहं सरणमुवगओ मुक्तो विजामुहीए। निवेदितं च णाए अमियतेयस्य। तेण वि य मिरीई पेसिओ—सुतारं गहेकण बल्दभह्समोसरणं सिग्धमागच्छमु ति । ततो अमियतेओ विजाहर-विजा-15 हिवइसहिओ पत्तो सीमणगं, केवली परमाए भतीए वंदिकण महरिसओ य चारणे धर-णितले कथंजलि सिण्परण्णो। मरीइणा य चमरचंचं गएण विद्वा सुतारा असणिघोनसमाउसमीवे नियमोववासरया। असणिघोसमाया य णं गहाय खणेण पत्ता तं पदेसं। उवणीया णाए सिरिविजय-अमियतेयाणं।

एयंनरे असणिघोसो दङ्ग अभियतेयं सिरिविजयं च खमावेइ। ततो बवगयवेरा 20 सब देवा सुरा य भयवओ केविलस्स मिंहमं काऊण संसए पुच्छंति। तत्थ कहंतरे असणि-घोसो अभियतेयं विण्णवेइ—सुणह सामि! जेण मया सुतारा देवी अवहिया—अहं भामरी विज्ञं साहेऊण संजयंत्तस्स भयवओ आययणे सत्ताहिगेण उववासेण नियत्तमाणो य जोइवणस्स समीवेण अतिच्छहे. दिहा च मया सुतारा देवी तारा विव पेमासंजुत्ता. पेच्छमाणस्स पैरो नेहाणुरागो समुप्पण्णो. न चाएमि य अइच्छिडं ततो मिगपोयक्रवेणं 25 सिरिविजयं मोहेऊणं अक्खिता वेयालविज्ञा, परंजिऊणं सुतारं देविं गहाय अवक्षतो सिणेहेण, न उण दुहमावेण. एसा वि महाणुमावा पहा विव ताराहिवइणो विमलसहावा. नं महंतो मया अवराहो कथो तुम्हे आसाययंतेण. मिरेसेह णे पणयस्स-ति चल्लेषु से पिंछओ। तेण वि य पसण्णवित्तेण आहहो 'तह' ति । ततो असणिघोसवयणेण जायसंसओ अमियतेओ छेविल पुच्छइ—भयवं! केण पुवसंबंधेणं सिणेहो सुताराए 30 असिणिघोसस्स ? ति, जक्षो णेण अवहिया। ततो केवली मणइ—सुणाहि,

१ °मण्यतो की ३ विना ॥ २ प्यासजुत्ता श्रां ।॥ १ प्रमो ने ° शां ।॥

## व्यविवतेय-विरिविजय-अवशियोत्त-सुतारार्थं पुषभवी

इहे भरहे मगहाजणवर अयलग्गामे विष्यो घरणिजढी ति । तस्स जसभहा भारि-या, तीसे पुत्ता नंदिभूती सिरिभूती य । तस्स पेस्सा कवलिगा, तीसे पुत्तो कविलो नाम । घरणिजढी य माहणपुत्ते वेदं पाटेइ । कवलिगो पुण तं हियएणं ओगेण्डइ ।

5 अञ्चला य परिभवं असहंतो रयणतरं नयरं गतो । क्ल राया सिरिसेणो । तस्स दुवे भारियाओ अभिणंदिया सीहनंदिया य, तासि दुवे पुत्ता इंदुसेणो बिंदुसेणो य । तत्व य जवज्ञायो सम्बर्ध नाम माहणो, तस्स य समझीणो 'अहं बंभणो'ति । तस्स खंदि-याणं अक्लेबपसाधणं करेइ । तं सोऊण समझणा तेसि सीमाणं उवज्ञायो अविशो । तस्स माहणी जंबुका, तीसे धूया सम्बाभामा, तं तुहो य सम्बर्ध कचलिस्स देइ । 10 कमेण य सो विशेगपृद्धो जवज्ञाये विशेषण ।

अण्णया य सो विच्छणयगतो, वासं च निवडिडमारद्धं। ततो सो कविलगो वत्याणि कर्केले पिंडीकाऊण आगओ नियघरं। माहणी वत्याणि य गहाय निगाया। सो मणइ—अत्वि मे पभावो जेण मे वत्याणि न भिजाणि। तीए वितियं—वत्तं एम अवसणो आगवो 'न दीसामिंनि, 'गायं उहं' ति न वत्याई, कि मण्णे अकुलीणो होज्ञ!-ति मंद- 15 सिणेहा कविले जाया।

केणइ कालेण धरणिज्ञहो परिसीणविह्न किविल्स संपत्ति सोडण आगतो। तेण वंदिशो 'ताओ आगओ' ति। मोयणवेलाह य 'कत्व मोयणं भवड ?'ति ततो किविलो सक्तमामं मणइ—मम असाहगं, नाहं ताएण सह मुंजिरसं, पिहपिटं भोयणत्याणाणि रणहि ति। तं च पिया-पुत्तविह्न उत्तयागं परसमाणी माहणी विरत्ता मुद्रुवरं किविले, 20 घरणिज्ञहें विणएण आकंपेडण वंभणस्वेण सावेडण पुच्छइ—किविलो तुन्भं पुत्तो बंभणो वा होइ न होइ शिता। तेण से सन्भूयत्यं किह्यं। विश्वज्ञिओ धरणिज्ञहों किविलेणं। सक्तमामा सिरिसेणं रायमुविह्या—मोपटें मं किविलाओ, एस अकुलीणो, जइ न परितायह तुन्भं पुरलो पाणे (प्रन्थाप्रप्-९१००) परिषयामि वि विविद्धया। रण्णा किविलो सदाविलो भनिष्णो य—एयं विसलोहि माहणि, धम्मं करेष ति। इन्भणइ—न मे(मि) जीविष्ठ समत्यो एतीए विण ति । रण्णा अधिवं—अच्छड इदं तुह जाया जाव कीवं सुयइ, मा अप्पाणं मार्रहि ति। तेण 'तह' ति पहिवण्णं। सक्तमामा वेविसमीवे जववासरया अच्छइ।

राया पुण पगतिमस्यो 'जिणवयणं तसंति पहिवण्णो दयावरो दाजरको य अण्णया य अभियतेय-आहस्त-मुणीचंदे अणगारे माससमणपारणय तवोकितंते पहिलाहेर।

<sup>े</sup> स्पिहिनं की इ आ o ॥ २ सो कविकानो पहुं मो o । सो कविकानो स्नेत्रपूर् सर्व संस्थ ॥ ३ सी वेच्छ संस्थे आ ते ॥ ४ की इ विनाइन्यन कविका विद्योका क ३ नो इ उ० मे o । इसको विद्यों का पांच ॥ ५ विकास विद्यों का विद्या स्थाप के अपने के विद्या स्थाप के अपने स्थाप के स्थाप के

## इंदुसेण बिंदुसेणसंबंधो

वस्स य रण्णो दो मजाओ अहिनंदिया सीहनंदिया य। अभिनंदियाए दो पुत्ता इंदुसेणो बिंदुमेणो य। कोसंबीए य बलो राया, सिरिमती से भजा, धूया सिरिकंता । सा सिरिकंता तेण रण्णा इंदुसेणस्स दिण्णा, विस्तिया य सपरिवारा अणंतमईए गणियाए समं। ते य इंदु-बिंदुसेणा अणंतमतीए गणियाए कारणा जुज्झंत देवरमणे उ खजाणे 'महं महं'ति। ततो राया सिणेहसमयाए य मउयचित्तयाए य निवारें न समत्यो 'मा एएसि मरणं परसामि'त्ति तालपुडभावियं पडममग्याएडण सह देवीहिं कालगते। माहणी वि तेणेव विहिणा मया 'मा कविलस्स बसा होहं'ति। ततो बत्तारि जणाणि जंबुई वि आयाणि उत्तरकुराए य सिरिसेणो अहिनंदिया य मिहणं, सीहनंदिया सन्द्रभामा य मिहणं। सिरिसेणो सीहनंदिया पुरिसा, इयरे हत्थियाओ । 10

इयरेमिं पि इंदु-बिंदुसेणाणं विज्ञाहरो विमाणेण आगम्म णहयखस्थो अंतरे ठाइऊण इणमन्थं बोहेइ—भो कुमारवरा ! सुणह ताव दओसुहा मम वयणं— मणिकंडलीविज्ञाहरसंबंधो

इहेव जंबुद्दिव दिवे महाविदेहे वासे सीयामहानईए उत्तरेण पोक्ललावई नाम विजयो। तत्थ वेयद्वो पत्रओ विज्ञाहर-चारणालओ रमणिजो नवकूडमंडियसिहरो सर-15 यदमसिरिष्यासो। तत्थ पणवण्णनयरमंडियाण उत्तरिहाण सेढीए नयरे आइश्वामे स-कुंडली नामं राया परिवमह, तस्त मजा अजियसेणा, तीसे मणिकुंडली नामं अहं पत्तो। नने। कयाई जिणवंदओ पुंडरिगिणि नयरि गओ जिणभत्तीए। तत्थ य अमिय-जसं जिणवरं वंदिऊण तिपयाहिणं काऊण जर-मरण-किलेसनासणकरं धन्मवयणं सोऊण करयळकवंजलिउडो कहंतरे नियगभवं पुच्छामि। कहेइ य सो भगवं— 20 मणिकुंडली-इंदुसेण-विदुसेणाणं पुषभवो

पुक्लरद्धे अविरिष्ठे सीतोदादाहिणओ सिल्लावती नाम विज्ञओ। तत्थ य वीइ-सोगा नयरी धवल-तुंगपायारा बारसजोयणदीहा नवजोअणवित्थडा। तत्थ नयरीए चोइ-सरयणवर्ड नवनिहिसमिद्धकोसो रयणज्ञ्ञओ णाम चक्कवट्टी परिवसइ । तस्स य दुवे भजाओ परमरूवदरसणीयाओ कणयसिरी हेमँमालिणी। कणयसिरीए कणयख्या 25 पउमल्या य दो धूयाओ। हेमँमालिणीए पुजमा धूया। सा पुजमा अजियसेणऽ-जाए स्वासे धम्मं सोवं कम्मवन्थं वयं जववत्था। दोन्निऽतिरित्ताहं सिंह चजत्थ्याणि काऊण सिणदाणा कालगया समाणी सोहम्मे कप्ये देवी जाया महिष्ट्या। कणयसिरी संसारं भिक्जण अहं मिणकुंडंली विजाहरो जातो। कणगलया पुजमल्या य संसारं

१ इंदुसेणविदु° क र गो०। पनमग्रेऽपि ॥ २ पेत्पणऽसम° शा० ॥ २ सि काछकूदभा° शा० ॥ ४ सु-या क र ॥ ५ °ढलो ना° शां० विना ॥ ६ °णचंदं चंदिउं पुं° क र गो० ॥ ७-८ हिम° क र गो० ॥ ५ °ण अणसणादाणे काछ° क र गो० ॥ २० °ढलावि° शां० ॥

म• हिं• ४१

भिमकण इहेव रयणपुरे सिरिसेणराइणो अहिनंदियाए गन्भे दुवे इंदु-बिंदुसेणा जाया। सा वि पडमा सोहम्माओ कृष्पाओ बङ्कण कोसंबीए नयरीए अणंतमई गणिया जाया। ते य इंदु-बिंदुसेणा अणंतमईए गणियाए कारणा दो वि जणा देवर-मणे जुन्हांति इण्हि। इय सांसियं भयवया।।

5 तो हं संभारियपुष्ठभवो नमिऊण तं जिणवरं इहागतो तुब्भं पुत्रनेहाणुराएण । तं एसा तुब्भं पुत्रभवे भगिणी आसि, अहं च भे माया, तं संभरह पुत्रभवियं चक्कविंट रयण**ःझयं** पियरं ।

भोगा बहुवेरकरा, अलाहि भोगेहिं मा होह मोहियमईया। मा य राग-होसवसगया, पहरह नियएहिं गत्तेहिं॥

कि च-

न वि तं कुणइ अमित्तो, सुहु वि सुविराहिओ समत्यो वि । 10 जं दो वि अणिग्गहिया, कुणंति रागो ये दोसी य ॥ इहस्रोए आयासं, अयसं व करेंति गुर्णावणासं व । पावंति य परछोए, मारीर-मणोगँयं दुक्खं ॥ धिद्धी ! अहो ! अकर्ज, जं जाणंती वि राग-दोसेहिं । फलमंडलं कड्यरसं, पाषइ जीवो निसेवंतो ॥ 15 को दुक्खं पाविजा?, करम व सोक्खेहिं विम्हओ होजा?। को व ण लक्षेत्र मोक्सं?, राग-होसा जइ न होजा।। ता सुयह राग-दोसे, सेवं चितेह अप्पणो णिचं। जं तेहिं इच्छह गुणं, तं चुकह बहुगुणं पच्छा ॥ मुंचह एयं जुन्हां. संजमजुन्होण जुन्हाहा इण्हि। 20 तुरभेहिं य खलु मोक्खं, गंतवमिमेहिं देहेहिं॥ एयं निसम्म वयणं, जाया ते दो वि सुकसण्णाहा । संभारियपुत्रभवा, भणंति भोगा अइदुरंता ॥ हा ! मोहियहियएहि, जहा उ अम्हेहिं रागवसगेहिं । विसवामिसविसिएहिं, दृइओ अप्पा परिश्वतो ॥ 25 जर-मरण रोगपडरे, दुत्तारे भवममुहमज्झिम । हा ! जह मण्ये अप्या, तदागतो ण मणा छुढो (?) ॥ एस पयहामु भोए, भवोदहिँपहोबदेसए पारे । छेत्त्व नेहपासे, सेयमओ अच्युवेहासी ॥ करयञ्चयंजिल्डा, अणंति मणिकुंडलिं पहृहमणा। 30 इच्छामो अणुमहिं, सकारेडं विसेखांति ॥

श्मासि° इसं∙ार विकारा। ३ °याद दुक्को छारा। ४ °यावो (घो) ॥° की ३ ॥ ५ °स लेहिं शारु विना॥

ते महया इङ्गीए, चडिंह सहस्सेहिं परिवृडा धीरा। धम्मसङ्क्स सयासे, निक्खंता खायकिचीया।।
तो कम्मतरुकडिहं, दढ-कडिणं तबस्रुतिकखपरस्हिं।
सोहेडमपरितंता, पत्ता सिद्धिं महाभागा।।

[\* दो इंद-बिंद्सेणा \*] इयराणि य ताणि सिरिसेणप्पमुहाणि चत्तारि वि जणाणि 5 देवकुराए खेलाणुहावेण य तं कप्पदुमप्पभवं परमविसयसुहमणुहवमाणाणि तिण्णि पलि-ओवमाणि जीविकण मिडभावयाए निबद्धदेवाउयाणि सहेण कालं काळण सोहम्मे चत्तारि वि देवा जाया । तत्य वि य रयणप्पद्दार्पाडसिद्धतिमिरभमरेसुं इच्छियपसत्थावसयसुद्दसं-पगाडेसं विमाणवरबोंदिएस तिण्णि पलिओवमाणि वसिऊण चुया इहेव अरहे उववण्णा। तत्थ जो सिरिसेणो राया सो तुमं अमियतेथा !, जा सञ्चभामा माहणी सा तब 10 भिगणी सुतारा, जा य अभिणंदिया देवी सी सिरिविजयो जाती, सीहनंदिया जोइपदा सिरिविजयभगिणी । जो सो कविलो सो सहावभायाबहुलो अट्टब्झाणोबगतो तीए सञ्चभामाए वियोगदुविखओ मओ सोयमाणी तिरियगइ-नाम-गोत्ताई कम्माई उवज्ञिणित्ता बहूणि तिरियभवग्ग**ह**णाणि संसरिकण परितणुइयकम्मसो **भूयरयणाडवी**ए एरावइनदीतीरे जडिलकोसियस्स वावसस्स प्रवणवेयाए गर्ने धम्मिलो नाम दारजी 15 जाओ, परिविद्विओ दीहकालं बालतव काङ्गं विज्ञाहर विसाणगर्य ब्रहण गगणपट्टेणं वश्वसाणं नियाणं करेइ--जइ मे अध्य इमन्स तबन्म फल तो आगसिस्से भवगाहणे अहमवि एवं वर्षेजं ति । कालगती इद्व भरहे उत्तरायं सेढीयं नमरैचंचाए इंदासणिस्स आसर-देवीए प्रतो असणिग्घोसो जातो । ततो णेण सुतारा सञ्चभामां तू कविछभावसिण-हेण पडिबद्धाणुसारिणा अक्सिन्ति केवलिणा कहिए अमियतेय-सिरिविजया-**ऽसणि**- 20 घोसा सतारा य पुडभवे सोऊण परिविम्हिया ॥

अभियते भी य केविं वंदिङण पुणरिव पुच्छइ—भयवं! अहं किं भविनो ? अभिव-ने भी भयमया भणियं—तुमं भविसिद्धिने, इभी य नवसे भवे इहेव भारहे वासे पंचमो चक्कविं। सोलसमो तित्थयरो य भविस्सिस. सिरिविजयो पुण ते पढमगणहरो भविस्सइ। एवं सोक्षा विसुद्धदंसणा गिह्वासन्नोगगाणि पिडवण्णो सीलवयाणि दो वि जणा। असिणिघोसप्पपुद्दा 25 वहवे रायाणो परिचत्तरज्ञधुरावावारा पबद्दया। सर्थपभापसुद्दाओ देवीनो तत्थेव निक्खं-ताओ । ततो सब केवली णभिङण सयाणि णगराणि गया जिणपूर्या-दाण-पोसहरया दयावरा सबसंधा सदारिवर्या संविभागी नियएसु रज्ञेसु विसयसुद्दमणुहवमाणा विहरंति।

अण्णया य अभियतेयो जिणवरभवणसमीवे पोसहसालाए पोसहोवगतो विजाधराणं धम्मं कहेइ । इत्थंतरम्मि य संजय-तव-नियम-विणयजुत्तं चारणसुणीणं जुयलं जिणवरभ- 30

१ °तेबो क इ गो०॥ २ °दर्चेचा° शां०। °दर्चिचा° उ० मे०॥ ३ उ२ मे० विनाऽत्यत्र— °सातं क° की इ गो ३ । °साते क° क ३ ॥ ४ शुचारा शां०॥ ५ °ण्णाणि सी° उ२ मे० विसा॥ ६ सर्थं० की ३॥

त्तीए मुइयमणसं रययगिरिसिइरसरिसे णरवइभवणिम भत्तिवेगेण ओवइयं। अब्भुहिओ य राया ते दृहुण, अभिवंदए परमतुहो। ते वि य चारणसाहू वंदिऊण जिणवरिदे तिक्खु-त्तो पयाहिणं च काऊणं अभियतेयं रायं इमं वयणमुदासी—देवाणुष्पिया! मुदुक्कहं माणु-सत्तणं छद्भूण जम्म-जरा-मरणसायरुत्तारे जिणवयणिम मा खणमवि पमायं काहिसि-ति उवएसं दाऊणं. तवोगुणरिद्धं च पदिसंता।

उवएसं दाऊणं, तवोगुणरिद्धि च पदिसंता । <sup>१</sup>जेणाऽऽगया पिंडगया, चारणसमणा पहहमणा ॥

एवं सिरिविजय-अमियतेया विसयसुहमणुहवंता तित्थमहिमाओ करेमाणा ते हरि-सेण कालं गर्मेति ।

अण्णया य कयाई अभियतेयो निययवरभवणे निययपरिवारसिह ओ सीहासणोविवही 10 अच्छह । एयम्मि य देसवाले कोइ तवलिखसंपण्णो मासखमगो भिक्खहमागतो । अन्भुहिऊण अभियतेएण सपरिवारेणं वंदिऊण तिक्खुत्तो पयाहिणं च काऊण विवलेण किमिल्लिएण भत्त-पाणेण पिंडलिहिओ विणय-भित्तें जुत्तेण । तत्थ य सुरिहगंधोदयवासं बुद्धं, पंचवण्णं कुसुमं निविद्धयं, वसुहारा वुद्धा, सुरेहिं दुंदुहीओ आह्याओ, चेलुक्खेवो कक्षो, आगासे 'कहो ! दाणं घुद्धं । गतो साहु ।

#### 15 संतिजिणपुरमवकहाए अपराजियभवो

अभियतेय-सिरिविजया विबद्दणि वामसहस्साणि रायसिरिमणुद्दवित्ता अण्णया दो वि जणा सहिया नंदणवणं गया, तत्थ परिहिडमाणा विजलमती-महामती चारणसमणे पासंति, वंदिऊण य धम्मकहंतरे आउयपरिमाणं पुच्छंति। ततो चारणसमणेहिं भणिया 'छवी-सं दिवसा सेसाऽऽवयस्स'ति वंदिय परमाण भन्तीए नियगपुराणि गया, अहाहियाओ महि-20 माओ करेंति (प्रन्थाप्रम्-९२००) सुभइस्स ते य दो वि जणा । ततो पुत्त राजे ठावेऊण एवं निक्संता अमियतेय-सिरिविजया अभिनंदण-जगनंदणाणं साहूणं सवास पाश्रोवगम-णविहिणा कालं काऊण पाणए कप्पे नंदावत्त-सोत्थिएस विमाणस दिवसूड-मणिसूला देवा जाया वीससागरीवमद्वितीया । तत्थ य चिरकाळवण्णणिज्ञा दुहभोवमविसयसुह-सागरीवगया द्वितिक्खएण चुया समाणा इहेव जबुद्दीवे पुष्टविदेहे रमणिजी विजए 25 सीताए महानदीए दाहिणकूल सुभगाए नयरीए धिमियसागरी राया, तस्त दुवे भ-काओ वसुंधरी अणुंधरी य, वासि गर्म कुमारा जाया अपराजिओ अणंतविरिओ य महु-माह्वा विव मासा णिरंतराणण(राणंद)बहलसिरिवच्युच्छण्णवच्छत्थला । तत्थेगो कुमुद्दलधवलो, बितिको कुवल्यपलासरासिसामो । ते य कमेण विवश्विया । धिमिय-सागरी य राया अपराजिय-अणंतविरियाणं रज्ञं दाउप सर्यपभसादुसयासे पषदको, 30 चगतवो य समाहिणा कालं काऊण समरो अधुरिंदो जातो । अपराजिय-अणंत-विरिया रक्षं मुंजंवि ।

विज्ञाहरेण य से एकेण मित्तयाए दिण्णाओं विज्ञाओं, साहणविही उवदृहा । तेसि

६ जहागया में∍ संस०॥ २ छ २ में• श्री ३ विनाऽल्यत्र— 'चित्रचेषा गी ३। 'चित्रोएण क ३॥

दुवे चेहियाओ बहबरि-चिलाइगाओ गंधवे परिणिहियाओ अतीव मधुरसराओ । ते य ताहि बहबरि-चिलादिनाष्टपिह संपरिगीयंता तेसि (तासि) नट्टे गीए य अईव रागाणुरत्ता सुद्दासणत्या अच्छंति ।

एत्यंतरे य तत्थ नारदो आगतो।सो य तेहिं बब्बरि-चिलाइनाडयाणुरचेहिं नाऽऽढा-इओ, न व से उपयारो कक्षो, तओ सो परिकृषिओ । कच्छुलनारयस्स य विज्ञा-ऽऽगम- ह सीछ-रूबअणुसरिसा सबेसु खेतेसु सबकालं नारदा भवंति। सो य दिभियारिसयासं गंतूण दमियारिस्स विजाहररण्णो परिकद्देश-दिवं बब्बरि-चिलाइनाडयं अपराजिय-अणंतविश्याणं, तं जइ तुमं न गिण्हिसि ति किं तुहं रजेण वा वाहणेण वा विज्ञाहर-स्रोण वा तेण नाइएण विरहियस्स ?। तं च सोऊणं दिमियारी नारदसयासा अपरा-जिय-अणंतविरियाणं द्यं पेसेइ। केई भणंति आयरिया—सयमव ताओ दिनियारिणा 10 विजाहरेण आगमियाओ । तओ दूर्य पेसेइ—रायगामीण स्वणाणे, पंसेह चेडियाओ । 'बैलिकविरोहो न सोहइ'ति तेहिं भणिओ--- सुष्ट भणिस, चिन्तेमु ताव अन्हे-ति विस-जिओ। ततो तेसि चिंता समुप्पण्णा-अागासगमगर्दप्पण ण परिभवइ दिभियारी, तं पुराहियाओ विज्ञाओ साहेमी, पच्छा से दृष्यं नासेमी। एयम्मि वेसयाछे तेसिं भवियद्याए उवद्वियाओ विज्ञाओ पुद्यभवियाओ । ताओ य ते भणंति-देव ! तुम्हं आणा-15 विधेयाओ अम्हे, जा तुरुभे साहे उकाम ति ताओ अम्हे उवहियाओ । तेर्हि तुहेहि पूइ-याओ । पुणरवि दिभिय।रिणा दूओ पंसिओ। सगर्व भासमाणी तेहिं सामेण पडिच्छिओ, भणिओ य--अम्हेहिं सेवियक्षो दमियारी राया, णेहि दारिगाओ ति । ततो ते विज-रुवियवन्वरि-चिलाइगार्क्षविणो दूषण सह गया दिमयारीसमीवं। कयप्पणामा य दिहा सोमेण चक्खुणा । भणियं-कणयसिरीदारिगाहिं सेमं रमउ ति । 20

ताहिं य विणएण पणयाहिं कणयसिरी महुरं आभासिया। तीए य सायरं पुन्छिया अपराजिय-अणंतिविरियाणं कुल-सील-कवा-ऽऽगमे। तह वि अण्णोण्णगुणसमिण्णया(१)। वतो सा कणयसिरी विज्ञाहरकण्णा अणंतवीरियकहाए सज्जमाणी अपराजिएण भणिया—देवी! जह तुन्भे आणवेह तो अपराजिय-अणंतविरिया आणेमो, अत्थि णे पभाषो। एवं भणिए तीए पहिवण्णं—तहा करेह ति। केई भणंति—नाडहगाहिं चेव 25 सम्मणा कया। तथी तेहिं नियगक्वाणि दंसियाणि । विम्हिया य अणंतिविरियमुवा-गया—देव! तुन्भं विधेया पाणा, सामि! से पभवह, किं पुण पह मम विज्ञा-बक्रसमत्थो, वतो मे पीळं जीवियंतकिर काहि ति इक्षी अवक्रमामो. निरापायं भविस्सह ति । तेहिं पभिणया—समत्था मो निरिदं जेवं अण्णं वा विवयमाणं, गमणे मितं कुणसु निस्संकं ति। एवं

१ पतिकि का ३ छी १ गो १ ॥ २ शिंक कता संसाव विनाइन्यत्र—आगासद्मण विक मेव मोव गो १ । असेसद्मण श्री १ ॥ १ व्यक्तिया शांव ॥ ४ व्यक्तिया दूर्ण श्री १ ॥ ५ सह रम शांव ॥ ६ तको इंतीओ सेहिं मेव विना ॥ ७ काहिति तको अव श्रोव ॥ ८ ओ एवं अ व ३ गो १ ॥

भणिया 'तुञ्मं पमाणं'ति पश्चिया मयणमोहिया। तेहिं चिय आगारियं—कणयसिरिं कुमारी अपराजिया अणंतवीरिया हरंति, जस्स मत्ती अश्चि सो निवारेड-ति वेड-हियविमाणा य ते गच्छंति। तयणंतरे य से हल-मुसल-गयाईणि रयणाणि उविद्याणि। दिमियारिणा य विज्ञाहरा पेसिया जुद्धं समालग्गा पिहहया य। तेसि पभावं दहूणं 5 ते अ पिहहए उवलद्धूणं कुविओ दिमियारी निग्गओ। भूयर्यणाङ्ग्वीए उविर ओल-मिया मायाहिं जुन्झितं पयता। ताओ य निवारियाओ दहूणं अश्वाणि आवाहियाणि। ताणि वि अ बत्थगाणि जया कयाणि तया खीणाउहो चकं मुयइ अणंतविरियवहाए। तस्स पिहयं चलणक्मासे। गहियं च णेण पज्रतियं। ततो सवकेणं हओ दिमियारी। हए छद्धविजओ इसिवाइय-भूयवाइएहि य अहिनंदिओ—उप्पण्णा य बलदेव-वासुदेवा 10 विजयद्धसामिणो ति। एयं च सोऊणं विज्ञाहरा पणया—सरणं होह णे। सो भणइ—वीखरथा होहि—ति।

तेहिं पणएहिं 'कंचणिगिरिस्स उविरिष्णं एत्य अरहंता संठिया. मा णे आसायणा होज' ति ओवतिया। तत्य य किलिहरो अणगारो विरिसोववासी पिडमं ठिओ उपपण्णकेवलमाण-बंसणी अहासण्णिएहिं देवेहिं महिज्ञमाणो वंदिओ अणहिं विणएण, 15 पज्जवासमाणा वन्मं सुणंति केवलिसयासे। धन्मिम्म य परिकहिए कहंतरे कणयसिरी पुच्छइ—सगर्वं! अहं पुक्षभवे का आसि ?। तओ पकहिओ सुणिवरो—

## कणबसिरीए पुत्रभवो

धायइसंडे दीवे पुरिच्छिमहे भारहिम वासे संख्युरगं नि गामो । तत्य सिरि-दत्ता नाम दुग्गइया परिवसह । सा य परिहिंडमाणी कयाई सिरिपवयं गया । तत्य 20य सा सवजसं साहुं एगंतिम्म निसण्णं पामित, नं वंदिकण तस्म पायमूले धम्मं मोकणं धम्मचक्कवालं तवोकम्भं गिण्हेइ । दोक्षिऽतिरत्ताई सत्ततीस चउत्थगाई च काकण सवणपारणए सुवयं माहुं पडिलाहेइ । धम्मं गिण्हिकण विनिगिच्छनमावण्णा जाया ।

अह सा क्याह सक्षजसं साहुं बंदिनं परिधया समाणी विज्ञाहर जुयलं पासि उत्य वामोहिय चित्रा नियता । तस्स य विति गिन्छादोसेण अणालोइय-पिक्रकंता कालं 25 का ऊण जंबु ही वे दी वे पुत्र विदेहे रमणि जो विजय वेयहे पद्म सुमंदिरे नगरे कणा-पुज्रो माम राया परिवसह, अजा से वाउधेगा, तस्म पुत्तो कि लिधरो नाम अहं, भजा य मे अनलचेगा, तीसे सुजो एस दमियारी राया, मजा से मयरा, तीसे तुमं सुया कणगसिरी जाया। रजे य महं दिमियारी ठवेऊण संति जिणासगामिम पद्म इंडणं ठिको अहं इहं संवच्छिरियं महापि अं। सीणे य मोहणिज्ञ-नाणावरण-दंसणाव-30 रण-अंतराप य अज्ञ उप्पण्णं केवलं नाणं। तेण य विति गिन्छादोसेण सक्ष्मजणिएण तुमं इहं इन्डचरिव भोगजणियं पीइमरणं च पत्ता सि।।

इमं दुक्खं सोऊण पगरमेयं कणगसिरी निविष्णकामभोगा हक-वक्षहरे विष्णवेह--

विसक्केह मं, काहामि तबबरणं, अलं मे भोगेहिं अहदुरंतेहिं बहुतेरपरंपरकारपिं। एवं भणिए ते बिंति हळ-चक्कहरा—अविग्धं ते भवड धम्मे, कि पुण सुभगनयारं गंतुं सर्य- पभिजिणसगासे तवं काहिसि नि। एवं भणिए निमक्षणं तं सुणिवरं आरुहितं विमाणवरं गया सुभगनयारं। तत्थ य अणंतसेणेण सिंह अणंतिविरियपुत्तेण विक्वाहररायाणो जुन्हमाणे पासित। सुधोसं विक्वदाढं च ते हंतूणं बुद्धे आणामियसबसत्तुसामंता अद्ध-ठ विजयाहिवत्तं पत्ता बलदेव-वासुदेवत्तं च उपपण्णसवरयणा य सोलसराइसहस्ससामी इट्टे विसयसुहे अणुहवमाणा विहरंति।

तओ सयंपभो जिणवरो विहरमाणो सुभगनयरीए समोसरिओ। सोऊण जिणा-गमणं हळ-चक्षथरा सपरिवारा जिणवरसयासं बंदगौ इंति। कणगसिरी वि गया जिणवरसयासं धम्मं

> सोऊणं पद्मह्या, समाणी उग्नं तवं काऊण । केवलनाणं पत्ना, गया य सिद्धिं धुयकिलेसा ॥ ते वि य हल-चक्कधरा, जिणवरमभिवंदिउं सपरितःता । पुणरिव नगरमुवगया, भुंजंति जहिन्छिए भोगः॥

सुमतिरायकण्णासंबंधो

15

वर्टदेवस्स य विरया नामं भजा, तीसे सुया सुमति ति रूव-गुणसाहिणी कण्णा । सा अहिगयजीवा-ऽजीवा अणुवय-गुणवयीववेया जिणसामणभावियमईआ ।

> सा अण्णया क्याई, सद्धा-संवेग विणय-भत्तीए । जिणपूर्य काऊणं, पारणवेलाए से साह ॥-

समाग्रमणं दहणमञ्जुहिया, पिल्लाहिओ अणाय। तत्थ पंच दिवाणि पाउच्भूयाई वसु-20 धारोपडणाईणि। तुहा य हल-चक्कहरा 'कस्स दायज्ञा कण्ण ?' ति इंहाणंदेण य मंतिणाँ समं संपधारेकणं सयंवरो ठिवओ। खंभसयसित्रविद्वो य कंओ सयंवरमंडवो। सबस्मि य समावत्ते विपुलकुलवंसर्जा रायाणो वद्धमठडे य मोलस रायसहस्से विज्ञाहरे य संबे सपरिवारे आणवेइ। 'सयंवरो सुमतीकण्णाए' ति सवायरेण य संबे तं पुरि संपत्ता। तं अहगया सयंवरमंडच पुवरहयसीहासणेसु य संबे उवविद्या जहकमं। ततो सुमती 25 कण्णा ण्हाया कथबलिकम्मा सवायरभूसिया क्रसिय-सियायवत्ता तं अहगया सयंवरमंडवं पडमसंरं पिव लच्छी।

एयम्मि देसयाले, पसत्थवेरुलियविमलखंभेण । पवणवलधवलपणोलियनचंतधयपडागेणं ॥-

नइयलिलएणं दिवेण जाणविमाणेण। पेच्छंती य रायाणो लोगो य तेयबलसम-30

१ 'सामत्यको अद्ध' शा०॥ २ 'या बंति क ३ गो ६ ॥ ३ 'गरिमहगया शा० ॥ ४ 'रासादीणि । तु शां० ॥ ५ ईसाणं शां० ॥ ६ ली ३ गो ३ विनाऽन्यत्र— "णा सम्मं सं क २ शा० । 'णा सम्मं स्मा सं क २ शा० । 'णा सम्मं सं क २ शा० । 'णा सम्मं सं क २ शा० ॥ ७ कए व सर्ववस्त्रं इक शा० ॥ ८ 'खाए रा शां० ॥ ९ 'सरवरं व क ली ३ ॥

5

ण्णियं देवि इंति । सा य सागया अंवरतलिष्टया सर्ववरमंत्रवे सीहासणोवविष्टा । एत्यंत-रिम्म पुन्नसिणेहाणुराएण कृषायसिरीए

> रतुप्पल-मणिनिमं, ओनामेऊण दाहिणकरग्गं । भाणीय मणहरिगरा, धणिसिरी(रि)! बुज्झाहि पुत्रभवं ॥ पुक्खरवरदीवहे, भारहे पुरिहेणं नंदणपुरिम्म । आसि महिंदो राया, (मन्यामम्-९३००) तस्स भजा अणंतमई ॥

तीसे दुवे ध्याओ. कणयसिरी धणसिरी य सुकुमाल-सुरूवाओ अणुरत्ता अण्णोण्णं। अहै अण्णया कयाई सिरिपव्वयं गया। तत्थ य सिलायले सिण्णसण्णं नंदणगिरिमणगारं पासंति। वंदिओ णाहिं। तस्म समीवे धम्मं सोऊण दोण्णि वि सम्मत्तं गेण्हंति।

अण्णया य असोयविणयाओ तिपुराहिवेण वीरंगएण विज्ञाहरेण अवहियाओ।
अवसाओ भीमाडवीए छडु।वियाओ वहरसामिलिणीए तस्स य मजाए। अम्हेसु य णाए
पत्तलहुविज्ञा संकामिया पिहह्या। तो नदीतीरे वेलुवणे वंसकुइंगिस्सुविं तत्थ य अणसणं
काऊण कणयसिरी नविमया जाया सकस्स अग्गमहिमी अहं, तुमं वेसमणस्म
भज्ञा धणसिरी मोत्तृण देविसोक्खं ततो चुया इहं जाया बलदेवसुया सुमइ ति। नंदी15 सरदीवगमणं सभर जिणमंहियं महिमं च जिणवराणं चारणसमणहितिवरवयणं च
सुमर जहा 'सिज्झिसिह वितियभविम्मं'। जा य पुत्रं चयइ सा संबोहेयहा। ता संभर
पुत्रभवं, मए समं भगिणी पुत्रभवजंपियं पि य। भोगेसु य मा करे पसंगं।

जइ नेच्छिसि विणिवायं, संसारमहाडवीए मीमाए । भवसयसहस्सदुळहं, तो जइधम्मं पबजाहि ॥

20 एवं सोडण मा वयणं संभिरयपुत्र जातीया वामूढ-नट्टचेट्टा उम्मुछिया। ससंभमोत्र-विताए य कंचणभिगारविणिग्गयाए सीयलसिलल्धारणः परिसिन्नमाणा निष्ठवियगायल्डी उक्खेवियतालियंटवीयणगजणियवाएण संकुसिएण मुहुत्तंतरस्स आमत्था समाणी पक्चा-लियवयणा संजमियवन्था करयलक्यंजलिउडा विणाणां विण्णवेड रायवरसंहलं—तुब्भेहिं अणुण्णाया पद्मजमन्मुटेहामि ति। जंपति य रायाणो सविन्हिया—धन्मे ते अविग्धं 25 हवउ, पावेसु य जिहिन्छियं ठाणं। तुट्टा हल-चन्नहरा वि सद्यायरेणं तीसे निक्स्मणा-हिसेयं करेंति। सन्नगमहिसीओ य वेसमणग्गमहिसीओ य, ता वि से सद्यावरेण पूर्यं करेंति निक्समंतीए। कण्णासएहिं सत्तिहं समं

> सुवयअञ्जासयासे, निक्खंता तवमञ्जिणिता। केवळनाणं पत्ता, गया य सिद्धिं ध्रुयकिलेसा॥

र कणममहं ए घां । कनक की रिति पूर्वभवनाम इत टिप्पो उ० से० अस्तः प्रविद्या ॥ र पुरिष्क-महेंगे भागा ३ व्हडण्या घां विना ॥ ट नंशण की १ क ३ गो ३॥ ५ छ० से० विनाइन्यत्र— भण-संभवज्ञणसंदियं जाव जिला लो १। प्रवसंभवज्ञणसंदियं जिला जिला क ३ गो ३ । अन्यं संभवजि णमंदियं महिसं च जिला घां ।। ६ करेसु प्रविद्या ।।

ततो वे अपराजिब-अणंतिविरिवा विद्वहृद्धसम्मद्दंश्यणा, दाणकर्द्दे, साणुक्कोसा, सब-सत्तेसु य सद्दाकाळं सावराहीसु अणवराहीसु य सरणागयवच्छला, जिण-साहुपूयारया चहरासीति पुत्रसयसहस्सादं भोण मुंजिऊण खणुबिगा। ततो अणंतिविरिजो छवचित-ऽसायवेयणीओ निबद्धनिरयाऊ काळं काऊण गतो पढमं पुढिवं बायालीसवास-सहस्सिहिती। धरणो य सिणेद्देण वेयणापिड्यायं करेद्द अभिक्खं। अपराजिओ वि ६ भाडविओगदुक्खिओ निक्खित्तपुत्तरज्ञभारो सोळसिहं राइसहस्सेहिं समं राहिंद्वं पजिहेत्ता जसहरगणहरसमीवे निक्खंतो बहुं काळं तवं काउं देहिविओगे आरण-ऽञ्चए मुरिंदो जातो।

अणंतिविरिओ वि पसत्थपरिणामो नरया उव्वही जंबुद्दीवगभरहे वेयहृगिरिवरे उत्तरिक्षण सेदीए गयणवल्लाहे नयरे मेहवाहणो राया, तस्स मजा मेहमालिणी, विसिं प्रतो जाओ मेहनाओ नामं। कमेण परिवृह्विओ विज्ञाहर-वक्कविष्टिमोए युंजह द्युत्तर-10 नयरसए पुत्ते रज्जे ठविऊण। अण्णया क्याई मंदर्गिरिं गतो नंदणवणे सिद्धाययणे पण्णात्तीए भावेण पूर्य। देवा य अवहण्णा तं समयं। तत्य अश्वयदंदेण बोहिओ पुत्तेष्ठ्व निसहरज्जधुरो अमयगुरुस्स पासे पवहओ। अलया गिरिनंदणपत्वयं आरुहिय एगराइयं पृत्ति । आसग्गिवसुओ से उवसग्ने करेइ। ते सम्मं सहहत्ता पारियपितिमो वहुं कालं तव-संजमरओ विहरिजण देहभेदकाले अश्वए कृष्ये देवे मामाणो जातो। 15 संतिजिणपुच्यभवकहाए वजाउहभयो

तत्थ दिवं सोक्खमणुद्दित्रण निरुवमं अपराजियदेवो चुको समाणो इद्देव जंबुद्दीवे पुष्ठविदेहे सीयाए महानदीए दाहिणे कूले मंगलावर्ष्टविजए रयणसंचयपुरीएँ लोमंकरो नाम राया, तस्स भजा रयणमाला नाम, तेसिं पुत्तो वज्जाउद्दो कुमारो जाओ, कमेण जोब-णमणुपत्तो, तस्स भजा लच्छिमती। मेहनादो देवो सुरजीवियक्खए तेसिं पुत्तो सहस्सा-20 युद्दो नाम जातो, सो वि कमेण विद्वजो। तस्स कणयसिरी भजा, पुत्तो से सयवली।

अह अण्णया खेमंकरो राया दिवाए मणि-रयणमंडियसहाए सुय-णत्तुय-पोत्तपरि-किण्णो अच्छइ । देवो य ईसाणकप्यवासी नाहियवादी चित्तचूरुो बाम वादत्यसुव-गतो । सो य वज्जाउहेण जिणवयणविसारएण वाए पराजिओ । सम्मतं च पडिवण्णो चित्तचूरुो मिच्छत्तं वमिकण । इसाणिंदेण परमतुद्वेण अहिनंदिकी पूर्ओ य वज्जा-25 उद्दो जिणमत्तिराएण 'तित्थयरो भविस्सह' ति ।

अण्णया सुदंसणा नाम गणिया वसंतक्कसुमपबलगहत्थगया वजाउहसुवगया, ताणि कुसुमाणि दंसित्ता वजाउहं विण्णवेश—देव! लच्छिमई देवी विण्णवेश—सामिय! सूर-

१ 'तसायासायवे' छी० य० उ० विना॥ २ 'हिंद्रण जस' शां०। 'हिंतु जस' उ०भे०॥ ३ तीसे पुत्ती शां० ॥ ४ नाम विज्ञा' शां० विना॥ ५ 'कमं आराधिया शां०। 'कमं सहिता उ० मे०॥ ६ 'वो इंदरा' छी ३॥ ७ 'व् स्यणसंचको नाम छी ३ उ० मे०॥ ८ 'दिकण पू' की ३॥ ९ 'या राह्या णाम उ सुदंसणा जामं वसंत' शां०॥

5 .

णियादै उजाणं बसंतसिरिमणुहविजं विषमो । निग्मतो व कुमारो सत्तहिं देवीसएहिं समगं पियदंसणारं वावीए सममो कील्ड्। नाडण व तं कुमारं जलकी डारइपसत्तं विज्ञादाहो वहुज्ञयमती देवो बेरिओ वजाउहुस्य ध्वरिं नगवरं हुभइ, हेटा बलिएहिं नागपासेहिं बंधइ। वज्जाउही वि कुमारी अमीओ दहुण तं उवसगां।

भेजुण वं नगबरं, छेजुण य ते अइब्छे पासे ।

निदाइओ क्रमारी, सक्रेणं पूर्ओ तत्थ ॥

तो तं बजाणसिरिं कुमारो अणुहबिऊण पुरमइगओ अंजह जिहिन्छए भोष।

अह रें संकरी राया छोगंतियदेवपिंडिबोहिको वजाउई कुमारं सिंडिहीए समुद्रएण रेजे-अहिसिचिकण निक्संतो, घातिकम्मक्सएण उप्पण्णकेवलनाणो तित्थं पक्तेह । वजा-10 उद्गत्स य आवहघरे वक्तरयणं जन्खसहस्सपरिग्गहियं समुष्पण्णं। ततो णेण तस्स मना।-णुजातिणा मंगलावइविजए सयक्रोयैविओ, चक्कवट्टिमोए य सुरोबमे निरुत्तिगो भुंजद् । ठविको जुबराया व्यक्ताउहचक्रवहिणा सहस्साउहो निययपुत्तो य। एवं कालो वचद

तेसि विसयसुद्दमणुह्वेताणं। अण्णया बजाउहो विवलाए रयणमंडियाए सहाए बत्तीसरायसहस्सपरिवुँडो सीसर-15 क्सिय-युरोहिय-मंति-महामंतिसमग्गो सीहासणीवविद्वी अच्छइ । एगी य विज्ञाहरी बॅरहरंतो भीयभयगगगरसरो " 'सरणं सरणं' ति वजाउडमुबगतो रायं। अणुमगगओ व तस्स असि-खेडयहत्यगया छलिय-पणयंगजटी तुरियं पत्ता काइ विज्ञाहरकुमारी।

> भणइ य नहंगणत्या—सामिय ! विज्ञाहरं इमं मुबह । अविणीओ मे पस पाबो, जा से बंधामहे सिक्खं (?) ॥

तीसे य अणुमगाओ पत्तो एगी विजाहरी गयहत्थगओ, भणइ य बज्जाउहपसुदे ते जरीसरे-भो ! सजह एयस्स पावस्स अविणयं-

# संतिमतीए अजियसेणस्य य संबंधो तप्पुञ्चभवो य

इद्देव जंबुद्दीये पुत्रविदेहे सुकर्च्छविजए वेयद्वपदए सुंकपुरे नयरे सुंकदसी नाम राया परिवसइ, तस्स मञ्जा जसोइरा, पत्रणवेगो तस्म अहं पुत्तो। तत्येव वेयहे 25 उत्तरसेढीए किन्नरगीयं नयरं, राया तत्य दिश्वखूलो, भजा से चंदकिशी, तीसे सु-कंता घूया, सा ममं मजा । तीसे य एसा संतिमती धूया मणिसायरे पर्वयम्म प-ण्णाची साहिंसी इमेण अक्सिता पारेण । तं समयं सिद्धा से मयवई पण्णाची । तीसे य पद्धायमाणी इहं सरणसुवगती तुन्मं । अहं च चेतूण (?) पष्णासीए मयवईए पूर्व गती तं पएसं । तत्थ य अपेच्छमाणो संतिमती आवाहेम आभोगर्णि विजं। आमोएऊण प-30 कालीप इहागवी । एयस्स एए दोसा, वं मुयह एवं दोसाण संकरं ।

१ °ए चार्का वर मे॰ विना ॥ २ 'को बोववि' उ॰ मे॰ ॥ १ 'रित्हो सी' शां० ॥ ४ थरमरंतो शां ।। ५ व्ही सरणं ति ही ३ विना ॥ ६ व्यक्तववय शां विना ॥

दोसनिहाणं एयं, जइ मुंबह तो हं सबदोसे से । नासिजामि नरुत्तम!, एगेण गयप्पहारेण ॥

तेण विज्ञाहरेण पर्व भणिए वज्जाउही ओहिनाणविसएणं जाणिकणं ते रायाणी भणह— सुणेह भी नरीसरा ! एएसि पुवसंवंधं—

अंबुद्दिवे एरबए वासे विंज्यपुरे नयरे विंज्यद्सरायणी भजा मुलक्खणा, तीए 5 निल्णिकेज पुत्तो आसि। तत्थेव नयरे धम्मिस्तो सत्याँहो, भारिया से सिरिद्त्ता, द्त्तो ये सि पुत्तो, पहंकरा नाम तस्स भारिया। सा ह्व-जोबणवती द्र्त्तेण सभं उज्ञाणं गया विसयसहस्रिच्छियेणं निल्णिकेजणा दहूण गहिता। तीए विओगदुविखओ दत्तो उज्ञाणे हिंडतो सुमणरिसिपायमूलं गतो। तस्समयं चेव वस्स मुणिणो केवलनाणं समुप्पण्णं। तस्स य देवा चउविहा महिमं करेंति। तस्स तं रिद्धि दहूण सो दत्तो उवसंतो। 10 इसी वि परिणिव्युओ भयवं। संवेगसमावण्णो दत्तो वि गतो, मरिउं जंबुद्दीवे दीवे सुकच्छविजए वेयहुपवए सुवण्णतिलए नयरे महिंदिविक्कमो वसित, भज्ञा से अनिल्लेचगा, तेसि उप्पण्णो गञ्भत्ताए अजियसेणो नाम विज्ञाहरकुमारो, भज्ञा से कमला नामेण। इयरो वि नलिणकेज विंउसदत्तरायम्म अतीते आणामियसवसामंतो राया जातो।

अण्णता पभंकराय समं गिरिवरसिहरागारे भमराबिहसामले गंभीरगिज्ञयमुहले बहु- 15 वण्णे समंततो नहयलं समुच्छरंते निसिय-निरंतर-निवेदियविज्ञञ्जलपीवरसिरीए मेहे दहूण, पुणा वि ते चेव खर-फरसपवणिवहए खणमेत्तंतरस्य दहुं विलिज्ञंते, समुदय-रिद्धि-विणासं च अणिसभावण अणुगुणेंतो रायाहुं पजिह्रजण खेमंकर जिणवरसयासे निक्खंतो, गञ्जो य परिनेवाणं । सा वि य पहंकरा मिड-महबसंपण्णा पगईभहिया चंदायणं करेजण पो-सहं सुद्दियज्ञाए सयासे ततो मरिजण संतिमती जाया एस तव भूया । सो वि दत्तो 20 मरिजं एस आयाओ अजियसेणो । एएण एस गहिया परभवजोगसंबंधण ।

तं खमाहि से पयं, अवराहं मा करेहि अणुवंधं। अणुवसंता य जीवा, बहुवेरपरंपराओ पावंति॥

सोऊणं च एयं पगयं (प्रन्थाप्रम्-९४००) उवसंता विमुक्तवेरा य एयाणि य तिण्णि वि निक्सिमिहित खेमंकर्जिणसयासे । संतिमती वि एसा पवइया समाणी रयणाविल-25 तवोकम्मं काउं होहिति ईसाणे देविंदो । 'एयस्स अजियसेणस्स प्वणवेगस्स तस्समयमेव केवलनाणमुप्पज्जिहि'ति तेसिं ईसाणिंदो नाणुप्पयामहिमं करेहिति, अप्पणो य सरीरस्स पृयं । सिक्शिस्सइ आगमिस्से णं ।।

एवं वजाउहेण परिकृष्टिए ते सबे रायाणी विन्हियमणसा भणंति—छहो ! विसं ति। साणि वि वजाउहं पणमिकण खेमंकर जिणसयासे गंतु तिभि वि पषदयाणि। 30 सहस्साउहरस जुयरण्णो जङ्गणा णाम भजा, तेसि सुको कणयससी । मंगळावइ-

१ 'ल्बबाहो उ २ मे० ॥ २ व से पु शांक विना ॥ ३ 'ला व असमवन्मि सिरि' शांक विना ॥

10

80

विजए सुमंदिरे नयरे मेरुमाली नाम राया, मल्ला देवी, तेसिं कणयमाला सुया। सा कणयसत्तिस्स विण्णा। तत्थेष य सकसारं नयरं, रावा एत्य अजियसेणो, भज्जा से ियसेणा, वसंतसेणा य तेसिं धूया। तं व कणयमालासिहएणं गिण्हइ। सा वि य वसंतसेणा कणयसत्तिस्स भारिया चेव जाया। तीसे य तिक्रमित्तं नियममेहुणो रुद्धो(?)। 5 सो य कणयसत्ती विज्ञाहरो जातो सह पियाहिं शाहिं सहिओ सबओ परिहिंडह वसुहं।

अण्णया य पियासहिको गओ हिमधेतसेश्विसहरं। तत्य य परिहिंडमाणो विजल-मितं चारणसमणं पासइ। अहिबंधिऊण य धम्मं सोडं चइड रायलच्छि निक्संतो।

ता वि य से भज्जाओ, विदलसित्रज्ञियासयासिमा। जाया तवुज्जयाओ, बहुजणपुजाओ अज्ञाओ ॥ इयरो वि कणयसत्ती, विहरंतो सिद्धिपत्तयं गंतुं। पुढविसिलापट्टए, एगराईयं पढिमं ठितो ॥

तत्य से हिमचूलो नाम देवो उबसगां करेड़ । खुहिया य सबे विजाहरा उबसगा-कारणं पुच्छिजण 'निरोसमि'ति वित्तासेंति हिमचूलं । पारेजण य पिंडमं विहरंतो रयणसंचयं गतो नयरं सरनिवाये उजाणे । तत्य वि एगराइयं चेव पिंडमं ठितो ।

15 पडिमागयस्स तो तस्सै भयवजो परमञ्चाणजुत्तस्स । अप(प्प)डिष्ट्यं अणंतं, केवछनाणं समुप्पण्णं ।।

देवा समोसिरिया णाणुष्पयामहिसं करेंति । हिमचूलो ये समवसरणमुवगती भीको । वजाउहो वि राया वत्तीसरायसहस्तसमगो नाणुष्पयामहिसं काउं धम्मं चेव सोउं नयरमङ्गतो ।

- 20 अह भयवं स्तेमंकरो अरहा गणपरिवृद्धो स्वाणसंचयपुरीए समोसिरओ। वज्जाउहो वि वंदगो निजाइ। सोऊण तित्थयरवयणं पिढवुद्धो सहस्साउद्दं रज्जे हवेऊण सत्ति पुत्तसपिह सिहओ चडिं सहस्सेहिं समं राईणं बद्धमठडाणं रूव-गुणसालिणीणं च च- उद्दि देनीसहस्सेहिं समं पिडणो पायसमीवे पढ्डओ गहियसुत्त-ऽत्यो उत्तमचरित्त- जुत्तो विद्रहः।
- 25 अण्णया य सिद्धपद्मयं गतो सिछावट्टए 'नमो सिद्धाणं' ति कार्व वोसङ्घ-चत्तदेहो 'जह मे केह उपसम्मा उप्पद्धति ते सबे सहामिं ति बहरोद्यणो य संभो संबच्छिरियं पिंडमं ठितो । आसम्मीवपुत्ता य मिणिकंठो मिणिकंठा य संसारं भिन्नकण असुरकुमारा जाया, ते य से नाणाविहे उत्तरमंगे करेंति । इयरो वि भववं नाणाऽविसेसियमणो ते सम्मं सहति । इवस्मि दैसवारे

रेभा तिखीत्तमा आगवा उत्तरवेतविपहि स्वेहि । विदासिया व ताहि, असुरक्रमारा ततो महा ।।

१ °स्स व सवा परमं° की व ।। २ वा सरका° श्रां क ॥

ताओ वि वंदिऊण नट्टं च उवदंसेऊण पश्चिगया ।

वजाउद्दो वि संबच्छरियं महापिश्यं पारेजण संजमबहुलो बिहरित । सहस्साउद्दो वि रावा पिहियासवगणहरसवासे धन्मं सोवं पुत्तं अदिसिचिउं रजे सतबिङ्कमारं निक्सिनिजण तस्सेव समीवे मिळिओ बजाउद्देण समं।

ते दो वि पिया-पुत्ता, बहूणि बासाणि तर्व काउं । ईसीपटमारवरं, आहहियं पटवयं रम्मं ॥ 5

पाओवगमणिबिहणा परिचत्तदेहा समाहिणा उवरिमगेविज्ञेसु एकत्तीससागरोवमिह-तीया अहमिंदा देवा जाया । संतिजिणपुष्वभवकहाए मेहरहभवो

ततो 'ते तं अहमिन्सोक्खं अणुभविकणं चुया समाणा इहेव जंबुहीवे पुष्ठविदेहे 10 पुक्कलावईविजए पुंडरगिणीए नयरीए तत्य राया घणरहो, तस्स दुवे देवीओ पीतिमती मणोहरी य, तासि गन्भे जाता वज्जाउहो मेहरहो सहस्साउहो दढरहो, सुहेण परिविद्वया कलासु निम्माया। मेहरहस्स य कुमारस्स दुवे भज्ञाओ पियमित्ता मणोरमा य। पियमित्ताए नंदिसेणो पुत्तो, मणोरमाए मेहसेणो। दढरहस्स व सुमती भज्जा, पुत्तो य से रहसेणो कुमारो।

कुकुडगजुयलं तप्पुव्यभवो य

अह अन्नया घणरहो अंतेउरत्थो सीहासणनिसण्णो सुय-तत्तुय-पुत्तपरिकिण्णो अच्छइ। गणिया य सुसेणा नाम उवगया रण्णो कुक्इरां गहेऊण बादत्यी भणइ—

सामि ! समं कुकुंडओ, पणियच्छिज्ञस्मि सयसहस्सेण । पडिमोहं जह छैड्मइ, तुब्सं पायमूले तो जुज्जह ॥

20

तत्य गया मणोहरी। तीए देवीए चेडी पमणिया—देव ! आणेह मम कुकुडयं वज्ज-तुंडं, सुसेणा जं भणइ तित्तिए होड प्पणियं। तीए य चेडियाए य

आणीओ कुकुडओ, कयकरणो ओयारिओ महीवट्टे। ते दो वि चाकरूवा, अणुसरिसबस्ना तर्हि स्वगा॥

घणरहेण रण्णा भणियं—एको वि न जिंजाइ इमेर्सि ति । मेहरहकुमारेण भणियं—को 25 भ्रयत्थो एत्य सामि ! १। पुणरिव घणरहेण भणियं—सुणसु कारणं जेण न जिवह एको वि—

अंबुद्दीवे दीवे एरवए वासे रयणाउरे नयरे दोण्णि वाणियगा सागडिया धणावसू धणादत्तो य। दोण्णि विं सिद्द्या ववहरंति । ते अणियत्तधणासा बहुविहं भंडं घेतूणं गा-म-नगराईणि ववहरंसा हिंडति । पडरभारविहुरे य तण्हा-छुहामिभूए [\*परिगए \*] सीचण्ह-

१ आरुभिडं प<sup>9</sup> शारु ॥ २ कसंब्द्रक में विनाडन्यत्र— <sup>9</sup>तो ते अप<sup>9</sup> की ३ संसंव । <sup>9</sup>तो तं अप<sup>9</sup> शांक । <sup>9</sup>तो तो दे (दो वि) अप<sup>9</sup> सोक गो १ ॥ ३ <sup>9</sup>तो सेहरहो दहरहो ख सुहे<sup>9</sup> शांव विना ॥ ४ स्ट्रह्म शांव विना ॥ ५ की ३ विनाडन्यत्र— किष्णवित हु<sup>9</sup> शांव । जिल्लाह्म हु<sup>9</sup> क ३ वो ३ उठ मेठ ॥

सोसियंगे दंस-मसगदुद्दावियसरीरे सीदंतसवगते णासाभेद्रपद्दारसंभैगो गोणे असमत्थे वि बाहिति । माया-नियिद-ककंचणा कृदतुल-कृदमणेसु वबहरंता मिच्लसमेदियमतीया निदया फरुसा लोह-किलग्धत्था अट्टक्साणोबगया तिरियावयं निवंधिता व ।
कदायि तेसि सिरेण(?)तित्थित्म राग-होसनिमित्तं मंडणं समुप्पण्णं। जुन्झता[\*ण\*] हंत्ण्
5 एक्समेकं पुणरिव तत्थेव एरव्ययासे सुवण्णकृत्जानदीतीरे हत्थिकुलिम हत्यी जाया
गिरिसिद्दरागारा सवंगसुंदरसरीरा वणयरकयनामया 'तंबकल-सेयकंचण' ति विसुया ।
तेसि च जूहस्स कृदण मंडणं समुप्पण्णं। हंत्णं एक्समेकं जंबुद्दीवे भरहे वासे अउज्झानयरीए नंदिमित्तस्स वहहजूहे महिसगा जाया । तत्थ य सत्तुंजयस्स रण्णो देवानंदाए देनीए हो सुया धरणिसेण-णंदिसेणा। तेहिं ते महिसगा जुन्झाविया । हंत्णं
10 एक्समेकं तत्थेव अपुज्झानयरीए मेंढया जाया, संबद्धिया कमेण 'काल-महाकाल'ति नामेण।

तस्य वि य जुन्समाणा, भिन्नसिर-निडाउरुहिरपरिसित्ता । ततो मरिऊण इमे, इहं कुकुडा जाया ॥ तो पुत्रजणियवेरा, अणियत्तवघेसिणो दो वि । दहूण एक्समेकं, रोसविलगा इमं लग्गा ॥

15 मेहरहेण कुमारेण भणियं—विज्ञाहरसहगया इमे सामि!। घणरहेण भणियं—कहं वि-ज्ञाहरसहगय ? ति । तओ मेहरहो भणइ—जह विज्ञाहरसहगया तं सुणह—

# चंदतिलय-विदियतिलयविज्ञाहरसंबंधी तप्पुळ्यभवी य

अंबुद्दीवे भरहे वेयहृपुत्तरिङ्सेढीए नयरं सुवण्णणाभं णाम । तत्थ गरुलवेगो राया, धितिसेणा से भजा, जीसे चंदतिलओ वै विदियतिलओ य दो पुता।

20 ते जण्णया मंदरसिहरं जिणपिडमाओ वंदगा गया । तत्थ य परिहिंडमाणा सिला-यले सुहनिसण्णं चंदणसाँयरचंदनाम चारणसमणं पासंति । तं वंदिजण तस्म य पाय-मूले धम्मं सुणेति । कहाच्छेदं च नाजण दो वि जणा नियए पुत्रभवे पुच्छंति । तेसिं च सो मयवं ब्रहसयनाणी परिकहेइ—

धाइयसंडे पुष्टि एरवए वहरपुरे आसि राया अभयघोसी ति, देवी से सुवण्ण-25 तिलया, विजय-जयंते वाधि दो पुत्ता। तत्थेव एरवए सुवण्णदुरगं नयरं। तत्थ संस्रो राया, पुह्वी से देवी, धूया य तोसे पुह्विसेणा, अभयघोसस्स रण्णो सा दिण्णा।

कयाइं च एका चेढिया वसंतक्तसुमाइं घेन्ण उविद्या अभयघोसस्स रण्णो सुवण्ण-चूलाए (सुवण्णतिलयाए) देवीए विण्णवेइ—सामि! छुलेहुर्ग बजाणं ववामी वसंत-मासमुवजीविवं।पुद्दविसेणा य रण्णो कोढिमोह्ननिवसियाई पवराई असिक्सुमाई ववणेइ। 30 वाणि घेन्ण निग्मतो राया छुलेहुर्ग बजाणं। तत्य देवीसयसंपरिवृद्धो अदिरमद्द। वत्य

१ °सन्तो शिकाणे अस्त<sup>०</sup> शा॰ ॥ २ य बीय<sup>०</sup> शां० बिना ॥ ३ °वरं मास ली ३ समं॰ ॥ ४ °ज्ञय-चेजयं॰ शां० निमा । स्वसंधेऽपि ॥

य पुहविसेणादेवी परिहिंडमाणी दंतमहणं नाम साहुं पासइ। तं वंदिउं तस्स समीवे धम्मं सोउं निविण्णकामभोया रायाणं विण्णवेइ-अइं दिक्समञ्भवेहामि । रण्णा व समणुण्णाया सा साहुणी जाया । राया य तमुजाणसिरिमणुह् वित्ता नयरमङ्गओ ।

अण्णया य अभयघोसेण अणंतजिणस्स पारणए पवि उछं भत्त-पाणं दिण्णं । तत्य य अही ! दाणं दुंद्रहीओ वसुहारा पंचवण्णं कुसुमं च चेलुक्खेवो य कओ देवोज्जोओ 5 देवेहिं। सकारिओ पडिनियत्तो य मुणिबरो। राया वि जहासुहं विहरेति। घाइकम्मखएण अणंतजिणस्स केवलं समुष्पण्णं । पुणो विहरंतो सीसगणसंपरिवृडो वहरपुरमागतो । सोडं च जिणागमणं अभयघोसो राया सिंहद्वीए जिणवंदओ णीइ ।

धम्मरयणं च सोउं, विजय-जयंतेहिं दोहिं प्रतेहिं।

सकारिओ रायष्ट्रिं, परिहरिकण निक्खंतो ॥

आसेवियबहुलेहिं य वीसाय कारणेहिं अप्पाणं भावेंतो तित्थयराउं निबंधइ । सुचिरं विहरिकण लीणे आउयस्मि सुयसिहओ अञ्चए कप्पे उववण्यो । तत्थ बाबीसं सागरी-वमाइं दिवं विसयसुदं अणुहविकणं ततो चुओ समाणो इद्देव जंबुद्दीवे पुवविदेहे पुक्खलाबद्दविजए पुंडरगिणीनगरीए राया हेमंगओ, तस्स वद्दरमालिणी अगाम-हिसी, तीर पुत्तो जातो **घणरहो** नामा, सो तुब्मं पुत्रभविओ पिया। जे ते विजय-15 जयंता ते तुन्भे दो वि भायरो जाया । एसो पुत्रभवो ॥

सोऊण य ते एवं चंदतिलया विदियनिलिया नं साहुं पणिमऊण सनयरं इहागया दो वि तुन्भं (मन्थामम्--९५००) पुत्राणुरागेण ।

> तुच्मे दहकामेहिं, सामि ! इहमागएहिं संतेहिं । कुकुडएहिं इमेहिं, दोहिं वि संकामिओ अप्पा ॥

20

एवं कहिए मेहरहेण ते वि विजाहरा काऊण णियरूवं घणरहपाए पणिसङ्ग गया सनयरं। अण्णया य ते कयाइं भोगवहृणमुणिवरस्स पायमूळे निक्खंता, गया य सिद्धिं ध्रयिकलेसा ॥

एयं च पगयं सोलं कुक्इया दो वि जणियवेरग्गा घण्ररह्माए नमिजण अणासयं करेऊण भूयरमणाडवीए तंबचूल-सुवण्णचूला भूया महिंदूया जाया। ते य बहुरू-25 वधरा दिवविमाणं विउठविकण मेहरहं कुमारं आरुहिता वसुहमाहिंडिता पुणी कुमा-रमाणेऊण बंदणं पयाहिणं च काऊणे तिक्खुत्तो रायभवणे रयणवासं वासित्ता गया भूया सगं हाणं । इयरे वि घणरहाई रइसागरमोगाढा मुंजंति जहिच्छिए भोए ।

एवं वचह काछो, तेसिं विसयसहमणुहवंताणं। अणुरत्तनाडयाणं, सम्मे व जहा सुरिंदाणं ॥

30

अण्णया य घणरहो निक्खमणकालमाभोएऊण लोगंतियदेवपहिबोहिओ मेहरहं कु-

१ ते वि व° शां०॥ २ °ण निक्तितो रा° ली ३ विना ॥

मारं रजे ठवेऊण इहरहं जुयरायं निक्खंतो तवं इरेड् । कपण्णकेवळनाणी समिप बोहे-माणो विहरह । मेहरहो वि महामंडलीओ जातो ।

श्वण्या य देववजाणं निगतो । तत्थ य अहिरमइ जहिन्छयं पियमित्तादेविसहि-को । तत्थ वि य मणि-कणयसिङापट्टए असोयहेटा निसण्णो । तत्थ ये गयमयगणा गीय-5 वाइयरवेण महया असि-सत्ति-कोंत-तोमर-मोगार-परसुहत्या भूईकयंगराया मिगवम्मणियं-सर्णो फुट्ट-कविङकेसा कसिणभुयंगमपङंबवेगच्छिया अयकरकयपरिवारा ङंबोदरोह-वयणा गोधुंदुर-नदङ-सरहकण्णपूरा वारवरबहुरूवघरा सुप्पभूया य से पुरतो पणिषया भूया ।

एत्यंतरे य कुवलयद्वस्तामलेणं गगणेणं तवणिज्ञ-मणिथूभियागं पवणपणवावियप-हायं पेच्छइ आवयंतं दिवं वरिवमाणं। तत्थ य सीहासणीविवहो विवित्तवरम् सैणेहिं 10 भूसियसरीरी कमलविमलनयणो कोइ विज्ञाहरो। पासे से निसण्णा पवरजोबणगुणोव-वेया विज्ञाहरतकणी। तं च पियमित्ता दहूण मेहरहं भणति—को एस सामि! वि-ज्ञाहरो ? हयाहु देवो ? ति । ततो भणइ मेहरहो—सुण देवि! परिकहे हं—

### सीहरहविजाहरसंबंधो तपुञ्चभवो य

जंबुहीये भरहे वेयहे उत्तरिक्षाए सेढीए अलगापुरिनगरवई विज्ञुरहो ति राया, 15 तस्स अगमहिसी भाणसवेगा, तीसे सुओ सीहरहो ति राया एसो पगासो विज्ञाहरच-कवटी धायइसंडे दीने अवरविदेहे पुविले सीओद्दानरओ य सुवग्गविजयम्मि खागपुरे अभियवाहणं अरहंतं वंदिय पिडिनियतो । इहइंच से गतीपिडिघाओ, दृष्ण य रसंखुदो ओयरिय विमाणाओ अमरिसेणं उक्खिविह मं करगोहिं । (??) तहेव करेइ ।

उक्सिवमाणो य मए, दृष्पोक्तिगिरिविचारणे एसो ।

20 वामकरेण इक्तो, रसियं च महासरं णेणं ॥ तो ससुया भजा से विजाहरा य भीवा मम सरणसुवगया । (??) पियमित्ताण य

भणियं—को एस पुढे भदे आसि ?। मेहरहो कहेइ-

पुक्खरवरदीवहें भरहें वासे पुविहें संधपुरे नयरे रजागुशो नाम दुग्गयओ परिवसह,
भजा से संख्या। सो अण्णया सभजाओ संघितिर गओ।तत्य सञ्जाशं साहुं वि25 जाहराणं बम्मं कहेमाणं पासह। ताणि वि धम्मं धुणंताणि वस्सोवएसेणं बत्तीसक्क्षणं
गेण्हह। नेण्णिऽतिरत्ताइं बत्तीसं चउत्थयाणि उवासित्ता पारणए धितिवरं साहुं पिंडलादित्ता सञ्जागुत्तसयासे दो वि जणाई निक्खंताइं। श्रायपुत्तो आयंबिळवहुमाणं तवं काउं
वेलुवणे अणसणेण कालगतो वंभलोए देवो जातो दससागरीवमहितीओ। ततो चहऊण माणसवेगाए गन्भिम सीहरहो नाम एस राया जातो विकंतो। जा सा संख्या
30 पुत्रभजा सा एसा मयणवेगा, पुणो वि से सा भजा जाया॥

र य सेयमय° शं०॥ र °णा बुहुक° शं०॥ ३ °सणविस्ति शां०॥ ४ संखुद्धी शां० विना॥ ५ °ता त° ली ३ विना॥ ६ °स्याची उ० मे०॥ ७ विक्साओ शं०॥

एयं पगयं सोडं सीहरहो राया पणिति मेहरहं रायं विमाणमारु हित्ता गओ सनर्थरं नयरित छयं पुत्तं रज्ञे अहिसि विऊण घणरह तित्थयरपायमू ले राया प्रं पयहिऊण निक्सतो, काउं तबं उदारं सीणे आउसेसिम्म परिनेव्वाणं गतो। मेहरहो वि उज्जाणसिरीमणु-हित्ता पुंडरिगिणिमितिगतो।

#### पारावय-भिडियाणं आगमणं

5

अण्णया य मेहरहो उम्मुक्तभूसणा-SSहरणो पोसहसालाए पोसंहजोग्गामणनिसण्णो सम्मत्तरयणमूलं, जगजीविद्दयं सिवालयं फलयं।
राईणं परिकहेइ, दुक्खविमुक्खं निहं धम्मं।।
एयम्मि देसयाले, भीओ परिवजो थरथरेतो।
पोसहसालमइगओ, 'रायं! मरणं ति सरणं' ति।।
'अभओ'ति भणइ राया. 'मा भाहि' ति भणिए द्विओ अह सो।
तस्त य अणुमग्गओ पत्तो, 'मेडिओ सो वि मण्पमासी।।—
नहयलस्थो रायं भणइ—मुयाहि एयं पारेवयं, एम मम भक्ष्यो। मेहरहेण भणियं—

नह्यलक्षा राथ भणड—सुवाह एय पारवय, एस मम सक्ष्या। महरहण भाणय—
न एस दायव्यो सरणागतो। "भिडिएण भणियं—नरवर ' जह न देसि मे तं खुहिओ कं
सरणमुवगच्छामि ? ति । मेहरहेण भणियं—जह जीवियं तुरुभं पियं निस्संसेयं तहा 15
सबजीवाणं। भणियं च—

हंतूण पॅरापाणे, अप्पाणं जो करेट मत्पाणं। अप्पाणं दिवसाण, काण्ण नासेद अप्पाणं।। दुक्खस्म उन्वियंतो, हंतूण परं करेड पडियार। पाविहिति पुणो दुक्खं, बहुंबयरं तन्निमित्तेण।।

20

एवं अणुसिटो भिडिओ भणइ—कत्तो मे धम्ममणो भुक्यबुक्यिद्यस्म ?। मेहरहो भणइ—अण्णं मंस अहं तुहं देनि भुक्यापिडिघायं, विस्रजेट पारेवयं। भिडिओ भणइ—नाहं सय मयं मंसं खामि, फुरफुरेतं सत्तं मारेउं मंस अहं खामि । मेहरहेण भणियं—जित्तयं पारावओ तुल्ड तित्तयं मंसं मम सरीराओ गेण्हाहि। 'एवं होउ' ति भणईं [भिडिओ]। भिडियवयणेण य राया पारेवयं तुलाए चडावेडण बीयपासे निययं मंसं छेतूण चडावेड। 25

जह जह छुभेइ मंसं, तह तह पारावओ वहुँ तुलेइ। इय जाणिऊण राया, आरुहइ सर्य तुलाए उ॥

१ °यर तिस्त्रं उर मे० विना ॥ २ °सहेण जोगा । १ तिरिको ता० । ण्वमप्रेऽप ॥ ४ तिरिएण शा० ॥ ५ उ० मे० विना इन्यत्र— व्यं तहा पिया पाणा सन्व कार गो० । व्यं पिया सन्व धं० वा० । व्यं पिया सन्व शा० ॥ ६ उक्तं च ता० ॥ ७ परे पा शां० ॥ ८ विना इन्यत्र— व्यो अवस्त्र पुरुष च ता० ॥ ७ परे पा शां० ॥ ८ विना इन्यत्र — व्यो अवस्त्र पुरुष हि स्स्त की अस्त । व्यो अस्तर विना इन्यत्र स्ति शां० ॥ १० विना इन्यत्र स्ति शां० ॥ १० विना इन्यत्र स्ति शो० । व्यो दुक्खिर स्ति गां० ॥ १० विना तिरियवय शां० ॥ १० विना दियस भो० गो० । व्यो दुक्खिर स्ति गां० ॥ १० विना तिरियवय शां० ॥ १० विना तिरियवय ॥ १० विना तिरियवय शांक ॥ १० विना तिरियवय ॥ १०

हा ! ह ! ति नरवरिंदा !, कीस इमं साहसं ववसियं १ ति । कपाइयं सु एयं, न तुळइ पारेवओ बहुयं ॥

एयस्मि देस-याछे देशो दिवरूवधारी दिस्सेइ अप्पाणं, भणइ--रायं ! लामा हु ते सुरुद्धा जं सि एवं द्यावंतो । पूर्यं काउं खमावेत्ता गती ॥

5 विन्हिया य रायाणो पारावय-भिडियए गर्य दहूण पुच्छंति य—पुत्रभवे के एए आसि ? ति । अह जंपह मेहरहो राया— पारावय-भिडियाणं पुच्वभवो

इहेव जंबुद्दीवे दीवे एरवए नासे पडिमिणिखेडे नयरे सायरदत्तो ति नाणियक्षो परिवसह । तस्स विजयसेणा भजा, तीसे य धणो नंदणो य दो पुत्ता । ते अण्णया वव10 हरंता नागपुरं गया । संखनदीए तीरम्मि रयणनिमित्तेण तेसिं भंडणमुप्पण्णं । जुन्मंता य पहिया दहे अगाहे । तत्य मिरंडं जाया इमें सडणा पारेनओ भिडिओ य । संबद्धिया संता दहूण य परोप्परं जाया नहुज्जयमती पुत्तवेरेण । एस सडणाणं पुत्तभनो भिणिओ ।।
सुरूवजक्ससंबंधो तप्पुच्चभवो य

सुणेह देवस्स पुरुभवं जं च इहागमणं च—जंबुद्दीवे पुरुविदेहे सीयाए दाहिणे कूले 15रमणिजे विजयवरे सुभाए नयरीए तत्थ त्थिमियसागरी नाम राया आसि। तस्स दुवे मजाओ अणुंधरी वसुंधरी य।

तस्साऽऽिम अहं पुत्तो, भवे चत्रत्ये इओ अईयिम्म ।
अपराजिओ ति नामं, बलदेवो अणुंधरीगव्भे ॥
बीओ य ममं भाया, वसुंधरीकुच्छिसंभवो आसि ।
वामेणऽणंतविरिओ, वासुदेवो महिद्वीओ ॥
तत्याऽऽसी पहिसत्तू, अम्हं विज्ञाहरो उ दमियारी ।
सो अम्हेहिं उ वहिओ, कण्यसिरीकारणा तह्या ॥

सो य संसारं बहुं मिमऊण इहेव भरहे अद्वावयपवयस्य मूळे नियडीनदीतीरिम सोमप्पहतावसस्स सुओ जातो, बालतवं काउं कालसंजुत्तो एसो सुरूवजनस्थो जातो। 25 अह्यं च निक्खित्तसत्तवेरो पोसहसालाए अच्छामि इहं एगग्गमणो। ईसाणिंदो य स-भागजागतो ममं गुणिकत्तणं करेइ—को सक्ता मेहरहं धम्माओ लोहें उं सइंद्एहिं पि देवेहिं १। एस य सुरूवजनस्थो अमरिसिओ ईसाणिंद्दवयणं सोउं ममं लोहें डमणो एइ। पेच्छइ य इमे सचणे पुविल्यवेरसंजणियरोसे नमत्थे सगपुरिसथारजुत्ते धावंते। एए य जक्सो दोण्णि वि सडणे अणुपविसिउं मणुयभासी ममं लोहेडमणो कासि इमं च एयारिसं। संपयं अचएंतो 30 सोहें अग्गपइण्णो उवसंतो ममं लामें गतो।।

र सुभगाए ३० ॥

सरुणा वि ते विमुक्तवेरा सरिऊण पुवजाईओ। भत्तपरिण्णं कार्च, जाया देवा भवणवासी ॥

मेहरहो वि रावा तं पोसहं पारेचा जहिच्छिए भोए मुंजइ।

अण्णया कयाई परिवह्नमाणसंवेओ अद्वमभत्तं परिगिण्हिकणं दाक्रणं वरं परीसहाणं पहिमं ठितो । ईसाणिंदो य तं दहूण करयळकयंजळिच्छो पणामं करेह, नमो भयवओं 5 ति । देवीओ वि तं भणंति—कस्स ते एस पणामो कओ ? ति ।

एसो तिल्लोयसुंदरि!, मेहरहो नाम राया भविस्संजिणो। पडिमं ठितो सहप्पा, तस्स कलो मे पणिवालो।।

न एयं सैता सहंदा देवा खोहें उं सीलवएसा । सुरूवा देवी अहरूवा य अमरिसियाओं मेहरहं खोहणमतीओ दिवाइं उत्तरवेठिवयाइं रूवाइं विडिविडणाऽऽगयाओं । मेहरहस्स 10 मयणसर्दीवणकरे रयणी सबं अणुलोमे उवसगो काउं खोभेडमचाएमाणीओं प्रभायकाछे थोडण निम्हणं च गयाओ ।

मेहरहो वि सूरे उग्गए पडिमापोसहं पारेचं जहिच्छिए भोए भुंजह । मेहरहस्स य तं हृद्य सद्धा-संवेगं पियमित्ता य देवी संवेगसमुज्जया जाया । अण्णया धणरहतित्थयरा-गमणं सोऊणं तत्थ दो वि जणा णिग्गया वंदगा । भयवओ वयणं सोऊणं जायसेवेको 15 मेहरहो दढरहस्स रज्जं देइ । तेण य णिच्छियं । ततो अहिसिचिऊण रज्जम्मि सुयं मेह-सेणं सविहवेणं रहसेणं च कुमार दढरहपुत्तं जुयरायं

सीलवयसंजुत्तो, अहियं विवद्वमाणवेरग्गो। मोक्खसुहमहिल्संतो, दृढ् (प्रन्थाप्रम्-९६००) रहसहिओ ततो धीरो ॥ चडिं सहस्सेहिं समं, राईणं सत्तिहं सुयसएहिं। निक्संतो खायजसो, छेत्तणं मोहजाछं ति ॥ ततो सो निरावयक्यो, नियगदेष्टे वि धिति-षद्धसमग्गो। समिती-समाहिबद्वलो, चरइ तवं उगगयं धीरो ॥ उत्तमतवसंजुत्तो, विहरंतो तत्थ तित्थयरनामं । बीसाए ठाणाणं, अण्णयरापहिं बंधिता ॥ 25 एगं च सयसहस्सं, पुदाणं सो करेह सामण्णं। पकारसंगधारी, सीहनिकीलियं तवं काउं।। तो दढरहेण सहिओ, अंबरतिलयं गिरिं समारुहियं। मत्तं पषक्ताती, भितिनिषडवद्धकच्छाओ ॥ थोवावसेसकम्मो, काळं काउं समाहिसंजुत्तो । 30 द्ढरहुसहिओ जातो, देवो सबद्रसिद्धम्म ॥

#### संतिजिणचरियं

गंतं, किमंग पुण पिहजणेण ?।

तत्थ य सुरत्नोए विमाणकोससारभूँ औ सब्द्वासिद्धियाणं पि परमतव-नियमनिरयाणं दुह-हतरे व्व स्व-पासाय-विसयसहसंपगाढे (?) अहभिंदत्तमणुह्विऊण तेतीसं सागरोवमाइं मेहरहदेवो चइऊण इहेव भरहे कुरुजणवए हत्थिणाउरे नयरे विस्ससेणो राया, तस्स 5 देवी अइरा णाम । ततो तीए सुहसयणगयाए चोहससुमिणदंसणे सुमणाए कुन्छिसि उनवण्णो । पुन्नउप्पण्णं च तम्मि विसए दारुणमसिवं कयाद्रेण वि सएण (राएण) ण त्तिण्णं णिवारेषं । तित्थयरे गटभे य वट्टमाणं पसंतं । ततो निरुवसम्मा आणंदिया पया । ततो भयवं नवसु मासेसु अईएसु अद्धुहमेसु राइंदिएसु जिह्नकिण्हतेरसीपक्खणं भरणिजोएणं जातो । दिसाकुमारीहि य से पसण्णमणसाहिं कयं जायकम्मं । सतकत्रणा य समतिरुयिय-10 विउरु वियपंचरू विणा भेरु सिहरे अइपंदुकंबल सिलाए चलविह देवसहिए हिं जहा विदिं तित्ययराभिसेएण अभिसित्तो, पिउभवणे य रयणवास वरिसिकण णिक्खित्तो । गया देवा नियहाणाणि । अम्मा-पिऋहिं से परिनुहेहिं असिबोपसमगुणं चितेकण कयं नामं संति ति । सुरेण य देवपरिगाहिओ बहुद सब्मुकयपयत्तदुक्कतेयरपडिक्रवमाइसयदेहबद्धो, सार-यपिबपुण्णचंदसोमयरत्रयणचंदो, अइरुग्गयसिसिरकालमूरो व्य तेयजुनो पीइजणणो जणस्स, 15 परिओसवित्थरंतऽच्छिकमलमालापीलणवाररितयचिरकालपेच्छिणिज्ञो $(^{9})$ , नदणवण-मर्ख-यसमुब्भूयकुसुमामोयसुंहगंघवाहणवाँणामयपसादजणणणीहारसुरहिगधी . पैहाणपयपसूय-पगरणिकरगाहियवणलच्छी, अलवगमिगरायमिकखाणकखम-लक्ष्मणसस्थाणुकूलसच्छंदल-लियगमणो, सुरदुंदुहि-लिलिलगुक्तवारिधरणिणचिहिययहरमहुरवाणी. विसुद्धणाणस्यणपया-मियसुनिडणसत्यनिन्छयविद् , उत्तमस्ययणां नहानचोः अर्णनविरिओः दाया, मरण्णो, 20 वयावरी, वेश्वीतयमणिनिकवलेवी, देविदेहिं वि य से कवायरेहिं गुणसायरपार न सन्ना

ततो सो जोव्वणं पत्तो पणुतीस वासमहस्साणि कुमारकाल गमेट । वीससेणेण य रण्णा सर्य रायाहिसएण अहिसित्तो । तस्य य जसमती नाम अगामिहसी । दृढरहदेवो य चुओ समाणो तीमे गव्भे उववण्णा जाओ चकाउहो नाम कुमारो । सो वि य पम-25 त्यलक्षणोपचियसबंगो सुरकुमारो विव स्वस्ता सुहंसुहेण परिवहृति । संतिसामिस्स पणुवीसं वाससहस्साणि मंहलियकालो ।

अण्णया य से आउहघरे चक्करयणं समुष्पणणं । तस्म य णेण कया पूरा । ततो चक्कर-यणदेमियमग्गो, दिक्खणावरदिक्खणेण भ्ररहमिस्जिणमाणो. मागह-वरदाम-पभासति-त्यकुमारेहि पर्यत्तेहिं सम्माणिओ, सिंधुदेवीए कयपत्थाणो, वैयक्कमारदेवकयपणिवाओ,

१ 'ओ भवसिद्धि' भारता २ 'रे व रुव्यदादाविसय' शारता ३ 'पव्यसहुक्संतेवस्परिक्ष' शारता । ६ 'छणस्थिपि' भारता ५ 'सुविभगं' भारता ६ 'छणसेवयपसादम' शारता ७ पणहाणसपय' कसंरु

तिमिसगुहाओ य महाणुभावयाए रयणपरिगाहिओ कसिणजळदाविशितिओ विव मियंको विणिगाओ य गओ कमेणं चुल्लिहिमवंतं वासहरपद्ययं। तिण्णवासिणा य देवेण पणएण 'अहं देव! तुन्त्रां भाणाविधेओ' ति पूजिओ। ततो उसहकूडपद्ययं निययनाम-चिंधं काऊणं, विज्ञाहरेहिं सरणागएहिं पूर्ओ, गंगादेवीए कओपत्थाणो, खंडगपवाय-गुहाए वेयद्वप्यमभिलंधइत्ता, णिहीहिं नविंहं सबेहिं पूर्ओ महया इट्ढीए गयपुरं गतो 5 पविद्धो। णिरीतिगं णिरुवसग्गं सथलं भरहवासं पाळहत्ता पणुवीसं वाससहस्साई गमेइ।

आयंसघरगएण य कओ संकष्पो संतिसामिणा निक्सिमिउं। छायंतिया य देवा उविद्या बोहेउं। ते पसत्थाहिं भारहीहिं भिणणंदीते । ततो भयवं सवच्छरं कयवित्तविवस्सागी चक्काउहं निययपुत्तं रज्ञे अहिसिचिकण जेडकण्हचडरसीपक्खे छहेणं भन्तेणं देवेहिं चड-व्विहेहिं महीयमाणो सवदुतिद्धाए सिबियाए देवसहरसवाहिणीए सहसंववणे एगं देव-10 दूस देवदिण्णमायाय निक्संतो रायसहरसेण समं। चडनाणी सोछस मासे विहरिकण तमेव सहसंववणमागतो णंदिवच्छरस पायवस्स अहे एगंतवियकमिवचार उद्याणमङ्कंतस्स सुकंतियभायमभिमुहरस पक्खीणमोहावरणंतरायस्स केवलनाण-दंसणं समुप्पणा।

ततो देवा भवण-विमाणाधिषयओ गंधोदय-कुसुमवरिमं च वासमाणा उवागया वंदिक्रण भयवंतं परमसुमणसा संद्विया । वणयरेहिं य समंतनो देवलोयभूयं कयं जोयणप्यमाणं । 15 ततो हरिसबसवियसियनयणेहिं वेमाणिय-जोईसिय-भवणवईहिं रयण-कणय-रययमया पायारा खणेण निम्मिया मणि-कणय-रयणकविसीसगीवसोहिया । तेर्स च पत्तेयं पत्तेयं चत्तारि दुवाराणि रययगिरिसिहरसरिमाई। जत्थ य अरहा वियसियसुहो जगगुरू संठिओ। नंदिवच्छपायवो सो वि दिञ्बपहावेण जयचकस्यरमणेण कप्पककस्यसारिकस्वरूषिणा रत्ता-भोगेण समोन्छण्यो । ताण्णस्मित्रं च मीहामणमागासफलिहमयं सपायत्रीढं देवाण विम्ह-20 यजणणं । उविर गराणदेसमंडणं सयलचंदपिडवित्रभूयं छत्ताइछनं । भविर्वजणबोहणहेचं य भयवं पुरुछाभिमुहो सिण्णमण्णो। ठिया य जनसा चामरुक्खेवऽक्लियता। पुरश्रो य तित्थयरपायमूलं कणयमयसहस्सपत्तपइहियं तरुणरिवमंडलनिभं धम्मचकः। दिसामुहाणि य धएहिं सोहियाणि । बहेहिं से देवेहिं पहयाओ दुंदहीओ । दंसिया नहविहीओ नहि-यादि । गीयं गंधन्वेदि । मुका सीहनाया भूएहिं, कुसुमाणि जंभएहि । थुयं सिद्धचार-25 णेहिं । ततो य पयिक्खणीकाऊण कयपणिवायाओ वेमाणियदेवीओ भविस्ससाहद्वाणस्स दिक्खणेण दक्तिमणपुरुवेणं संद्वियाओ । भविस्स साहणिगणस्स य पच्छिमेणं भवणाहिब-बणबर-जोइसियदेवीओ दाहिणपश्चिक्छमेण भयवओ ठितीयाओ। पश्चिक्छमेण दुवारु-त्तरेण भवणवर्द जोइसिया वंतरा य देवा । वेमाणिया देवा उत्तरदुवारेण । पुरच्छिमेण मण्या मणुस्सीओ य। 30

१ °कातिअज्ञाणसभि° शां० विना ॥ २ जणवयच० शा० ॥ ३ °ढलं सपलं चंद्विवभूयं शां० विना ॥ ४ °वियाण बो॰ क ३ गो० ॥ ५ सोअजियाणि शा० ॥

चकाउही य राया देवागमणसूर्यं सामिकेवळनाणुष्ययामहिमं दट्टं सपरिवारी निमाती [\*चिरतमोहक्खयसमप \*] तित्थयरं परमसंविग्गो निमऊण आसीणो।

देव-मणुयपरिसामन्त्रगञ्जो य भयवं वितिओ विष सरदो आसी सनंदो सियायवन्तेण, सहंस इव चामरासंपाएहिं, सकमळ इव देवसुंदरीवयणकमलेहिं, गैयकुलासण्णकुसु5 मियसेववण इव सुरा-ऽसुरेहिं, पसण्णसलिलासय इव चारणसमणोवगमेहिं, विज्जुलयालंकियधवेलबलाहगपंतिपरिविस्वत्त इव समूसितविविह्नवयंतीहिं, फलभारगरुयसालिवणसंसुगा इव विणयपणयमणुस्सवंदेहिं।

ततो संतिसामी तित्थयरनामवेदसमए तीसे परिसाए धन्मं सेवणामयपिर्वासियाय परममृद्देण जोयणणीहारिणा कॅण्णवंताणं सत्ताणं सभासापरिणामिणा सरेर्ण पकहिओ 10 जद्दिय छोगे तं सहं -अजीवा जीवा य । तत्थ अजीवा चउविहा-धम्मित्यकाओ अहम्मत्यिकाओ आगासत्यिकाओ पोग्गलत्यिकाओ। पोग्गला पुण रूविणो, सेसाऽरूविणो। धम्मा-ऽधम्मा-ऽऽगासा जहकमुरिद्वा जीव-पोगगलाणं गती-ठिती-ओगाहणाखो य उवयरेति । पोग्गला जीवाणं सरीर-करण-जोगा-ऽऽणुपाणुनिवित्ती । जीवा दुविहा-संसारी सिद्धा य । तत्य सिद्धा परिणेषुयक् जा । संसारिणो दुविहा-अविया अहविया य । ते अणाइकम्भ-15 संबंधा य भवजोग्गजा । मोहजिणयें कम्मं सरीर-पोग्गलपाओग्गगहणं । तहा सर्यकेयसहाsमुहोहएणं ससारो दुक्खबहुलो । भवियाणं पुण छदी पहुच परिणामेण लेसाविसुद्धीए कम्मद्वितिहाणीय वट्टमाणाणं भूइद्वदंसणमोहस्त्रओवसमेण केवलिपणीयं धम्मं सोऊण र्अं दिद्वमरणाणं पिय अभयघोसो परं आणंदो होइ । ततो महादरिइ इव निरवहुयं निहिं दुहं जिणभासियसंगहे कयप्पसंगा जायसंवेगा (वैरित्तमोहक्वयसमए) वैरित्तं 20 पहिन्जाति अभयं कंतारविष्पणद्वा इन महासत्थं । समितीस् य इरिया-भासेसणा-ऽऽदाण-निक्लेवविद्दी-उल्समाभिहाणासु समिया मण-वाय-कायगुत्ता तवेण बज्झ-उब्संतरेण बाह्य-घाइकम्मा केवलिणो भवित्ता विद्वयरया नेबार्णेमुवगच्छंति । जे पुण सावसेसकम्मा देसबिरईया ते देव-मणुस्सपरंपराणुभविणो परित्तेण कालेण सिद्धिवसहिसाहीणा भवंति । जे जिणसासणपरम्मुहा असंविरयाऽऽसवदुवारा विसयसुहपरायणा कसायविसपरिगया ते 25 पावकम्भवहुलयाए नरय-तिरिय-माणुसेसु विविहाणि दुक्लाणि दुष्पिद्धयाराणि दुण्णित्य-

१ शयकुकासम्बद्धासियासववण उ० मे०॥ २ व्वकायवसपरि जा०॥ ३ लिपसपरि उ० मे० विना ॥ ४ व्यक्तमण शां०॥ ५ समणा शां०॥ ६ व्यासासि भा० विना ॥ ७ कृष्णस्याणं संबीणं समा शां०॥ ८ विना ॥ ७ कृष्णस्याणं संबीणं समा शां०॥ ८ विना ॥ ५ व्यं जीवा अजी भा० विना ॥ १० व्यं संबंधं सरीरपोसाकाहण शां०॥ ११ शां० विना जन्म क्रिक्ट क्षेत्र में १ के शां० गो १। क्षेत्र सुर्व कस० सस० उ० मे०॥ ११ अविट्ठ म० उ२ मे०विना ॥ १३ वी १ कस० सस० उ० मे० विनाज्यत्र क्षारिसं भो० गो १। कसारि पं शां०॥ १४ व्यक्तारिसं भो० गो १। कसारि पं शां०॥ १४ व्यक्तारिसं भां०॥ १५ व्यक्तारिसं शां०॥

कोष्टकान्तर्गनोऽयं पाठः वेखकप्रमादात् ३४२ पत्र २ पंक्तिमध्ये प्रविष्टः, स चाउत्रैव सङ्गरक्कते । सर्वेष्वप्यादर्शेष्वयं पाठन्तत्रेचेक्यते नाऽत्रेति ॥

रिज्ञाणि दीहकालवण्णणिजादुहाणिंमणुह्वमाणा चिरं किलिस्संति । तत्थ य जे अभविया ते जल्द्यपिक्सणो विव सूहमामस्स, कंकडुग इव पागस्स, सकराबहुलगा इव पुढवीपदेसा पबभावस्स, अओगा मोक्स्थममास्स ति अपज्ञवसिर्यसंसारा। एवं वित्थरेण बहुपज्ञायं च (मन्यामम्—९७००) कहियं। भयवओ य पणया परिसा 'नमो भयवओ सुभासियं' ति ।

एत्थंतरे चक्का उही राया तित्ययरवयणाइसयसंबोहिओ जायतिवसंवेगो परिभोग- 5 मिलाणमिव मालं रायविभूइं अवइज्जिङ्गण निरिवक्तो निक्संतो बहुपरिवारो, तत्येव समोसरणे ठिवको पढमगणहरो । इंदेहिं य से परमाणंदिएहिं वियसियनयणारविंदेहिं क्या महिमा । छोयगुरूं पयक्तिकणेङण गया सयाणि टाणाणि देवा मणुया य ।

भवियकुमुद्दागरबोहणं च कुणमाणो जिणचंदो जओ जओ विहरइ तओ तओ जोयणपणुः वीस जाव बहुसमा पायचारक्समा दिवसुरहिगंधोदयाहिसित्ता बेंटहाइद्सख्वणणपुष्फावगार-10 सिहरा भूमीभागा भवंति । सबोउयकुमुम-फलसिरिसमुद्ओववेया पाट्या निक्रवसगा धम्मकज्ञसाहणुज्ञया पमुद्दिया पयाओ । नियत्तवेरा-ऽमरिसाओ सुष्टाहिगम्मा रुण-द्यावरा रायाणो केसिंचि विसज्जियरज्ञकज्ञा पद्यज्ञमञ्जुवगया । निरंद-गयसुया इन्मा य परिचत्तरि-द्विविसेसा तित्थयरपायमूले समझीणा संजमं पहिवण्णा । माहणा वइस्ता य इत्यीको य तहाविहाओ विह्वे मोत्तृण विसयसुह्निरवकंखाओ निक्खंता सामण्णे एयंति । केइ पुण 15 असत्ता सामण्णमणुपालेउं गिहिधम्मं पडिवण्णा तवुज्ञया विहरंति ।

सामिणो य चक्काउहप्पमुहा छत्तीमं गणहरा मुगणिहओ सवलद्धिसंपण्णा। एवं संस्ना जि-णस्स समणाणं बासिट्टमहस्साणि. अज्ञाणं एगद्विसहस्माणि छ सयाणि, सावगपरिमाणं बेस-यसहस्साणि चत्तास्त्रीसं च महस्साणि, सावियाणं तिणिण सयसहस्साणि नव य सहस्साणि।

भयवं चत्तालीमं घण्णि ऊसिओ। सोलसमासूणगाणि पणुवीसं वाससहस्साणि जगमु-20 जोवेऊणं विज्ञाहर-चारणसेविए सम्मेयसेलसिंहरे मासिएणं भत्तेण जेहामूलबहुलपक्षे तेरसीए भरणिजोगमुवगए चंदे नवहिं य अणगारमएहिं समगं पायोवगमणमुवगतो। देवा जिणभत्तीए लोगहित्तसमागयाओ। संतिसामि विध्यकम्मो सह तेहिं मुणीहिं परिनेव्बुओ। सुरा-ऽसुरेहिं य से विहीए कओ सरीरसकारो, जहागयं च पडिगता जिणगुणाणुरत्ता।

ततो चकाउहो महेसी सगणो विसुद्ध-निरामयो विहरमाणो जणस्स संसयतिमिराणि 25 जिणवई विव सोहेमाणो सरयसिसपायधवलेण जसेण तिहुयणमणुलिहंतो बहुणि वासाणि विहरिकण मोहावरणंतरायक्खए केवली जाओ । तियसपइपरिवंदियपयकमलो य कमेण इमीए परमपवित्ताए सिलाए वीयरागसमणवंदपरिवृडो निट्टियकम्मंसो सिद्धो। सुरेहिं भत्ती-वसमागएहिं सायरेहिं कया परिनिवाणमहिमा । तप्पिभितं च संतिस्स अरहओ बत्तीसाए पुरिसजुगेहिं निरंतरं सिज्यसाणेहिं इमीए चकाउहमहामुणीचल्रणपंकयंकाए सिलाए 30 संखितपञ्चवणं संसेजाओ कोडीको रिसीणं सिद्धाको ॥

९ °णि भणु° शो०॥ २ °वंसीपरा ७ २ मे० विना ॥ ३ °सपत्तपञ्जवसाणं सं° शां० ॥

#### कुंधुसामिचरियं

गए य अद्धपिलओवमिम तेणं कालेणं कुंधू अरहा जंबुद्दीवयपोक्खलावद्दविकए विडलं रज्जसमुद्दयं विसज्जेडणं निरवज्ञं पञ्चजमञ्मुवगम्म बहूणि पुञ्चसयसहस्साणि तवं चिरङण एकारसंगवी विगयपावकितमलो संगद्दियतित्थयरनाममहारयणो तेनीसं सागरोष
5 माणि सब्बद्धसिद्धं महाविमाणे निरुवमं सुहमणुह्दिङण चुओ हृत्थिणाउरे दाण-द्यास्रस्स स्रस्स रण्णो सिरीए देवीए महासुमिणदंसणणंदियहिययाए कुन्छिस उववण्णो । बहुल-जोगमुवागए य ताराहिवे पुण्णे पसवणसमए जातो । दिसादेवयाहिं तुद्वाहिं कयजाय-कम्मो मघवया हरिसिएणं मंद्ररालंकारभूको य अद्दर्गंडुकंबलसिलाए तक्खणमेव चूलं समाणीय सुरीसरसएण(?)तित्थयराहिसेएण अहिसित्तो जम्मणभवणे य साहरिओ । 10 जम्हा य भयवओ जणणीए गन्भगए सामिन्म रयणित्ततो य धूभो सुमिणे दिद्दो कु नि भूमि निं कुंधु नि से कयं नामं।

देवपरिगाहियस्स परिवडूमाणस्म मेहमुको सकलो विय मियंको मुहँपउमसोग्मयापरि-हीयमाणी ससंको इव आसि. भमरसंपडताणि वि सियसहसपत्ताणि नयणज्यलमोहोभा-मियाणि उज्जियाणि विव निसास मिलायंति य, सिरिवच्छच्छविच्छरेणेव से उच्छि सुवि-15 त्थया बच्छत्थळमङ्गीणा (??) भूया णभोगपरिभोगाउवमार्णकळ लघेजं(ज्ञ)ति, उज्जया असीयपह्नां य से करसोगमह्नवायकेमकरसोगुमलीणयंति सोहिया सहस्मनयणाउहं पि गुणेहिं वज्यं मज्यस्य ति उज्ज्ञणीयमित्र जायं कडिसनामम्से तुरंगा आकिण्णा विय अओग त्ति अविकण्णा (??) ऋहजुयहस्स आगारमणुकरेति त्ति पसत्था हत्थिहत्थी, कुर्वविद्व-त्ताणि जंघाणं ण सत्ता पावित्रं ति परिचत्ताणि कैच्छभवणाणच्छायाकडिणमुच्छाहंति (?), 20 विच्छूँढंदाणजलींविलकपोला वि गजा मललियाए गतीए कलमपावमाणा विलिया भवंति, सिळकारवामणा य वळाहमा सरम्म से गंभीरतं मैंहुरत्तं च विलंबइडमममस्या सीदंति । एवं च से सुर-मणुयविन्हियगुणिज्ञमाणगुणगणस्म गतो कुमारवासी तेवीसं वासस-हस्साणि अद्धट्टमाणि य सयाणि , तक्षो सूरेण रण्णा सयं सूरप्पभाणुढित्तपुंडरियछोयणो पढमपयावई विव उसभी पयाहिओ रायाभिसेएण अहिसित्तो । पागसासणपृहयपायपंकओ 25 पंकयरचरासिपहकरकंचणसरिच्छदेहच्छवी निखिलं रजं पसासेमाणी जणलीयणकम्य-सरयचंदी चंदमऊहावदाय-साइसय-भवियपरितोसजणगचरिओ य दिवसमिव गमेइ तेवीसं बाससहस्माणि अद्वद्वमाणि य वामसयाणि ।

१ 'लामगो सुरी' बा० ॥ २ ति अकुंधु ति कुंधु ति में बा० ॥ ३ 'इपंको मुद्दपड' क १ गी० ॥ ४ 'लि व सयसह' बा० विना ॥ ५ 'या लि॰ ही १ ॥ ६ 'णकारूं छक्रेज कि उजल्लाने बा० ॥ ७ 'दा सो करसोगमतीणयंगी सोभिया सुयणयञ्जयं पगुणेई बा० ॥ ८ बज्रां क १ गो १ ॥ ९ 'उज्ञय-णय' बा० ॥ १० 'स्स खुयगा अकिण्णा वियोगतिणधिवेकिणोक्छ' बा० ॥ १२ 'रथा अहिसित्तो कुरु' क्स । १० म० । 'रथा अहिस्ते कुरु' कि ॥ १२ 'द्धावित्तोक्जंबा' बां० ॥ १३ क्रयमवस्थायाक्रवि' बां० ॥ १४ 'द्धावाणं ज' बां० विना ॥ १५ 'द्धावित्तवोक्ष्यां वासिष्ट कमक्रपावमका विक्या मर्थति सिरिसारवापका व क्काइगा बां० ॥ १६ महुत्तरं विकं विभयामसमस्था दीसंति बां० ॥

आउइघरे य से 'बीयप्रिव स्रमंडलं प्रभासकरं चक्करवणं समुष्पण्णं । कया पूजा 'जीयं' ति रयणस्स । तमणुवत्तमाणो य लवणसागर-चुल्लिह्मवंतपरिगयं भारहं वासं सिवजाहरं पि सजेऊणं सुरवइविम्ह्यजणणीए विभूईए गयपुरमणुपविद्वो । संखाईयपुव-पुरिसपरंपरागयं चोइसरयणालंकारधारिणीं रायसिरीं चारित्तमोहक्खयमुवेक्खमाणो परि-पालेमाणो पणयपत्थिवसहस्समटलमणिकरणरंजियपायवीढो तेवीसं वाससहस्साणि अग्रह- 5 माणि य वाससयाणि चक्कबृहुभोए सुंजमाणो विहरह ।

कयाइं च आयंसघरमणुपिबहो अणिषयं चितेमाणो रिद्धीणं पसत्थपरिणामवत्तणीय बहुमाणो लोगंतिएहिं सारस्ययमाईहिं बोहिओ—सामि! तुन्मं विदिता संखारगती मोकख-मग्गो य, भवियषोहणाय कीरड निक्खमणतत्ती, तरड तवोवदेससंसिओ संसारमहण्णवं समणविणयसत्थो। एवमादीहिं वयणेहिं अभिनंदिङण गया अवरिसणं सरा।

भयवं च कुंधू दाणफलिनरभिलासो वि 'एस पहाणपुरिससैविओ मग्गो. उज्याणीयं वित्तं ति एएण मुहेणं' ति किसिन्छियदाणसुमणं च वरिसं जणं काऊण कित्याजोगमुकगए सियंके विज्ञयाए सिविनाए तिहुयणविभूतीए इहसमागयपरितुद्वसहस्सनयणोपणीयाये कयमंगळो य देवेहिं नरवईहि य वुन्भमाणो, जणसैयन्छिविन्छिप्पमाणलच्छिसमुदक्षो, जंभगगणमु-दितमुक्कपंचवण्णोववेयसुरहितहकुसुमवरिसो, सुर्रिकद्रपहकर-तुरिय-गीय-वाइयमीससदा-15 णुबन्झमाणो, 'अहो! असंगो एरिमीए सुराण विम्हयकरीए रायसिरीए' ति वारणेहिं क्यंजलीहिं थुबमाणो पत्तो सहसंबवणं । सिद्धाण य कयपणामो पबइओ । तस्स परि-वायविन्हियाणं सहसं खित्तयाणं अणुपबइयं।

ततो भगवं कुंधू चउनाणी सोलस मासे विहरिङ्ण पारणासु उववासाणं दायगजणस्य वसुद्दारानिवापि हिययाणि पसाएमाणो सारयससी व कुमुद्दाणि पुणो सहसंबच्चणे दुमसं-20 इतिलयस्स तिलयत्तरुस्स अहे संदिओ। उत्तमाहिं संति-महव-ऽज्ञव-विमुत्तीिह य से अ-एगणं भावेमाणस्स विगयमोहा-ऽऽवरण-विग्यस्स केवलनाण-वंसणं समुप्पणं।

तिन्म चेव समए देवा दाणवा य महेउ परमगुरुं तित्थयरं उवगया। विणयपणयसिरेहिं पढममेव गंधसिलेळावसित्ता क्या समोसरणभूमी बेंटपयद्वाणपंचवण्णयज्ञळ-थळयसभवसुगंधपुष्फावैकारसिरी। कताणि य णेहिं काळायकधूबदुहिणाणि दिसामुहाणि। तजो 25
थुणमाणा तिवसपतिणो सपरिवारा कयंजळी पयक्खिणीकाऊण जहारिहेसु हाणेसु संद्विया।
णरा वि तेणेव कमेण भयवजो वैयणामयं सुणमाणा।

ततो जिणो पकहिओ सेवण-मणगगाहिणा सरेण छजीवकाए सपज्जवे अजीवे। अस्वी-जीवाणं पुण राग-दोसहेउगं कम्मपोमालगहणं अगणीपरिणामियाण वा अयगोलाँणं तोयगगहणं। कम्मेण य उदयपत्तेण जम्म-जरा-मरण-रोग-सोगवहुलो संसारो पहमओ। 30

१ वितीय<sup>०</sup> श्रां०॥ २ <sup>०</sup>सत्यवि<sup>०</sup> शां०॥ ३ <sup>०</sup>कारहरीसिकया णयणाहिं काळागङ्भुसदु<sup>०</sup> शां०॥ ४ वाथासर्च शां०॥ ५ समण<sup>०</sup> श्रां०॥ ६ <sup>०</sup>वे क्<sup>०</sup> शां०॥ ७ <sup>०</sup>काणं पोस्तकसा<sup>०</sup> शां०॥ **४० हि**० ४४

पसत्थपरिणामकयस्स य जिणदेसियममारङ्गो नाणाभिगमे कथपयसस्स विसुक्षमाण-चरित्तस्स पिहियासवस्य नवस्स कम्मस्स उवचओ न भवड । पुष्टसंचियस्स वज्ञ-ऽब्मं-तरतवसा खयो । ततो विषुत्तरय-मञ्स्स परमपद्पड्डाणा भवंति-ति विस्थरेण य कहिए अरह्या विगयसंस्या परिसा 'सुभासियं' ति पणया सिरेहिं । जायतिवसंवेगो य सयंभू 5 खत्तिओ रज्ञं तणमिव विद्धभित्ता पवड्ओ, ठविक्षो य पढमगणहरो । पूड्ओ सुरेहिं । गया देवा मणुया य तिस्थयररिद्धिविम्हिया सयाणि द्वाणाणि ।

सैयंभुपमुहाणि य कुंशुसामिस्स सीसाणं सिट्टसहस्साणि । अज्ञाणं रिक्लयपमुहाणि सिट्टसहस्साणि अद्व सयाणि । एगं च सयसहस्सं एगूणणवृदं च सहस्साणि सावगाणं । विक्रि य सयसहस्साणि एगासीविं च सहस्सा सावियाणं ।

10 ततो भयनं निरुव(प्रन्थाप्रम्-९८००)सग्गं विहरमाणो तेवीसं च बाससहस्साणि अद्धहमाणि य बाससयाणि भवियजणबोहणुज्जयो विहरिऊणं निरुवसग्गं सम्मेयसेल्प्सिहरे मासिएणं भत्तेणं कित्तयाजोगमुवगए य ससंके सिद्धावासमुवगओ । देवेहिं कया परिनेवाणमहिमा । भयवओ य कुंधुस्स तित्ये अद्वावीसाय पुरिसजुगेहिं अंतगडभूमीय इमीए चक्काउहमहरिसीकयाणुगाहाए सिलाए सखेजाओ कोडीओ समणाणं विमुक्तजाइ-15 जरा-मरणाणं सिद्धाओ ॥

#### अरजिणचरियं

पिछ्योबमचडन्मागैपमाणे काळे वहकंते अरो य धरहा पुत्रविदेहे मंगलावईविजए महामंडिळ्यरकं पयिहऊण समणो जातो, एकारसंगवी बहुईओ वासकोडीओ तव-सज-ससंपत्ततो समिळ्य तित्ययरनाम-गोयं सबदुसिद्धे महाविमाणे परमिवसयसुहमणुसुं20 जिऊण तेत्तीसं सायरोबमाई खुओ इहेव भरहे हित्यणाउरे पणयजणसुदंसणस्य विसुद्ध-सम्मदंसणस्य सुदंसणस्य रण्णो अग्गमिहसीए तित्ययरवाणीए विव वयणिज्ञविबज्जिन्याए चंदप्पहा इव विमळसहाबाए सुदुयहुयासणतेयंसिणीए देवीण विम्हयजणणरूवस-सुद्या देवी नाम। तीसे गच्ने उवबण्णो महापुरिससंभवायस्यकसुविणवंसणाय। रेवती-जोगसुवगए ताराहिवे णवसु य मासेसु अतीतेसु दसमे पत्ते जीवे पुडिहिसावयणे मंड25 जत्यमिव संठिए जीवगिहए जातो। ततो दिसादेवयाहिं य पहदृहिययाहिं क्यजाय-कम्मो सुराहिवेहिं मणोरमस्स गिरिराइणो सिहरे तित्ययराहिसेएण अहिसित्तो। साहरिओ य जम्ममवणं सहस्सनिहीय। क्यं व से नामं 'गब्भगए जणणीए अरो रयणमको सुमिणे दिहो' चि अरो।

भयवं देवयापरिगाहिको य विश्वको दीसए य जणेण परितोस्रुवेहसाणणयणेण, गय-30 चणगहणाधसयस्सोमयरवयणचंदो, सुमरितं व पिंडेनुद्धो<sup>र</sup> सहभमरसहस्सपचोपमाणनेचो,

१ सर्वभुपमुद्दतिस्ताणं सद्विसहस्ताजि अह सवाजि प्रावीससहस्तं प्राृणमञ्जयं च सयसहस्ताणि सावगाणि प्राासीहं च सहस्ता । ततो भगवं शां०॥ २ ली १ विनाऽन्यत्र—"यापहाजेण का" क १ गो १ ६० मे० । 'गापमेचेण का" शां०॥ १ ९तो अ" थी १ क० च १ मे०॥ ४ 'व्हो सहस्त' च १ मे० विना ॥

मुद्दपंकयसोभकराणुग्गयपसत्यनासो, विदुसदुमपछवाधरो, कुंदमउळसण्णिमसणिद्धदसणो, सिरिवच्छोच्छक्रविवळवच्छो, भुयंगमोगोपमाणवाहू, वाळानिळवळियकमळकोमळसुद्दछेद्दा- छंकियऽग्गहत्थो, सुरवद्दपहरणसरिच्छमज्को, सरहदमचळायमाणगंमीरनाहिकोसो, संगयपा- सोदरो, सुसंदत्तदयवरविद्धयकिष्णसो, गयकळभयहत्थसंठिओक, णिगूढ-दढनाणुसंधि, कुकविंदवत्तजंघो, कंचणकुम्मसुपइद्धिय-नद्दमणिकिरणोद्दभासियचरणकमळारविंदो, सतोयतो 5 यधरणिभनिग्घोसो, कुमारचंदो इव पियदंसणो गमेइ एगवीसं वासमहस्साणि कुमारभावे।

निरुत्तो य पिषणा रञ्जधुरावावारे । निरुवदवं च मंबिलियरञ्जसिरि पालेमाणस्स गयाणि गयघणिमयंकिकरणसुइजसेणं पूर्यंतस्स जीवलोयं एकवीसं वाससहस्साणि । पुष्ठसुक्विज्ञयं च से चक्करयणं देवसहस्सपिवुइसुविल्यं। तस्म मग्गाणुजाइणा अहिज्ञियं चर्डिहें वाससं- एहिं सयलं भरहवासं। भरहो इव सुर-नरवृष्ट्यओ एकवीसं वाससहस्साणि चक्कवृष्टिभोए 10 मुंजमाणो विहरइ। लोगंतिएहि य विणयनिमयंग-मुद्धाणेहिं बोहिओ संवच्छरं विगयमच्छरो वेसमणविग्हयकरीत्र मतीए मणि-कणयबरिसं वरिसिडणं वेज्ञयंतीए अंचणमयिनिच्तपव- रविद्वसियाए, कप्पक्कवाकुसुमविश्वस्त्रच्यानगुंजियाए, विद्वम-सिकंत-पर्वमाडरिवंद- वील-फिलहंकथूमियाए, नवणिजंजणसुसिलिहरुहिरक्वरखंभपिवचद्वशाल्यमुहिवचरिविण- तमुत्तिजजलविलिसरीए(?),मरगय-वेकलिय-पुल्य-मणिविचिचवेदगाए, गोमीसचंदणच्छडा 15 हिं कालायहथूववासियाहिं दिसामुहाइं सुरिहगंधगिवभणा पक्ररेमाणीए, पडागमालुज्जलाए, बहुकालवणणिजाए सिबियाए कथमंगलो देव-मणुस्सवाहिणीए निज्जाओ नथराओ । रेवइजोगमुवागए सम्रंके सहसंबवणे। सहस्सेण खितयाण सह निक्खतो। वजनाणी सोलस मास विहरिकण तमेव सहस्संबवणामागनो संठिओ। तक्कालकुसुमसमृहपहिस्यस्स परहुयमहुरसायपलाविणो समरभरंतकालस्स सहयाग्पायवस्स अहे। पसत्यज्याणसंसि- 20 यस्स य से विलीणमोहा-ऽऽवरण-विग्वस्स केवलनाण-दंसणं समुएएणं।

ततो घणपंकमुको इव ससी अहिययर सोमदंसणो देव-दाणवेहिं कयंजलीहिं महिओ। जोयणाणुनीहारिणा सरेण धम्भं पकहिओ। जहा—पमायमूलो जीवाणं संसारो जम्मण-मरण-वह-वंधण-वेयणापण्टरो. तत्थ य विभुवस्तत्थं इमो दसविहो मग्गो—संती महवं अज्ञवं मुत्ती तवो संजमो ससं सोयं आकिंचणया बंभचेरं ति. एएण उवाएणं विणिध्यकम्मा सिद्धा 25 सिद्धालए अपज्ञवसियं अवाबाहं सुहमणुहवंति. ससारे परितीकए पुण गिहिधम्मो अणुवय-सिक्खावयसमर्गां—ति वित्थरेण सबभावविद्ध अरहा आतिक्खिति ।

तं च सोऊण से जीवा-ऽजीवभावं कुंभी राया परिचत्तकामभोगो समाणो समणधम्मं पिढवण्णो, ठविओ य भयवया पढमगणहरो। देवा महेऊण मणुया य जहागयं गया। कुंभ-पमुहाणि भयवओ सिद्धसहस्साणि सिस्साणं, तावहया सिस्सिणीओ, एगं सयसहस्सं साव-30 याणं चउरासीतीसहस्साणि, तिण्णि य सयसहस्साणि चउरासीहं च सहस्साणि सावियाणं।

१ °सइस्सेष्टिं शां०॥ २ °मोक्सणस्यं शा०॥

विगयमोहो य अरो तित्थयरो एगबीसं वाससङ्स्साणि निवाणसमां वगासेऊण सम्मेयप-ह्यए मासोववासी परिनिद्धियकम्मो सिद्धो। कया य परिनिद्धाणसहिमा देवेहिं। तिम्म तित्थे चह्नवीसाए पुरिसजुगेहिं इमाए सिलाए सीलघणाणं समणाणं बारस कोडीओ सिद्धाओ।। मिल्लस्स पुण अरहओ तित्थे 'वीसाए पुरिसजुगेहिं छ कोडीओ इहेव परिनिन्बुआओ।। मुणिसुद्धयस्स भगवओ तित्थे सुवयाणं मुणीणं तिकि कोडीओ परमपयं संपत्ताओ।। ममिणो य लोयगृहणो पणत्वियसिद्धपरिवंदियपायकमलस्स तित्थे एगा कोडी इमीए

मुाणसुष्वयस्य भगवजा तिरथ सुष्याण मुणाण तिराध काडाजा परमपय सपत्ताका ॥
मिणो य छोयगुरुणो पणतिवयसिंदपरिवंदियपायकमलस्य तिरथे एगा कोडी इमीए
सिलाए वस्सुककम्मकवया सिद्ध ति । तेणेसा कोडिसिल ति भणिय ति । सुरा-ऽसुरपूइया
मंगला वंदणीया पूयणीया य । एएण कारणेण अम्हे इहाऽऽगया । जं ते परिपुच्छियं
तं कहियं ति ।।

10 इय भासिए पणया विणएण ते रिसओ अहं च 'सुभासियं' जंपमाणो । तयंतरे चारणा भयवंतो अंतक्किया । एयं संतिकरं संतिचरितं च चितंतो अच्छामीति ।

दिहा य मया इत्थी नवजोवणे वट्टमाणी श्रिष्टियमालाए संघपणिधणाए उलुग्गसरीराए तुसारोसद्धा इव पडिमणी। पुच्छिया य मया तावसा—इमा भिद्यागिति सुहभागिणी उ केण पुण कारणेण आसमे निवसइ ?, को वा एरिसो तवो जेण पाणसंसए वट्टइ ? ति । 15 ततो भणंति—सुणाहि कारणं ति—

#### इंदसेणासंबंधो

अत्य एत्य वसंतपुरं नाम नयरं। विच्छिह्नसुओ राया संपयं जियसत्त्। तस्स मागहेण रण्णा जरासंधेणं कालिंद्सेणाण अग्नमिहसीण दृहिया इंद्सेणा णाम दिण्णा। मो य जियसत्त् परिवायगमत्ते। तम्स संखो य जोगी य अंतेश्वरपंत्रसा दत्तवियारा अयंति-20 या निक्समंति य पिवसंति य। अण्णया य सूरसेणो नाम परिवाययो सममय-परसमयकुसलो जियसत्तुस्स बहुमओ घरे पिवसइ। तेण य इंदसेणा विज्ञाण वसीकया। ततो 'सा तिम्म पसन्त' ति रण्णा आगमेडणं सूरसेणो विणासित्रं गहणवणेगदेसे छिड्डओ । सा पुण वग्गयमणस्त (णसा) तस्स वियोगे सोयमाणी पित्ताएण लेचिया। महंतं वंसेहामि ति । विलवमाणी तिगिष्ट्छएहिं वंध-रोह-जण्ण-धूमावपीडणोसहपाणाविकिरियाहिं न 25 विण्णा सहावे ठवेलं। सुयपरमत्थेण य जरासंधेण पेसियं—मा मे दारिया बंधणे किति-स्समाणी मरल, सुयह णं, कम्मिय आसमपए अच्छल, कमेण सत्था भविस्सइ। ततो रण्णा तं वयणं पमाणं करेंतेण मोइया बंधणाओ। वंसियाणि से सूरसेणस्स अद्वियाणि—एस ते दहतो। ताणि एतीए संगद्दिय कया माला चीवरसंत्रमिएहिं। ततो णाए कंठे बहो। महतरएहिं य इहमाणेलं खिल्या परिचारिगाहिं सहिया। एयं च तुत्तंतं अन्हं १० कहेडण पगया। एसा वि य णेच्छह मोत्तुं अन्मत्यया वि । एएण कारणेण एसा एरिसिं अवत्थं गया। तो तुमं भइपहाने लिक्सक्वसि। जह ते अत्व सत्तिवसओ मोएह णं,

जीवड वराई। रिसीणं रण्णो य पियं क्यं होड ति।

१ तीसाप शांव॥ २ °उ पहस्रश्रुवाणेग° शांव॥ १ °वि तुब्सं अहिससङ् । पूर्ण शांव विना ॥ ४ शांव विनाऽन्यन - ब्रह्मप की १ ! तहस्य क १ गो १ उब मेव ॥

मया भणियं—एवं होच, करिस्सं जत्तं जह एवं तुष्भं अहिष्पेयं।ततो तुहेहिं णेहिं कयं विवितं रण्णो। तओ महतरओ पेसिओ। नीया से णेहिं इंदसेणा अहं च। सबहुमाणं पूजिओ मि जियससुणा विणयपिडवत्तीए। मया य तिगिच्छिया देवी सामाविया जाया।

अह ममं पिढहारी पणया विण्णवेइ—सुणह सामी !—रण्णो सहोहरी भगिणी केउमती नाम । सा य नवकमलकोमलक्ष्यलाजुयला, गृहसिरा-रोमकृव-कुक्विंद्वत्तकंषा, कय-5
लीकंभोवमाणकरू, रसणसणाहमुविसालजहणा, महहहावत्तवियरनाही, विल्मंगुर-करमुगेन्समञ्चा, पीणुण्णय-संहय-हारहसिरपओहरा, किसलयसिरिचोरपाणिपल्लबसुनायमरययणबाहुल्ड्या, भूमणभासुरकंतुग्गीवा, पवालदल्लसिण्हाधरोडी, जुत्त-समुण्णय-सुनायनासा,
कुवलयपत्तविसालनयणा. चिय-सुदुम-कसिण-सिणिद्धसिरया, सुक्त्वसवणा, चलणपरिषष्ट्रयचाहगंडदेसा, पमुदियकलहंससललियगमणा, सुतिपहसुभगदसणपद्दा, सहावमहुरमणिया, 10
किं बहुणा १ सुक्तपंक्याकरा विव सिरी । तं च राया तुन्मं दानकामो गुणेहिं ते रमइ—
ति बोन्नण गया।

सोभणै (पन्यामम-९९००) तिहिन्मि राइणा परितोसपसण्णवयणसिणा पाणं गाहिओ मि विहिणा केउमतीए। दिण्णं विजैछं देसं 'अहं तुरमं आणितकरो' ति भणंतेण। सेवह मं इच्छिएहिं भोयण-ऽच्छायण-गंध-महोहं। अहं पुण केउमती सोवधार उत्रयारेहिं गहिस्रो। 15 कदण्णया य सुहयाणं मं पुच्छइ—अह अजजत! केहिं अम्हं गुरुजणो ? ति। ततो से मया कहिओ पभवो सोरियपुरकारणनिमामणं च। तं च सोउण से दिवाय इहिणकारो। वत्तं अहियतरं सोभीय वयणमयवत्तं। एवं मे तत्थ वसंतपुरे वसंतस्स वषद सुहेण काळो।

अण्णया य उवगंतृण य जियसस्तु मं विण्णवेइ—सामी ! सुणह—जरासंधो पुणो पुणो पेसेह—जेण मे इंदमेणादारियाजीवियं दिण्णं तं च दहुणमिच्छामि, पेसेहि णं ति. 20 तवो मया तुउझं गमणं परिहरंतेणं न कहियं. संपद्द डिंभगसम्मो दूओ आगओ अणह—गण्णो सुद्दु भगिणीपइं ते दहुं अभिष्पाजो 'पिंथकारि'ति. तं मया सह पेसेहि णं अवि-छंबियं. एवं कए सोहणं भविस्सइ. तं आवेयह जं मे रोयइ ! मया भणिया—मा आउ-छा होइ, जइ तस्स रण्णो निव्बंधो गमेस्सं । ततो 'एवं भवउ' ति निगाओ ।

केउमती य एयमहं सोऊण भणइ मं—अज्ञवत ! वुँच्मे किर रायितिहं वश्वह, मया 25 वुँच्मेहिं परिचत्ताए कहं पाणा धरेयवा ?। भया भिणया—सुयणु ! मा विभणा होहि. अहं 'भाउयस्स ते मा उवाछंभो होहिति' ति वश्वामि. विसज्जियमेत्तो य तेण रण्णा एहामि छहं ति ठाउ ते हियते। एवं में तं सण्णवेतस्स वश्वंति केइ दिवसा।।

॥ केउमतिलंभो एक्वीसहमो ॥ केउमतीलंभप्रम्याप्रस्—११८७-३०. सर्वप्रस्थाप्रस्—९९१६-१३.

30

१ °आयणकं° शां० विना ॥ २ श्री १ विनाऽत्यत्र— "णह ति" क १ गो १ ॥ १ ° से से आई शां० ॥ ४ 'आरेहोबबा' शां० ॥ ५ कहिं तुक्तं गुं० शां० ॥ ६ विवं करेति शां० ॥ ७ 'कमे निवृत्दं व' शां० ॥

#### बाबीसइमो पभावतिलंभो

सकजसाहणपरो य दुओ चोएइ गर्मणे हिययहारीवयणेहिं। ततो हं जियसत्तविदि-ण्णभड-भिश्व-सेणपरिवृद्धो पहिओ सह दूएण पश्समाणो जणवए गो-महिस-घण-धण्णस-मिद्धगहबहसमारुगामसिण्यहिए । कहेइ मं दूओ वणसंडा-SSययण-तित्याई । सहेहिं य 5 वसिंह-पादरासेहिं पत्ता मो मगहजणवयं तिख्यभूयं पिव पुह्वीए । ठिया मो एगिन्म सण्णिवेसे । पत्रूसे हि मं विण्णवेइ दूतो-सामिय! सुणह-डिंभएण मे मणूसो पेसिओ, तुन्भे किर राया अर्ज दच्छिहि ति. रायसंतगा य इह रहा अत्थि, तं आरुहह रहं, सिग्धं गमिस्सामी. परिवारजणो पच्छा ते एहिति। ततो तस्साऽणुवत्तीए रण्णो य गारवेण आरूढो मि रहवरं । दूतो वि तारिसं चेव । चोइया तुरया सारहीहिं । ते सिग्घयाए दिवसपं-10 चभाएण बहुंणि जोयणाणि वइकंता । नयरासण्णे य मणुस्सा सोलसमेत्ता इट-कदिणस-रीर-हत्था । ते समं पणिमऊण दुयमहीणा । कओ लेहिं को वि आछावो । तओ समं भण-इ दुओ-सामि! मुहुत्तं वीसमह इदं, डिंभओ एहिति किर तुच्धं समीवं, तेण समं पविसि-स्सद्द पूरं । 'एवं होउ'ति जवगया मी एगं उज्जाणं । उद्दण्णा रहाओ । तत्य य एगा पोकस-रिणी। तीसे तीरे अहं निसण्णो पुच्छामि दृयं मिस्सयपादं-इमं डबवणं विवडियवैं-15 ति पुह्रविपडमंडवं केणड्र कारणेणं ? ति । भणड् य-एयस्म सामी चिरपवसिओ, अणु-पेक्लिकामाणं न रमणीयं, ततो आसण्णवजाणेसु पायं जणो रमइ ति । एवंविद्दं च मे करेडू आछावं । पुरिसा य चतारि जणा बद्धपरियरा पुरुखरिणीए हत्थे पाए परुखाले-जण सम समीवमुकाया । दुवे पाएसु लग्गा, दुवे हत्थेमु संवाहिता, सेसा आउहवग्ग-पाणिणो पच्छओ ठिता। कहाविक्सित्तो य बद्धो मि लेहिं। मया पुच्छिया-को मे अवरा-20 हो कुओ तो बद्धह ? ति । दूओ भणति-न अम्हं कामचारो, राया नेमित्तिणा भणिओ-'जेण ते धूया इंद्सेणा पिसाएण गहिया मोइया सो ते सतुपिय' ति एस अवराहो । मया भणिया—अहं सतुपिया आइहो, सत्त् पुण कहं? ति । सो भणड्—'वीजघाए अंकुरो पहि-हुओं ति राइणो बुद्धी । ततो मि णेहिं दुमगहणपदेसमुवणीओ। तत्थ एगो अहं वहरमुहिओ पहणामि ते। 'सुदिहं कुणसु जीवलोगं'ति जंपमाणी असि विकोसं काऊण हितो से पासे। 95 न में भयं । नमोकारबछो य मि केण वि उक्खित्तो, न कवं पस्सामि । विविधं मया-धुवं देवया काइ अणुकंपद ममं ति।दूरं नेऊण निक्लित्तो भूमीए। परसामि दुबुजुवई सो-यमाणि पित्र दित्तिमयिं इंसलक्खण-सुहुम-भवलपडपाचयसरीरं फेलपडपाचयं पित्र विपहुर्ग। 'एतीए य अहं आणीयो' त्ति पणएण से पुच्छिया—सयवती! तुब्सं द्वाओ श इच्छं नाड. जीवियदाणेण मि अणुकंपिओ जहा तहा कुणह मे पसायं, कहेह ति । ततो पसण्णाए 30 दिहीए पीइमुबजर्णती मणइ-पुत्त ! जीव बहूणि वाससहस्साणि ति. सुणाहि-

अत्य दाहिणाए सेढीए विजाहरनयरी वेजयंती नाम। तत्थ राया नरसीहो नामं

१°मणा हि° की १ विना॥ २ °हुति बोजाणा° शां॰ विना॥ ३ °वहति शां० विना॥ ४ मऽणेहिं सी १॥

भासि, अहं तस्स भजा भागीरही नाम। पुत्तो में बलसीहो, संपैदं पुरीय अणुपालेइ। जामाया में पुक्खलावती गंधारो ति, पती अमितष्यभाए। णत्तुई में पभावती, सा तुडमं सरमाणी ण सुहिया। पुच्छियाय णाए किह्यं मम। ततो अहं अम्मा-पिऊणं से विदितं काऊण तुह समीवमागया, तं भणाहि—कत्य नेमि? ति।

मया भणिया—देवि ! प्रभावई मे पिय-हिययकारिणी, जइ पसण्णा तो तत्य मं गेहि 5 ति । ततो इं इहमणसाहिं खणेण जीओ मि पुक्खळावइं । ठाविओ मि डववणे । उज्जाणपालिया य पेसिया देवीए—कहेह रण्णो 'कुमारो आणीओ' ति । मुहुत्तमंतरेण य महत्तरया पिंहारीओ य आगयाओ सपिरवाराओ। ताहिं मे(मि) पणयाहिं अहिनंदिउ मंग-लेहिं ण्हिवओ। अहेतवत्थपरिहितस्स कयर्वस्थाकम्मस्स य मे सञ्ज्तो रहो उवँहविओ । आरूढो मि, कयजयसहो अतीमि नयरं। कयतोरण-वणमाळाण समृसियज्ञ्चय-पडाए परसंति मे 10 मणूसा—न एसो मणूसो, वत्तं देवो ति । जुवईओ उग्वाडियगवन्ख-वायायणाओ भणिति— धण्णा पभावती, जीसे एवंस्वरसी भत्त ति । एवंविंहाणि वयणाणि गुणमाणो पेच्छयज्ञणपि हम्ममाणमगो कहंवि पत्तो मि रायभवणं । उइण्णो रहाओ, दिण्णं अग्वं पायसीयं च । पिंहहारदेसियमग्गो य पविद्वो मि अत्थाणमङ्गं ।

दिहो मे राया गंधारो मंति-पुरोहिय-नेमित्तिसहिओ निहिसहिओ विव कुवेरो । पण-15 मंतो य मि णेण हत्ये गहिऊण अद्धासणे णिवेसिओ। पेन्छइ मिवन्ह्यिवित्यारियवयणो परि- तोम्रस्तिवयरोमकूवो। 'सागयं कुमार!, सागयं भहें! तुहं ति य महुरं भणंतो संदिसइ मह-त्तरे—सक्जेह सयणीयं कुमारस्त 'वीममड ति । ततो मि वेहिं नीओ एगं वासगिहं सिरीए गिहमिव मणि-रयणखिवयकुट्टिमत्छं। घोयंभुँगसुगंधपच्छादिते य सयणीए सिठओ मि ।

मुहुत्तंतरस्स विहा य मे पहावती आगच्छमाणी. पहाणकणयनिम्मिया विव वेवया 20 पहावर्द, ईसिं च परिपंडुगंड-वयणा, निरंजणविलासधवर्श्वनयणा, लावण्णपुण्णकण्णज्ञयला, जज्ज्य-नातिसमूसिय-मुजायणासा, असोगिकसलयसण्णिहाधरोद्दभयगा, मंगलनिमित्तेमे-गाविलभूसियकंठगा, निराभरणवण्, कोमलबाहुलङ्या, रत्तुप्पलपत्तसंच्छण्ण(सच्छम)-पाणिकमला, पीण-समुण्णयपओहरभारावसण्णमज्ञा, मञ्ज्ञत्थस्स वि जणस्स सम्मोहजणणी, विच्छिण्णसोणिफलया, वृह-समाहिय-निरंतरोक्ष, पासित्तिंग्हर्पसत्थजंचा(१), मंसल-सुंदु-25 माल-महियलड्वियचारचलणा, धवलप्रपट्टंमुयधरा, धातीये सहिया, द्या विव समाहि विणीयवेसाहि अर्ज्ञकारसंदरीहिं [सुंदरीहिं] अणुगम्ममाणी ।

सा मं उवगया सिणेहपिडवद्धा अंसूणि य मुत्तावित्यसरिच्छाणि मुंचमाणी एवं वयासी— कुमार! आणंदो अन्हं जत्य मशुमुहाओ निग्गया अणहसमग्गा दिह ति । मया भणिया—

१ °पवी पु° ही १ ॥ २ °आइ अब साम तिष्ण प्रभा° भा० ॥ ३ °थं तमस्यं। त° शां० ॥ ४ ठिओ शां० ॥ ५ °इ सुवि शां० ॥ ६ °क्सकि की १ शां० ॥ ७ °विद्वियो शां० ॥ ८ °विधा वयणा सुणि शां० ॥ ५ °इ सुवे ति य शां० ॥ ११ °क्सणणा शां० ॥ १२ °क्सणि है शां० ॥ १४ °क्सणि है शां० ॥

20

पृद्धावह! अत्य व तुमे चेव जीवियं दिण्णं देवी उपद्वावेंतीए । तुओ भाईए भणियं—पिट-इयाणि पाषाणि, कक्काणाणि य वो दीसंति. देव! गेण्हह इमं पुष्फ-गंभं । ततो परिगाहियं मे प्रभावतीय बहुमाणेणं ।

उबहिया थै पोरागमसो वि सिद्धभोयण ति । ततो घाईएँ कण्णा भणिया—पुत्त !

5 तुमं पि साव ण्हायसु, अत्तभोयणा कुमारं दच्छिहिसि । तं च अणुयत्तमाणी अवकंता । अहं
पि कणग-रपण-मणिभायणोपणीयं भोयणं भोतुमारद्धो छेयछिहियचित्तकम्मैमिव मणहरं, गंधवसमयाणुँगयगीयमिव वण्णमंतं, बहुरसुयकविविरइयपगरणमिव विविद्दरसं, दइयजणाभिसुद्दिद्धैमिव सिणिद्धं, सबोसिह व जोइयगंधजुत्तिमिव सुर्रिहं, जिणिद्वयणमिव पत्थं ।
सुत्तस्स व मे पसंतस्स क्यतंबोलस्स द्रिसियं नाडयं । तओ गंधवण पओसे परमपीइसं10 पच्तो सुत्तो मि मंगलेडिं पहिबद्धो ।

ततो में सोहणे सुहुत्ते दिण्णा में रण्णा पण्णत्ती विव सयं प्रभावती। हुतो हुयवहो खब-श्वापण, दिण्णा खायंजलीओ, पदंसिओ धूबो, गयाणि सत्त पयाणि। 'प्रभावती में पभवह सबस्त कोसस्स' ति मणंतेण य पत्थिवण 'मंगल्लं' ति णिसिट्टाओ बत्तीसं कोडीओ चिर्-वितियमणोरहसंपत्ती विव विन्हियपहरिसनयणो (नयणेण) दोण्हवि।

15 बहुसु य दिवसेष्ठ विज्ञाहर्र्जणेण सच्छंदिबयप्पियनेवत्यलच्छिपैडिच्छेण संपर्यतेण अख्यापुरिमिब पुरीसोलीय पूया सुमिणं परिजणाभिनंदणाय (?) पणयजण-भिषसंपाडि- यसंदेसाणं विस्वसुहसायरगयाणं दोर्गुद्गाणं विव वश्वह सुहेण कालो ति ॥

## ॥ पभावईलंभो बाबीसइमो समसो॥

पभावतीसंभग्रन्थाग्रम्—७८-२. सर्वग्रन्थाग्रम्—९९९४-२.

## तेवीसहमो भइमित्त-सचरक्खियालंभो

कयाइं व गंधवेण प्रकास गमे अण सुह्रपसुत्ती हीरंती पिंड्युद्धी वितेमि—किम्म प्रसम्म वक्तामहे ? जली मं सीयली मारुको फुसइ। ततो मे विस्मिल्लियाणि नयणाणि। चंद्रपमाप-गासिया य दिहा इत्थिया स्वरमुही खराए दिहीए नमं निरिक्तमाणी। उप्पणा मे बुदी—को वि मे हरह इमं(इम) विस्ससणीएण इत्थिक्तवेण दाहिणं दिसंतं. सह णेण विविद्धिस्सं, 25 मा सकामो भवज-ति मुहिणा संवादेसे आहतो से हेफ ओ जातो। अहमवि पिंडलो म- हंते उदगे। तती 'किमु हु (अन्याप्रम्-१०००) सामुदं इयर'न्ति विचारयंतेण मुहि- सुरहित्तणवेगेहिं साहियं 'नादेयं'ति। उत्तिष्णो मि उत्तरं तीरं।

र य पारासमा सा जां ।। १ वृँहिं कि छी ह ।। १ व्यक्त विव जा विना ।। ४ व्युराव छी ह शां विना ।। ५ विहिष्कोसिव क ह से ह ।। ६ व्यासवसिव जां ।। ७ विलाइन्यत्र—विवा ।। ८ व्यक्तिय उर से विना ।। ८ वां विनाइन्यत्र—विकोसिव क ह छी ह से ह । विना ।। ८ वां विनाइन्यत्र—विना ।। ६ वहत्वेष कां ।। १० जा विनाइन्यत्र—विसेखिव कां ।। १० जा विनाइन्यत्र—विसेखिव कां ।। १० विनाइन्यत्र विनाइन्यत्र विशेष्ट । विनाइन्यत्र विभाग ।। १० विनाइन्यत्र विनाइन्यत्र विनाइन्यत्र विनाइन्यत्र विनाइन्यत्र विनाइन्यत्र विनाइन्यत्र विवास विवास विवास विनाइन्यत्र विनाइन्यत्र विनाइन्यत्र विवास वि

सत्य निसासेसं गमेळण पहाये सूरपगासितेसु दिसामुहेसु णाइदूरे आसमपयं ततो (गतो) अभिनेहुत्तधूमकैयदाणं, चडयपिडदुवारवीसत्यपसुत्तहरिणपोयं, गयभयचरमाणिवहंगरमणि- अवंसणं, अवस्थोछ-पियाछ-कोळ-तेंदुग-हंगुंद्-कंसार-णीवारकयसंगहं च । उवागया महारि- सयो । तेहिं सागएण अन्धेण पूइओ । मया वि वंदियाँ णिरामयं च पुच्छिया, भणिया य—को इसो पएसो ? । विहसिकण भणंति—धुवं गगणचरो भवं, जओ न जाणिस इसं 5 पएसं. एस सोस ! गोदावरी नई, सेया जणवओ. अणुग्गिहीय म्ह जं ते अभिगमणं कथं, तो दंसेमो सेवाछ-प्यासड-परिसडियपुष्कफळाहारे रिसओ संपर्य ।

मया य दिहो मणुस्सो मजिममे वए बहुमाणो सुहुम-धवलवसणो कि पि हिययगय-मृंत्यं अंगुलीहिं विचारेमाणो। सो मं दृद्ण ससंमममन्युद्धिओ क्यपणामो मृंणुगच्छ्र निज्यायमाणो। ततो हं कुसुमियचूयपायवस्म छायाए सिन्नसण्णो। सो मणुस्सो कैयं-10 जली विण्णवेद-सामि! तुन्धं महाणुभागत्तणं सूपिम आगमप्पमाणं काउण, संलवामि— सिरं छत्तागारं किरीहभायणं तुन्धं, सुहं सक्छसिसमंडलैंच्छविहर, सेथंपुंडरीकोपमाणि छो-यणाणि, बाहू मुयगभोगसच्छमा, वच्छत्थलं लिच्छसिन्नधाणं प्रवरकवाडसिरेच्छं, बज्जे-सिण्णहो मज्जो, कैंमलकोससिरिसा णाही, कडी मिगपत्थिवावहासिणी, उक्त गयकलहमु-हिससणसिण्णैंभप्पभासा, जंघा कुहविद्वत्तसंद्वियाओ, लक्खणालयं च चलणजुयलं. सय-15 लमहिमंडलपालणारिहन्तमाणं बुद्धीओ वि उत्तमा चेत्र भवंति. भणामि—उद्धरह ममं उत्र-एसणहर्थेण मज्जमाणं भवसमुदे ।

रिसीहिं वि भणिओ—सोम! एस पोयणाहिषस्स अमश्रो सुचित्तो नामं धिमओ प्याहिओं सामिभत्तो, कीरउ से पसाओ। मया भणियं—कारणं सोउं भणिस्सामि ति, किं बुद्धिकम्मं होमि न होमि? ति। ततो अमश्रो पणओ परिकहेइ—सुणह,

अहं सेयाहिबस्स विजयस्स रण्णो सहबिशुओ सिवनो। अण्णया य एगो मत्थवाहो महाधणो पोयणपुरमागतो, तस्स पुण दुवे भजाओ एगो पुत्तो य । सो केणह कालेण कालगतो। तासि च भारियाणं अत्यनिमित्तं कलहो जातो—अहं पुत्तमाया पभवामि, तुमं कीस? ति । ताओ [वि]वहंतीओ य रायकुल्युविद्याओ । अहं च रण्णा संदिद्यो—जाण एयं कर्जा 'कहं?' ति । ततो मया णेगमसमक्सं पुच्छिया—अस्थि तुम्हं कोइ दारयजनमं 25 जाणह? ति । ताओ भणंति—न कोइ । दारओ वि भणह—मन्हां सरिसनेहाओ दो वि, न जाणं 'कयरी जणणि?' ति । एतथंतरेण मूटेण विस्तिव्याओ 'चिंतीमि ताव' ति । कस्सइ

र 'रेसु आ' उर मं बिना ॥ र 'निमसुहु की दे विना ॥ दे के दे ने दे चल भे विना प्रत्याय — 'क्यविदा' शा । 'क्छाबदा' की दे ॥ प्र 'याणि सागर्य च उर मे विना ॥ ५ स्या की दे शा । ॥ ६ विना ॥ ५ स्या की दे शा । ॥ ६ विना ॥ ६ कियं की दे ॥ ६ विना ॥ ८ कियं की दे ॥ १० व्हिस मणुगच्छविधरं शा । ॥ ११ समपुं उल भे कसं विना ॥ १२ व्हिस विना ॥ १२ विना ॥ १६ विना

<sup>\*</sup> मकारोऽत्राऽऽगमिकः न दु साक्षणिकः॥

कास्त्रस पुणो ववहियाओं । तथो राया कहो ममं मणइ—तुमेहिं अहं छहुगो कभो सामं-तराईसु, एरिसो मंती जो बहुणा वि कालेण ववहारं निजाएवं असमत्थो. तं एवं कजं अप-रिक्छिदिऊण मा मे द्रिसणं देहि ति । ततो भीको 'जम-कुवेरसिसा रायाणो कोवे पसादे य' पच्छण्णे आसमे बसिउ ति इहागओं ति ।

5 संदिसह जं मया करणिक्रं। मया भणिको य—मुय विसायं, सका एवं कक्रं परिकेशे वं दृष्ण । ततो तुहो भणह—सामि! जह एवं वकामो नयरं। मया पिटवण्णं। ततो अमक-पित्वारसंपितृतुहो । उत्तिण्णा मो गोयाविरं निर्दे । तत्य ण्हाया क्यण्हिगा सीहवाहीहिं तुरपिं पत्ता मो पोयणपुरं। पत्सह पविसमाणं जणो विन्हिओ पसंसमाणो—को णु एसो देवो विज्ञाहरो वा अइगतो नयरं? ति । एवंवादिणा जणेण दिहीहिं अणुक्कमाणो 10 पविहो अमक्यम्बणं रायभवणसिसं। क्यण्यपूर्या(यो) सोवयारं ण्हविओ । भुत्तमोयणस्स य मुहेण अतिच्छियं विवससेसं।

निसाय पश्से विष्णवेद मं अमबो—सामि ! पस्स तं सत्यवाद्दुळं। मया मणियं— आमं ति । ततो निग्गतो अहमवि बाहिरोबत्याणं । तत्य पुत्रयरमागया नेगमा सत्यवाही य । तेष्टिं में कओ पणिवाओ । निविण्णियाओ य मया ववहारविनिच्छ्यत्थं तास्रो 15 इत्थियाओ । कारवत्तिका सहाविया । ततो पच्छण्णं मे भणिया, जहा-दारयस्स पीडा न हवइ तह करेज्ञह, भयं पुण तिवं दरिसेयवं । तेहिं 'तह'ति पहिस्यं । महरिहासणा-सीणेण य गया भणिया सत्थवाहीओ—अछं विवाएण, तुन्भं दोण्ह वि जणीणं अत्थो समं विभज्जव, दारगो वि दो भागे कीरव । तत्य एगाए 'एवं होड' ति पिंडवण्णं । वितिया पुण मूढा न किंचि पडिमणइ । ततो कारवित्तपहिं तारयसमें सुत्तं पाडियं जैते, 20 ठावियं से मत्थए करवत्तं । मणिया य कारवत्तिया मया-सूत्तं अभिदंता दारयं फालेह । ततो सो दारगो मरणभयसमोत्ययो विलविउं पयत्तो। तद्वत्यं दृहुणं अत्यागमणसुमणाए प्रगाए स्रसिरीबोधियमिव कमळं वियसियं वयणं परपुत्तवधणिदुक्खाए । वितिबाए पुण पुरादुक्खाकंवियहिययाए अंसुपुण्णसुहीए विमादगमारकंठाए भणियं सामि ! सुणह, न एस मम पुत्ती, पर्इए से चेव, मा विणासीयड । ततो गया भणिया समासया सामचा-25 मो ! दिहं भे १ पत्य पक्कीए अत्यो कंखिओ दारओ र्णांऽविक्खितो, "वितियाए पुण घणं परिवत्तं दारओं कंखिओ; तं जा दारयं अणुकंपइ सा से माया, न संदेहो, जा निन्धिणा न सा माया । एवं मणिए सबे पणया सिरेहि-अहो ! अच्छरियं ति. देव ! तुःको मोत्रुण को अण्णो समत्यो एयस्स कंज्यस्त निण्णयं वोत्तं ? ति । ततो अमबेण भणिया दारयमाया-तुमं सामिणी चणस्स, एईएं पावकम्माए छंदेण भत्तं दिजासि-ति विसिज्जिया ।

<sup>30</sup> पोयणाहिनो सह पुरोहिया-अमबेहिं देवयमिव मं उवयरेइ । दिहा य मए दो दारि-

१ निष्क्षप्° की १ ॥ २ °को जुं से बां० ॥ १ °स्स युक्तं उ० ने० विना ॥ ४ अंति दावि° उ० मे० ॥ ५ पुक्तं ठ २ ने० विना ॥ ६ आयु डक्सि° श्लां० ॥ ७ विया° शां० विना ॥ ६ कम्मस्स शां० ॥ ९ 'ईसे पा° शां० ॥

बाओ अमबमबणे कणवर्तिदुरोण कीलमाणीओ । पुच्छिया य मया एगा चेडिया—कस्स एवाओ दारियाओ ? । सा भणइ—युणह देव !,

जा णवुगगयपियंगुपस्यसामा, उवनिय-सुकुमार-पसत्थचरणा, सेमाहिय-पसत्थ-निगृढ-सिर-जाणु-जंभा, निरंतरसंहिबोस, विच्छिण्णकिवत्ता, गंभीरनाहिकोसा, वछवविहत्त-कंतमञ्जा, सणुय-मज्यबाहुळ्ड्या, पसण्णमुही, बिंबोटी, सिणिद्ध-सियदंती, विसाळ-धवळ- 5 रुच्छी, संगयसवणा, सुहुम-कसणसिरया, सहावमहुरवाष्ट्रणी, गंधवे कयपरिस्समा सा अन्हं सामिणो भहाए देवीए दृद्धिया भहमित्ता नाम। जा उण कणियारकेसरपिंजरच्छवी, कणय-कंढलकोडीपेरिघट्टियकवोळ्देसा, विकोसकमळकोमळमुही, कुवळ्यनयणा, कोकणयतंबाहरा, कुमुद्दमडळ्दसणा, कुसुमदायसण्णिहबाहुजुयळा, कमळमजळोपमाणपयोहरा, किसोयरी, कंचणकंचिदामपिडवद्धविपुळमोणी, कयलीसंभसरिसऊक्ज्युयळा, कुहविंदवत्तोवमाणजंघा, 10 कणयकुम्मोवमाणचळणा, नट्टे परिनिर्द्धिया एसा सोमस्स पुरोहियस्स कुंद्रळ्याए खति-धाणीए पस्या सम्बर्शक्कया नाम। एयाजो पुण सहबिहुयाओ वयंसीओ अण्णोण्णपिइ-भरेसु अविभत्तीए माणणीयाओ जोवणमणुष्पत्ताओ तुब्मं निचरेण चवायकारियाओ भवि-स्संति। एवं मे सुयं सामिणीणं संलेवंतीणं—ित बोत्तण कथप्पणामा गया।

ततो सोहणे दिणे राइणा साऽमब-पुरोहिएण महया इड्डीए तासि कण्णाणं पाणि गाहिओ। 15 दिण्णं विउलं पीइदाणं विहिं वि जणी(ण)हिं। ताहिं य मे सहियस्स मणाणुकूलं विसयप-रिभोगसंपदाए कणेवसहियस्तेव गयवरस्स रममाणम्य मुहुत्तसमा समतिच्छिया दिवसा। समुप्पण्णवीसंभ-पण्या-ऽणुरागाहिं य पियाहिं पुच्छिए कहंतरे कहेमि से गुरुवयणं, गंधने नहे य विसेसे। एवं मे तत्थ वसंतस्स वबह सुहेण कालो।।

॥ अइभिसा-सद्यरिक्षयाणं लंभो तेवीसहमो सम्मसो ॥ 20 भहमिता० छंभग्रम्बाग्रम्—८४-२२. सर्वग्रम्थाग्रम्—१००९-५.

# चउवीसइमो पउमावतीलंभो

क्याई च कोलड्रणगरदंसण्सुओ तासि दोण्ह वि असंविदितेण एगागी निगातो पट्टिओ दाहिणपचिन्छिमेण पस्समाणो गोबहुळजणवए। निगतेह मं जणवओ सयणा-ऽऽसण-भोयण-25 ऽच्छायणेहिं। सुद्देहिं वसहि-पातरासेहिं पत्तो मि कोल्यरं नयरं सोमणसवणदेवर्यां[य]-यणपवत्तभत्त-पाणदाण-पवामंडवमंडियदिसामुहं, वारिधरवेगवारियपासादपंतिसंकाध(धं), र-ययगिरिसरिच्छपायारपरिगयं। वीस्रिमेडमणो जम्मि य पविद्वो एगं असोगवणं पुष्कोवगदु-म-गुम्म-छ्याबहुळपुष्कोव्यवावडेहिं तम्मि विद्वो मालागारेहिं। ते अण्णमण्णस्स मं उव-दंसेमाणा ससंकिया उवगया विणएण विण्णवेति—आणवेह देव! किं करेमि १-ति। मया 30

१ समत्थपस<sup>०</sup> शां०॥ २ क १ गो १ उ० मे० विनाऽन्यत्र—्थरियद्विषक<sup>०</sup> ली १। परियद्वक<sup>०</sup> शा०॥ १ श्रीचिद्यमा ली १॥ ४ श्री सा शां०॥ ५ श्रीचणं ति ली३॥ ६ श्रीचणं शां० विना॥

भणिया—वीसमिजामो इहं, विदेसागया अम्हे ति । ततो तेहिं तुहेहिं नीओ मि नियग-घरं । मज्यपएसे दत्तासणो वीसत्थो ण्हविक्षो आयरेण । दिण्णं च णेहिं संपुण्णं भोयणं । भुत्तभोयणा य अच्छामि ।

तिहं च एगा दारिया असंपत्तजीवणा कुमुमगंधणविक्सत्ते पुरिसे चोएह—

5 सब्बेह लहुं पुष्पाइं जाव कुमारीए समीवं गच्छामि ति। मया पुच्छिया दारिया—

का कुमारी ? केरिसी ? करस व ? ति। सा भणइ—देव! रण्णो पुउम्मरहृश्स अग्गमिहसीए दुिह्या. एवं पुण से छेयचित्त्वयरिलिहियसिरीभयवईमणोहरजणनयणजुवहकळाकोसछं से आयरिया वण्णेता सुया, जहा—पुउमावती रायकण्णा विग्मह्वती सरस्तती मेधा वा असंसयं भविज्ञ ति। मया य संदिष्टा—आणेहिं विविह्वण्ण-गंधमंताणि पुष्पाणि जा 10 ते सज्ञामि पाहुडं ति। तीए पहुडाँये उबद्घावियाणि। तेहिं य मया निम्मवियं सिरिहामं जं जोग्गं होज्ञ सिरीय ति। सा तं गहेडण गया पंडिनियत्ता पायविडया कहेइ मे— देव! तुम्ह पसाएण कुमारीए मि पृजिया। भणिया—कहे ?—ति। भणइ—सुणह,

अहं विदिण्णपवेसा सया वि उवगया रायउछं। उवणीयं च मे कुमारीए महं। उक्खिलं च परसमाणी परितोसुबेहमाणनयणजुयला कि पि (मन्यामम्—१०१००) चितिकण मं 15 पुच्छइ—बालिके! केण इसं दंसियं नेपुण्णं?। मया विण्णविया—अम्ह सातिणिं! घरं अज्ञ कओ वि एगो अतिही आगतो, तेर्ण आयरेण निम्मतं। ततो तं पुणो वि पडिभिण्णक्लरं भणइ—केरिसो सो तुब्सं अतिही १ किम्म वा वण बहुई १। मया सणिया—न मया इहं पुरवरे नैरवइपरिसाण वा तारिसो पुरिमो दिहपुत्रो तक्किम—देवो विज्ञाहरो वा भवे, पढमे य जोक्को बहुई। पीईपुल्यायमाणसरीरा पहुजुयलं कडयजुयलं च राकण विस्कोई, भणइ— 20 बालिए! जह तुब्सं अतिही इहं धितिं काहिई तह धनिस्सामि ति। ततो मि आगया।

दिवसपरिणामे य अमबो पडमरहस्स रण्णो पबंसभूओ अप्यपरिवारो पबहणेण आगतो। तेण वि सबहुमाणं णीओ मि निययघरं। अग्वेण पृष्ठओ पविद्वो। पस्सामि तत्य विणीयपरिजणं। सकारियस्स महरिहसयणगयस्स अतिच्छियं य रयणी। अवरज्ञुए पुच्छइ मं सुद्दासणगयं पणओ अमबो—सामी! साह्द ताव मे हरिवंसपस्यी, को हरी आसी? 25 केरिसा वा रायाणो? ति । ततो मया पुत्रं साहुसमीवे" उत्रधारियं हरिवंसकहाणं यणिको—सुणाहि, जहागमं कहिस्सं ते। ततो सुमींसस्स वोत्तमारहो—

#### हरिवंसकुलस्स उप्पत्ती

अत्य वच्छा नाम जणक्ञो । तत्थ कोसंबी नाम नवरी । पणयर्ज्जंसस्मुहो सम्मुहो नाम राया । तेण किर वीरचस्स कुविंदस्स भारिया वणमाला नाम 'अतीवहृबस्सिणी' ति

१ °हिं अण्णमण्णभुस्त्रभोयणाण य अध्छामि शां०॥ २ °वमुवग शां०॥ ३ इतं शां० विना॥ ४ °हाय मुहाय तव शां०॥ ५ पविन १ द मे० विना॥ ६ °णिकण् अव शां०॥ ५ 'गो पुरिसो साग' शां० । ८ °ग अणायरे शां० विना॥ ९ 'वा इदं पुर० पुरिसो न दिह शां०॥ १० नवस्परि शां० विना॥ ११ 'अभोधा ती ३॥ १२ 'णस्ख य मि वो' छां०॥ १३ 'णसुमुहो सुमुहो शां०॥

पच्छण्णं अवहिया । तीए वि विरहिओ वीर जो विख्वमाणी वीसरियचित्तो वाख्तवस्सी जातो । वणमाला वि वस्स रण्णो वणमाला इव बहुमया आसि ।

अण्णया य संम्मुहो राया तीए सहिओ ओकोयणगश्चो वीरयं अवत्थंतरगयं पासिऊण [चितेह]—अहो ! मया अकजं कयं, एस मम होसेण तवस्सी आवहं पत्तो । वणमालाए वि तहेव पिडवण्णं। ततो तेसिं संजायसंवेगाण य महामहत्तणनिबद्धमणुस्सावआणं 5
वविर विज्य निविष्ट्या। हिरिवासे य मिहुणं जायं। वीरओ वि कालगतो सोहम्मे कप्पे
सिपिलिओवमद्विती किविसिओ देवो जातो दिवमोगपसत्तो । पुत्रकोडिसेसावएसु तेसि वेरं
सुमिरिकण वाससयसहस्सं विधारेकण चंपाए रायहाणीए इक्खागिन्म चंदिकित्तिपत्थिवे
अपुत्ते वोच्छिण्णे नागरयाणं रायकंखियाणं हिरिविरिसाओ तं मिहुणं साहरइ 'नरयगामी
भवतु'त्ति । चित्तरसे दुमे साहरेकण भणह—एएसि फळाणि मंनरसमावियाणि एयस्स 10
मिहुणस्स अवणेजाह ति । कुणति य से हिडापभावेण धणुसयं उश्वतं ।

सो हरी नाम राया, तस्स हरिणी देवी, तेसि पुत्तो पुहविपई नाम । तस्र महा-गिरी, हिमगिरी, ततो वसगिरी, ततो नरगिरी, इंदगिरी य । एएण कमेण रायाणी सेसेण कमेण असंखेजा अतीता माहवइंदिगिरिणो तिम्म वंसे । इंदिगिरिप्रतो दक्लो नाम राया 'प्यावड़'नि वुषड़। तस्स इलादेवी, तस्स इला(ल)ए पुत्तो। सा सुयनिमित्तं 15 पत्थिवस्स रुद्धा पुत्तं इलं गहाय सपरिवारा निगाया । तीसे य इलावद्धणं नयरं तामलि-सीए निवेसियं । इलेण पुण माहेसरी । इलस्स पुरते पुँलिणो नाम । मिगी कुँटी सहू-छस्त अभिमुहीं ठियं दहुण 'खेत्तस्स एस प्रभावो'ति तत्थ कुंडिणी नयरी निवेसिया। तत्य वंसे वरिमो राया इंदेंपुराहिवो, संजती वणवासी य निवेसाविया। तस्स वंसे को-ह्यरे नयरे कुणिमो राया । वस्त वंसे महिंददत्तो । तस्त रिट्टनेमी मच्छो य, वेसि 20 गयपुरं भहिलपुरं च पुत्तसयं च । तस्स वंसे अयध्या, सोज्झं तेण निवेसियं । तस्स बंसे मूलो, वंज्झपुरोहियो। तस्म बंसे विसाछो, तेण महिला निवेसाविया। तस्स कुछे इरिसेणो, तस्स वि य कुले नहसेणो, तस्स कुछे संखो. ततो भहो, तस्स वंसे अ-भिचंदो। ततो दवरिचरो वस राया. सोशीमतीए पद्यय-नारदिवाते 'अजेहिं अवी-जेहिं छातेहिं वा जइयवं ति पर्धुवधषायअलियवयणसिक्सकजे देवयाणिपाइओ अधिर 25 गाविं गओ । तस्स छ रसुया अहिसित्ता देवयाए अहिनिविद्वाए विणासिया । सेसा सुवसु पिहद्भयो य णहा । तत्य सुवसु महराए हिओ । पिहद्भयस्स रण्यो वंसे सुबाह, तस्म दीहबाह, तओ वहरबाह, ततो अद्भवाह, ततो भाणू, तस्स वंसे सुभाणू, ततो जद । जउस्स बंसे सोरी वीरो य, सोरिणा सोरियपुरं निवेसावियं, वीरेण सोवीरं ।

१ सुमुद्दो शां०॥ २ °सिं संविभाण की १॥ १ पवणो उ २ मे०॥ ४ कुंबीं स° की १॥ ५ उ० मे० विनाडन्यश्र— व्युरोहि॰ क १ गो १। °दरहो ह्वपुरा॰ की १॥ ६ वाण ॰ उ० मे०॥ ७ सोसातीय पश्यम णास्या रणणा चोदिते अञे॰ शां०॥ ८ अवीतेष्ठिं शां० निना ॥ ९ °सुधानावंधअकि॰ शां०॥

सोरियत्स रण्णो अंधगवण्ही व भोगवण्ही व दुवे पुत्ता । अंधगवण्हिस्स समुद्द-विजयादयो दस पुता--

> समुद्दविजयो अक्लोहो, थिमिओ सागरो हिमवंतो। अयलो धरणो पूरणो, अभिचंदो वसुदेवो ति॥

5 दुवे य घूयाओ—कुंती मही य। भोयस्स पुण जमासेणो पुत्तो। एए पहाणसंगद्देण रायाणो कित्तिय ति ॥

एवं सोसूण अमबो परमहरिसिओ। सो वंदिकण भणइ—सामि! न भे उस्मुगेहिं मोयबं ति, चिरं अम्हे तुक्को सेविउकामा। एवं में तत्य अइच्छिया केइ दिवसा। सोहणे दिवसे पुजमरहेण रण्णा सहावेकण पुजमावती कृष्णा पुजमुख्या इव वितिया दत्ता। 10 वत्तं पाणिग्गहणं विधीये। हव-गुणसाछिणीए य तीये सहस्सनयणो इव सचीए पुमृदितो रमामि ससुरेण य परितोसविसिप्पयहियएण चितिज्ञमाणपरिभोगो, मणोणुक्छवाविणा परियणेण सेविज्ञमाणो। क्याइं च पुच्छिया मया देवी पुजमावती—देवि! कहं ममं जविष्णायकुछ-सीछस्स राइणा तुमं विष्णा। ततो हसिकण भणइ—

जजन ! इसुमिको चंदणपायको मणुण्णगंधरिद्धीय संपण्णो वणविवरमको महुयराण 15 किं साहियको ?। कारणं पि सुणह—सिद्धायसो पबदयागमो कथाइ ताएण पूण्डण पुष्डि-खो—भवनंत ! पडमावती दारिया अणुसरिसं वरं छहिज ? ति, कहेइ में प्यं कारणं जहामूयं। सो मणइ आमोइयनिमित्तो—पत्थिव! एयमिम कारणे निकितो होहि, पडमा-वती तक दुद्धिया पणयपत्थिवसहँस्सिकितपातपंक्यं पुद्दवीपदं भत्तारं कहिस्सइ । ताएण भणिको—सो कहिं किंद्र वा जाणियको ?। सो भणइ—निवरेण इहं एहिइ, सिरिदामं च 20 से पेसेहि, हरिवंसस्स जहत्यं पमवं कहेहि—ति वोतुं गओ। ततो वि(मि) तातेण भणि-खो(आ) आहेसं पमाणं काडण—जो ते पुत्ता! सिरिदामं पेसिजा पुरिसो तं अमबस्स संहिसेजासि ति। एवं व विष्णाया।

ततो हं तीए पियबाविणीए हसिय-भणिय-गीय-गय-द्विय-विष्पेविस्वपसु रव्यमाणी क्याइं च मक्षणयं अवदृष्णो वित्थिण्णोदगं सर्र सह तीए। तत्थ य बारिचरसक्णपिहरूबगाणि 25 क्याणि पंवियक्षणोग्गाणि। ततो कहं एगं कट्टकळहंसं कीळंती विळगो। सो क्ष्पह्यो दूरं। मया चितियं—को वि मं हरइ एएण रूपेणं ति। कुद्रेण आहलो हुष्पत्र जो आलो। अहमवि पिढेको तत्थेव सरजले। तत्थ य मे प्रमावतीए सह विसयसुद्दसायरगयस्स रममाणस्स वसद सुद्देण काळो ति॥

॥ पडमावतीएँ रूंभो चडवीसहमो ॥ पडमावतीकंभग्रम्थाश्रम्—९०-३. सर्वश्रम्थाश्रम्—१०१६९-८.

30

र कामो मो० गो० छो०॥ र इस्संकित की इ छा०॥ इ स इ मो इ की इ विनाज्यन— को ध वि मे०। व स विव उ०। के सरक कि सो०॥ ध विकेष मां का ७ एक स्थाप के मां

### पंचवीसहमो पडमसिरिलंभो

अह अण्णया क्याई मयणमोहियमणो पमयवणमञ्चगतो पुक्खरिणीए कर्ये छिल्याजा-क्रमोहणघरेस कीलापुर्वि निरिक्समाणि देवि परमावडं अणुवत्तेतो बाविसमीवे सह समेताय तीये 'अजवत ! मजामो'ति मणंतीए उक्खितो । वितियं मया-नणं विज्ञप-हावो से खत्य. जलो अणाए आयासं उक्तिसतो । अहकामिओ मि जलं. न मे चवहह 5 मणोपहं तं। जाहे अददरं बीईवयद ततो में बुढ़ी जाया-न एसा पुजमावती, तीए रूवेण मं छलेडमणो को वि. कामं सह एतेण विविद्यास्तं, मा य से मणोरहो प्रदें। आहओ हेफओ जातो, नहो । पहिओ नि वणख्याए । उत्तिण्णस्स य मे चितियंतस्स एवं द्रियं-**अवस्यं परमावती अवहिया** एएण हवेज, अहवा मए विउत्ता पाणा परिवड़ज ति । एवं-विहं संकृप्यंत्रस य मे वीसरियचित्तरस विष्पठावी जाती-चक्कवाय ! तह सहयरिस-10 रिसा दिहा ते देवी होज ति, इंस ! तुह गतिमणुयत्तमाणी साहसु मे धियं, एणय ! सय-च्छी खबड़स जाणसि कं गतिं गय ? ति । एवं जं जं तत्थ पस्सामि नं तं प्रच्छामि. किं बहुणा ? हुक्ले य पत्थरे य 'अत्थि'ति मण्णमाणो दुरुहामि, [\* पत्थर इंगर एकत्या हुक्से पहारूढो परमासि णं ति \*े पुणो उवलद्धसण्णो य पहोयरामि । दिहो य मि वणयरेहिं मणस्त्रेहिं पढवंतो-पुत्रमावड ! पुत्रमाणणे ! पुत्रमासुरहिवयणे ! पुत्रमान्भसरिसवण्णे ! 15 बाहर मं, कीस में पडिवयणं न देसि ? । तं च सुणमाणा ते ममं निज्ञाइऊण चिरं अव-कंता । महत्तंतरस्य य आगरा पायविषया विष्णवेति—एह दंसेमु भे देवि परमावर्ड ति । तं च वयणं अमियसिव मणसि पइद्वियं। तेहिं य समं पहिं गतो महानिवेसि द जाणहिययसिव दरहितस्मं । तत्थ य पहिसामिणी संदेसेण बहुजणी निग्गती । तेण वि को उयसएहिं ण्हाबिओ बाहिं। ततो पविसमाणं पस्सइ मं जणो अण्णमण्णं सदावती-को ण एस देवो बिजा-20 हरो वा गंधदो वा इमं अडविं अमोहप्पहारिस्स रण्णो अविदियं अइगतो १ ति । पत्तो मि रायभवणं । नाइद्रे हिवा य मे कण्णा उवदंसिया परिणयवयाहिं इत्थीहिं-एसा पढ-मावती देवी, वं उवस्तर्यह णं। तं च मे दहण 'एसा देवि' ति सरयजनमिव पसण्णं बित्तं. सहावद्विया बुद्धा, निवण्णेडं च णं पवत्तो । ततो उवगयं मे-अत्थ से सारिक्छं. न पुण एस ति । ततो 'पहिनइणा सपरियणेण अमिनंदमाणेण पाणिं गाहिओ मि' ति य सा 25 विसेसेण सेवइ मं आयरेण पुष्फियमिव चंपयपायवं भमरी । बहुसिणेहेण य पुच्छिया-पिए! कहं उम्मत्तभूयस्स य मे अविण्णायक्रवस्स तुमं दत्ता ?। ततो भणइ-सणह अज्ञवता !. सम पियामहो अमोहपहारी य परद्धो इमं दुग्गमस्सिओ सामंते रायाणो उवताएड ।

१ की १ विनाइन्यत्र— विकासाजाणसो॰ शां०। व्यक्तियाजाकसो॰ क १ गो १ उ० मे०॥ २ ली १ विनाइन्यत्र— विकासा॰ क १ गो १ उ मे०। विकासा॰ शां०॥ १ सहसागता॰ क १ गो० विना॥ ४ व्ह सि का॰ शां०॥ ५ व्ह पुस प्रस्थक्की शां०॥ ६ व्ह सुरुवाह्र को १ विना॥ ७ व्ह विकास विकास

ते य मन्त्र रुवं सुणमाणा बहुष्ययारा वरेंति, न व मं पयच्छइ तेसिं, वतो 'मा गम्मो हो-हं' ति। कयाई च अम्हं मणुस्सेहिं कोल्लयरं नयरं गएहिं दिहपुन्नो अहतीए पचभिष्णाओ। णिवेदियं च णेहिं (प्रन्याप्रम्—१०२००) तातस्स—सामि! प्रजमरहस्स रण्णो जामाया अम्हेहिं दिहो प्रजमायइविज्तो विलवमाणो। तं च सोऊण तुहेण 'अहो! कयं कजं'ति 5 ममं मायाए सिरीए समचाएऊण तुरियं आणियंति। तं च वष्टमाणी खबल्जूण मणिया मि सहीहिं सपरिहासं—प्रमसिरी! सफलं ते जोवणं, प्रसण्णा य ते देवा, जं ते प्रमावतीए प्रमरहरायदृहियाए दहयो भत्ता होहिति ति। एयं कारणं।

पवं मे तत्थ वचर कालो । कहिओ य से मया पुच्छमाणीए वंसो । सुद्ध्यरं च सोऊण [\* तस्स \*] वंसं वसंतच्यळ्या इव सोहिया जाया। आवण्णसत्ता कालेण य पसूया कुमारं। 10 क्यं से नामं जरेहि ते सत्तु ततो जरो ति ।।

॥ एवं च पडमसिरीलंभो पंचवीसहमो॥ पडमसिरीकंभगन्याप्रम्—१८-११. सर्गमन्याप्रम्-१०२०७-१९.

## छव्वीसइमो ललियसिरिलंभो

15 क्याइं च पडमिसरी पुत्तं च पुण्णुच्छंगसुइं चिक्सिकण निग्गतोऽङ्ठभीओ एगागी। कमेण पत्ती कंचणपुरं नयरं। दिहो य मया एगिम उनवणे परिवायओ बद्धामणो णासग्गस- भिनेसियदिद्धी निष्ठसंदंगो ईसिअसंदरियवयणो। ततो चिरस्स ममिम अणेण दिही दिण्णा। मया व वंदियो 'दिक्खिओ बुद्दो य' ति । तेण महुरमाभट्टो मि—सागयं ?, वीसमृह ति ।

#### 20 पगइ-पुरिसविचारो

आसीणेण य पुच्छिओ मया—भयवं । का भे चिता आसि ?। सो भणइ—भइमुह ! पगइ-पुरिसचितां । भणिओ—केरिसा भे पगइ-पुरिसचितां ?। भणइ—पुरिसो चेयणो णिचो अकिरिओ मोत्ता निग्गुणो. तस्स वि सरीरपचएण बंधो, नाणेण मोकसो ति. पगई गुणवती अचेतणा सिकरिया पुरिसोवगारिणी य। भणिओ—भदंत ! को णं एवंविहे 25 चितेह ?। भणइ—पगइवियारो मणो । मया भणिओ—एत्य जुत्तं विचारेऊण जइ भे न ववरोहो. सुणह—अचेयणस्स भणस्स पुरिसं पगई वा पबुच चिता न संमवह. न य चेयणा पुरिसवित्तणी असंभैरणसीछा मणं भावेवं असमत्था. जइ य तब्मावणी भवे वतो मणो पुरिसो भवेजा,न य भवइ. पुरिसस्स वि अणाईकाळं(छ)निवित्तस्स अपरिणामिणो जह चिता समुष्पज्ञइ नणु भावंतरमावण्णो अणिचयं छहिज्ञ, पुष्टभावपरिचाए उत्तरभावपढि-

र °िमय तस्य ति द्यां । । २ °ता अणह्—पुरिसो खेवणो मे० वार्स० कसं० मोसं० विना ॥ ३ °स्स पु° द्या० कर्स० निना ॥ ४ °संधर् देशा ॥ ५ मो० गो० विनाऽन्यत्र— "हुकार्क कार्क निनिवत्तस्य अप° कर्सं० सस्० स्व० वा० । "हुकार्क कार्क निष्यं तस्त अप° द्या० । "हुकार्क निविद्यतस्य कार्यक्षप् की है।।

वत्तीए य. जद्र य एवं भवे ततो सिखंतविरोही, पगतीय जहा मणी वितियं पहन विना-रिक्षो सहा सबचा(भा)रेयबो. दिहं अचेवणाणं घडादीणं पुरिसं पगरं पद समयं वा विता न जुज्जए एवं । भण्डे-पगित-परिससंजोए एयं जुजेहिति सवं, पत्तेयं वोण्णि वि असमत्या णिययपरिणामथाए. परिसो अचेयणा पगइ सारहि-तुरयवसेण [रह] उवगमणिम संजोप हबजिहित चिंता । मया भणिओ-जाणि उ परिणामीणि दबाणि तेस वि एस विसेसो 5 संभवइ. जहा आरंचण-खीरसंजीए दिधपरिणामी. जे य तुरय-सारही रहिकरियाहेड संविद्वा ते चेयणा-बद्धपयत्तभ्रपेजांति । भणड-अंध-पंग्रसंजोए इच्छियत्थाणगमणमिव शायणो जिंता संभविहिति। मया भणिओ-पंगू अंधो य दो वि सकिरिया, चेयणा य परिफंदलक्खणा किरिया, अवबोहलक्खणं नाणं, अंबो सोइंदियपरिणंत्री सहेण जाणह 'देवदत्ती, जण्णदत्ती'ति नायं, दिद्वेतेण विसेसी विष्यरिगयपश्चेती विसद्धस्त नाणिणी 10 पुरिसस्स न संभवइ, पगइतिचेथत्तणेणं नाणं पि केवलं कज्ञसाहगं न भवड, जहा-विया-रजाणणामित्तेण रोगपरिक्खओ; जहोबदेसाणुदाणेण पुण भवेजा. सैंबं(कं) भे वेयणसहाबो भीता, तस्स सर्यकडा(इ)नाणावरणकन्मवसवत्तिणी विवरीयपद्यओ संसओ वा, जहा की-सिकारगकी इस्स संजोयनिवत्तिततंतपरिवेदियस्स गइनिरोधो, तस्सेव स्तओवसमेण नाणा-वरणस्स देसण्णया, खण्ण सवण्णया, सो य सिद्धो चि वृषद्भ, तस्स निरावरणस्स विवरीय-15 पद्यओं नत्यि. एगदेसण्णुस्स सवण्णुविसेसो गतिपुत्रोवलद्धा, जहा दवे जहा छक्खकबोयाणं सामण्णधन्मा उच्चत-परिणाहादयो विसेसा कसिणविरचित्तछादयो, तस्स मंदाछोए संसओ विवरीयपद्यओं वा जुलाइ न अवंतपरोक्खेस पद्यक्खेस वा. तम्हा न एस सुद्री मोक्खो-कपसी. जीगपरिगयस्य जीवस्य राग-दोसाभिभयस्य विसयसङ्गभिलासिणो कन्मगदृणं, जहा पदीवस्स नेहादीयणं. कम्मपहवो य संसारो य. विरागमग्गपडिवण्णस्स उ लहक-20 म्मस्स नाणिणो संजगनिरुद्धासवस्य तुर्वेशोतियक्रतिकळसस्य नेवाणं ति संखेवी ॥

प्रमादिणा उ वयणेण तोसितो भणइ—वश्वामो आवसहं, तत्थें वीसिमयबं ति। तस्स भत्तं जणोवणीयं। मुत्तभोयणस्स य मे आगमबहुँ वेंथं नाऊण परिवायओ सहरितिओ भणइ— भरमुह ! अहं सुिमत्तां सबस्स, विसेसेण पुण गुणवयो। भिक्सु अविरैंदं से छवाभि अहं—अत्य गणियादारिया कण्णाळक्स्वणपसंसियसमाहियंगी, समण-मणहारिणी 25 मडय-मिय-महुरभासिंदं , गतीयं छिताय अणुहरिज्ञहंसी, कुळबहुवेसाणुवित्तणी, आग-

नेर्जु य सुजुन्तिसर्वजनपरियाऽनुषीसर् (!) जोगा पुर्विपतिभारिया सोमजसा (फलियसिरी) विति सत्थगारा । सा पुरिसरेसिणी मज्यों च समीवं नित्तकम्मआलिहिय व पीतीय वागरग्रद अभिक्तां । मया पुष्किया—पुत्त ! तुमं जोवणवती कवासु य सकण्या, केम चम बारकेम पुरिसविदेसो ते !।

#### 5 लिखसिरिपुषभयो

सा अणड्—ताय! खत्य कारणं, तं तुब्धं कहेमि, न सया कहियपुर्व कस्सइ जद्दणो शुक्लो य । अहं इयो खणंतरभवे मिगी आसि एगम्मि वणुरेसे । कणयपद्वस्स मिगस्स वहाई ति वित्तमणुक्तइ मे बहुत्पयारं । कयाइं च गिम्ह्याले वाहेहिं जहं अभिदुयंतं पद्धायं समैततो । सो मिगो ममं उज्जिडण तुरियं अवकंतो । अहं पि गुक्मारा अपरक्षमा 10 गहिया बाहेहिं निष्णिषेहिं, चावेण मारिया इहाऽऽयाया । बाब्धावे य रायंगणे कीलमाणा सिगपोचयं दह्वण सरिया मे पुषजाइं । ततो मे मणसि द्वियं—अहो ! पुरिसा बलसोहियां कइयविया अक्यण्यू. सो नाम मम्मं मिगो तहाँ मोहेडण एगपदेसे उज्जिडण गतो । न मे पुरिसेण अक्यप्पनिति दिहेण वि कञं ति । एयनिमित्तं मे ताय ! विदिष्टा पुरिसा ॥

यया अणिया—जुज्जद एस ववसाओ तुरुशं ति । तं सी तव सुस्यूसारिहा, जहा सुद्दी
15 दोइ तदा चिंतिज्ञठ उवाओ ति । मया संपद्दारेऊण अणिओ—एवं होठ, किंचि चीवर
सिंजज्जिड, अद्दिप्येयपरणं तीसे चित्तग्गहणिनमित्तं आिहिस्सामि 'तुरुशं पियं' ति काऊष्ण । सो अणद्द—अत्य पुबसिज्ञयवद्दियाओ विविद्दवण्णाओ । ततो मया सुयं मिगचरियं
तिद्दियं । समाह्ये य जूदे मिगो कणयपट्टो सबओ दिहि विचा(धा)रेऊष नं मिगि अपस्समाषो विश्वणो अंस्णि श्रुयमाणो वणदविगाजालेसु अप्पाणं सुयमाणो दाइओ । तं च
20 जवायविश्वच्यस्युरमणं इरिजचरियं खदं पस्समाणो अच्छाि । गणिवासंतिया य [असा अ]
चेडी श्रुश्चिस्समीवमागया वं दृदृण चित्तयम्यं अवसंता । सुद्धनंतरस्य य [सा] ममं उपसप्येडण अणद्द-अज्ञ । अणुवरोहेण देव(देध) एयं चित्तपट्टं सुद्धनं. अन्द्र सामिणी
वृद्धनिव्यद्ध । सवा अणिया—वालिप ! एयं स्वचरियं मया लिहियं विजोगणस्थं, कहं वा
सुनै आवजो एवं सोवयारेण [ण] वाहं ? आणेज्ञासि चि पुणो। 'एवं' बोचूण गहाय गया,
25 वीवविवसे आगंत्रण पणया मणति—

श्रक ! अन्त सामिणी क्रिक्यिसिरी सुमित्तिसिरिदुहिया [भिषया]—एयं पर्द्ध पर्स, मया उक्णीको वित्तपट्टो मणिको य. सामिणि ! तस्म अज्ञस्स एयं सविरियं अविण्डं प्रकृषिणिववं । पसारियं च पट्टवं अप्राणिनच्छन्छि विरं वृद्धूण नयणज्ञक्कोयकवोछ-वर-पयोहरा विमणा संवुत्ता।विष्णविया मथा—कि निमित्तं ईमं रुवह ? कि वा निमणा ? कि

१ 'सु व सुसुनितिसम्बः' ती १ ॥ २ 'हिं वाधेन शां० ॥ २ शां० विनाध्यक्ष--- 'वा कवववि' उ० वे०। 'का ककवि' क २ मो ३ की ३ ॥ ४ 'दा सोहे' शां० विना ॥ ५ सा अव' की ३ ॥ ६ व बावव' शां० ॥ ७ इकं इ' कां० ॥

वा न पहबसि परियणस्स बजो जप्यां पीछिति १ । तजो णाए पमिलयाणि अंसूणि । भणइ ये—सिह ! इत्यिजणो थोवहियओ अगणियकजा-ऽकजो अदीहदरिसी. इहुजण-संतरेण सया किंचि दहुं(दुहुं) चितियं आसि, तेण मे अप्पणो अपंष्टियचणं निंदंतीह वर्षुं आयं, तं कहेहि से—जेण इमं सजीवं सिगज्दं आलिहियं सो अजो किस्स वए वच्ह १ । सवा भणिया—दिवशो जोडणस्स, स्वं पुण से कामदेवो अणुहरेज अण्णो चि वकेसि 15 वको 'जुज्जइ'ति बोच्ण पहहाये णाए अम्मा विण्णविया—अम्मो ! तायस्स सुक्षित्रस्य आवसहे अविही ठिखो, सो कहं पभाए प्रज्ञा । तीए य पहहाए पष्टिवण्यं—पुचि ! जं तुह कह्यं वं होड । तथो मि वाए अहं अज संदिहा—तं अज अदिहि विण्यदेहिं 'अम्बं गिहे आसणपरिगाहो कीरड' चि ।

मया मणिया—इत्य कारणे भैयंती पमाणं । तओ णाए सुमित्ती क्यपणियाया स-19 णिओ—ताय ! सिल्यसिरी धूर्या विण्णवेइ—जो तुन्नां अतिही सो ताव अम्ह वि तिह- प्रवेसेण विदिती कीरउ ति । ततो तेण 'क्यं कन्नं' ति भेणंदेण नीओ भि गणियायां क्यवसिकम्मो । दिहा य मया सिल्यसिरी जहावण्णिया सुमित्तेण । पूर्ओ मि क्येण । कीउक्सपिरिवदाओ य गणियाओ ममागयाओ । सिल्यसिरीप वित्तं नाक्रण क्यं में पिडकम्मं ताहिं परिहसंतीहिं । 'फलमागपिरुक्तन्तम्म विसिद्धतरा रससंपत्ती होहिं कि 16 सुमित्तेण य सह संपहारेडण ष्टावओ मि ताहि य महिओ सिल्यसिरीप । मंगकेहि य पवेसिओ वासिग्हं पसंवियमोत्तिओ कुलं सुरहिकुम्मळण्णभूमिभाग(गं) वाणाणुक्तं(स)भूमा-हिवासियं । ततो मं आणंदिडण गओ सुमित्तभहंतो सिद्धाहिष्याओ । अहमवि अयंतिओ सहपंवलक्खणविसयाऽणुहवमाणो मुदितो विहरामि । सोवकमावेडण में कहंतरे तीखे विदितो कओ अप्पा । सुदुयरं च विणीया होडण अणुयत्तह मं चंदमिव जोण्हा । एवं 20 कवहमिगमावणाए छद्धाप तीए सह ववह सुहेण काळो ति ।।

॥ छलियसिरिलंभो छवीसइमो सम्मत्तो ॥

क्रलियसिरिकंभग्रन्थाग्रम्—९०-१ सर्वेग्रन्थाग्रम्-१०२९७-२०

१ म सह इत्यि° उ२ मे०विना॥ २ °को पं° सां०॥ १ अर्थ(दं)तो शां०विना॥ ४ °मा ते पी० ॥ ५ अर्थेते वी १ विना॥ ६ °मो विदि॰ सां० विना॥

#### ससावीसइमी रोहिणिलंभी

अण्णया य तीए अणापुच्छाए एगागी निग्गतो कुसलजणितवेसियं कोसलाजणवयं पिष्टो । अदिट्रा य देवया भणइ ममं-पुत्त वसुदेव ! रोहिणी कण्णी तव मया निसद्वा, सयंवरे तं दहं पणवं (प्रन्थाप्रम्-१०३००) वाएजासि । तं च मया पहिसुयं । पत्तो मि 5 रिष्ट्रपूरं भरहप्पहाणणराहिवावासमंडियं । भंडवाइत्तेहिं य समं एगत्य पएसे संसिओ मि, सुणामि य घोसणं—कहं पभायाए रयणीए रुहिरस्स रण्गो दुहिया[ए] मित्तदेवीए अत्तिगाए रोहिणीए कुमारीए सयंवरे सजेहिं नरवेईहिं होयबं ति । अतिच्छियायं च सब्रीए रविपायकमञ्ज्ञणविज्ञोहणसम्प प्रसत्थनेवत्यलच्छिलंच्छ्या रायाणो मंचेस आरूढा। तओ अहमवि पणववजेहिं समं पणवहत्थगतो आरूढो मि एगं मंवं। तनो रोहिणी 10 कंचुइ-महत्तरगपरिवारिया कमछ(सकछ)ससिमंडलायारकारिणा छत्तेण धरिज्ञमाणेण धवल-धुँबंतचामरज्ञयला रती इव वितिया सथंवरभूमी अणुपता । लेहिया से दंसेइ रायाणी-जरासंधं समुवं कंसं धणवयं मम गुरवो पंडु-दमधोस-भेसग-तुपय-सङ्घ-सोमग-संज-य-चंदाभ-सत्तंजया-पंड-कालम्ह-कविल-पउमरह-सिरिदेवाइ उत्तमकुळ-सीला-ऽऽग-म-हृबसंपन्ने । ततो सा सरहृहपलीयणा सयळचंदवयणा पओहरकिलंतभरसीयमाणकमलप-15 हासकोमहन्दृष्ट्या रूबाइसयपिहरत्तपत्थिवदिद्विमाहापरिग्गहिया नेसु असजमाणचक्क् मया पणवसद्देण बोहिया मऊरी विव सिलिलगव्भिणंभोदसणपरिनोसिया पहासवियिन-यच्छी कुबल्यसिरी विव कमलसरं ममं संसिया। कंठे पुष्कदामेण पहिबद्धी भि णाए, हियए रूबसमुदएण। अक्सवे य में सीसे छोड़ण सहिवा। तो ख़िह्या रायाणी 'को बरिओ ?' त्ति अण्णोण्णं पुच्छमाणा । देई भणंति-गोजो वरिओ ।

20 एत्थंतरे दंतवक्केण भणियं—रुहिर! जह ताव कुलेण णाहिगारो कीस एए पहाणवंसा वमुहाथिया मेलिया रायाणो। रुहिरंण पडिभणिओ—दिण्णा य (दिण्ण)मयंवरा कण्णा रुइयं वरेड भत्तारं, एत्थ को दोसो अम्हं? इयाणि वा परदारे को वा वियारो कुलीणस्स ? ति। दंतवक्को भण्ड—मजायाइकमो ण जुजह काउं जह वि ते दिण्णसयंवरा दुहिया. एयं वरं भोत्तृण खत्तियं एकतरं वरेड। एवं च जंपमाणो मया पडिभणिओ—किं भो दंतवक्कः! 25 नामसरिसं वे वक्ष्मभिहियं परिसं परिभमिडण ? खत्तियाणं किं कुलेसु लेहादियाणं सिक्खा पडिसिद्धा ? जओ मं पणवहत्थायं दृसेसि 'अखिन ओ'ति। एवं सोडण दम-धोसेण भणियं—अविष्णायवंसस्स नारिहा कण्णा, एयस्म है। इग खत्तियाणुमए होउ ति। एत्थंतरे विदुरेण भणियं—मा एवं भण, पुच्छिज उपनो पभवं। मया वि भणियं—को कुलकहाकालो ति विवयमाणेसु ? बाहुबलं चेव में कुलं कहेड ति। एयं च सगबं वयणं

१ शां० विनाइन्यत्र— 'पणा नविभिषा क ३ गो ३ थी ३ । 'णणा नवभषा उ० मे०॥ २ 'बरेहिं शां०॥ ३ 'च्छिअ'छि' शां०॥ ४ 'खुवंत' सं० उ २॥ ५ 'धु आस' ठी ३॥ ६ छो ३ ससं० विनाइन्यय — किं कछासु शां०। किं कछसु क० मो० गो १ उ० मे०॥ ७ होक' शां० विना॥

सोडण जरासंधी अणइ-गेण्ह्ह रुहिरं हिरणणणाहं च, किमेएणं ? ति । ततो खुहिया रायाणो । रुहिरो वि ससुओ रोहिणिं च ममं घेत्णं रिट्रपुरं पविद्वो, सण्णिङ्मउं च पयत्तो सवलो । दहिमुहेण य विज्ञाहरराइणा अरिजयपुराहिवेण मे दंसिओ अप्पा । कवपणिवाएण य विज्ञाविगिष्पयं रहमारूढो मि । स मे सारही । निगाया मो नयराओ । खत्तियबलस्स य नायरम्स य संपल्लगं जुद्धं विविहाऽऽउहभरियरहवराबद्धधयसमूहं, सु-5 (मु)हमार्यपुण्णसंखसणाविद्धकलकल्ह्वं, ओसारियदाणपद्मनगयविसाणसंघद्मपयद्रहुढ-कणं. त्रवियतुरंगखरत्वरक्षयविर्धंतिरयपिडिसिद्धनयणविमयं जायामरिसभडमुकसर-निवहच्छण्णदिवसकरकरं । हिर्ण्णनाभसिंहओ य रुहिरो पराजिओ स्वतिएहिँ अव-कंतो । अहं दहिमृहसिहओ ठिओ । ममं च तहागयं परममाणा रायाणो विन्हिया-अही! एस पुरिमी महासत्ती, जो बहुणं एकी पुरती ठिओ ति । तती पंदुराइणा 10 भणिओ-न एम म्यत्तियधम्मो, एको वहाँ जोहियजो । जरामंधेण य संदिहा-ठाउ, एकेको से पयच्छ उ जुन्हां, जो णं जिलाइ तस्म रोहिणि ति । तं च वयणं प्रमाणं करेतो पत्तो सत्तंत्रओ नाम नरवर्ध मरवासं सुयमाणो । मया १ से मिरायाण धणुँद्धताय पत्ताणि छिप्णाणि अद्वयंदेहिं । तस्मि य अवगण उत्तरातो दंत्वको पांडलोमवयणो नि । अणावरियसिरद्वयतिमद्धयं छिण्मविरही य फओ । ततो कालमुही कालमेही इय गज्दाी माणी उवगओ, सो वि निष्पसरी कओ। ने य पराजिए दर्ग जेटो गुरू से समृहिव-जभो अहिराहणा सिव्हो-तुमं एयं जेडण यानियाणुमण्य पायम् कण्यं ति । तेण अच्नवगर्य । मञ्झ य अभिमुही सरे मी तुं पयत्ती । न ने पहरामि, छिदामि से पहर-णाणि । रुट्टं च नाऊण पृष्ठिहिओ निययनामंकिओ सरो वरणवारी (?) पायमुले निभिद्धो । तं च वाएउण गहियत्थो विमुक्तसरामणो सारइयपउभटतो वित्र पसंतो ।

तती हं निराउदी उवगती णं। ममं च आवयमाणं पश्चित्रण बाह्जडाविज्तवणो अवहणो रहाओ। चल्णेमु य निवतमाणो उवग्री मि णेण। मण्ण च दोहिं वि जमेहिं। समागया सेसा वि भायरो अवस्वोद्यादी तं च अस्हं समागम मुणनाणा। कविल-अंसुमत-पुंडय-पुरम्दह-दमधोसादयो वंधवा 'वसुदेवो किर एम, जो रोहिणीए वरिओं ति उवगया। पंसतमुहा य खतिया 'अच्छेरं ति जंपमाणा। रुहिरो वि सुयपरमत्थो समुओ 25 परं तुद्विमुद्यहंतो पत्तो। गया य निययावासं। अहिणंदितो य कोसलाहियो भारिहें— कयत्थो सि तुमं, जं ते दुहिया हरिवंसकुछंवरसिसणो वसुदेवस्य पत्तितं पत्ता।

अम्हं च गुरुणा जेंट्रेण संदिहो कंचुई—वश्वह वधूये णेहि वत्थाणि भूनण-कुष्यम-गंधे य । तयंतरे बहुहिं कविल-कंसादीहिं विविहतत्थ-महिग्हाभरणेहिं पृइओ आवासो । कंचुहणा य संपाविओ सदेसो । ततो सीधणस्यणपराजियस्म मे वत्तं कहाणं। पृइया 30

र 'किश्ववियस्य' कर्सं । शांविना ॥ र 'जयओ क र गों । ॥ र 'णुटुत्ताणि प' आव ॥ ४ 'तो य नि शांविना ॥ ५ 'तपुण्डय' शांव ॥ ६ पर्मसमुहिय खे शांविदा ॥ ७ 'यो भाई ' शांव कर्मव संसं विना ॥ ८ सोवणागसयणपरावित्तस्स शांव ॥

25

वावाणो कहिरेण । सम च गुरुणा विष्णा व बोहिणिय वत्तीसं कोडीओ मणि-कंपन-व्यवभावणोवसितालो व, पसत्वलक्षणा च णागाणं तु चलसिंह, कंवणभंडगपरिमंडिया-णं हुदशाणं अहसय(यं), णाहगाणिकरवायकंचणघणोजालपरिक्षिको (१) खुळ-बामण-वि-लावगाऽऽषणाडदळसहियाओ । णिवलेसु व कोवयविवसेसु गया राषाणो निवगदेसेसु ।

विरसे य गए मणिओ रुहिरो गुरुहिं—नेगु य रायध्यं, परसल ताब सयणी कुमारे बिररस सकलतं। ततो विण्णवेद्द—देव! एवं होहिति, अच्छढ ताब कंचि कालं, अणुभवासु ताब
अम्हेंहिं पीइ। पत्थाणकाले य ममं बाहमरियलीयणा गुरुवी संख्वंति—अलं ते कुमार!
इयाणि हिंखिएण, माणे दिहनही होहि. जा वि वध्ओ ता कीस कुल्हरे अच्छंति? न एस
धन्मी तुमन्मिं अगिहमागए अम्हे अणाहेड। मवा पढिवण्णं—जहाऽऽणवेह तहा करिस्सं, अं
10 पुण मया कवडमरणकारणेण तुन्भे दूमिया तं मि मरिसेह अवराहं। से भणंति—निव ते अवराहो, जद्द इवाणि दरिसणं न देसि तो ते अवराहो। कंसो वि पणओ विण्णवेद—
देव! सुरसेणाविसयस तुन्झे पभवह, अहं भे आरिक्सओ ति। एवं बोल्ण ते गया।

अहं पि रुहिरभयणे सभारिओ जहासुहं विह्यामि सह रोहिणीय गुरुजणसंबद्धाहिं कहाहिं। पुच्छिया य मया—देवि ! कहं तुमं खिल्यपरिमं बद्धांमिकण अहं वरिओ ? 15 ति । सा भणइ—अज्ञडत्ता ! अहं रोहिणी विज्ञादेवयं सदा अवेमि, विदिण्यसयंवराय मया आराहिया भणिया—देवी !

वर्ष्म् कवे सज्जद्द, न कुरु-सीला तमे[व] पम्मामि । तं कुणसु मे पसायं, [तहा] जहा न च्लिलजामि ॥ ति ।

तीप संदिद्यं-पुत्त ! तुमं दसमदसारमा वसुदेवस्त भारिया भविस्ससि, सो पुण 20 पणमं वाषमाणो जाणियको. एवं पविष्णाया देविआएसेण ।

कयाई च चत्तारि महासुमिणे दहूण पहिनुदा पुच्छइ फलं। मयाऽहिनेदिया—पिए ! मुह्तिवती ते पुत्तो भविस्सइ। ननसु मासेसु अतीतेसु पयाया पुत्तं संख-कुंदकुसुम-चंद-भूमछं सिरिवच्छच्छमं मयलंछणमिव बितियं। परियणाणुमए कवं से नामं रामो ति। वं परसमाणो रमामि ति।।

॥ रोहिणिलंभो सत्तावीसहमो सम्मत्तो ॥

रोहिणिसंभग्नन्याप्रम्---८३-२८. सर्वेशन्याप्रम्--१०१८१-१६,

१ <sup>°</sup>णवरवयवरयपाणि य । गया य रायाणो शां०विना ॥ २ <sup>°</sup>िम सगिह अन्द्रे शा०विना ॥ १ शां० विनाप्त्यत्र--- किसि अर्ह क ३ गो १ उ० मे० । <sup>°</sup>क्करम अर्ह की १ ॥ ४ **व्यक्ष वसु रूप क्वे शां०** ॥

## अहाबीसइमी देवकीलंभी (?)

कयाई च सुहपसुत्तो महुरसदेण बोहिओ 'बुक्स ति कुमार !' मंगलेहिं पिंडवुद्धो भि । चस्सामि य सोमं देवयं। सा मं वाहरइ अंगुलीहें। गतो मि से पासं। भणइ—अई बालचंदाअजिया धणवती नाम. पुत्त! वेगवती सिद्धविज्ञा, बालचंदा य ते पण-मिऊण विण्णवेद—दंसणेण कुणह पसायं ति। साहिण्णाणं तीए वयणं सोऊण मया भणि- 5 बा—णेहिं मं ति। तीए वि नीओ वेयहुं, पस्समाणो जणवए ससेल-सरिए गगणनंदणं च नयरं पवेसियो। तत्थ य मया दिहा वेगवती, परमाणंदिया ममाऽऽगमणेण चालचंदां बालचंदमणमिरामरूवा बालायवपिंडभिण्णकमलकोमल-सुहलमेहलकलावपिंडवद्धविदलैजह- प्रभरसीयमाणललियगमणा। ताहिं दोहिं वि जणीहिं कओ पणिवाओ।

चंदाभेण यरण्णा मीणकाय देवी[ए] वेगवई-धणवईणं अणुमए इता मे बालचंदा | 10 सोहणे मुद्दुत्ते बत्तं कल्लाणं रायाणुक्तं । गएमु बहुस दिवसेसु दत्ता वत्तीसं सुल्ण्णकोडीओ परिचारियाओ य इसलाओ भायण-सयणा-ऽऽसण-विद्दूसणिवही य । मया भणिया वेगवती बालचंदा य—देवी ! अहं गुरूहिं संदिहो—मा णे दिइनहो होहि ति. बसामो समं. मा य वधूओ कुलहरेसु अच्छंतु तुन्भेसु जीवभाणेसु. बचामो सोरियनयरं जड भे रोयइ । तती ताहिं परितोसं वंसेतीहिं समयं विण्णविओ—अज्ञवत्त ! कओ होज देवेहिं पसादो जइ 15 तुन्भं मणेण एवं ठियं. किं पुणो जइ अत्थि अम्हेहिं बहुमाणो तओ इहं विज्ञाहरलीए जा अच्छंति अम्ह भइणीओ तुन्भे संतीओ इहिंद्रया भे परसंतु. समागयासु य गुरुजण-समीवं गमिस्सामो । मया भणियं—एवं होउ ।

ततो साहिण्णाणा छेहा सहत्यिलिहिया दिण्णा मया धणवतीए देवीए हरथे। सा गया गहेऊणं। सोहणे (गन्यागम्—१०४००) दिणे सामली नीलजसा मयणवेगा पभावती 20 व सपरिवाराओ उवगयाओ मम हिययवस्विसप्पमाणहिययाओ सरियाओ विव महोद्दी। पूर्यो राहणा देवो विव देविसहिओ रमामि ताहिं सहिओ। संक्ष्पिओ य गमणदिणो। बालचंदा विविधएण विभाणेण य णेति। पत्ता मु सोरियपुरं नयरं। जेहो य मे सहो-दरो अग्वं गहेऊण निग्गतो। कओ मया पणिवाओ सकलतेण। दिण्णं भवणं पुवसिव्धं। अहगतो सपरिवारो। सेसा वि य गुरुजणअणुमए आणीयाओ, तं०—[सामा] विज-25 यसेणां गंधवदत्तां सोमसिरी धणसिरी कविला प्रमा आससेणा पोंडा रत्त्वती पियंगुसुंदरी सोमसिरी बंधुमती पियदंसणा केउमती भइमित्ता सचरित्ख्या परमावती प्रमसिरी लिल्यसिरी रोहिणी. एँयाओ णिगगपरिवारसिद्याओ कुमारेहिं

१ °दा मण ° बा॰ ख॰ उ र मे॰ ॥ २ °क्काइव ° क र गो र ॥ २ °क्काइणजवणमर ° शे २ बिना ॥ ४ °माणो सोरि॰ शं ॰ बिना ॥ ५ °हिं सपरितोसं देसंगी ° शा ॰ बिना ॥ ६ °णा सेणा गंध ॰ शे ३ बिना ॥ ७ °सा घण ॰ शे र ॥ ८ रेवती शे र ॥ ९ °ती बंधुमती पियंगुसुंदरी पियदं ॰ शा ० ॥ १ ॰ व्यक्ताईओ शा ॰ बिना ॥

सहियाओ य अकूरादीहिं। तओ विसिज्जियाओ भागीरही-हिरण्णवर्ह-घणवतीओ य। मया वि सहावं नाऊण देवी कुमार-परिवारसिंहिया वत्था-ऽऽभरणवियपिष्टिहें पूइता गोत्तया संबंधिणो य। अहमवि परं पीइमणुहवंतो गोत्तसिंहिओ जहासुहं विहरामि। अणाहाण य साला कारिया। तत्थ मणुण्णभत्त-पाण-दाणवावडा क्यवित्तिका मणूसा कया। 5 कंसस्स पृष्ठभवी

कंसेण य पगतीओ रंजेडण बड़हभावेण उग्गसेणो बढ़ो। तस्स य पियरिम्त पओसो पुत्रमिवओ अइसयनाणिणा साहुणा में किह ओ। सो किर अणंतरभवे बालतवस्सी आसि। सो मासं मासं खममाणो महुरिपुरिमागतो। उद्वियाए मासं मासं गहेडण पारेइ। पगासो जातो। उग्गसेणोण य निमंतिओ—मड्झं निहे भैयवता पारेयवं। पारणकाले बिक्सन-10 चित्तम्स वीसरिओ। सो वि अण्णत्य भुत्तो। एवं बितिय-तइयपारणामु। सो पदुद्धो 'उग्गसेणवहाय भवामि'त्ति कयनिवाणो कालगतो उववण्णो उग्गसेणविरणीए उपरे। तीसे य तिम्र मासेमु दोहलो राहणो उपरविष्ठमंसे समुप्पण्णो। मंतीहि य सरसमंमवलीरयणाय वत्थे सवण्णकरणे य कए आलोए देवीण किपयाओ बलीओ। तीसे उवणीया। उवभुं-जिडण य विणीयडोहलाए कमेण य दंत्तिओ उग्गसेणो। तीए य ['ए]म गट्म बिहुओं 15 असंमयं कुलविणासो ति जाओ कंसमयीये मंजूमाए पित्रखेडकण जमुणाण पवाहिओं गीहिओं मोरिएण रमवाणियगेण। संबिहुओं य सम समीव। मया य एवं कारणं मुणेडण 'एस जायसन् उग्गसेणास्तं नि तस्म मोक्खे ण कओ पयत्तो।।

कलायरिओ य संगहिओ कुनारे गाहेउ कला अणाहिट्टिपसुहे । कंसेण वि णीओ सबहुमाणं महुरं संविहत्तो, विसेसेण से विणीओ नि हो रूप । एवं मे वश्वर कालो 20 सूरसंग्राभवण[वण]संडेमु सपरिजणस्य ।

कयाई च कंसाणुमण परिवया मो मित्तकायती देवगमा रण्णो ध्यं बरेडण देवई। अंतरा य नेमिनारदो दिहो पुच्छिओ य—अज्ञ! तुरुनेहिं दिहपुद्धा अवस्तं देवई रायकण्णा, कहेह मे तीसे विणय-स्वा-ऽऽतमे। ततो भणइ—जाणामि नि. सोम! सुणाहि—सा देवयाणं सरिसी होज्ञा रुवेण अंगेबिंद्यसत्यलक्खणंकिण्णदेहबद्धा बंधवज्ञण-

- 25 णयणकुमुद्द चंद्रलेहा [लेहा] दिकलाविहाणं जुवइ जणजोगकुसला लक्खणदुक्खनिवत्रणिज-रूवा पुह्रविपद्दभारियाजोग्गा जणवण्णणिजा विणीया । सया य भणिओ नारदो—अज ! जह ते सा मह फहिया तहा ममं पि जहाभूयं कहे हिंसे । 'एवं'ति य बोसूण उप्पद्दओ । अन्हे वि मुहेहिं वसहि-पायरासेहिं पत्ता मित्तियात्रातिं नयिं। कंसेण य बहुप्ययारं जाइओ देवको राया कण्णं । ततो णेणं परिगणेडण सोहणे दिणे दिण्णा देवकी । बत्त
- <sup>30</sup> कहाण रायाणुरूवाचे इड्ढीए दिण्णं च भारगासी सुवण्णं मणिणो य, महग्घा सयणा-ऽऽसण-ऽच्छायण-भायणविही य बहुविकष्पा, णिपुणपेसवगगबंद(दं) बहुकदेसुडभवं, गाबीण य

र भद्त । पा° शा • ॥ २ गमी सोरिए णयर रख° शां • ॥ ३ मश्रुर शा • ॥ ४ °गविद् ° ड० मे • ॥ ५ 'णकण्या दे ° ड० मे • विना ॥ ६ °हि सो पु • शां • विना ॥ ७ 'ण दारगेण दारगं णेऊण शां • ॥

कोडीणं गांदगोयवहहरगोकुछं । वतो ससुराणुयाओ सुरसरिसीर्थ रिद्धीए निग्गती सिंति-यावङ्जो । नियत्तितो राया । कमेण पत्तो सहुरं ।

पमोदे य बहुमाणे कंसो ममं उबगओ पायबिको विण्णवेष्—देव! सहं देह जं अहं जायामि। मया भणियं—देसु, मणसु दुयं ति। ततो पह्रुमणसो क्यंजली भणक्—देह मे देवईए सत्त गच्मे ति। 'तह' ति मया पढिवण्णं। गते कंसे सुयं मया—अङ्गुत्तो 5 किर इमारसमणो कंसधिरणीए जीवजसाये महुमत्ताये बाहिओ 'देवरो' ति चिरं, तेण मयबयौ सिवया—सक्खणे! जीसे पगते पसुदिता नवसि तीए सत्तमो सुतो होहिति तब पित्रणो पतिणो वहाय-ति बोत्तूण अंतरिहओ गतो। कंसेण य सावमीएण सत्त गम्भा मिगओ ति। एवं नाम कीरत जं मया पडिवण्णं सुद्धिरूपण । एवं ववह कालो।

तत्थ देवकीय छ सुया मम वयणदोसेण कंसेण दुरूपणा वहिया । कयाई 10 च देवकी देवी सत्त महासमिणे पासिताणं महं कहेह, जहा-मए सत्त समिणा दिहा । वसदेवी भणति (भया भणियं)-ता सयणु ! एस ते सत्तमो पुनो होहिति जहानिहिट्टो अक्रमुत्तेण कंस-जरासंधविधाती. सुयस विसायं. अपूक्ष्यणा धारणसमण ति । तीप पहट्टाए 'एवं' ति पडिस्सुयं । गएस य केस वि दिवसेस बहुमाणे गब्भे देवीए विण्ण-विओ समागयाहि पच्छण्णं-अज्ञउत्त ! कुणह पसायं, जत्ते कुणह देव ! सत्तमगण्मस्स . १५ एको वि ता मे जीवड पत्ती, जं एत्य पापकंतं अन्हं होहिति ति । मया वि य तेसिं पढिवण्णं-एवं करिस्सं, निवुया होहि, संवुयमत्ता होहि ति । पसवणकाले य कंसनिउत्ता मयहरका दिवपहारेण सुणिसहं पसता । तो जातो कुमारी, कयजायकस्मी मया नीओ । समणे गक्खते जीगमुबागए वासे य वासमाणे देवया अदिहं छत्तं धरेह, दिविका य उभजो पासे, सेजो वसहो पुरतो ठितो । उग्गसेणेण य पहावविन्हिएण भणिओ-20 बसदेव! कहिं इमं महब्भुयं नेसि ? ति । मया य तस्स पडिवण्णं-जहा होहित्ति महत्स्यं तहा सि तमं अम्हं राया, ण रहस्सभेदो कायदो ति । तओ मं जडणाणईय बाहे दिण्णे उत्तिण्णो मि । पत्तो मि य वयं । तत्थ नंदगोवस्स घरिणी य जसोया पुष्वयरं दारियं पस्या । अप्विओ तीए कमारो । दारियं गहेऊण तुरियं नियगभनणमागतो । देवहसभीवे य तं निक्खिविकण अवकंतो दुयं । कँसपरिचारियाओ य पहिनुदाओ तं-25 वेछं । निवेद्दयं कंसस्स । तेण तीसे णक्युदं विणासियं 'अछक्खणा होउ' ति ।

गतेसु य दिवसेसु देवकी य बहुहिं महिलियाहिं परिकिण्णा धवलंबरघरी गावीणं मग्गं अबेमाणी वयइ पुत्तं दहुं वयं 'एएँण जवाएण दमइ(?)' ति गोमग्गो पवस्तो ति जणवएसु । कंसेण य नेमिसी पुच्छिओ—किह अइमुत्तादेसो विसंवदिओ ? । तेण भणियं—न विसंवयइ तस्स मयवको वयणं, परिवहुद वए । ततो कंसेण विणासकए 30

१ °ए विभूई ए शां० ॥ २ °वा जलो सस्वक्ताणे शा० ॥ इ शां० विनाऽन्यत्र— °कीए व ै क ३ गो ३ ही ३। °कीवे व ° उ० मे० ॥ ४ एएण उवागएण वृसद्गाम गोममी पत्रतो उ २ मे० कमं० विना ॥ व० हिं० ४७

कण्हं आसंक्रमाणेण य करिणवक्सा आदिष्ठा पत्ता मंद्रगोषगोहे । विस्रव्यिया खर-तुरय-वसहा । ते य जणं पीळेंति । कण्हेण व विणासिवा । मधा य वंचेकण संक्रिसणों तस्स खारक्सणनिभित्तं 'ववज्यार्थं' ति निक्सितो । तेण य कळाओ गाहिओ । कंसेण य नेमित्तिषयणं प्रमाणं करेंतेण धणुं सखहामाय कण्णाय घरे ठवियं—को एयं आहहे इ उत्तस कण्णा सखभामा विज्ञा ।

अण्णया व अणाहिद्वी कण्णाकंसी ववमञ्जेण आगतो पृत्तो बलदेव-क्रण्हेहिं। पत्थाणकाले व कण्हों से दरिसेइ रहस्स(स्सं)। (धन्याधम्-१०४७६) नगोहपावने से लगो किर रहधवो। भंजिनं सालमनाएतस्स से कण्हेण व सो भगो। 'आरसियं' ति य णेण रहो पवेसिजो तवरं। पत्ता व सञ्चभामाघरं। न नाएइ तं वणुं जाहहेनं अणाहिद्वी १ 10 कण्हेण आहिद्यं। आगंत्ण य मम समीने जिनेएति—ताव! मया सञ्चहामाघरे घणुं विकद्वं ति। मना भणियं—पुत्त! सुद्दु क्यं ते वणुं सजीवयं करेंतेण. एवं पुत्रविव-त्विवं—को एवं वणुं सजीनं करेइ तस्स एसा दारिया दायत्व ति।।

#### ॥ वसुदेवहिंडीएं परमलंडं सम्मत्तं ॥

वैनकीकंत्रप्रन्याप्रम्—स्रोक ९९ असर ४०

संबंधम्याद्यम्-क्षोक १०४८० सभर २०.



१ °य मि॰ शां० दिना ॥ २ °वे पुसि साथ शा० विना ॥ ३ क ३ मी १ विनाडम्बन--- शीपडम॰ छी ३ । विपादमकार्य राजासम् उ० वे० ॥ ४ छत्तीस्थि वशिषु अन्यातं ११००० युकायुस सहस्राणि दति हस्यो ॥

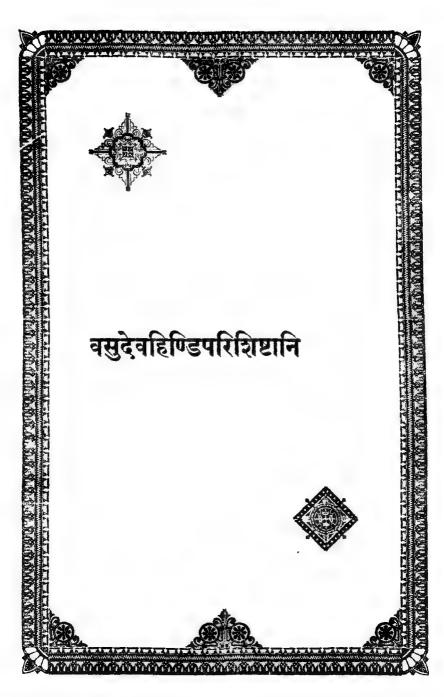

# परिश्विष्टं प्रथमम् धन्मिछहिण्डिसंगहणी ।

१ कुसागपुरे णयरे धणवसुस्स सत्थवाहस्स भारियाए धणदत्ताए धूया जसमती । पत्र २७ ॥

- २ चंपाए नयरीए जियससुरस राइणो धूया विमलसेणा । पत्र ५४ ॥
- ३ तत्थेव नागवसुस्स सत्थवाहस्स भारियाए नागदिण्णाए धूया नागदत्ता । पत्र ६५ ॥
- ४ तत्थेव कविलस्स रण्णो धूया कविला । पत्र ६६ ॥
- ५ संखडरे विजाहरराइणो पुरिसाणंदस्स देवीए सामलयाए ध्या विज्जुमती। पत्र ६८॥
- ६-२१ सिरिचंदा वियक्खणा सिरिसेणा सिरी सेणा विजयसेणा सिरिसोमा सिरिदेवा सुमंगला सोममित्ता मित्तवई जसमती गंधारी सिरीमई सुमित्ता मित्तसेणा । पत्र ६८ ॥
- २२ संवाहे अडविकब्बडे सुदत्तस्स राइणो देवीए वसुमतीए अत्तिया पत्रमावई। पत्र ६९॥
- २३-२० देवई धणसिरी कुमुदा कुमुदाणंदा कमलसिरी पउमसिरी विमला वसुमती । पत्र ७०॥
- ३१ असोगपुरे विजाहरराइणो मेहसेणस्स देवीए ससिप्पभाए अत्तिया मेहमाला । पत्र ७३ ॥
  - ३२ कुसम्मपुरे जयरे वसंतसेणाए गणियाए धूया वसंततिलया । पत्र २८ ॥

॥ धम्मिल्लस्स वसीसङ्गारियाओ ॥

## वसुदेवहिंडिपढमखंडसंगहणी।

- १-२ सामा विजया य विजयखेडे जियसनुस्स राष्ट्रणो दुवे धूयाओ। पत्र १२१॥
- ं **१ किण्णरगीद**विज्ञाहरणगराहिवस्स असणिवेगराइणो सुप्पभाए देवीए दुहिदा सामली । पत्र १२४ ॥
- ४ चंपाए चारुदत्तसेहिणो घरे सिवमंदरणगराधिवस्स विज्ञाहरराइणो अमियग-हुस्स देवीए विजयसेणाए अत्तिया गंधवदत्ता । पत्र १५३ ॥
  - ५ ैविजाहरराइणो सीहदाढम्स<sup>ै</sup>नीलंजणाए देवीए अत्तिया नीलजसा । पत्र १८०॥
  - ६ "गिरिकूडम्गामे देवदेवस्स गामभोइयस्स अत्तिया सोमसिरी । पत्र १८२ ॥
- ७ अयलग्गामे धणमित्तस्स सत्थवाहस्स सिरीए भारिवाए अत्तिया मित्तसिरी । पत्र १९७॥
  - ८ तत्थेव सोमस्स माहणस्स सुणंदाए भारियाए अतिया धणसिरी । पत्र १९८॥
  - ९ वेदसामपुरे णयरे कविलस्स राङ्गो अत्तया कविला । पत्र १९९॥
- १० सालगुहसिन्नवेसे अभग्गसेणस्य राष्ट्रणो सिरिमतीए देवीए अत्तिया पर्जमा । पत्र २०१-२०४ ॥
  - ११ जैयपुरे मेहसेणस्स राइणो सुवा आससेणा । पत्र २०६ ॥
  - १२ भिह्नुरे पुंडस्स राइणो अत्तिया पुंडा । पत्र २१४ ॥
- १३ इलावद्धणे णयरे मणोरहस्स सत्थवाहस्स परमावतीए भारियाए अत्तिया रत्तवती । पत्र २१९ ॥
  - १४ महापुरे जगरे सोमदेवस्य राष्ट्रणो सोमचंदाप देवीए ध्या सोमसिरी। पत्र २२२॥
- १५ सुवण्णाभे विजाहरणगरे चित्तवेगस्स विजाहरराइणो अंगारमतीए देवीए अत्तिया वेगवती । पत्र २२७॥

१ सामा-आवसेडे सामस्स उवज्यावस्स अस्तागण् आरियाण् युता सामा । तथ्येव जितसत्तुस्स राष्ट्रणो मंजरीण् देवीण् असिया विवया इति वयुदेविहिस्संग्हणीय । २ रहणेउरचक्कवाळपुरे व० सं०॥ १ श्रीजाण् देवीण् व० सं०॥ ४ गिरितहम्मामे सोमदेवस्स खंदिकाण् आरियाण् असिया व० स०॥ ५ णंदिकाण् आरियाण् व० सं०॥ ६ अमिकाण् देवीण् व० सं०॥ ७ विययपुरे व० सं०॥ ८ दाणीण् देवीण् व० सं०॥ ७ सुवसाण् देवीण् व० सं०॥

१६ अरिजयपुरे विज्जुवेगस्य विज्ञाहरराष्ट्रणो विज्जुजिब्भाए देवीए अतिया मय-णवेगा । पत्र २४५ ॥

१७ गगणवल्लभे णयरे अरुणचंदस्स विजाहरराष्ट्रणो मीणगाए देवीए अत्तिया जात्रचंदा। पत्र २६२-२६४॥

१८ साबत्थीए कामदेवस्य सेष्टिणो 'बंधुसिरीए भारियाद दुहिरा बंधुमती । पत्र । २६८-२७९ ॥

१९ तत्थेव एणियपुत्तस्स रण्णो अतिया पियंगुसुंदरी । पत्र ३०६ ॥

२० वसंतपुरे णगरे वैच्छिल्लरण्णो सुता जियससुरस राष्ट्रणो भगिणी केउमती।

२१ पुक्कालाबतीए णगरीए गंधारस्य विज्ञाहरराहणो अमितप्पशाए देवीए धूया प्रशाबती । पत्र ३५१॥

२२ पोयणपुरे णगरे विजयस्स रण्णो भद्दाए देवीए दुहिता भद्दभिता । पत्र ३५३-३५५ ॥

२३ तत्थेव णगरे सोमस्स पुरोहियम्स खत्तियाणीय कुंदलयाय भारियाए अति-या सञ्चरिक्तया । पत्र ३५३-३५५ ॥

२४ कोलयरे णगरे पडमरहम्स रण्णों अतिया पडमावई । पत्र ३५६ ॥

२५ अमोहप्पद्दारिस्स रण्णो दृहिया परमसिरी । पत्र ३५९ ॥

२६ केंचणपुरे णगरे सुमित्तस्स परिवायगस्य सुमित्तस्तिरीए गणियाए अतिया स्वक्रियसिरी । पत्र ३६२ ॥

२७ रिट्टपुरे णगरे रुहिरस्स रण्णो मित्तदेवीए देवीए अतिया रोहिणी । पत्र ३६४ ॥ २८ मित्तियावतीए णगरीए देवकस्स रण्णो अतिया देवकी । पत्र ३६८ ॥

#### ॥ वसुवेवस्स भारियाओ ॥

# परिशिष्टं द्वितीयम् वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां पद्यानामनुक्रमणिका ।

| गाथा                        | पत्रम्       | गाथा                             | पत्रम्       |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| श्रद्ध जियंदा सुरहं पविद्वा | 820          | <b>करपक्रक</b> यंजलि <b>ड</b> डा | <b>1</b> 22  |
| अस्यस्य कप् जासी            | 28           | कामं मरणं जायह                   | 208          |
| अप्यच्छंदग्रहेया            | પવ           | ~                                | 115          |
| 'अभभो'ति भणइ राया           | 3 2 19       | किं सिविश्वएण तुज्झ              | 26           |
| अछंबुसा मीसकेसी             | * * * *      | को दुक्सं पाविजा                 | <b>2</b> 22  |
| अववासेडण मे                 | २८९          |                                  | 299          |
| अह अद्वरत्तवेले             | २९३          |                                  | ૪૧           |
| अइवं दुक्लं पत्ती           | 34           |                                  | 300          |
| आतासिम व वाया               | ३९९          |                                  | 290          |
| भाणीओ कुक्दभो               | 282          | A4 5                             | <b>1</b> 29  |
| आसस वीसस धम्मिल !           | પર           | धरसुं रूवे सज्जङ्                | 3 & 6        |
| आसीविसस्स व अयं-            | # A          | वित्ता [य] विश्तकणगा             | 9 6 0        |
| इंदियाण जए सुरो             | 904          | चोप्पडवदय मसिम-                  | ≨ A          |
| इयरो वि कणवसत्ती            | <b>2</b> 32  | जं मणह सामिणी तं                 | २९१          |
| इकादेवी सुरादेवी            | 980          |                                  | ३२८          |
| इहकोए आयार्स                | 865          |                                  | 9            |
| उक्तामिव जोड्मालिणि         | 904          |                                  | <b>ફ</b> २ २ |
| उक्सिबमाणो च सप्            | 224          | जह जह छुभेइ मंसं                 | ₹ ३७         |
| उत्तमतमसंजुत्ती             | ३३९          |                                  | >८९          |
| उवएसं दाढणं                 | <b>३</b> २४  |                                  | २९२          |
| उवसम साहुवरिद्वया!          | 121          |                                  | રૂ પ         |
| <b>प्एडि</b> उसइसामिस्स     | \$03         | जो सो वि बाक्र भो उ              | \$00         |
| एशं च सयसइस्सं              | 119          | डिबर्ग तिगाइ विसमु-              | ३०२ टि०      |
| एवं निसम्म वयणं             | ३२२          | नं अध्याहि से एयं                | 229          |
| एवं सोडण अहं                | 543          | तती अव्यत्तगं पुत्तं             | ३०५          |
| एयम्म देसपाले               | 270          | अभी जो चित्रातयभवी               | ३३९          |
| >>                          | <b>३</b> ३७  | अन्ते भागप्रसम्बद्ध              | इ०७          |
| एवं युगुत्तरिया             | 101          | . करण कि स कडबासाणी।             | इइष्ट        |
| पूर्व ति माणिकण             | 2 <b>9</b> 4 |                                  | ३३८          |
| एवं वचह काको                | 220          |                                  | प३           |
| एवं ससंकिनो इं              | 200          |                                  | ₹09          |
| पुस प्रवहासु भोष            | ₹ 97         | feer in strange                  | इ३८          |
| एसो तिकोयसुंदरि!            | 11.          |                                  | <b>३२</b> २  |
| प्सो वेणीवंभी               | g,           |                                  | 2,2,5        |
| कम्मवाभ सवोकमार्थ           | 331          | . At say at the advantage        |              |

| गाया<br>तुष्मे दहुकामेहिं<br>तेण परं आवलिया<br>ते तो वि पिया-पुत्ता<br>ते महचा हड्डीप्<br>ते वि व इस्त-चक्रदरा | पत्रम्<br>इइ५<br>इ०१<br>इइइ<br>इ२इ<br>इ२७ |                                                          | यत्रम्<br><b>३</b> ४<br><b>१</b> २२<br><b>१</b> ५९ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| तेण परं आविल्या<br>ते दो वि पिया-पुत्ता<br>ते महचा इड्डीप्<br>ते वि व इस्र-चक्रहरा                             | इ०१<br>इइ३<br>इ२इ<br>इ२७                  | सुंबह एवं जुज्जं<br>मेहंकरा मेहबसी<br>मोक्ससुहं च विसाछं | <b>१</b> २२<br><b>१</b> ५९                         |
| ते दो वि पिया-पुत्ता<br>ते महचा इड्डीए<br>ते वि व इस्र-चक्रहरा                                                 | 232<br>272<br>270                         | मेहंकरा मेहबती<br>मोक्ससुहं च बिसाछं                     | 148                                                |
| ते महचा हड्डीए<br>ते वि व इस्र-चन्नहरा                                                                         | ३२३<br><b>३</b> २७                        | भोक्सपुद्दं च विसाछं                                     |                                                    |
| ते विव इस-जक्दरा                                                                                               | <b>2</b> ? 0                              |                                                          | २८८                                                |
|                                                                                                                |                                           | <sup>'</sup> रत्तुष् <del>पक्रमणिनि</del> मं             | 196                                                |
| a) v-vvalation                                                                                                 |                                           | ंरंभा तिकोत्तमा आ-                                       | 112                                                |
| तो कम्मतरूबिछं<br>तो व्यरहेण सहिओ                                                                              | <b>३२३</b>                                | राषाणुरूवसरिसं                                           | 306                                                |
| ता पुरुवजिमवेरा                                                                                                | 447<br><b>2</b> 38                        | ह्यमा स्वमसहा                                            | 150                                                |
| ता पुन्वजाजनवरा<br>सो वंदिकण देविंद-                                                                           | 44*<br>24                                 | रूवेण आगमेण य                                            | 248                                                |
| बोबाबसेसकम्मो                                                                                                  | #3°                                       | रूवेण जोम्बणेल य                                         | 106                                                |
| दुक्सस्स उध्वियंती                                                                                             | 230                                       | बाहरह य में भग्गं-                                       | 242                                                |
| हु पण नव तेर सतरस                                                                                              |                                           | ्वेसविक्रयाण एसो                                         | 18                                                 |
| दोसनिहाणं पुर्य                                                                                                | 227                                       | वेसा से पेसकहा                                           | 46                                                 |
| भ्रमस्यणं च सोउं                                                                                               | 14.<br>124                                | संसारगया जीवा                                            | 768<br>768                                         |
| चिद्री ! महो ! अक्जं                                                                                           | ३२२                                       | संडणा वि ते विमुक्त-                                     | <b>₹</b> ₹९                                        |
| मंदुत्तरा व नंदा य                                                                                             |                                           | सतेसु जायते सूरो                                         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *              |
| नवरि य कण्णं पासामि                                                                                            | 293                                       |                                                          | 960                                                |
| न वि महाज-गंध-महं                                                                                              | સ્વય                                      | समाहारा सुप्पतिष्णा                                      |                                                    |
| न वितं कुणह् अभिची                                                                                             | <b>३</b> २२                               | सम्मत्तरयणमृहं                                           | 110                                                |
| न सुचणवबणं हि निदुरं                                                                                           | 904                                       | समुद्विजयो अक्सोमी                                       | 9.9                                                |
| नाह बाणेण हमी                                                                                                  | 84                                        | 11 11                                                    | ३५८                                                |
| पहिमागयस्य तो तस्य                                                                                             | ३३२                                       | सयमेव य क्ष्म्स रोबिए                                    | 20                                                 |
| पडमाए सिद्धिगर्ड                                                                                               | ३०२ टि०                                   | । सहे समुद्धारता<br>  — : • • • • • • •                  | 266                                                |
| पवइणं आरुहिय पथ-                                                                                               | 200                                       | सम्बं गीयं बिछवियं                                       | 904                                                |
| ا حاندے ماد کا                                                                                                 |                                           | सब्बहरिम य एको                                           | 103                                                |
| रेबाय(प)यपुण्णियं                                                                                              | २८                                        | सा अन्यवा कवाई                                           | 1 २७                                               |
| पुनसरपरदीय हे                                                                                                  | ३२८                                       | ्सामि! समं कुक्रुश्लो                                    | 212                                                |
| पुरुष्ठह सुहासणगर्व                                                                                            | 266                                       | साली हली तजी जाती                                        | 83                                                 |
| पुण पुण अंतिममंक                                                                                               | ३०२ टि०                                   | सिरिको दूयाणत्ती                                         | 16                                                 |
| बंभणपुत्तमरणका-                                                                                                | ३०३                                       | सीयाक सत्तरि सतह-                                        | ३०२ डि०                                            |
| बीओ य समं भावा                                                                                                 | 386                                       | सीख्ययसंज्ञुत्तो                                         | RRC                                                |
| भणह् य नहंगणत्था                                                                                               | 330                                       | <b>पुरवयश</b> जासमासे                                    | <b>2</b> 76                                        |
| भेत्रुण तं मगवरं                                                                                               | 220                                       | सोकणं पष्तप्रवा                                          | 350                                                |
| भोगंकरा भोगवती                                                                                                 | 949                                       | सो करगशंगियमुक्षो                                        | <b>1</b> 06                                        |
| भोगा बहुवेरकरा                                                                                                 | 322                                       | इंत्य परप्पाणे                                           | ३३०                                                |
| मा में दमगरस कई                                                                                                | 48                                        | हा! मोहियहियएहिं                                         | \$98                                               |
| D D                                                                                                            | પ્રદ                                      | हा! इ! सि नरवरिंगा                                       | 226                                                |
| 23                                                                                                             | પ્યુલ                                     | होति तिवस्मान्स पुणी                                     | २९०                                                |

# परिशिष्टं हतीयम् वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां विशेषनाम्नामकारादि-वर्णक्रमेणानुक्रमणिकाः।

| नाम                 | किम्?                 | पत्रम्          | नाम        | किम् ?                       | पत्रम्                 |
|---------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------------------------|------------------------|
| अंसुमंत             | राजपुत्रः २           | ००, २०१, २०५,   | अंगा       | जनपदः                        | १३,१२६,३०५             |
| 3                   |                       | २१४, २१७, ३६५   | अंगारक     | विद्याधरेशपुत्र.             | 938,934,               |
| अइकह                | र्शाकरिक्षुत्रः       | २६९             |            |                              | 949,296,306            |
| अइपदुकंबरू          | शिला 📍                | ६१, ३४०, ३४४।   | अंगारमती   | विद्याधरराजी                 | १२७                    |
| अङ्बल               | मथुरेश                | 998             | अंगीरम     | चारण श्रमणः                  | 124                    |
| ,,                  | गन्धसमृद्धेश          | 9 ६ ६           | अधिमालि    | विद्याधरेशामात्व             | , ,                    |
| 37                  | प्रतिष्टनगरेश.        | ३५७             | 12         |                              | गध <b>मणथ १२४,</b> १२५ |
| ,,                  | ऋषनवशीयो राज          | ा ३०९ ।         | अश्वुअ     | रादशा देवलोक                 | • • •                  |
| अहमुल               | चारणश्रमण.            | ८०, ८४, ३६९     | •          |                              | ७७,२३६,३६१,३२५         |
| अइमुत्तय            | वणित्रपुत्र.          | 500             | अधुअइंद    | हादशहे ग्लोकेन्द्र           |                        |
| भद्रा               | शान्ति <b>जनमा</b> ना | 3,80            | अश्रह्द    | - 4                          | 1:1                    |
| अइस्वा              | <b>ईशानदे</b> वी      | 332             | अजिय       | राजा<br><del>८ ८ -</del> ८ - | 328                    |
| भवजसा 🚶             | नगरी :                | १४०, २४५, ३३४ । | 11         | दिनीयस्तीर्थकरः              | 300,308,304            |
| काओउझा ∫            | 414141                | red, Keny see   |            | राजा                         | १८८( हि ३)             |
| अकूर                | वस्टेबपुत्र ७७,       | ११०, १२२, ३६८   | अजियसेण    | र्वारसेनानीः                 | <i>ن</i>               |
| अक्रकिन्ति          | विद्याधरेश            | २७६,३१०,        | -,         | गजपुरंश                      | ८९,९०                  |
|                     |                       | 393,398         | 4.5        | राजपुत्र                     | 96                     |
| 1)                  | नारणश्रमण             | ३१९ :           | **         | <b>म</b> शुरेश               | २५६                    |
| 25                  | अमिततेजमः माम         | •               | 11         | विद्याधरकुमार                | 3 3 9                  |
| <b>अक</b> देव       | 23                    | ३१८             | "          | श्रतसारनगरेशः                |                        |
| अकृष्यभ             | ,,                    | ₹ 9.4           | अजियसेणा   | विद्याधरराज्ञी               | ३२१                    |
| <b>अक्</b> रह       | <i>"</i>              | ३१८             | "          | आर्या                        | ३२१                    |
| भक्षा               | धरणाप्रमहिषा          | ३०५             | अजकणिह     | असुमत उपनार                  |                        |
| <del>अक्</del> खो भ | द्वितीयो दशार-        | 43 £,34 £,e0    | अञ्जेह     | वमुदेवस्थोपनाम               |                        |
| अगददस               | सार्थिपुत्रो मुनिश्   |                 | भज्ञणु उद् | विद्युनमत्युपनाम             |                        |
| अगत्थि              | ऋषिः                  | 308             | भजव        | राष्ट्रीड.                   | 30-55                  |
| भगिकुमार            | <b>भवन</b> पतिदेवजाति |                 | अज्ञणअ     | वीरसेनानी-                   | 8618418818C1AE         |
| अग्गिभूइ            | माह्मण                | ۷,64            | अंजणगिरि   | पर्वतः                       | ५६                     |
| अस्यिका             | ब्रा <b>द्या</b> णी   | ८५,८६,८८,९०     | , अंजणसेणा | विद्याधरराज्ञी               | 960                    |
| भिगसिहर             | वाराणसीशः             | ् २३५           | 29         | बाह्मणपुत्री                 | २३२,२३३                |
| अग्गिसेहर           | 200                   | ૨३५(ટિ. ૧)      | अद्वावय    | पर्वत.                       | १८५,२५२,३००,           |
| अंगमंदर             | मेहगिरिः              | 925             | 1          |                              | ०५,३०९,३११,३३८         |
| <b>अं</b> गमंदिर    | चम्पोद्यानं           |                 | अणंगसेणा   | गणिका                        | 388,388                |
| <b>अं</b> गरिसि     | चारणश्रमणः            | ૧૨५ (ટિ. ૧)     | अणहा       | जनपदः                        | ७७ (हि. ३ )            |
| <b>4. €</b> 0 xc    |                       |                 |            |                              |                        |

| नाम               | किम्?                    | पश्रम्           | नाम                 | किम्!                      | पत्रम्                     |  |
|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| धणंतह             | जम्बूद्धीपैरवते तीर्थकरः | २६१              | अभिचंद              | नवसी दशाहः                 | ७७,७८,३५८                  |  |
| अणंसजिष           | चहुर्देशस्तीर्थकरः       | 254              | 1 19                | कुलकरः                     | 946                        |  |
| 77                | धातकीखण्डपूर्वेरवते )    |                  | 37                  | राजा                       | ३५७                        |  |
|                   | तीर्थंकर-                | 884              | अभिनंदण             | चारणश्रमणः                 | 390,398,398,               |  |
| अणंतमई            | गणिका                    | ३२१,३२२          |                     |                            | ३१९, <b>३२</b> ४           |  |
| 80                | राज्ञी                   | ३२८              | अभिजंदिया           | राज्ञी                     | ३२०-३२३                    |  |
| अणंतविरिभ         | विद्याधरराजपुत्रः        | 229              | <b>भमयगुरु</b>      | श्रमण                      | ३२९                        |  |
| 13                |                          | ,३२९,३३८         | असमधार              | पर्वत                      | 239,275                    |  |
| 1)                | <b>इ</b> स्तिनापुरेश     | २३८              | असपसागर             | श्रमणः                     | २३                         |  |
| अणंतसिरी          | राज्ञी                   | 368              | अमयसुंदरा           | वौर्पली                    | ¥6                         |  |
| आमंद से ज         | राजपुत्रः                | ३२७              | अमित्रप्रभा         | विद्याधरराज्ञी             | ३५१                        |  |
| सन्ताहिश          | देव-                     | ३५               | अभित्तदमण           | दशपुरेश                    | W Promote No.              |  |
| अवारिषवेद         | त्राद्यणबेदाः            | 964,993          | 23                  | चम्पेशः, अपरमाम जितशतुः ५४ |                            |  |
| अमाहिहि           |                          | ,३६८,३७०         | 71                  | ताम्रलिप्तीचः, वि          |                            |  |
| थांगितिया         | दि <del>क</del> ुमारी    | વુષ્             |                     | शतुदमनेखपरा                |                            |  |
| अणुद्री )         |                          |                  | "                   | कुशामपुरेश , वि            | _                          |  |
| अनुदरी            | ब्रह्मणी १९              | ३ (टि६)          |                     | शत्रुदमने अपरार्व          |                            |  |
| अशुषरी            | राज्ञी                   | 228,226          | भ्रामयगति           | विद्याधरराजः १             |                            |  |
| अजुड्री           | जाह्य जी                 | 993              |                     | -                          | ०,१५०,१५१,१५३              |  |
| अतिकेड            | राजा                     | 239              | 31                  | राजी                       | right and                  |  |
| अतोजसः            |                          | (月月)             | अमियजस              | जम्मूर्द्वापविदेहे र       |                            |  |
| भरषसत्थ           | अर्थशास्त्रम्            | 84               | अमियकमा             | गणिका                      | 903                        |  |
| भदवाहु            | <b>रा</b> जा             | \$0 s            | भवियतेण             |                            | मन्त ३१८(टि.३)             |  |
| अवसरह             | जम्बृद्वीपसन्द्रम्       | 940,280,         | 11                  | चारणश्रमणः                 | 3.00                       |  |
|                   |                          | 305,319          | ,,                  | विद्याधरेश:                | 393, <b>39</b> 8,          |  |
| अमलयेगा           | विद्याधरराज्ञी           | ₹₹€              |                     | श्रमण<br>श्रमण             | ४-३,३२३,३२४<br><b>३२</b> ० |  |
| अनिकचेगा          | 57<br>8. p 3.            | ३३१              | t)                  |                            | दिहे नीर्थंकरः ३३६         |  |
| <b>अंधगवरिह</b>   | सीरिपुरेशः १११,११८       | ,                | अभियवाहण<br>अभियवेश |                            |                            |  |
| <b>अं</b> धगोयम   | गीतमधेनोमान्तरम्         | २९२              |                     | अभितनेजस मार               |                            |  |
| <b>अपर्</b> द्धान | सप्तमनरकप्रस्तटः         | 393,394          | बमोइपहारि           | सार्थि                     | <b>३</b> ६                 |  |
| अपराह्य           | वकपुरेशः                 | 348              | "<br>अमोइरय         | राजा<br>राजा               | ३५९<br>३९९,३००             |  |
| भपराजिध           | बीरसेनानी                | 198              | जना <b>इ</b> रद     | -                          |                            |  |
| "                 | बलदेवः ३२४-३२६           | l l              |                     | सार्थिः                    | 3.5                        |  |
| भपराजित           | राजा                     | 964              | अमोइरिड             | राजा                       | 529                        |  |
| अपराजिय           | देव:                     | ३२९              | अंबरतिखय            | पर्वतः                     | 902-908,235                |  |
| अपराजिया          | दिकुमारी                 | 940              | अवध्यु              | राजा                       | 340                        |  |
| भभगतेण            | राजा                     | ₹09-₹06          | अवपह                | प्रदेशविशेषः               | 988                        |  |
| अभव<br>अभवको =    | श्रमणः श्रेणिकराजपुत्रय  | 24               | <b>अ</b> वस         | वष्ठो दशार-                | ७७,३५८                     |  |
| अभवधीस<br>अ       | श्रेष्ठिपुत्रः           | 100              | 11                  | बलदेवः त्रिपृष्ठभ          |                            |  |
| अनयघोस            | राजा                     | <b>३३४,३३५</b> │ |                     | <b>3</b> 9'                | 3,298,294,299              |  |

| नाम              | किम् ?               | पश्रम्                                   | नाम                  | किम् ?                                   | पत्रम्                |
|------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>अ</b> यस      | जम्बृद्वीपापरविदे    | बसदेवः १७५                               | असिपश्च              | परमाधार्मिकासुरः                         | হড়ৰ                  |
| क्षवस्ताम        | प्रामः               | १९७,३२०                                  | असियगिरि             | पर्वतः                                   | २८४,२८७               |
| अयोधण            | राजा १८              | 4,968,966,968                            | असियतेय              | अमिततेजस सा                              | मन्तः ३१८ (टि.३)      |
| अयोहण            | राजा                 | २९२                                      | असोगपुर              | नगरम्                                    | ७३                    |
| भार              | वकबत्ती अष्टादश      | स्तीर्थकरथ १८८,                          | वसोगा                | नगरी                                     | <b>२</b> ६ <b>१</b>   |
| _                | _                    | 305,846,386                              | अस्समेह              | यज्ञः                                    | 153                   |
| भरक्सुरी         | नगरी                 | ७९                                       | अहरुयग               | <b>रवे</b> तः                            | 9५९ (हि. ३)           |
| अरहवृत्त         | श्रेष्ठिपुत्रः       | 998                                      | अहब्वेय              | चतुर्थों वेदः                            | 949-947               |
| 93               | आमणी                 | २९५                                      | महिला                | तापसपुत्री                               | १९२ (डि. <b>३</b> -५) |
| <b>जरह</b> दास   | श्रेष्ठी             | ٤٩                                       |                      | राजिंदः                                  | ·                     |
| ,                | श्रेष्ठी श्रमणश      | २८६                                      | आङ्ख                 |                                          | २८४,२८७               |
| 7,1              | अष्टिपुत्रः          | 438                                      | 13                   | लोकान्तिकदेवः                            | २८७                   |
| "                | साधेवाहः             | २८४-२८६                                  | >>                   | चारणश्रमणः                               | ३२०                   |
| 11               | "                    | २९४                                      | आ <b>इच</b> जस       | 31                                       | 900                   |
| भरहदेव           | श्रेष्टिपुत्र-       | 198                                      | "                    | ऋषभवशीयो रा                              |                       |
| भरहेत<br>अहिंजय  | प्रथमः परमेष्ठी      | 9                                        |                      |                                          | 966,309,308           |
|                  | राजा                 | 269                                      | <b>39</b>            | अमिततेजसः सार                            |                       |
| अरिजयपुर         | नगरम्                | २३०, <b>२४५-२४</b> ५,<br><b>२४</b> ९,३६५ | <b>आह्या</b> भ       | लान्तककल्पे विम                          |                       |
| अरिट्ट नेसि      | द्वाविंशस्तीर्यंकर   | 905                                      | ۶۹ .                 | नगरम्                                    | ३५९                   |
| अशिंद            | राजा                 | 964                                      | आणहा                 | जनपद•                                    | ون و                  |
| भरिंदम           | राजा                 | २८६, २८७                                 | श्यापाद              | अमात्यपुत्रो नन्द                        |                       |
| भरिसीह           | विद्याधरेशः          | ३५७                                      | आणंदा                | दिकुमारी                                 | 940                   |
| <b>अरु</b> णचंद  | 4, 1,4,-             | 268                                      | आविश्वाम             | बह्मलोकसत्वं वि                          |                       |
| भलगापुरी         | नगरी                 | 336                                      | आभोगिणि              | विद्या                                   | ३३∙                   |
| अलंबुसा          | विद्यमारी            | 94.                                      | आमलक <b>र</b> य      | नगरम                                     | २३३                   |
| 11               | कन्या                | 305                                      | भामलकपा              | नगरी                                     | <b>\$</b> 0           |
| आसंजर            | नगरम्                | 284 (IE. 4)                              | आयरिय                | तृतीय परमेष्टा                           | 9,३२५                 |
| अहा              | धरणात्रमहिषी         | 304,304                                  | भागरिय<br>(भारिय)वेद | जैनवेदाः                                 | 962,968,964           |
| <b>अव</b> उद्ग   | चौरपुत्र             | 118                                      | आयंबिछवडू-           | 3                                        |                       |
| <b>अवज्</b> रा   | <b>धातकीखण्डीया</b>  |                                          | माण                  | तपोविशेष •                               | ३३६                   |
| 22               | जम्बूद्वीपरवतीय।     | पुरी २६१                                 | आरण                  | ्रं एकादशः कल्पः                         | 325                   |
| अवंशी            | जनपद-                | \$6,45                                   | आसम्मीव              | प्रतिबासुदेव.                            | २७५-२७८,३१०-          |
| <b>अव</b> रविदेह | जम्बूद्वीपसत्कं क्षे | त्रम् ८४,१६६,                            | į                    |                                          | ३१३,३२९,३३२           |
|                  |                      | <b>४,२५१,३५२,</b> २६२                    | भासविन्दु            | नैमित्तिकः                               | 299                   |
| <b>,</b> ,       | धातकीखण्डसत्कं       | क्षेत्रम् ३३६                            | आसमेह                | यशः                                      | 953                   |
| असणिघोस          | विद्याधरेशः          | <b>₹१७-३१९,</b> ३२३                      | आससेण                | राजा                                     | २३३                   |
| असणिपह्नी        | चौरपश्ली             | 44                                       | आससेणा }             | - Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann |                       |
| <b>अ</b> सणिवेग  | विद्या <b>धरेशः</b>  | 9 <b>२३,</b> 9२४                         | अस्ससेणा 🛭           | बसुदेवपन्नी                              | २०८, <b>१६२</b> ,३६७  |
| **               | इस्ती                | १५६                                      | भारतालिका            | विद्याधरेशपुत्री                         | १४०                   |

| नाम                          | किम् १ पत्रम्                          | नाम             | किम् ?                      | पत्रम्                          |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| आसुरदेवी                     | विद्याधरराज्ञी ३२३                     | उत्तरङ्गमरह     | जम्बुद्धीये क्षेत्रम्       | 968                             |
| आहहा                         | तापसपुत्री २९२                         | उत्तररुपग       | पर्वतः                      | 9 6 0                           |
|                              | ₹                                      | उदयविन्दु       | तापसः                       | <b>२९</b> ३,२९७, <b>२</b> ९८    |
| इक्खाग है                    | वंशः १६१,१८३,२४३,२७४,२८८,              | उदंक            | उपाध्यायः                   | 999                             |
| इक्खागु 🕽                    | ३००,३०४,३५७                            | उद्भव           | राजपुत्र.                   | 99                              |
| इंक्केड                      | विद्याधरेशः २९२                        | उपस्रमास्रा     | दासी                        | २९०                             |
| इंदगिरि                      | राजा ३५७                               | ं उम्बरावह्वेळ  | ा वेलापुरम्                 | 986                             |
| इंददम                        | सार्यबाहर ५०                           | उयहिकुमार       | भवनपतिजातिः                 | 963                             |
| इंदपुर                       | नगरम् २३७,३५७                          | उवज्याय         | चतुर्थं परमेष्टी            | 3                               |
| इंदसम्म                      | <b>इ</b> न्द्रजालिकः १९९,२००           | उवरिमगेविज      | <sup>हे</sup> वलोक          | 3 3 3                           |
| ,,,                          | ब्राह्मण ३६८                           | उम्बसी          | अप्सर                       | 930                             |
| इंदसेणा                      | राज्ञी ३४८-३७०                         | उसभ             | आदस्तीर्थंकर. १             | ,५१२,१५६,१६१,                   |
| इंदा                         | धरणाप्रमहिषी ३०५                       |                 |                             | , <b>१८३,१</b> ८६,२१७,          |
| इंदासणि                      | विद्याधरेश ३२३                         | 1               |                             | (, <b>३</b> ०१,३०४, <b>३</b> ०९ |
| इंदुसेण                      | राजपुत्रः ३२०-३२३                      | उसमकृड          | पर्वतः                      | १८६,३४१                         |
| इस                           | राजा ३५७                               | ं उसभदत्त       | इभ्यो जम्बृपिता             | २,६.७,२५                        |
| इकादेवी                      | धरणाप्रमहिषा ३०५ (डि.५)                | उसभपुर          | नगरम्                       | २८७                             |
| 11                           | दिकुमारी १६०                           | उसमसामि         | आचन्त्री थें कर             | 94 <b>9,969,9</b> 68,           |
| 79                           | राज्ञी ३५७                             |                 | 906,963.                    | .१८५-१८७, <b>१९२</b> ,          |
| इछावदण                       | नगरम् २१८,३५ ३                         | 1<br>f          | ३००                         | ,३०१,३११,३१५,                   |
| इसिदत्ता                     | राज्ञी २९८,२९%                         | उसभितर          | आयस्तीर्थंकरः               | १६२,१८३,                        |
| इसिवादिय                     | <b>च्यन्तरदेव २</b> ४५,२७४,३१३,३२६     |                 |                             | 964.966,203                     |
| बुहाणंद                      | <b>मन्त्रा</b> ३२७                     | उसमसण           | त्र,चभगणधरः                 | 963                             |
| •                            | <b>*</b>                               | उसीरावत्त       | त्रामः                      | 3 8 14                          |
| ईसाण                         | द्वितीय कल्पः १६६,९७१,                 | ~               | पर्वत                       | 99-                             |
|                              | १७३-१७५,३२९,३३१                        | उसुवेगा         | नदी                         | 986                             |
| ईसाणहंद                      | द्वितीयकल्पस्येन्द्रः ३२९,३३१,३३८,     | ļ               | प                           |                                 |
|                              | वे <b>रे</b> ९                         | व्यवासा         | दिक् <b>मा</b> री           | 9 ६ ०                           |
| -                            | -                                      | ्यगरह           | अधितरोजसः मार               |                                 |
| उक् <i>स</i><br>उक् <i>स</i> | जनपदः १४५ (हि. ४)                      | पुगसिंग         | तापस-                       | २६१                             |
| उक्तामुह                     | वारपद्धी ११२                           | पुणियपुत्त      | ्राजा २६५                   | ,२६६,२७९,२८९,                   |
| उपा <b>से</b> ण              |                                        | प्रणोपुत्त      | l                           | <b>३</b> ००,३०५,३०६             |
| 011441                       | , , , , , , , , , ,                    | <b>एणासुय</b>   | ູ້າາ                        | ₹0€                             |
|                              | ३५८,३६८,३६९<br>कीद्र <b>स्थिकः</b> २९५ | एरवय            | क्षत्रम्                    | 4,3,44,504                      |
| ,,<br>इजेणी                  | _                                      | "               | जम्बुद्धापे क्षेत्रम्       | २६१,१२१,१११,                    |
| 4 क्षणा                      | नगरी ३६,३८,४०,४२,४३,४६,                |                 | torest in                   | <b>३३४,३३८</b>                  |
| उज्जिस                       | ४८,४९,५२,५९-६१,८६,८७                   | ,,,             | धातकीखण्डे क्षेत्रम<br>चर्म | -                               |
|                              | दरिद्रपुत्री १७१                       | थुरावह          | नदी                         | ३२३                             |
| उत्तरकुरा                    | क्षेत्रम् १६५,१७६,२२३,२८४,३२१          | ->->-           | ओ                           |                                 |
| उसाक्र                       | ब्रह्                                  | <b>ओस्रोबणी</b> | विद्या                      | <b>y</b>                        |

# मकार।दिवर्णक्रमेणानुक्रमणिका ।

| नाम                | किम् ?                      | पश्रम्                     | नाम                       | किम् ?                           | पत्रम्                                   |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|                    | क                           |                            | क्षवह                     |                                  | j: ७८-८४,९१-९३,                          |
| कंस                | राजा १                      | 199,992,998,               |                           | ९६-                              | .९८,९०४-९०९,३७०                          |
|                    |                             | ३६६,३६८-३७०                | कत्तविरिय                 | राजा                             | २३५,२३८,२३९                              |
| कंक                | ऋषिः                        | 968                        | "                         | ऋषभवंशजो र                       | ाजा ३०९                                  |
| कंकोडय             | पर्वत.                      | 940                        | कंद्रिष्ण                 | देव                              | <b>२९</b> २                              |
| करछ                | राजा                        | 983                        | कमलक्ल                    | यक्ष-                            | २४८                                      |
| कच्छुल्लनारय       | नारदः                       | ३१५                        | कमलपुर                    | नगरम्                            | १४६                                      |
| कंचणतिरि           | पर्वत •                     | ३२६                        | <b>कमलसिरि</b>            | धम्मिहपत्री                      | y o                                      |
| कंचणगुहा           | वंताक्यगतगुहा १             | ।५०,२१४,२१५,               | कमलसेणा }                 | विमलसेनाधात्र                    |                                          |
|                    |                             | २५८                        | कमला }                    |                                  | <b>\$</b> \$, <b>\$ \$</b> ,00           |
| <b>कंचणपुर</b>     | नगरम ९८,                    | 999,980,340                | कमला                      | विद्याधरी                        | 339                                      |
| कट्टा              | शौकरिकपत्नी                 | 269                        | कमछावनी                   | जम्बूपत्री                       | <b>6</b>                                 |
| <sub>कणग</sub> केड | विद्याधरेशः                 | 53                         | क <b>यमा</b> ल<br>——ं—    | डेव                              | 96६                                      |
| कणगगिरि            | पर्वत.                      | <b>Ę</b> 6                 | करंक                      | ची <b>रपु</b> ध                  | <b>99</b> ४<br>२९६                       |
| कणगचित्रा          | देवी                        | <b>२२</b> २                | diff (c) 4-1              | पुरोहि                           |                                          |
| कणगनाभ             | राजपुत्र                    | 0 0                        | करालवभ                    | राजा श्र <b>मणश</b><br>वःपी      | <b>२८६,२८७</b><br>९३                     |
| कणगपुज             | विद्याधरेश                  | ३२६                        | कलबुगा<br>कलहंसी          | वःषा<br>प्रतिहारी                | 927,470                                  |
| कणगमई              | विद्याधरराजपुत्रा           | ३२८ (टि. १)                | कलहसा<br>कलिंगसेणा        | गांजका<br>गांजका                 | 753                                      |
| कणगमाला            | जम्बृश्वश्रू                | 4                          | कवलिंगा                   | दासी                             | <b>३२०</b>                               |
| 23                 | विद्याधरराजी                | 64,0 4 4.3                 | क (बल                     | मधेश                             | ५८,६६,७१                                 |
| ,,                 | राजपुत्री श्रमणी न          | २८६ ८७                     |                           | वेदसामपुरेश                      | 963,986-209,                             |
| कणगरह              | वडपुरेश                     | 8,0                        |                           |                                  | (०६,२१२,३६४,३६५                          |
| r S                | तापम                        | 30,89                      | ,                         | वसुदेवपुत्र                      | २००                                      |
| "                  | देवः                        | 53                         | ,,                        | दासीपुत्र                        | ३२०,३ <b>२</b> १, <b>३२३</b>             |
| 31                 | विद्याधरेश                  | ९२                         | कविला                     | धास्महपत्नी                      | ĘĘ                                       |
| कणगवनी             | जम्बृक्षश्रू                | Ę                          | ٠,                        | राजा                             | € %                                      |
| कणगवालुवा          | नदी                         | ६७-६९                      | ",                        | वसुदेवपन्ना                      | १९९,२००, <b>२८२</b> ,३६७                 |
| कणगसिरि            | जम्बूपली                    | é                          | काक्जंघ                   | तोसू-जीश •                       | € ₹                                      |
| कणयखळदार           | <b>प्रदे</b> शविशेष         | २२९,२३३                    | काकोदर                    | <b>ग</b> र्पः                    | 8                                        |
| कणयमारा            | राजपुत्री                   | ३३२                        | कामस्थाण                  | उपननम्                           | २१९                                      |
| कणयखया             | 27                          | ३२१                        | कामदेव                    |                                  | र्ष्व,र्ष्य २७८,२७९                      |
| कणयसति             | राजपुत्र                    | ३३१,३३२                    | 11                        | बन्धुमर्तापिता<br><del>करी</del> |                                          |
| कणयसिरि            | चकवात्तभाया राज्ञी          | ३२१                        | कासपटाया                  | नर्तकी                           | 969                                      |
| ,,                 |                             | ३२५-३२८,३३८                | कामपडागा                  |                                  | 327,388,389,388<br><b>38</b> 8           |
| 2)                 | महेन्द्रराज <b>धु</b> त्री  | ३२८                        | कामरूव                    | जनपद•                            |                                          |
| · D                | सहस्रायुधपत्नी              | ३२९                        | कामसमिद्ध<br>कामसमिद्ध    | सार्थवाहः<br>विद्याधरेशपुत्र     | २३                                       |
| कंटियज्ञया         | श्रमणी<br>जीवन              | Ę٩                         | का <b>मुम्मत्त</b><br>काल | ाषधा वरशपुत्र<br>मेषः            | -                                        |
| कंटयदीय<br>कण्णकुज | द्वीप <sup>.</sup><br>नगरम् | <b>૧</b> ૫૦<br><i>૧</i> ૨૭ | कारू<br>कालकेस            | ावद्याधरानका?                    | 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| ALL SAIL           | , 164                       | 14.3                       | 416.814                   | -3 MI - CM TI                    | ाः १६४                                   |

| नाम               | किम् ?                   | पत्रम्             | नाम                | किम् <sup>१</sup>         | पञ्जम्                      |
|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| कालग              | विद्याधरनिकायः           | १६४ (टि ६)         | कुबेरसेणा          | गणिका                     | 90,99,92                    |
| कालगय             | 19                       | १६४ (टि ६)         | कुंभ               | राजा                      | ३४७                         |
| कालगी             | विद्या                   | 958                | <b>कु</b> भक्षण    | दशश्रीवसहोदरः             | २४०                         |
| काछगेय            | विद्याधरनिकाय'           | 968                | <b>कुं</b> भिनासा  | दशयीवभगिनी                | २४०                         |
| कालंजर            | भटवी                     | 993                | <del>कु</del> मुदा | धम्मिलपत्नी               | Vo                          |
| काछदंड            | चौरसेनानी                | Ęo                 | कुमुदाणंदा         | *,                        | yo                          |
| कालसुह            | राजा                     | ३ <b>६४,३६५</b>    | <b>3</b> 5€        | जनपद                      | 304,380                     |
| कालसंवर           | विद्याधरेशः              | 68,53,53           | कुरुचंद            | राजा                      | 955,900                     |
| कालिया            | विद्या                   | 988                | कुरुमती            | राज्ञी                    | 945                         |
| काछिंदसेणा        | गणिका                    | <b>९८,१०२-१</b> ०४ | कुसग्गपुर          | नगरम्२७,५८,६५             | ९,७२-७४,७६,१२१              |
| ,,                | जरासन्धपन्नो             | 3:6                | कुसहा              | जनपद                      | 99                          |
| कास्त्रोद         | समुद्र•                  | 770                | कुसला              | सार्थवाही चोक्ख           | वाइणी १४(टि. १)             |
| कासव              | ब्राह्मण                 | २८४                | कुसीछ              | र्चारपुत्र                | 998                         |
| **                | गीतमर्षे पूर्वनाम        | 242                | केजमती             | <b>बासुदेवप</b> श्ची      | २६५                         |
| "                 | गोत्रनाम                 | २८४,२९४            | ,,                 | वस्टेवपक्षी               | ३४९,३६७                     |
| कासी              | जनपदः                    | 304                | केकई               | गवणस्य माता               | 580                         |
| किकिविगिर         | पर्वत                    | २४३                | >>                 | दशरथप <b>ली</b>           | २४१                         |
| किंजंपि           | द्वीपः                   | २९६                | केकई               | राशी                      | 944                         |
| • "               | पक्षी                    | 856                | केदव               | राजपुत्रो देवध            | ९०,९१,९७                    |
| व्हिण्णर          | देवजाति-                 | <b>५३</b> ०        | कंसव               | कृष्णः ७९,८०,८            | २,१००,१०७,११०               |
| किण्णरगीय         | नगरम्                    | १२४,२१७,३३०        | 22                 | वेदा.                     | 944,946                     |
| किन्मरी           | नर्तकी                   | २८१                | 22                 | वासुदेव-                  | ३१२,३१३                     |
| किसिमरी           | राजी                     | २६८                | केसिगपुरवग         |                           | 988                         |
| किसिहर            | चारणश्र <b>मण</b> .      | ३२६                | केसिगा             | विद्या                    | 9 € 8                       |
| <b>किं</b> पुरिस  | देवजाति                  | 930                | कोकास              | शिरपी                     | <b>६२,६३</b>                |
| कुंबरावस          | अटनी                     | 932,934            | , कोंकण            | जनपद                      | २८४                         |
| कुणद्वा           | जनपद:                    | ગગ (દિ. ₹ )        | कोंकणय             | <b>बाह्मण</b>             | २९,३०                       |
| <del>कुणा</del> ळ | •                        | २६९                |                    | ष सीधमं विमानम्           | <b>द</b> रर,२२३             |
| कुणिम             | राजा                     | ३५७                | कोडुकी             | नैमित्तिकः                | 111                         |
| कुंडिणपुर         | नगरम्                    | <b>६० (</b> डि. २) | कोडिसिका           | शिला                      | <b>३०९</b> ,३१२,३ <i>४८</i> |
| कुंबिणिपुर        | ,,                       | ٤٥,८٩              | े कोणिभ            | श्रेणिकपुत्र राजा         | २,१६,१७                     |
| कुंबिणी           | नगरी                     | ३५७                | , कौती             | <b>पाण्डुपर्मा</b>        | 999,998,346                 |
| इंडोदरी           | तापसपक्षी                | २१६                | कोमुह्या           | प्रिय <b>हसुन्दरीस</b> खी | ' १९०,२९१,३०७               |
| <u>2</u> 23 €     |                          | ,३०९,३४४-३४६       | _                  | नर्तकी                    | १८१                         |
| <b>इंद्रख्या</b>  |                          | ।। क्षत्रियाणी ३५५ | कोलहर              | नगरम्                     | ३५५,३५७,३६०                 |
| कुनेरदत्त         | जम्बूश्वगुरः             | <b>६,</b> २६       | कोळवण              | वनम्                      | 348                         |
| 25                | गणिकापुत्र-<br>सार्थवाहः | 19,92              | कोसंबी             | नगरी ३६,                  | ,३८,४२,५९,३२१,              |
| "<br>कुबेरदसा     | गणिका                    | २२२,२२४            |                    |                           | ३२१,३५६                     |
| कुबेरसेण          |                          | "                  | कोसका              | जनपदः १६२                 | ,१५५,१८३,३०५                |
| Ø1 / / 14         | जम्बुश्वश्चरः            | * 1                |                    |                           | ३६४,३६५                     |

# अकाराविवर्णक्रमेणातुकसणिका ।

| नाम                          | किस् ।                                      | पत्रम्                        | नाम             | किम् 🖁                  | पत्रम्                           |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| कोसिक                        | तापसः                                       | २१६                           | गंधार           | विद्याधरनिका            | यः १६४                           |
| कोसिकासम                     | आश्रमः                                      | २३८                           | ,,              | राजा                    | 349                              |
| कोसिय                        | ऋषिः                                        | २३५,२३९                       | गंधारी          | धम्मिलपत्नी             | <b></b>                          |
| ,,                           | 1)                                          | ३०९                           | 23              | कृष्णपत्नी              | ७८,७९                            |
| कोसला                        | दशरथपत्नी                                   | २४०,२४१                       | 27              | विद्या                  | १६४                              |
|                              | ख                                           |                               | गंधिलावती       | बिजयः                   | 9                                |
| सहराडवी                      | अटबी                                        | 53                            | गयबगर           | नगरम्                   | २८७                              |
| सम्बद्धर                     | नगरम्                                       | ₹ ₹ €                         | गयपुर           | हस्तिना <b>पुरे</b> त्य | पराभिधं नगरम् ८९,                |
| <b>संहपदा</b> य              | गुहा                                        | 966,389                       | 50,92           | ۷, <b>१२९,२</b> ४१,     | २८६,३४१,३४५,३५७                  |
| खसियाणी                      |                                             | <b>५५ (</b> पं. १२)           | गहरुकेउ         | रक्षसम्बयपुरेश          | T. <b>394</b>                    |
| खंदमणिया<br>- <del>'C-</del> | लक्षिका                                     | २६१                           | गरुककेतु        | वामुदेवः                | ३१२                              |
| खंदिक                        | ब्राह्मण                                    | 998                           | गरूल्युड        | गारुडिकः                | <b>२५</b> ४                      |
| 19                           | वसुदेवोपनाम १२६                             | ,१२७,१८२,                     | गर्ङवाहण        | राजा                    | २८७                              |
|                              |                                             | 964,983                       | गरुलविक्सम      | निया मराज्              | <u>पुत्र.</u> २ <b>१</b> ५       |
| ग्वर                         | दशप्रीवस्य श्राता                           | 280                           | गर्रवेग         | विद्याधरेशः             | 2 4 6                            |
| ,,<br>खरग्गीव                | दशप्रीवभागिनयः                              | <b>२४२,२४४</b>                | ,,,,            | वतात्वस्थसुव            | र्गनामपुरेशः ३३०                 |
|                              | अश्वयीवापरनाम                               | 392                           | गिरिकड          | प्राम                   | १८२ (डि. ३)                      |
| स्रस                         | जनपद.                                       | 9 66                          | गिरिकूड         | 1                       | १८२,१९४ (टि ६)                   |
| स्तीरकयंव<br>स्तीरोद         | उपाध्याय                                    | 168-989                       | गिरितढ          | 11                      | 143 988 988 700                  |
|                              | समुद्र<br>जानकीयविक्रेडे केर्युंडर          | 964                           | शि <b>रिनगर</b> | नगरम्                   | ५०                               |
| खेमंकर                       | जम्बृडीपविदेहे तार्थकर                      | 326-5-5                       | गिरिनदण         | पर्यत                   | ३२९                              |
| ग्रगणनंद्रण                  | <b>ग</b><br>नगरम्                           | ७९,३६७                        | गुणवती          | धमणी                    | २ष८                              |
| गगणवल्ह                      | •                                           |                               | गुणमिख्य        | चेलम्                   | ३,१६                             |
| गगणपहाड<br>गगपासि <b>ध</b>   | ्री <b>वारि</b> कः                          | १,२६२,३२९<br>२८ <b>९</b>      | गुतिमह          | इ₊य                     | ર પ્                             |
| गंगर विख्य                   |                                             |                               | गोदावरी         | नदी                     | ३५३,३५४                          |
| गंगसिरि                      | ्र. २८<br>श्राह्मणी                         | ९,२९०,२०६                     | गोमग            | पर्य                    | ३६९                              |
| गगा                          |                                             | ३०६,३०७                       | गोमुह           | श्रेष्ठिषुत्रः          | 938-983                          |
| 41411                        | - <b>१</b> १२, <b>१५२</b> ,६५३, <b>१</b> ८( | 9 <b>9</b> ),4८,७९,<br>१९२२२८ | गोयम            | जाह्मण.                 | ११३                              |
|                              |                                             | ३,३०३-२०५                     | ,91             | वसुदेवकृत्रिम           |                                  |
| गंगादेवी                     | देवी                                        | 944,389                       | 22              | गात्रम्                 | 925.920,962                      |
| गंगासायर                     | तीर्यम्                                     | 304                           | 25              | उपाध्यायः<br>ऋषि        | 989                              |
| गंगिका                       | सार्थवाही                                   | 98                            | "<br>गोरी       |                         | २९३                              |
| गंधमादण                      | पर्वतः                                      | 164,988                       | वास             | कृष्णपत्नी<br>विद्या    | <b>૭૯</b><br>૧૬ <i>૬</i>         |
| रां श्रद्ध                   | विद्या                                      | 958                           | गोरिक           | विद्याधरनिका            | · ·                              |
| 10                           | देवजातिः                                    | २७४                           | गोरिपुंड        | विद्याधरः               | 938                              |
| र्गधन्वदुसा                  | वसुदेवपमी १२६,१२८                           | ,9३२,9३३,                     | गोविंद          | कृष्णनाम                | 142                              |
|                              | १५०,१५४-१५६,१७                              |                               |                 | घ                       | *,                               |
| गंधसमिद                      | नगरम्                                       | 966,968                       | चणरह            | राजा                    | 9649                             |
| गंधार                        | <b>जन्पद्ः</b>                              | ७८,१६६                        | 23              | तीर्थकरः                | ३३ <b>३-</b> ३३५, <b>३३५,३३९</b> |

| नाम              | किम् ?                         | पत्रम्                       | नाम                             | किम् ?                | पत्रम्            |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| घणविज्जया        | धरणात्रमहिषी                   | ३०५                          | चारुषंद                         | राजपुत्रः             | <b>358,</b> 358   |
| 4                | ঘ                              |                              | चारणंदि                         | गोप.                  | 250               |
| चक्कपुर          | नगरम् २१९                      | <b>२५</b> ८,२६ <b>१</b> ,२८७ | चारुव्स ह                       | श्रेष्ठी              | 925-926,932-984,  |
| चक्काउह          | राजा श्रमणश्र                  | ३५८                          | चारुसामि 🕽                      | 980                   | ,9४८,9५०,9५9,9५३, |
|                  | अजितजिनगणधरः                   | · ·                          |                                 |                       | 948,900,280       |
| ")               |                                | 380 383, 38E                 | चारुमनी                         | राज्ञी                | २९३               |
| चक्खुकंता        | कुलकरपक्षी                     | 946                          | "                               | शतायुधराज             | पत्नी २९८         |
| चक्खुम           | कुलकरः                         | 940,946                      | चारुमुणि                        | चारणश्रमण             | . 133             |
| चडकोमिस          | तापसङ्ख्यातिः                  | 296                          | चित्रकणगा                       | दिकुमारी              | 9 6 0             |
|                  | सर्प                           | ₹₹₹,३०₽                      | वित्तगुत्तः                     | श्रमण                 | 298               |
| खंडवेग           | विद्याधरगजपुत्र                | २३० २४७ २४६                  | विसगुत्ता                       | दि <del>ध</del> ुमारी | 960               |
| <b>चं</b> डसीह   | दन∙                            | २,६३११                       | चित्रचुरु                       | देव                   | ३२९               |
| चंदकता           | <b>उ</b> ठकरप <b>की</b>        | 943                          | चित्तमति                        | पुरोहितपुत्रः         | २५९,२६०           |
| चंदकिति          | गर्शा                          | ₹ <b>३</b> ०                 | <b>चित्तमा</b> छ।               | राजी                  | २५८               |
| 43140            | राजा                           | કે પે હ                      | चित्तरह                         | अभिततेजस              |                   |
| <br>घट्डमा       | कुलकरपञ्जी                     | 94,0                         | चित्तविरिभ                      | विद्याधरराज           | पुत्र २३१         |
| 29               | वाद्मणी                        | 394                          | चित्रवेग                        | विद्याधरेश            | २ <b>२</b> ७      |
| चंदणपुर          | नगरम्                          | २०३ २९४                      | चित्रवेगा                       | विद्याधरराज           | पुत्री २१५        |
| चदणवण            | वनम्                           | २३५                          | चित्रसेण                        | सृपकार                | २४०               |
| चद्गमायर         | चारणश्रमण                      | ३३४ (दि ३)                   | चित्रसंगा                       | गणिका                 | ₹ €, ₹            |
| _                | द चारणधमण                      | 34.8                         | বিলা                            | दिनु सारी             | 9 4 0             |
| चद्रतिलय         | विद्या वरराज 3 %               | ३३४३३५                       | , चिलाइगा                       | नर्नश्री              | ३२५               |
| चंदमती           | राजी                           | 36                           | चिल्लणा<br>चीजस्थाण             | र्गाशी                | 3                 |
| चंदसिरी          | <b>इ</b> +यपन्नी               | 88                           | चीणभूमि                         | जनपद्.                | 984               |
| चदा              | नदी                            | 4,6                          | चुलहिमवत                        | ",<br>पर्वत⁺          | 988               |
| चदाभ             | विद्याधरेश                     | २५१३६७                       | चह                              |                       | 990,389,384       |
| વવાવ             | त्रहादेदलोके विमान             |                              |                                 | जनपद्•<br>क्षिप्रसार  | १८९,१९०,१९२       |
| •                | Mithadout technic              | 2 141 141.                   | चड्पड्                          | शिशुपाल<br>'क्वे      | 60                |
|                  | राजा                           | ३६४                          | चोक्खवाइणी                      | धर्म.<br>स्ड          | 98                |
| ं.<br>चंदामा     | राजी                           | ۲.۰<br>۹.۹ <b>۹</b>          | ar arrang                       | -                     | 910.4             |
|                  | तपोविशेष                       |                              | छता <b>का</b> र<br>जनेन         | नगरम्                 | २५८               |
| चंदायण<br>चंदाहत | हेव <sup>.</sup>               | ३३ <b>१</b><br>२६४           | <b>छले</b> डु ग                 | उद्या <b>नम्</b><br>— | रेदे४             |
| चमर              | अधुरेन्द्र:                    | २७५,३२४                      | Caramar                         | <b>ज</b><br>रात्री    | 220               |
| चमरचंचा          | नगरी २१५,२७५,३                 |                              | जहणा<br>जड                      | रासा<br>राजा          | \$ <b>\$</b> \$   |
| वमर्थिचा)        | 411,40%                        | 10-415,444                   | जडणा                            | नदी                   | 940               |
| चमरचेचा ∫        | ,,                             | ३२३(टि. २)                   |                                 |                       | 11,115,157,355    |
| चंपा             |                                | 1                            | जनसम्<br>जनसम्                  | देवजातिः<br>गायापतिः  | 9.6               |
| . ,,             |                                | 3,98,43,48,                  | ज <b>िख</b> ल                   |                       | <b>રે</b> છ       |
|                  | 419,46,68,6 <b>9</b> ,6        | 77,774,799,                  | जा <b>न्य</b><br>जग <b>नंदण</b> | मे <b>ड्रा</b> ण.     | 305<br>205        |
| चारणजुवस         | १५३-१५५,१८०, <b>२</b><br>नगरम् | 1                            | जनगढ़ ज                         | चारणश्रमणः            | ३१०,३१३,३१४,      |
|                  | 444                            | १८५ ]                        |                                 |                       | ३१९,३२४           |

| नाम                      | किम्?                                      | पत्रम्                     | नाम              | किम् ?                | पत्रम्               |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>जहा</b> उ             | विद्याधरः                                  | 283                        | ज्ञकणप्यभ        | नागकुमारदेव:          | ३००,३०३–३०५          |
| अधिककोसिय                |                                            | 333                        | जलणवेग           | विद्याधरेशः           | 928                  |
| जणक                      | मि <b>यिले</b> शः                          | 943,289                    | जरुविरिध         | सूर्यवंशीयो राज       |                      |
| जणबत्तज्या               | सीता रामपनी                                | 282                        | जकावता           | अटवी                  | २३७                  |
| जण्हवी                   | नदी                                        | 304                        | जवण              | जनपद                  | <b>₹८,६२,9४६,२९६</b> |
| अण्डुकुमार               | सगरचिकपुत्रः ३०                            | •, <b>३</b> •२–३•४,        | ,,,              | द्वीप                 | 988                  |
| •                        | •                                          | ३०५                        | जसगीव            | विद्याधर              | 933                  |
| जबद्ता                   | ब्राह्मणी                                  | ३०                         | जसमदा            | वाह्मणी               | ३२०                  |
| जबन                      | त्रिदण्डी                                  | १५१,१५२                    | जसमनी            | जम्बूप <b>र्शा</b>    | Ę                    |
| जम                       |                                            | ८९,२२५.२४२                 | 73               | धस्मिल्लपनी           | 20,29,02             |
| ,,                       | विद्याथरराजपुत्र                           | 2,४०                       | 25               | सारथिपक्षी            | ₹ €                  |
| जमदम्मी                  | तापसः                                      | २३५-२३८                    | "                | धम्मिलपनी विक         | वाधरी ६८             |
| जमदंड                    | दुर्गपाल.                                  | २९४                        | 13               | शान्तिजिनपकी          | <b>3</b> %°          |
| जमपास                    | मातज्ञ                                     | 288                        | जसमं             | अमात्य                | 228                  |
| जसुणा                    | नदी                                        | ३६८                        | जसवती            | राजी,                 | 229                  |
| अंवव                     | विद्या <b>धरामा</b> त्य <sup>.</sup>       | 283                        | जसवंत            | कुलकर.                | 946,969              |
| जंबवनी                   | कृष्णपत्नी ७९,८०                           | ,50,50,908,                | जसोया            | नन्दगोपपक्षी          | 363                  |
|                          | 6 3                                        | 900,905                    | जसोहरा           | राज्ञी                | રેર્કે               |
| जंबवंस                   | विद्याधरेश                                 | 90                         | ,,               | दिकुमारी              | 960                  |
| जब्                      | इभ्यपुत्रः श्रमणश्च                        | <b>२−</b> ४ ६− <b>१</b> ०, |                  | विद्याधरराजप <i>र</i> |                      |
| 37 <b>7</b> 1            | त्राह्मणी                                  | <b>१</b> २∼१६<br>३२०       | •                |                       | 330                  |
| ज <b>ब्</b> का<br>जबूदीव |                                            | ,cs,98 <b>8,99</b> 9,      |                  | राजपुत्रो             | २४२ (डि. २)          |
|                          | ्रानम्<br>३ २२८,२५७,२६१,३                  |                            | जायवपुरी         | द्वारिका नगरी         | 98                   |
| 100,44                   | १ ५ <b>२७,</b> ६५०,६५०,६५१ <mark>,६</mark> |                            | जालवंती          | विद्या                | २४४ (पं. २६)         |
| जय                       | राजा                                       | 226                        | जार्चण           | जनपद्-                | ६२ (टि ३-४)          |
|                          | चक्रवनी                                    | 968                        | जावति            | नदी                   | 269                  |
| ''<br>जयग्गीव            |                                            | 936                        | जिणगुत्त         | 'গন্তিপুর•            | 998                  |
|                          | उपाध्याय                                   | २५२,२६२                    | जिणदुत्त         | 31                    | 998                  |
| जयंत                     | राजपुत्रः श्रमणश्च                         | <b>३३४,३३५</b>             | जिणदत्ता         | राजी                  | २६१                  |
| 2)<br>                   | राजपुत्र                                   | २२०,५५७<br><b>१</b> ६०     | 73               | श्रमणी                | २८७                  |
| जयंती                    | दिकुमारी                                   | ७,२० <b>६</b>              | जिणदास           | इभ्यपुत्र             | २५                   |
| जयपुर                    | नगरम्<br>भ <del>ीकारिय</del> ाः            | 968                        | ,,,              | श्रेष्ठिपुत्र.        | 998                  |
| जयसन्तु<br>जयसेण         | पोतनाधिपः<br>अन्यवस                        |                            | 33               | सार्थवाहपुत्र.        | २८४-२८६              |
|                          | गजपुत्र                                    | <b>९८,१०</b> १,१०३         |                  | श्रेष्ठी              | 384,388              |
| जयसेणा                   | जम्बूश्वश्रूः                              | 36-                        | "<br>जिणदासी     | सार्थवाहपत्नी         | <b>288</b>           |
| जर                       | वसुदेवपुत्रः                               | 43.00.50                   | <b>जिणदेव</b>    | श्रेष्ठिपुत्रः        | 998                  |
| जरासंघ                   |                                            | ,८ <b>३,११</b> ८,११९,      | जिणवा <b>लिय</b> |                       | 998                  |
| _                        | £0,₹°₹,₹¥€,₹¥€,                            |                            |                  | "<br>सुवर्णकारः       | <b>२</b> ९६,२९७      |
| जलणजडी                   | विद्याधरेशः श्रमण                          |                            |                  | उदानम्                | 7,4,7,3              |
| ब                        | • ৰ্দ্ৰি• <b>४</b> ९                       | <b>३१० -३१३,३</b> १९       | Lant. Contra     | A 41.11%              | 403                  |

| नाम                | किम् १              | पत्रम्           | नाम                 | किम् ?               | पत्रम्               |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| दहरा               | गोपः                | 268,200          | दुषय                | राजा                 | ३६४                  |
| इंडविरिय           | ऋषभवंशीयो राजा      | ३०१              | <b>दुप्पस</b> ह     | राजपुत्र             | 38,60                |
| दंडवेग             | उपाध्यायः           | २३०              | दुमरिसण             | राजा                 | 9.08                 |
| 1)                 | विद्याधरराजपुत्र-   | २४६              | 11                  | ,                    | २९४                  |
| दम                 | सार्थवाहपुत्र       | ३३१              | दुमविसण             | ,,                   | 9 ਪ                  |
| वंतमहण             | श्रमणः              | ३३५              | दुमसेण              | युवराज               | <b>9</b>             |
| दंतवद्य            | राजा                | ३६४,३६५          | 33                  | राजा                 | १७४ (हि ३)           |
| इमघोस              | ,, 60               | ,998,368,364     | दुम्मुह             | दाम∙                 | २९३,२९७              |
| दमदत्त             | विणिग्              | 794              | दुसार               | दशप्रीववैमात्रेयो    |                      |
| इसियारि            | प्रतिवासुदेव        | ३२५,३२६,३३८      | दूसण                | दशप्रीवभागिनेय       | २४ <b>२,२</b> ४४     |
| द्यगगीव            | **                  | २४०              | देवई                | धस्मिलपन्नी          | ৩০                   |
| दसपुर              | नगरम्               | ಕ೨.              | 7.7                 | ब <b>मुदेवप</b> क्षी | ७८, <b>८</b> २,९८,   |
| दसरह               | राजा रामपिता        | २४०-२४३          |                     |                      | ३६८,३६९              |
| इसार               | अन्धकवृष्णिपुत्रा   | 30,00            | देवक                | \$ 4,                | ₹ ६ /                |
| दहरह               | राजपुत्र            | 998              | देवकुरा             | <b>ने वर्</b>        | ३ - ३                |
| दहिसुह             | विद्याधरेशः २३०     | ,२४५,२४६,३६५     | देवगुरु             | श्रमण                | 2 1 5                |
| दामोयर             | <u>केल्य</u>        | 46,60-63         | देवतिलय             | नगरम्                | २४५ ( डि ५)          |
| दारग               | सार्थि              | 69 (fz 4)        | देवदत्त             | प्रामेश              | २८४,२८७              |
| दारुग              | ,,                  | 196 67,62,56     | देवदेव              | प्रामेग              | १८२,१९३,१९९          |
| दारुण              | शाकरिक              | २६ 1             | देवपुत्त            | मखरथापरनाम           | ३०८,३०९              |
| दाह                | चीर                 | 996              | द्वयदिष्ण           | व्राह्म <b>ण</b>     | 39                   |
| दाहिणडू भरह        | क्षेत्रम् २३५       | ,२८७,३१०,३१९     | दंब (मण             | उद्यानम्             | ३२ <b>१,३२</b> २     |
| दाहिणभरह           | >>                  | 943              | , देववण्णणी         | वियायस्य इं।         | २४०                  |
| दाहिणरुयग          | पर्वत               | 980              | . देवसा <b>मपुर</b> | नगरम्                | <b>१८२ ( हि. २ )</b> |
| विष्णारा           | प्रद्युम्नस्यापरनाम | 9,3              | देवानंदा            | राजी                 | ३३४                  |
| दिति               | रार्चा              | 964,918,966      | द्विल               | र्नमितिकः            | २३१                  |
| दितिपवाग           | तीर्थम्             | ૧૬૨              | देवी                | राजी                 | 3.8.6                |
| दिसपुछ             | विद्याधरेश.         | ३३०              | ł -                 | ध                    |                      |
| विवायर             | देव.                | 988,988          | श्रण                | मार्थवाह             | ५०,५२                |
| विवायरदेव          | अमिततेजसः सार       | नन्तः ३१८        | ,,                  | राजपुत्र             | 908                  |
| दिवायरप्पम         | ,,                  | 396              |                     | वणिकपुत्र            | ३३६                  |
| विवितिलग           | नगरम्               | २३१,२४५          | धणअ                 | दुर्भपाल             | 89                   |
| विम्मजूट           | देव.                | ३२४              | धणद                 | इ+य.                 | २६                   |
| <b>दिसापोक्सिय</b> | तापसजातिः           | 919              | . 29                | देव                  | 60                   |
| दिसासंवाह          | म्रास-              |                  | ं बणद्त्र           | सार्थवाह.            | ११२                  |
| दीवसिह             | नैमित्तिकः          | ₹90              | 27                  | वणिक्                | <b>३</b> ३३          |
| दीहवाहु            | राजा                |                  | धणदसा               | सार्थनाही            | २७                   |
| दुजीहण             | ,,                  | <b>૯३,</b> ९३,९४ | धणदेव               | सार्थवाह             | ५९,६०                |
| दुइंत              | राजपुत्रः           | 908              | 1                   | શ્રષ્ટી              | 998                  |
| <b>.</b>           |                     |                  | •                   |                      |                      |

| •            |                                  |                |                      |                                    | •                        |
|--------------|----------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| नाम          | किम् १                           | पत्रम्         | नाम                  | किम् १                             | पत्रम्                   |
| धणपुंजत      | चौरः                             | 88             | धनिमहाचरियं          | प्रस्थ.                            | २७                       |
| भगमित्त      | श्रेष्ठी                         | 998            | धरण                  | सप्तमो दशार-                       | ७७,३५८                   |
| ,,           | वैश्यः                           | 990            | 9,                   | नागेन्द्र                          | १६३,१९२,२५२,             |
| 9,           | वणिक्                            | २५७            | 1                    | २६२,२६४,३०५                        | 1,204,296,225            |
| भणवति        | सार्यवाहः                        | ६९,६२          | धरणिजढ               | <b>ब्राह्म</b> ण                   | ३२०                      |
| धणवती        | विद्याधरी                        | ३६७,३६८        | घरणिसेण              | राजपुत्र.                          | 338                      |
| भणवय         | राजा                             | ३६४            | षाइसंद }             | द्वितीयो द्वीपः                    | ११०,१७१,१७३,             |
| धणवसु        | सार्थवाहः                        | २७,७२          | धायइसंड ∫            |                                    | ।,३२६,३३४,३३ <i>६</i>    |
| ,,           | सार्थवाहपुत्र                    | 44             | भारण                 | वणिग्                              | 250                      |
| "            | "                                | ६२             | धारिणी               | जम्बूमाता                          | <i>३,३५</i>              |
| ,,           | विणिक्                           | ३३३            | 23                   | पोतनपु <b>रेशप</b> क्षी            | 90                       |
| भणसिरी       | जम्बुश्वश्रृ                     | Ę              | 31                   | कुशाप्रपुरेशराज्ञी                 | 20                       |
| 2)           | सार्थवाहपन्नी                    | 26-45          | 31                   | कें(शाम्बीराजपन्नी                 | -                        |
| 11           | गाथापतिभार्या                    | 49             | 33                   | उजयिनीराजपत्नी                     |                          |
| ,,           | थम्मिलपर्का                      | a V            | 53                   | भृगुकच्छेशप <b>ली</b>              | 46                       |
| 39           | वसुदेवपभी                        | 986,262,360    | <b>71</b>            | गजपुरेशपत्नी                       | ٥٩                       |
| ,,           | राजपुत्री                        | ३२८            | 3)                   | जनकराजपत्नी<br>सथुरेशपत्नी         | <b>२४१</b><br>२८४        |
| ,,           | देवी                             | ३२८            | 53                   | मयुररापमा<br>सुमेठराजप <b>र्मा</b> | ₹ <b>0</b> 6             |
| भविजया       | दरिहपुत्री                       | 949            | े ;;<br>धितिवर       | श्रमण                              | ₹ <b>३६</b>              |
| श्रमतरि      | सार्थवाह                         | ३३५-३३७        | वितिसंगा<br>वितिसंगा | त्रमण<br>विद्या <b>धरराजप</b> र्शा | * * * *                  |
| धनम          | पश्चदशस्तीर्थकर <sup>.</sup>     | १२८            | 1                    | राजा                               | 33¥<br>96¢               |
| धम्मबोस      | चारणश्रमणः                       | ६८             | थुधुमार<br>          |                                    |                          |
| धरमचक        | धर्मचक्रम्                       | 389            | धूमकेड               | देव <sup>.</sup><br>विमानम्        | ८४, <b>९१,९३</b><br>९१   |
| धम्मश्रमवारू | तपीविशेषः                        | ३२६            | धूमसिह ]             | •                                  | * 1                      |
| धम्महास      | श्रमण                            | 88             | धूमसीह               | विद्याधर                           | १३९,१४०,१५०              |
| भन्मनंद      | चारणश्रमण                        | २५७            |                      | न                                  |                          |
| धस्मपिश      | श्रमण •                          | *5             | नसाई                 | राजा                               | 96                       |
| धन्ममित्र    | सार्थवाह-                        | ३३१            | नस्थियवाय            | <b>मतम्</b>                        | २ ७५                     |
| धन्मरह       | श्रमण.                           | 88             | नंद                  | चारणश्रमणः                         | 928                      |
| 11           | ,,<br>5.5                        | 98             | 1)                   | सूपकार                             | २ <b>११,</b> २ <b>१३</b> |
| 11           | श्रेष्ठिपुत्रः                   | 998            | 23                   | गोष.                               | 348,300                  |
| 11           | चारणश्रमण.                       | २५७            | नंद्रण               | अमात्यपुत्रः                       | 3,6                      |
| 79           | श्रमण                            | २८६            | 23                   | वणिकपुत्रः                         | ३३८                      |
| 55           | 27                               | <b>३</b> २३    | नंदणगिरि             | अमण.                               | ३२८                      |
| <b>धिम्म</b> | नापसपुत्र                        | ३२३            | नदणपुर               | नगरम्                              | ३२८                      |
| धम्मिछ       | मुरेन्द्रदत्तसार्थं वाह <b>ु</b> |                | नंदणवण               | रवतासके वनम्                       | ७७,८२                    |
|              |                                  | , ५२-५५,५८,५९, | **                   | वनम् १६९                           | ,१७०,२९८,३२४             |
|              |                                  | ,,७०,७२-७४,७६  | 21                   | _# .                               | <b>२३५</b> (डि. ३)       |
| "            | समुद्रदत्तसार्थवाह्य             | ।त्र- ५४।      | 27                   | मेरुसत्कं वनम्                     | २९९,३२९                  |

| •                |                    |                       | •                |                                         |                            |
|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| नाम              | किस् ?             | पत्रम्                | नाम              | कम् ?                                   | पत्रम्                     |
| <b>मंद्</b> पुर  | नगरम्              | 30                    | नवमिका           | दिकुमारी                                | 9 ६ ०                      |
| मंद्रमती         | राज्ञी             | २८७                   | नवमिया           | राकात्रमहिषी                            | ३२८                        |
| नंदा             | सार्थवाहपक्री      | 992                   | नहसेण            | राजा                                    | ३५७                        |
| 33               | परिवाजिका          | 949,942               | नाइल             | गाथापतिः                                | ۷ ۾                        |
| ,,               | दिकुमारी           | 9 6 0                 | ,,               | 1)                                      | २८३                        |
| ,,               | राज्ञी             | २८७                   | नाइछा            | राष्ट्रीढपनी                            | <b>₹9-</b> ₹३              |
| <b>नंदाय</b> स   | प्राणतकल्पे विमानम | [ ३२४                 | नाग              | देवजाति                                 | 44                         |
| नविग्गास         | प्रामः सन्निवेशश्व | 909,9193,908          | नागघर            | देवमन्दिरम्                             | ६५,८०,८१,३०७               |
| नंदिघोसा         | शिला               | २४०                   | नागद्त           | राष्ट्रीढः                              | 33                         |
| नंदिणी           | राजी               | २८७                   | 73               | सार्थवाहपुत्र.                          | ĘU                         |
| <b>नंदिभू</b> ति | ब्राह्मण           | ३२०                   | नागद्ता          | धम्मिलप्रती                             | <b>६५,६</b> ६              |
| नंदिमिश          | गोप.               | ३३४                   | 11               | गाथापतिभार्था                           | २८३                        |
| नंदिवच्छ         | <b>ग</b> क्ष       | ३४¶ः                  | नागदिण्या        | सार्थवाहपत्नी                           | Ęu                         |
| नंदिवद्धण        | श्रमण              | 64                    | नागपुर<br>नागराय | नगरम्<br>देव                            | ३३८<br><b>१२५,१६३,२</b> ५२ |
| नंदिवद्धणा       | दि <b>कुमारी</b>   | 9 🖣 🕶                 | नागवसु           | सार्यवाह                                | 54                         |
| नंदिसेण          |                    | 994,990,996           | नगसिरी           | गाथायतिपुत्री                           | 468                        |
| ,,               | राजपुत्र           | 333                   | नागसेण           | वणिग्                                   | 232,233                    |
| "                | "                  | 3 2 8                 |                  | धरणेन्द्र                               | 368                        |
| नंदिस्सर }       |                    | 69,50,943,            | नाशिंद           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>ξ</b> 4                 |
| नंदीसर 🕽         | अष्टमो द्वीप       | १७१,२३६,३२८           | ं नागी           | नागकुमारदेवी                            | 300                        |
| नंदुसरा          | विकुमारी           | 360                   | नाभि             | कुलकर                                   | 144,948,9 <del></del> 9,   |
| नमि              | एकविश स्तीर्थंकर   | १११,२१४               |                  | •                                       | १६२,३०४                    |
|                  | 3 6 4              | ,५७१,३०९,३४८          | नाभेष            | आगस्तीर्थकर                             | 399                        |
| ,,               | विद्याधरेशः १६३    | ,१६४,१७८,१८६          | नास्य            | देव                                     | 920, <b>93</b> •           |
| "                | राजपुत्र           | ३०८                   | 25               | उपाध्यायः                               | 965-983                    |
| नमुई             | युवराज 🕆           | ७९                    | 13               | <b>प्रामेश</b>                          | 953                        |
| 3.9              | पुरोहित            | <b>૧</b> २४–૧३૧       | 19               | ))                                      | 953                        |
| नयणचढ्           | विद्याधरेश.        | २६४                   | नारय-सामि        |                                         | 0,63-64,89,83              |
| नयरतिखय          | 19                 | ३३७                   |                  |                                         | ८,३२५,३५७,३६८              |
| नरगिरि           | राजा               | ३५७                   | निषालोय          | नगरम्                                   | २५७                        |
| नरसीह            | विद्याधरेश.        | ३५०                   | निकामिया         | दरिद्रपुत्री                            | 902-908,906                |
| नकदाम            | विणक्              | 958,954               | नियशी            | नदी                                     | 334                        |
| नकपुत्त          | राजा               | ३९६                   |                  | विद्या                                  | 994                        |
| मलिणकेर          | 9.9                | ३३१                   | , निस्सिरीय-)    |                                         | 222                        |
| निलगसह           | नगरम्              | ९२                    | गोयम             | ब्राह्मण.                               | 993                        |
| निर्जणिगुम्म     | अच्युते विमानम्    | २६१                   | निहयसत्तु        | राजा                                    | २८६                        |
| नलिणिसभ          | नगरम्              | 306                   | नील              | विद्याधरेशः                             | 960                        |
| निर्खणी          | महाविदेहे विजयः    | २६१                   | नीलकंठ           | विद्याधरे <b>शपुत्रः</b>                | 960,969,                   |
| नलिजीसह          | नगरम्              | <b>९२ (</b> ब्रि. ३ ) | ì                |                                         | २०१,३०८                    |
|                  |                    |                       |                  |                                         |                            |

| ₹#              |                      | वसुरेषहिण्डान         | र्गातानां वि | रोपनाजा-                                 | [ परिक्रिक्ट                            |
|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| गांध            | किम् १               | यत्र                  | म् नाम       | किम् <sup>‡</sup>                        | -                                       |
| नीखनि रि        | पर्वतः               | ٩٥                    |              |                                          | पत्रम्                                  |
| गीलकसा          | वसुदेवपानी क         | <b>७८-१८१,२८२</b> ,३६ | ७ पश्चिम     |                                          | 949                                     |
| <b>जीकं</b> बणा | विद्याधरराजपद        | n 900,90              |              | स्था पर्वतः                              | 94-                                     |
|                 | 1,                   | , ,                   |              | a ]                                      | <8,59-900,                              |
| नीलंघर          | विद्याधरेश:          | 39                    |              |                                          | 904,906,906,                            |
| बीकवंत          | पर्वतः               | 96                    | -            | ांगम प्रदेश.                             | 990                                     |
| नेममेसि         | देव                  | 95                    | -            |                                          | २६४ (पं. २५)                            |
| नेसि            | हानिशसीर्थकर         | <b>\$</b> 1           | •            | कृष्णस्य श <b>ङ्ग</b><br>गिव विद्यापरेशः | 96                                      |
| नेमिनारद        | नारदः                |                       |              |                                          | १४०                                     |
| `.              | q.                   | 340                   | परिक्व       | "                                        | ₹४०                                     |
| वंसुक्छिम       | विद्याधरनिकावः       |                       |              | कुलकर-                                   | 944                                     |
| पंतुम् लिगा     | विद्या               | 9 6 8                 |              | ाग प्रन्थः                               | 9                                       |
| 468             | नगरम्                | 968                   | 1:00         | शय्यापालिका द                            | खी २९९,२२०                              |
| पड्हाज          | *                    | <b>३</b> ५५           | 10           | ,                                        | (11)((-                                 |
| पडमनाह          | ''<br>राजपुत्रः      | <b>1</b> 52           | 1 -          | अम्बधात्री                               | 909                                     |
| पडसरह           | वीतशोकेश             | VV                    |              | राजा                                     | ११४,३६४,३६५                             |
|                 |                      | २३,२४                 | पंड्रम       | विद्याधरनिकायः                           | 36%                                     |
| **              | हिलापुरेशः           | 932                   | पंडुगी       | विद्या                                   | 958                                     |
| **              | मिथिलेश              | २३६,२३७               | पण्णा        | 1)                                       | 968                                     |
| ,,              | कोस्रयपुरेश          | <b>३५६,३५८,३६०</b>    | यक्ताराह्    | धरणेन्द्र-                               | <b>३</b> ३७                             |
| 11              | राजा                 | <b>३६</b> ४,३६५       | प्रकाशवह     | 33                                       | 943                                     |
| पउमस्या         | राजपुत्री            | ३२१                   | पण्णगाहिव    | ,,,                                      | <b>३</b> ५२                             |
| <b>पंडमसिरी</b> | जम्बूपक्षी           | É                     | प्रश्नाती    | विद्या ५२५१                              | 4,99-900,900,                           |
| 21              | धम्मिलराजपर्मा       | Vo                    | }<br>6       | 928,968,280                              | ,३०८,३२९,३३०                            |
| **              | सार्थबाहपभी          | २१९                   | पभंकरा       | नगरी                                     | ₹90                                     |
| n               | वकवर्तिभार्या        | २३१,२३२,२३९           | पभव          | जम्बूशिष्यः राजपु                        |                                         |
| 23              | विविक्यमी            | 298                   |              |                                          | v-90,92-9E                              |
| 12              | वसुदेवपभी            | ३६०,३६७               | पभाकर        | अमितवेजसः साम                            | न्त ३१८                                 |
| पडमसेणा         | जम्बूपमी             | 6                     | पभावह        | प्रतिहारी                                | 360                                     |
| पंडमा           | राजपुत्री            | ३२१,३२२               | पभावती       | विद्याधरराजपत्नी                         |                                         |
| <b>पंडमानई</b>  | <b>धर्मिसहराजपनी</b> | \$8,00                | 79           | <b>वसुदेवपन्नी</b>                       | 198                                     |
|                 | कृष्णपनी             | 96                    | 22           | 1344441                                  | ३०८<br>४५३,३५२,३६७                      |
| 9,              | वसुवेवपानी २०४-      | 306.363.364           | पंभास        | तीर्थंम्                                 | 04,966,380                              |
| पंडमावती        | जम्बूधभू:            | - 1                   | प्रमुवन      | <b>बनम्</b>                              | 966,220                                 |
| **              | दिकुमारी             | 950                   | पंचाग        | तीर्थम् नगरम्                            | ¥₹,                                     |
| 51              | सार्थवाहपक्री        | 940                   |              |                                          | 9 <b>5</b> 7,95 <b>3,3</b> =4           |
|                 | वसुदेवपत्री          | ३98<br>३५६,३५८-       | पयावर्       | पोतनपुरेशः २७६,                          | 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
|                 |                      | ₹60,₹40               | 12           | दक्षराजापरनाम                            | १५७<br>३५७                              |
| n               | वणिक्पमी :           | १९६ (हि. २)           | प्यावद्सम    | नैमित्तिकः                               |                                         |
| ांच मिलिकेड     | <b>प्रा</b> म. २७    |                       | परमभागवर     | धर्मे:                                   | 7Y6                                     |
|                 |                      |                       | प्रस्वाम     | श्रामः                                   | ¥ <b>\$</b><br><b>?\$</b>               |

| नाम                 | किम्?                     | पत्रम्               | ्रो नाम          | किम्?                | <b>रज़</b> स्       |
|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| पकासपुर             | प्रायः                    | 117                  | पीइकर            | प्रैवेयके विस        | गनम् २५७,२५≼        |
| पश्चमध              | दास.                      | ३१                   | "                | राजा अस्य            |                     |
| पवण                 | राजा                      | १५७ ( हि. ३ )        | पीइकर            | 39                   | २५८                 |
| पवणवेग              | सचिव.                     | 933,333              | पीइबद्धणा        | विद्या <b>धररा</b> ज |                     |
| 11                  | विवाधरेशः                 | <b>२</b> ९५          | पीख              | राजपुत्रः            | 944                 |
| 31                  | राजपुत्र.                 | ३३०,३३१              | पीतिकर           | चारणश्रमण            | •                   |
| पवजनेवा             | तापसी                     | <b>३२३</b>           | 77               | राजा श्रमण           |                     |
| प्रस्कृ             | विद्या                    | 968                  | पीतिंकर          | ,,                   | વપુર્વ              |
| वस्त्व              | विद्याधरनिकाय             | 958                  | पीतिदेव          | 79                   | 228                 |
| प्डवय               |                           |                      | पीतिमती          | राज्ञी               | <b>રેન્</b> ફ્રે    |
| पच्यपा ∫            | उपाच्यायः                 | <b>1</b> 50-15₹,₹५७  | पुक्सरद          | क्षेत्रम्            | 129                 |
| पसंतवेग             | वारणश्रमण.                | ३९८,३००,३०५          | पुक्खरवर         |                      | 326,336             |
| पसञ्चद              | राजांचे.                  | 95-20,25             | पुरुसक्रवती      | विधाभरराज            |                     |
| वसेणह               | कुलकरः                    | 946,989              | पुरुष            | विद्या भरेषाः        | <b>₹</b> 99,₹9₹     |
| पहंकर               | राजा                      | २२१                  |                  |                      | 298,296,248,254     |
| पहंकरा              | नगरी                      | 900,840              | पुंडरगिणी        | वापी                 | 240                 |
| **                  | सार्थवाहपत्नी             | 239                  | 75               | राशी                 | 369                 |
| पहरणावरणि           | विद्या                    | 396                  | ,.               | दिकुमारी             | 940                 |
| पद्दसियसेण          | विद्याध <b>रराजपुत्रः</b> | 900                  | "                | नगरी                 | 149,948             |
| qg                  | प्रभवलञ्जभातः             | 3                    | <b>बुंड</b> रिगी | दिकुमारी             | 9६० ( हि. ३ ,)      |
| पाणय                | दशमः कल्पः                | <b>३२</b> ४          | पुदा             | <b>बसुदेवप</b> शी    | २१३,२३७,२८२,३६७     |
| पाखय                | विमानम्                   | 950                  | पुष्णचंद         | राजपुत्रः            | <b>२५४,२५५,२५</b> % |
| पिगळा               | शुनी                      | 65,50                | पुष्णभद्द        | चैत्यम्              | 15                  |
| "                   | पुरोहितपत्नी              | २५३                  | "                | श्रेष्टिपुत्र        | 49,90               |
| विष्यकाय            | याज्ञवल्क्यपुत्रः         | 949-943              | >>               | राजा                 | <b>२५५</b>          |
| <b>पियंगुप</b> ष्टण | नगरम्                     | 984                  | पुण्णास          | उपाध्याय             | २०१,२०२             |
| पियंगुसुंदरी        |                           | २६५,२८१–२८३,         | पुष्कक           | अच्युते विम          |                     |
| 44.                 | -                         | ,306,300,360         | पुरकक्टा         | विद्याधरराज          | पर्मी २४०           |
| <b>पियदंस</b> णा    | गणियाः                    | 30                   | पुष्पकेड         | चकपुरेशः             | <b>२</b> 9९,२२०     |
| 73                  | थेष्टिपुत्री              | 998                  | 99               | विजयपुरेशः           | २८४, <b>१८५</b>     |
| "                   | वापी                      | 330                  | 29               | नगरम्                | २८७                 |
| 93.                 | वसुदेवपत्नी               | 350                  | 23               | चारणश्रमण.           | ३१९                 |
| पियमती              | राज्ञी                    | £9                   | पुष्कचूका        | राश्री               | २८७                 |
| पियमित्रा           |                           | . 1                  | पुरकदेत          | राजा                 | २८७                 |
| पियसेणा             | "                         | <b>₹₹₹,₹₹</b> €,₹₹\$ | पुष्फदंता        | राज्ञी               | २ <b>१९</b> ,२२०    |
| पिइद्धय             | "<br>राजा                 | 332                  | "                | राजपुत्री            | २८४–२८६             |
| पिहियास <b>व</b>    | श्रमणः                    | 340                  | 111              | राज्ञी               | ₹ ८.६               |
|                     | স্বৰ,                     | २५८                  | पुष्पमाका        | दिकुमारी             | 345                 |
| "                   | name                      | 111                  | पुण्डवती         | राज्ञी               | <b>lc</b> x         |
| पीर्कर              | <b>उद्यानम्</b>           | २७३                  | युष्कसिरी        | श्रेष्ठिप <b>ली</b>  | 45                  |

| नास          | <b>कि</b> म् <sup>?</sup>     | पत्रम्         | नाम             | किम् ?               | पत्रम्              |
|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| पुरंगम       | <b>मार्गज्ञः</b>              | 986,989        | वंडुमती         | वसुदेवपानी           | २७९-२८३,            |
| पुरच्छिम-}   | धातकीसणीयं क्षेत्रम्          | 759            |                 |                      | <b>२८८,३</b> ०६,३६७ |
| अवरविदेह 🤊   | _                             |                | वंजुसिरी        | श्रेष्टिनी           | २७९                 |
| पुरस्थिमक्यग |                               | 950            | वस्वर्          | जनपद.                | 386                 |
| पुरिमताक     | अयोष्यायाः श्वाखापुरम्        | 963            | वस्वरी          | नर्तकी               | ३२५                 |
| पुरिसपुंडरीय |                               | २४०            | <b>बंभाश्यक</b> | ?                    | 954                 |
| पुरिसपुर     | नगरम्                         | ३०९            | वंशदश           | उपाध्याय.            | १८२,१९३             |
| पुरिसाणंद    | विद्याधरेशः                   | <b> </b>       | बंभकोग          | पश्चमो देवलोकः       | <b>२,२५,१६९,</b>    |
| पुरिसुत्तम   | बासुदेवः                      | २६५            |                 | <b>२२३</b> ,         | २६१,२८७,३३६         |
| पुरुद्द्व    | विद्या <b>धरः</b>             | २९२            | बंभवडेंसब       | पञ्चमकल्पे विमानम्   | ् २८७               |
| ব্রভিগ       | राजा                          | ३५७            | बंभिद           | पश्चमकल्पेन्द्रः     | २०,२५,३८७           |
| Acte         | "                             | 944            | वंभिस्जा        | श्रमणी               | 366                 |
| पुष्वविदेष्ट | धातकीखण्डे क्षेत्रम्          | 909            | वसी             | ऋषभदेवपुत्री श्रमप   | गीच १६२,            |
| 23           | जम्बृद्वीपे क्षेत्रम् ३२४     | ,३२६,३२९       |                 | 963,                 | 963,960,966         |
|              | <b>३३०,३३३,३३</b> ५           | ,३३८,३४६       | 可存              | देव                  | २९९,३००             |
| पुरुवी       | दिकुमारी                      | 960            | बरुक्ड          | मेरो शिखरम्          | <b>२</b> ९९         |
| **           | राज्ञी                        | 338            | बलदेव           | वसुदेवपुत्रः         | ०८,८१,३७०           |
| पुरुवीपङ्    | राजा                          | 340            | 73              | पर्वतः               | 393                 |
| पुड्वीसेणा   | राशी                          | <b>३३४,३३५</b> | 22              | त्रिष्टष्टबृहद्भन्धु | <b>३</b> 9 <b>२</b> |
| पूरण         | अष्टमो दशार                   | 44,346         | 11              | अपराजितबृहद्गन्धु    | 336                 |
| पूसदेव       | वणिक्                         | ₹9.€           | वस्थाइ          | ऋषभवंशीयो राजा       | 309                 |
| पूसमित्र     | ,,                            | २०६            | 19              | श्रमण                | <b>३</b> 9९         |
| पोरजञ्चाङ    | राजा                          | 908            | बलविरिय         | ऋषभवंशीयो राजा       | ३०१                 |
| पोक्सछावई :  | ं विजयः जम्बूद्वीपे क्षेत्रम् | २३,            | बस्सीह          | राजा                 | 306                 |
|              | 909,900,239,232               | ३३५,३४४        | "               | विद्याधरपुत्रः       | 349                 |
| n            | नगरी                          | ७८,३५१         | बलाहगा          | दिकुमारी             | 945                 |
| पोंडरगिणी    | D 23,939,                     | 904,906,       | ৰতি             | विद्याधरेशः          | 780                 |
|              | 999,339,333                   | ३३५,३३७        | वहस्सह          | त्राह्मणः            | 993                 |
| पोन्मसिरी    | श्रेष्ठिपत्नी ८९              | (टि३)          | वहस्सतिसम्म     |                      | 960                 |
| पोषणपुर      | नगरम् १७,१८,२०,               | 969,244,       | बहुकेसमंदिय     | नगरम्                | 739                 |
| 704          | ,२९५,२११,३१४-२१६,             | 343,348        | बहुरय           | <b>श्रमस्त्रामी</b>  | 183                 |
| पोयणासम      | कृत्रिमसाश्रमनाम              | 96             | बहुरूव          | नट:                  | 252                 |
| पोरागम       | पाकशासम् २११,                 | २५९,३५२        | बहुकवा          | विद्या               | 158                 |
|              | फ                             | 1              | बहुका           | सार्थवाही            | 98                  |
| फागुनंदी     | गोपः                          | 250            | बहुस्सुय        | मन्त्री              | ₹9•                 |
| कुळिंगमुद    | <b>অশ্ব</b> :                 | 955,200        | बारगा           | द्वारिका नगरी        | ८२                  |
|              | 4                             |                | बारवदी          | नगरी                 | \$3,00,00           |
| वं घणमोयणी   | विद्या                        | 396            |                 | 48,53,58,50,°        |                     |
| मंधु         | <b>उपसेनपुत्रः</b>            | 999            | बाछचंदा         | वसुरेवपनी २५१        |                     |
|              |                               |                |                 | Street 113           | *1-111111           |

| नाम             | किम् १            | पत्रम्                           | नाम            | किम् <sup>१</sup>    |                          | पत्रम्      |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| बाहुबछि         | ऋषभदेवपुत्रः      | 967-968,                         | भक्षबद्ध       | नगरम्                |                          | 40          |
| 3               | 31.11.13.4        | 964-966,208                      | अवद्श          | राष्ट्रीढः           | असणक्ष                   | २०,२१,२३    |
| विंदुसेण        | राजपुत्रः         | ३२०-३२३                          | भवदेव          | 33                   | ,,                       | २०–२३       |
| विद्यसण         | <b>बा</b> सुदेवः  | 9 44                             | भागवउ          | धर्म                 | ,,                       | 88          |
| <b>बु</b> बिसेण | राजपुत्रः         | \$6,900-908                      | भागीरहि        | सगरचि                | रुपौत्रः                 | ३०४,३०५     |
| <b>बुद्धिमा</b> | गणिकापुत्री       | २५९,२६०                          | भागीरही        | गङ्गानदी             |                          | ३०५         |
| बुह             | विद्वान्          | १८२, <b>१९</b> ३–१९५             | . ,,           | विद्याधरे            | शपनी                     | ३५१,३६८     |
|                 | भ                 |                                  | भाणु           | श्रेष्ठी             | 933,9                    | ४४,१५०,१५३  |
| भगवयगीया        | प्रन्य:           | Чп                               | ,,             | राजा                 |                          | 340         |
| भइ              | मार्थवाह          | २१%                              | भाणु           | 1                    |                          |             |
| 33              | राजा              | ३५७                              | आणुकुमार       | <i>}</i> कृष्णपुत्रः | 88,88,90                 | 4-900,905   |
| भहत             | महत्तर'           | ٧٩                               | भाणुदेव        | थमिततेऽ              | त्सः सामन्त <sup>ः</sup> | <b>19</b> 2 |
| 33              | महिषः २६          | ९,२७०,२७३,२७४,                   | भाणुष्यह       | असि नते व            | तस <sup>.</sup> सामन्त   | . 396       |
|                 |                   | २७८                              | भाणुवेग        | 11                   |                          | ३१८         |
| भ <b>रमि</b> स  | सार्थवाह:         | 343,384                          | भाणुसेण        | ,                    | ,                        | ३१८         |
| भइमित्रा        | वसुदेवप <b>ली</b> | ३५५,३६७                          | भामरी          | विद्या               |                          | 338         |
| भइसाक           | वनम्              | २१३                              | भारह           | क्षेत्रम्            | ७४,२६                    | 19,258,204, |
| "               | राह्मी            | 999,998                          |                |                      | 323,3                    | २६,३२८,३४५  |
| ,,              | श्रेष्टिनी        | 933                              | भिगु           | नैमितिव              | í:                       | 955         |
| 3)              | दिकुमारी          | 9 6 0                            | ,,             | पुरोहित              |                          | <b>२२४</b>  |
| "               | राज्ञी            | दंख्य                            | भीम            | राजा                 |                          | 90          |
| 27              | दीवारिकपत्नी      | २८९                              | 33             | 27                   |                          | 964         |
| ,,,             | राजी              | इष्ष                             | भीमघोस         | विद्याधरे            | शपुत्रः                  | 396         |
| भहिकपुर         |                   | १४,२०९,२८६,३५७                   | भीमादवी        |                      | •                        | ३२८         |
| भरष्ट           | राजा              | \$0 <b>6</b>                     | भीसण           | राजा                 |                          | 964         |
| 27              |                   | (९,१६२,१६३,१७८,                  | भीसणाहर        |                      |                          | ८४ (हि.८)   |
|                 | 102-160,40        | २,२३४,३०१,३०४,<br>३०९,३११        | भुगगपुढ        | चौरः                 |                          | ે ર૮ર્પ     |
|                 | दशरथराजपुत्रः     |                                  | भूभीलुंडग      | विद्याधरा            | नेकाय'                   | 958         |
| ,,              | 4414114341        | 284                              | भूमीतुंदग      |                      |                          | 968         |
| भरष्ट )         |                   | (0)                              | भूय            | देवजातिः             | •                        | 93-         |
| भरहवास }        | क्षेत्रम् ५,२     | ४,८५,८७,९३,१०३,                  | भूयरमणा        | अटवी                 |                          | ८४,३३५      |
| भरहविजय 🗦       |                   | ७,१५७,१५९,१६३,                   | भूयस्यणा       | 99                   |                          | ३२३,३२६     |
|                 | 946,963,96        | ६,२०२,२३३,२३४,                   | भृयवाइय        | देवजाति              | : २४५,२                  | 755,515,800 |
|                 | २३८,२३९,२४        | , १ <mark>५,२४७,२</mark> ४९,२५१, | मेसग           | राजा                 |                          | ८०,३६४      |
|                 | २५३,२५७,२५        | ८,२६४–२६६,२७६,                   | भोगंकरा        | दिक्रुमार्र          |                          | 949         |
|                 | २७७,२९२,३०        | १,३०४,३०५,३१०,                   | भोगमालि        |                      |                          | 908         |
|                 |                   | <b>३,३२९,३३४,</b> ३३६,           | ,,,            | दिकुमार्र            | T                        | 348         |
|                 |                   | <b>69,3</b> 86,380,368           | ओ <b>गवडुण</b> | श्रमण.               |                          | ३३५         |
| व॰              | E o yo            |                                  |                |                      |                          |             |

| नाय                   | किम्?                  | पत्रम्                            | नाम                | किम् ?                   | पत्रम्                           |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| भोगवती                | दिकुमारी               | १५९                               | मंदर               | चौरसेनानीः               | હહ                               |
| मोजक्ड                | नगरम्                  | <b>۷۹,۹۷,۹۰۰</b>                  | ,,                 | असणः                     | 998                              |
| भोब }                 | •                      |                                   | ,,                 |                          | १२९ (टि. १),१६१,                 |
| मोयवण्ही ∫            | राजा                   | 999,३५८                           |                    |                          | ।४, <del>३</del> २९,३३४,३४४      |
|                       | म                      |                                   | "                  | राजपुत्र-                | २६४                              |
| मङ्सायर               | राजुपुत्रः             | 86                                | मदस्व              | चीर <sup>.</sup>         | 938                              |
| 11                    | स्थविरश्रमणः           | २५९                               | <b>मंदोदरी</b>     | प्रतीहारी                | 968,966,968                      |
| मकरग्नीव              | विद्याभरेशः            | २७५                               | "                  | रावणपत्नी                | २४०,२४१                          |
| सम्बंद                | प्रतीद्दारमित्रम्      | २८९,२९०                           | सम्मण<br>संब       | बणिक्पुत्रः<br>विद्याधरः | २९४,२९५                          |
| सगहा                  | जनपदः                  | २,३,२१,२४,                        | मयणवेगा            |                          | २४०<br>,२४५,२४६,२४९,             |
|                       | ₹5,64,94               | , <b>99</b> 8,880,284,            | अवश्वनाः           |                          | °,२°२,२°६,२°२,<br>१०,२६४,२८२,३६७ |
| मगहापुर               | राजगृहं नगरम्          | ३०५,३२०,३५०<br><b>२,१</b> ६,२०,५४ | 33                 | राजी .                   | 336                              |
| मध्यं                 | राज्य                  | 964                               | <br>मवरा           | विद्याधरेशपनी            | 326                              |
|                       | चकवर्ता                | 238                               | सयूरम्गीव          | विद्याधरेशः              | 390                              |
| ः)<br>मंगकाव <b>ई</b> | _                      | 9,३ <b>२९</b> –३३9,३४६            | मरीइ               | दूत                      | <b>३</b> ११,३१९                  |
| मंगकावती<br>-         | राज्ञी                 | 900                               | मरुदेव             | कुलकर                    | 946                              |
| सच्छ                  | राजा                   | <b>રે</b> ધ્રુપ                   | मरुदेवा }          | •                        | 144,145,149,                     |
| मंजुका )              | -                      |                                   | मरुदेवी 🕽          | ऋ <b>षभदेवमा</b> ता      | 963,290                          |
| मंजुलिया              | <b>ঘা</b> সী           | २९८                               | मरुमुद्द           | प्रामखामी                | 98३                              |
| मणिकंड                | विद्याधरेशपुत्रः       | ३३२                               | मरुभूहग रे         | শ্বিদ্বিদ্ব ৭২           | 6,934,936,968                    |
| मणिकुंडछ              | 23                     | ३२१ (टि. १०)                      | मरुभोड्ग ∫         | 21934 14                 | ره ازمی نازد کا ناره             |
| मणिकुंबलि             | 29                     | ३२१,३२२                           | मरुमती             | राजी                     | 96                               |
| मणिकेड                | ,                      | ३३२                               | मरुमरुष            | प्रा <b>म</b> खामी       | 983                              |
| म णिचुरु              | देव॰                   | ३२४                               | म्ला               | राज्ञी                   | ३३२                              |
| मणिसायर               | पर्वत                  | <b>३</b> ३०                       | मिछ                | एकोनविशस्तीर्थक          |                                  |
| मणु                   | विद्या                 | 958                               | सहत्थ              | रावणस्य वैमात्रेये       | ञ्चाता २४०                       |
| मणुपुन्दग             | विद्याधरनिकायः         | 958                               | महर )<br>महरि )    | मन्त्री                  | २३५,२३८                          |
| मणोरम                 | उद्यानम्               | २०,८५,९७३                         | महसेण              | राजा                     | २०६ ( डि. ४ )                    |
| 35                    | पर्वतः                 | ३४६                               | महाकच्छ            | राजपुत्रः                | 153                              |
| मणोरमा                | विद्या <b>घरेशप</b> की | 940                               | महाकाळ             |                          | 1,968,94.9,983                   |
| н                     | राज्ञी                 | <b>३३</b> ३                       | 22                 | मेष.                     | 338                              |
| मणोरह                 | सार्थबाइपुत्रः         | 298                               | महागिरि            | राजा                     | ور به في                         |
| मणोहरी                | राही                   | 964                               | महाबोस             | विद्याधरेशपुत्रः         | 394                              |
| "<br>मचकोकिका         | ))                     | 333                               | महाज्ञ             | विद्या                   | ३१८ ( डि. ४ )                    |
| _                     | प्रतीहारी<br>जन्मी     | 923                               | महाजस              | ऋषभवंशीयो राज            |                                  |
| मसिकावती<br>मदिरा     | नगरी<br>मानार्थः       | ३६८                               | महाजाकवती          |                          | ४,२४४ ( हि. ९ )                  |
| माद्रश<br>मही         | आद्मणी<br>राज्ञी       | 244                               | महाजाळविजा         | 23                       | ३१८                              |
| संधरा                 | रासा<br>दासी           | 119,998,346                       | महाजा <b>डि</b> णी | ))                       | 396                              |
| 4.4/4                 | न्या                   | ₹४¶                               | महाधण              | गाथापति.                 | 96                               |

|         |                 | सक       | ारादिवर्णक <b>े</b> | नेणा <u>नु</u> क्रमणि | कां ।                | .2%                |
|---------|-----------------|----------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| वित्र   | (į              |          | पत्रम्              | नाम                   | किम् १               | गत्रम्             |
| বস্ব    | रतीं            | 120,     | 925,939             | माणव                  | निधिनाम              | 4-8                |
|         | गस्य वैमात्रेयं |          | 280                 | 29                    | विद्याधरनिक          | 14: 9¢v            |
| राज्    |                 |          | 900                 | माणवी                 | विद्या               | 164                |
| _       | -<br>(वपुत्रः   |          | 290                 | माणसबेग               | विद्याधरेश:          | ₹₹ <b>७-</b> ₹₹\$, |
| नगर     |                 | ०,२२३,   | 285,306             |                       |                      | 280,285,240,306    |
| राजा    |                 |          | ११०,१५३,            | माणसवेगा              | विद्याधरराजप         |                    |
|         |                 |          | 908,900             | माणिभइ                | <b>প্র</b> ষ্টিণ্ডস: | 65,50              |
| मर्ख्य  | 1               |          | ३१४                 | माधव                  | कृष्णवासुदेव         |                    |
| चार     | णश्र <b>मण</b>  |          | ३२४                 | मायंग                 | विद्याधरनिक          |                    |
| विद्य   | ī               |          | 368                 | मायंगी                | विद्या               | 158                |
| क्षेत्र |                 |          | ७६                  | मारीच                 | अमात्यः              | 448                |
| जस्बृ   | द्वीपसत्कं क्षे | त्रम्    | ३२१                 | माछवई                 | विद्याथरराज्ञी       | •                  |
| )       |                 |          |                     | माळवंत                | पर्वतः               | 754                |
| ∙}चतु ( | वेशस्तीर्थं कर  | . 9      | ६,२०,२६४            | 39                    | राजा                 | 441                |
| J       |                 |          |                     | माइण                  | जातिः                | 964                |
| सप्त    | मो देवलोकः      |          | 993,996,            | माहेसरी               | नगरी                 | ३ ९७               |
|         | २२              | २,२२३    | , <b>२५७,</b> २७६   | सिग                   | श्राह्मणः            | 344                |
| राज     | ī               |          | 213                 | मिगद्दय               |                      | 260,240-208,209    |
| श्रम    | ज-              |          | ८९                  | मियसिंग               | तापसपुत्रः           | 249                |
| राज     | τ               |          | ३२८                 | भितकेसी               | दिकुमारी             | १६० (टि. २)        |
| ,,      |                 |          | \$ 10,12            | मित्तदेवी             | राज्ञी               | 154                |
| विय     | <b>धरे</b> श    |          | 934                 | <b>मिसवई</b>          | धम्मिलप्रशी          |                    |
|         | 9 7             |          | 339                 | मित्रवनी              |                      | 980,989,988,948    |
| नगरं    | ो               |          | 3100                | i                     | राज्ञी               | 756,750            |
| राजा    | •               |          | 20,59               | ,"<br>मित्रसिरी       | वसुदेवप <b>ली</b>    |                    |
| ,,      |                 | 969      | ( ( 3)              | । स्यासरा             |                      | 154,154,748        |
| ,,      | 96              | 4,966    | 968,988             | "                     | सार्थ <b>वा</b> ही   | २३२,२३३            |
| नर्नव   | ने              |          | २८१                 | मिससेणा               | धम्मिश्चपत्नी        | 59                 |
|         | <b>धररा</b> ः   | 300      | ( हि. १ )           | मिसियावती             | नगरी                 | ३६८,३६९            |
| नगर्र   | 90,9            | 9,994,   | 998,232,            | मियावती               | राज्ञी               | २७५,२७६            |
|         |                 |          | २९६,३०६,            | मिरिइ                 | महत्तरकः             | ३१७                |
|         |                 |          | ३५७,३६८             | मिरिय                 | ( zz.                | 201200             |
| ,,      |                 |          | ३६८                 | मिरीइ                 | <b>दू</b> तः         | ३१८,३१९            |
| सार्थ   | वाहः            |          | 98                  | मिस्सयपाद             | *>                   | 340                |
|         | स्य वैमात्रेय   | ो भ्राता |                     | मिहिका                | नगरी                 | 943,836,289,306    |
| देवज    |                 |          | 930                 | मीणकेसा               | विद्याधरराज          |                    |
|         | वस्य कुत्रिमं   | नाम      | 976                 | मीणगा                 | ,,                   | २५१,३६७            |
| तीर्थ   |                 | -        | 166,380             | ,,,                   | ))                   | . 968              |
|         | ाप <b>तिः</b>   |          | 763                 | 1                     | तापसी                | 252                |

| -                  |                                 |                    |                             |                                    |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| नाम                | किस् ! पत्र                     | <b>गम</b>          | किस् 🖁                      | पत्रम्                             |
| मीसकेसी            | दिकुमारी १६                     | •                  | ₹                           |                                    |
| मुणिदसा            | सार्थवाही २९                    | रङ्खेणिया          | गणिका                       | २८९                                |
| <b>मुणिसु</b> म्बय | विंशतितमस्तोर्यंकरः २२३,३०९,३४० | रक्खस              | देवजाति •                   | 93.0                               |
| मुणिसेण            | श्रमणः १७                       | रविखया             | श्रमणी                      | ₹¥€                                |
| सुणीचंद            | **                              | रंगपदागा           | गणिका                       | २८९                                |
| मूख                | राजा ३५०                        | रखगुत्त            | <del>बु</del> र्गत ·        | ₹3.4                               |
| मूखवीरिय           | विद्याधर्निकायः १६१             | रहुडद              | राष्ट्रीबजातिः              | २०,११                              |
| मूखवीरिया          | विद्या १६१                      | रहवद्रण            | राजा                        | ৬९                                 |
| मेघकुमार           | देवजातिः २०१                    |                    | वसुदेवपन्नी                 | २१९,२२०,२८२,३६७                    |
| मेघनाय             | राजा २३०-२३२,२३५                | , रमणिज            | विजयः                       | ३२४,३२६,३३८                        |
|                    | <b>२३८-२४</b> ०                 | रमणिजिय            | प्रामः                      | २८३                                |
| मेषरइ              | ,,,                             | (                  | अप्सर:                      | १३०,३३२                            |
| मेणा               | अप्सर १३                        | रयणकरंडय           | उद्या <b>नम्</b>            | 909                                |
| मेरु               | राजा ७०                         |                    | चऋवर्ती                     | ३२१,३२२                            |
| "                  | पर्वतः १५४,१८३,२९९,३४०          |                    | दीपः                        | 989                                |
| "                  | त्रामणीः २९६                    | रयणपुर             | नगरम् १                     | 94, <b>99</b> €,२७५, <b>३9</b> ०,  |
| मेरमाछि            | मथुरेशः १६ः                     |                    |                             | ३२०,३२२,३३३                        |
| 73                 | सुमन्दिरपुरेशः ३३               | रयणपमा             | नस्क                        | ११२,२७८                            |
| मेइकूड             | नगरम् ८४,५                      | 231 (R.27128)      | राजी                        | २५८,२६१                            |
| सेइंकरा            | दिकुमारी १५९                    | í                  | 11                          | २८६                                |
| मेहजब              | विद्याधरराजपुत्रः ७             | 1 22               | ,,,                         | ३२९                                |
| सेइगाम             | विद्याधरेश ३२९                  | रयणबालुया          | नरी                         | १३४ ( टि. ६ )                      |
| मेइनाद             | देवः ३२                         | रयणसंचय            |                             | २१६,२९२,३२९,३३२                    |
| मेहमाछा            | धम्सिलपत्नी ७३                  | रयणाउह             | राजा                        | २५८,२६०,२६१                        |
| मेहमाछिणी          | दिकुमारी १५९                    | ं रयणावळी          | तप<br>•                     | 339                                |
| 15                 | विद्याधरराजपत्नी ३१०            | रयतवालुवा          | नदी<br>नर्सकी               | 358                                |
| 93                 | गगनवस्रभपुरेशपत्री ३२९          | रवलाववा            |                             | <b>२८२</b>                         |
| मेहमुह             | देवजातिः १८६                    | रविसेण<br>रस्सिवेग | युवराजः                     | 46                                 |
| मेहरह              | चन्द्रवंशीयो राजा १८८           |                    | विद्याधरेश.<br>अमिततेजसः    | २५७,२५८                            |
| **                 | शान्तिजिनजीवो राजा ३३३-३३९      | ,,,                |                             |                                    |
| 19                 | देवः ३४०                        | र्कराउद्याखाः      | } नगरम् १                   | £8,20€,290,290,                    |
| मेहबती             | दिकुमारी १५९                    | 41.00              | .)                          | 215                                |
| मेहवाहण            | पमद्वरानगरीशविद्याधरराजः ३१०    | 464141             | राजपुत्रः<br>पर्वतः         | ३३३,३३९                            |
| 37                 | गगनवल्लभपुरेशः ३२९              |                    | वनतः<br>बलदेवो <b>वसुदे</b> | २०७,३१२                            |
| मेहसेण             | विद्याधरेशः ७३                  |                    | नलप्या वसुद्                |                                    |
| 1,                 | राजा २०६-२०८                    | [                  | दशरचपुत्रो व                | 335<br>226-226 - <del>116</del> 55 |
| 19                 | राजपुत्रः ३३३,३३९               | 11                 | परश्चरामो राज               |                                    |
| मोयणी              | मिया ७                          | "<br>रामकण्डा      | यरश्चरामा राज<br>राज्ञी     |                                    |
|                    |                                 | (1444)             | रासा                        | २५३-२५५,२५७                        |

| नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | किम् १                                                                                                                                                                   | पत्रम्                                                                                                                  | नाम                                                                                                                                                                | किम् १                                                                                                                                                      | पत्रम्                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रामण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रतिवासुदेवः                                                                                                                                                            | २४०-२४५                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | ਲ                                                                                                                                                           |                                                                                                  |
| शमदेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | इभ्यः                                                                                                                                                                    | 944                                                                                                                     | <b>क्रक्ल</b> ण                                                                                                                                                    | वासुदेवः                                                                                                                                                    | 289-284                                                                                          |
| रायगिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नगरम्                                                                                                                                                                    | २,३,२४७,३४९                                                                                                             | <b>छ</b> न्सणा                                                                                                                                                     | कृष्णपक्षी                                                                                                                                                  | us                                                                                               |
| रायपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n                                                                                                                                                                        | 986                                                                                                                     | <b>हंका</b>                                                                                                                                                        | द्वीपः                                                                                                                                                      | 999,240                                                                                          |
| रायसुय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यज्ञ 🎍                                                                                                                                                                   | 952                                                                                                                     | <b>लंकापुरी</b>                                                                                                                                                    | नगरी                                                                                                                                                        | <b>२४०,२४३,२</b> ४४                                                                              |
| रावण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रतिवासुदेव:                                                                                                                                                            | २४० ( हि ३ )                                                                                                            | <b>क</b> ष्क्रिमती                                                                                                                                                 | राशी                                                                                                                                                        | 936                                                                                              |
| राहुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>इ</b> भ्यपुत्रः                                                                                                                                                       | <b>6  </b>                                                                                                              | 1)                                                                                                                                                                 | 3)                                                                                                                                                          | ३२९                                                                                              |
| रिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पत्रमकल्पे विमान                                                                                                                                                         | म् २२३                                                                                                                  | छन्छिवती                                                                                                                                                           | दि <b>क्कुमा</b> री                                                                                                                                         | 9 6 0                                                                                            |
| रिद्वनेमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राजा                                                                                                                                                                     | ३५७                                                                                                                     | <b>कंतग</b> इंद                                                                                                                                                    | षष्ठकल्पे इन्द्र                                                                                                                                            | 904                                                                                              |
| रिद्वपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नगरम्                                                                                                                                                                    | ७८,३६४,३६५                                                                                                              | <b>लंतय</b>                                                                                                                                                        | षष्ठः कल्पः                                                                                                                                                 | १७५,२५८,२६१                                                                                      |
| रिहाभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पत्रमकल्पे विमान                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                       | <b>ल्लियंगय</b>                                                                                                                                                    | सार्थवाहपुत्रः                                                                                                                                              | 8,90                                                                                             |
| रिबुद्मण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शत्रुदमनापरनाम                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                       | 19                                                                                                                                                                 | देवः १६६                                                                                                                                                    | ,१७१,१७३–१७५                                                                                     |
| रिसीदशा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | राजपुत्री                                                                                                                                                                | 386-300                                                                                                                 | छियसिरी                                                                                                                                                            | वसुदेवपनी                                                                                                                                                   | ३६२,३६३,३६७                                                                                      |
| ह <b>क्</b> खमूछिगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विद्या                                                                                                                                                                   | 9 € 8                                                                                                                   | <b>किया</b>                                                                                                                                                        | राजी                                                                                                                                                        | ₹,                                                                                               |
| रु <b>ग्समृ</b> छिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विद्याधरनिकायः                                                                                                                                                           | 958                                                                                                                     | कवणसमु इ                                                                                                                                                           | समुद्र.                                                                                                                                                     | 990,249,3*4                                                                                      |
| रहेदस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ब्रा <b>ह्मण</b>                                                                                                                                                         | 992,993                                                                                                                 | <b>उसु</b> णिका                                                                                                                                                    | दासी                                                                                                                                                        | २१९,२२०                                                                                          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नायात्रकः पृष्ठप                                                                                                                                                         | ( हि. ९ ) १४७-                                                                                                          | <b>कोकसुद्</b> री                                                                                                                                                  | विद्या <b>धररा जपन्नी</b>                                                                                                                                   | ₹ 9 4                                                                                            |
| रूपणाभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Times.                                                                                                                                                                   | 175                                                                                                                     | लोहगाल                                                                                                                                                             | नगरम्                                                                                                                                                       | १७४,१७६                                                                                          |
| रुप्ति<br>स्टिप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | राजपुत्रः                                                                                                                                                                | 200,900                                                                                                                 | <b>डोहिय</b> क्स                                                                                                                                                   | यदा                                                                                                                                                         | २७५,२७८,२७९                                                                                      |
| Ø1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | 60,69,96-900                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | च                                                                                                                                                           |                                                                                                  |
| रुपिणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कृष्णाप्रमहियौ                                                                                                                                                           | 60-68,89-92,                                                                                                            | वसगिरि                                                                                                                                                             | <b>व</b><br>पर्वतः                                                                                                                                          | 980                                                                                              |
| रुपिणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कृष्णाप्रमहियौ<br>९                                                                                                                                                      | ८०-८४,९१-९३,<br>५-९८,१००,१०९                                                                                            | वसगिरि<br>वंसक्रय                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | 95.0<br>95.8                                                                                     |
| रुप्पिणी<br>रुपक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कृष्णाप्रमहिषौ<br>९<br>पत्रमकल्पे विमान                                                                                                                                  | ८०-८४, <b>९</b> १-९३,<br>५ <b>-</b> ९८,१००,१०९<br>म् २५८                                                                | वंसकय<br>वंसकया                                                                                                                                                    | पर्वत.                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
| रुपिणी<br>रुपक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कृष्णाप्रमहियी<br>९<br>पश्चमकल्पे विमान<br>द्वीपः पवर्तश्च                                                                                                               | ८०-८४,९१-९३,<br>१५-९८,१००,१०९<br>म् २५८<br>१५९,१६०                                                                      | वंसलय                                                                                                                                                              | पर्वतः<br>विद्याधरनिकायः                                                                                                                                    | 968                                                                                              |
| रुपणी<br>रुपक<br>,,<br>रुपगसहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कृष्णाप्रमहिषी<br>९<br>पश्चमकल्पे विमान<br>द्वीप- पवर्तश्च<br>दिकुमारी                                                                                                   | ८०-८४,९१-९३,<br>,५-९८,१००,१०९<br>म् २५८<br>१५९,१६०                                                                      | वंसकय<br>वंसकया                                                                                                                                                    | पर्वतः<br>विद्याधरनिकायः<br>विद्या                                                                                                                          | 958<br>958                                                                                       |
| रुपिणी<br>रुपक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कृष्णाप्रमहियी<br>९<br>पश्चमकल्पे विमान<br>द्वीपः पवर्तश्च                                                                                                               | ८०-८४,९१-९२,<br>,५-९८,१००,१०९<br>म् २५८<br>१५९,१६०<br>१६०                                                               | वंसलय<br>वंसलया<br>वहरजंघ                                                                                                                                          | पर्वतः<br>विद्याधरिनकायः<br>विद्या<br>राजपुत्रः<br>चक्रवर्ती<br>श्रमणः                                                                                      | 968<br>968<br>988—966                                                                            |
| रुपिणी<br>रुपक<br>,,<br>रुपगसहा<br>रुपगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कृष्णाप्रमहिषी<br>९<br>पश्चमकल्पे विमान<br>द्वीप- पवर्तश्च<br>दिकुमारी                                                                                                   | ८०-८४,९१-९३,<br>,५-९८,१००,१०९<br>म् २५८<br>१५९,१६०                                                                      | वंसलय<br>वंसलया<br>वहरजंघ<br>बहरदत्त                                                                                                                               | पर्वतः<br>विद्याधरिनकायः<br>विद्या<br>राजपुत्रः<br>बक्रवर्ती                                                                                                | 148-340<br>168<br>168                                                                            |
| रुपिणी<br>रुपक<br>,,<br>रुपगसहा<br>रुपगा<br>रुपगा<br>रुपसा<br>रुपसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कृष्णाप्रमहिषी  पश्चमकल्पे विमान द्वीपः पवर्तश्च दिक्तमारी  '' राजा                                                                                                      | ८०-८४,९१-९२,<br>,५-९८,१००,१०९<br>म् २५८<br>१५९,१६०<br>१६०                                                               | वंसलय<br>वंसलया<br>वहरजंघ<br>वहरदत्त                                                                                                                               | पर्वतः<br>विद्याधरनिकायः<br>विद्या<br>राजपुत्रः<br>चक्रवती<br>श्रमणः<br>विद्याधरेशः<br>राजा                                                                 | 968<br>968<br>968<br>242<br>242<br>363<br>948                                                    |
| रुपिणी स्वक ,,, स्थगसङ्घा रुपगा रुपगा रुपगा रुपसा रुपसा रुपसा रुपसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कृष्णाप्रमहियौ  ९  पश्चमकल्पे विमान  होप- पवर्तश्च  दिकुमारी  ''  राजा  दिकुमारी                                                                                         | ८०-८४, <b>९</b> १-९२,<br>५५-९८,१००,१०९<br>म्<br>१५९,१६०<br>१६०<br>१६० (टि. ५)<br><b>५८,३६</b> ४-३६६                     | वंसलय<br>वंसलया<br>वहरजंघ<br>वहरदत्त<br>''<br>वहरदाड<br>वहरनाभ                                                                                                     | पर्वतः विद्याधरनिकायः विद्या राजपुत्रः चक्रवती श्रमणः विद्याधरेशः राजा                                                                                      | 968<br>968<br>968—966<br>246<br>246<br>946<br>966,966                                            |
| रूपिणी रूपक  ,, रूपगसहा रूपगा रूपगा रूपगा रूपगा रूपगा रूपगा रूपगा रूपसा रूपगा रूपसा रूपसा रूपसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कृष्णाप्रमहिषी  पद्ममकत्ये विमान  होपः पवर्तश्च  दिक्रमारी  गः  राजा  दिक्रमारी  राजपुत्री तापसप                                                                         | ८०-८४,९१-९२,<br>,५-९८,१००,१०९<br>म् २५८<br>१५९,१६०<br>१६०<br>१६० (टि. ५)<br>७८,३६४-३६६                                  | वंसलय<br>वंसल्या<br>वहरजंघ<br>वहरदत्त<br>,,,<br>वहरदाड<br>वहरनाभ<br>,,,<br>वहरपुर                                                                                  | पर्वतः विद्याभरिनेकायः विद्या गजपुत्रः चक्रवर्ती श्रमणः विद्याभरेशः राजा चक्रवर्ती                                                                          | १६४<br>१६४<br>१४८<br>२५८<br>२६२<br>१५९<br>१५७,१७८                                                |
| रुपिणी स्वकः  ,, स्थगसङ्गा स्थगा स्थगा स्थगा स्थगा रुपसा रुपसा रुपसा रेपुका रेवह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कृष्णाप्रमहियौ  ९  पश्चमकल्पे विमान  होप- पवर्तश्च  दिकुमारी  ''  राजा  दिकुमारी                                                                                         | ८०-८४, <b>९</b> १-९२,<br>५५-९८,१००,१०९<br>म्<br>१५९,१६०<br>१६०<br>१६० (टि. ५)<br><b>५८,३६</b> ४-३६६                     | वंसलय<br>वंसल्या<br>वहरजंघ<br>वहरदत्त<br>,,,<br>वहरदाड<br>वहरवाभ<br>,,,<br>वहरपुर<br>वहरबाहु                                                                       | पर्वतः विद्याधरनिकायः विद्या गजपुत्रः चक्रवर्ती श्रमणः विद्याधरेशः राजा चक्रवर्ती नगरम् राजा                                                                | 968<br>968<br>968—966<br>246<br>246<br>946<br>966,966                                            |
| रूपिणी रूपक  ,, रूपगसहा रूपगा रूपगा रूपगा रूपगा रूपगा रूपगा रूपगा रूपसा रूपगा रूपसा रूपसा रूपसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कृष्णाप्रमहिषी  पश्चमकल्पे विमान  होप- पवर्तश्च  दिकुमारी  गः  राजा  दिकुमारी  राजपुत्री तापसपः  विणिक्  राजी                                                            | ८०-८४,६१-६२,<br>१५-९८,१००,१०९<br>म्<br>१५८,१६०<br>१६०<br>१६० (टि. ५)<br>७८,३६४-२६६<br>१६०<br>औष २३७,२३८                 | वंसलय<br>वंसल्या<br>वहरजंघ<br>वहरदत्त<br>,,,<br>वहरदाड<br>वहरनाभ<br>,,,<br>वहरपुर                                                                                  | पर्वतः विद्याभरिकायः विद्या राजपुत्रः कक्तर्ती श्रमणः विद्याभरेशः राजा कक्तर्ती नगरम् राजा                                                                  | १६४<br>१४४-१८७<br>१४८-१८७<br>१५८<br>१५४,१२४<br>११७                                               |
| रुपिणी रुपकः ,,, रुपगसहा रुपगा रुपसा रुपसा रुपसा रुपसा रेपहर क्रयगावती रेणुका रेवह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कृष्णाप्रमहिषी  पश्चमकल्पे विमान  होप- पवर्तश्च  दिक्तमारी  गः  राजा  दिक्तमारी  राजपुत्री तापसपः  विणक्  राजी  बाक्रणी                                                  | ८०-८४,६१-६२,<br>१५-९८,१००,१०९<br>म्<br>१५८,१६०<br>१६० (टि. ५)<br>७८,३६४-३६६<br>१६०<br>औ च २३७,२३८<br>१८५                | वंसलय<br>वंसलया<br>वहरजंघ<br>वहरदाड<br>वहरदाड<br>वहरदाअ<br>''<br>वहरपुर<br>वहरबाडु<br>वहरसालिणी                                                                    | पर्वतः विद्याभरिनकायः विद्या राजपुत्रः चक्रवर्ती श्रमणः विद्याभरेकाः राजा चक्रवर्ती नगरम् राजा राजी                                                         | १६४<br>१४४-१८७<br>१४८-१८७<br>१४८-१८७<br>१४४,१३४<br>१४४<br>१२४                                    |
| रुपिणी रुपक  ,, रुपगसहा रुपगा रुपगा रुपसा रुपसा रुपसा रेषहर स्वगावती रेणुका रेवह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कृष्णाप्रमहिषी  पश्चमकल्पे विमान  होप- पवर्तश्च  दिकुमारी  गः  राजा दिकुमारी राजपुत्री तापसपः विणक् राज्ञी हाद्याणी राष्ट्रीवरमान                                        | ८०-८४,६१-६२,<br>५५-९८,१००,१०९<br>म्<br>१५८,१६०<br>१६० (टि. ५)<br>५८,३६४-२६६<br>१६०<br>श्री च २३७,२३८<br>५८४<br>२८४      | वंसलय<br>वंसल्या<br>वहरजंघ<br>वहरदत्त<br>''<br>वहरदाड<br>वहरनाभ<br>''<br>वहरपुर<br>वहरबाडु<br>वहरमालिणी                                                            | पर्वतः विद्याभरिनकायः विद्या राजपुत्रः चक्रवती श्रमणः विद्याभरेशः राजा चक्रवती नगरम् राजा राजी विद्याभरी                                                    | 968<br>968<br>968—966<br>246<br>246<br>969,966<br>224<br>224<br>226<br>909,964—966               |
| रुपणी रुपक  ,, रुपगसहा रुपगा रुपगा रुपसा रुपगा रुपसा रुपगावती रेणुका रेवह रेवह ,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कृष्णाप्रमहिषी  ९ पश्चमकल्पे विमान द्वीपः पवर्तश्च दिकुमारी  गः राजा दिकुमारी राजपुत्री तापसपः विणक् राज्ञी नाह्मणी राष्ट्रीवपनी                                         | ८०-८४,६१-६२,<br>५५-९८,१००,१०९<br>म्<br>१५८,१६०<br>१६० (टि. ५)<br>५८,३६४-३६६<br>१६०<br>भी च २३७,२३८<br>१८५<br>१८४<br>१८४ | वंसलय<br>वंसलया<br>वहरजंघ<br>वहरदाड<br>वहरदाड<br>वहरदाअ<br>,,,<br>वहरपुर<br>वहरबाडु<br>वहरमाखिणी<br>,,,<br>वहरसेण<br>वहरसेण                                        | पर्वतः विद्याधरनिकायः विद्या राजपुत्रः चक्रवती श्रमणः विद्याधरेशः राजा चक्रवती नगरम् राजा राजी विद्याधरी चक्रवती सार्थवाहः                                  | १६४<br>१४४-१८७<br>१४८-१८७<br>१४८-१८७<br>१४४,१३४<br>१४४<br>१२४                                    |
| रुपिणी स्वकः  ,, स्थगसहा रुपगा रुपगा रुपसा रुपगा रुपसा रेवह रेवह रेवह रेवती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कृष्णाप्रमहियौ  ९  पश्चमकल्पे विमान  हीपः पवर्तश्च  दिकुमारी  ग  राजा दिकुमारी  राजपुत्री तापसपः  विणक्  राजी  नाझाणी  राष्ट्रीडपकी  वस्देवपकी  पर्वतः                   | ८०-८४,६१-६२,<br>५५-९८,१००,१०९  १५८  १५८,१६०  १६०  १६०  १६०  १६०  १६०  १६०  १६०                                          | वंसलय<br>वंसलया<br>वहरतंघ<br>वहरदाड<br>वहरदाड<br>वहरदाअ<br>,,,<br>वहरपुर<br>वहरबाडु<br>वहरमास्त्रिणी<br>म,,<br>वहरसेण<br>वहरसेण<br>वहस्ताणर<br>वहस्ताणर            | पर्वतः विद्याभरिकायः विद्या राजपुत्रः चक्रवती श्रमणः विद्याभरेशः राजा चक्रवती नगरम् राजा राजी विद्याभरी चक्रवती सार्थवाहः विद्याभरराजपत्री                  | 968<br>968<br>968—966<br>246<br>246<br>969,966<br>224<br>224<br>226<br>909,964—966               |
| रुपिणी रुपक  ,, रुपगासहा रुपगा रुपगा रुपसा रुपसा रुपसा रेपक् रेपकि | कृष्णाप्रमहियी  पश्चमकल्पे विमान होपः पवर्तश्च दिकुमारी  गः राजा दिकुमारी राजधुत्री तापसपः विणक् राज्ञी नाइमणी राष्ट्रोडपक्षी वस्देवपक्षी पर्वतः राजा ?                  | 조 이 -                                                                                                                   | वंसलय<br>वंसलया<br>वहरजंघ<br>वहरदाड<br>वहरदाड<br>वहरदाड<br>वहरदाड<br>वहरदाड़<br>वहरसाल्जी<br>,,<br>वहरसण<br>वहरसण<br>वहरसण<br>वहसाणर<br>वहसाणर<br>वहसाणर<br>वहसाणर | पर्वतः विद्याभरिकायः विद्या राजपुत्रः चक्रवती श्रमणः विद्याभरेशः राजा चक्रवती नगरम् राजा राजी विद्याभरी चक्रवती सार्थवाहः विद्याभरराजपनी राजपुत्रः श्रमणश्र | १६४<br>१६४<br>१५४-१७७<br>२३<br>२५८<br>२६२<br>१५५<br>३३५<br>३२५<br>३२८<br>१७१,१७५-१७७<br>२३५-२३७  |
| रुपिणी रुपक  ,, रुपगसहा रुपगा रुपसा रुपसा रुपसा रेपहर क्पगावती रेणुका रेवह रेवह ,, रेवती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कृष्णाप्रमहिषी  पश्चमकल्पे विमान  होप- पवर्तश्च  दिक्रमारी  गः  राजा  दिक्रमारी  राजपुत्री तापसपः  विणक्  राजी  नाइमणी  राष्ट्रीढपन्नी  वसुदेवपन्नी  पर्वतः  राजा ?  गी: | ८०-८४,६१-६२,<br>५५-९८,१००,१०९  १५८  १५८,१६०  १६०  १६०  १६०  १६०  १६०  १६०  १६०                                          | वंसलय<br>वंसलया<br>वहरतंघ<br>वहरदाड<br>वहरदाड<br>वहरदाअ<br>,,,<br>वहरपुर<br>वहरबाडु<br>वहरमास्त्रिणी<br>म,,<br>वहरसेण<br>वहरसेण<br>वहस्ताणर<br>वहस्ताणर            | पर्वतः विद्याभरिकायः विद्या राजपुत्रः चक्रवती श्रमणः विद्याभरेशः राजा चक्रवती नगरम् राजा राजी विद्याभरी चक्रवती सार्थवाहः विद्याभरराजपत्री                  | १६४<br>१६४<br>१४४-१५७<br>२५८<br>२५८<br>१५५<br>१५५<br>३३५<br>३३५<br>३२८<br>१७१,१५५-१५७<br>२३५-२३७ |

| ' <b>₹</b> €            |                           | वसुदेवहिण्ड्यन्त             | ीतानां विशेष | नामा-                       | [ परिशिष्टं                           |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| नाम                     | किम् ?                    | पत्रा                        | ्रं नाम      | किम् !                      | पत्रम्                                |
| वच्छावङ्                | विअयः                     | 900                          | वरुणोदिवा    | नदी ( <sup>१</sup> )        | २५०                                   |
| विश्वस                  | राजा                      | ই¥৫                          | -            | <b>अश्व∙</b>                | 265                                   |
| वजकोडी-<br>संठिय        | } पर्वतः                  | 989                          |              | दास-                        | 996<br>34,35,39-33,34,                |
| बजातुंड                 | <b>कु</b> कुंटकः          | 333                          |              | * *********                 | \$4, <b>69</b> -63                    |
| कञ्चपाणि                | विद्याधरेशः               | 239                          | 1            | 31                          | 988,988,948                           |
| वजाउइ                   | राजपुत्रः श्रमणश          | र २५८,२६१                    | 1            |                             | 154-250,280,286                       |
| "                       | देवः                      | २६२                          | वसंतसेणा     | गणिका                       | २८,३१,७२                              |
| ,,                      | शान्तिजनजीव-<br>धक्तवर्ती | <b>३</b> २९-३३३              | "<br>वसु     | विद्याधरप <b>ली</b><br>राजा | ३३२<br>१८९१९४                         |
| वंश                     | <b>पुरोहितः</b>           | ३५७                          | वसु          |                             | \$40<br>100                           |
| वडपुर                   | नगरम्                     | 50                           | वसुगिरि      | >>                          | ३५७<br>३५७                            |
| वरण                     | तापसः                     | र९३                          | वसुदत्ता     | ,.<br>गाथापतिपुत्री         | 49-69                                 |
| वडुय                    | प्रामः                    | 254                          | वसुदेव       |                             | 3,46,506,88,506,                      |
| वजसासा                  | राझी                      | 23                           |              |                             | ।३, <b>१२०</b> ~१२२,२८३,              |
| **                      | चौरपत्री                  | ৬৸                           |              |                             | 46,468-466,469                        |
| 27                      | चौरसेनानीप <b>ली</b>      | 998                          | वसुदेवसरिय   |                             | 9,2,46                                |
| 11                      | <b>अश्वपतिपुत्री</b>      | 986,988                      | वसुंधरा      | दिकुमारी                    | 9 8 0                                 |
| **                      | वसुदेवपक्री               | २८२ (टि.१०)                  | वसुंघरी      | राजी                        | ३२४,३३८                               |
| 11                      | तन्तुवायमार्या            | ३५६,३५७                      | वसुपालय      | जम्बृश्वद्युर.              | Ę                                     |
| वणवासी                  | नगरी                      | \$40                         | वसुपालिभ     | अश्वपति                     | 996-700                               |
| वण्ही                   | लोकान्तिकदैवः             | 766                          | वसुपुज       | श्रमण.                      | २३६,२३७                               |
| मत्यमित्रा              | दिकुमारी                  | 944                          | वसुभूइ       | त्राह्मण                    | ३०,३१,३५                              |
| षद्छी                   | पिष्पलादशिष्यः            | 943                          | वसुमनी 💮     | धस्मित्रपत्नी               | 90                                    |
| बद्धाण                  | चतुर्विशन्तीर्थकर         | 2,0                          | . 99         | राजी                        | <b>६ ९</b>                            |
| वंतासय                  | देवः                      | २८६                          | "            | ,,,                         | 309,908                               |
| 73                      | सार्थवाहपुत्रः            | १८६                          | 49           | गणिनी                       | २१२,२१४                               |
| "                       | अमणः                      | २८६                          | 73           | <b>ब्राह्मणी</b>            | <b>२३</b> २                           |
| बरगा                    |                           | .१२), ८१(टि १)               | वसुमित्त     | गाथापतिः                    | 45                                    |
| वरदस                    | श्रमणः                    | २५८                          | 21           | अमात्यः                     | २९३,२९८                               |
| वरदा                    | नहीं<br>जीकेंट            | 60,69                        | वमुसेण       | जम्बूश्वशुरः                | •                                     |
| चरदास                   | तीर्थम्<br>श्रेष्टिपुत्रः | 966,380                      | बाउभूह       | ब्राह्मणः                   | ٤٤,८٤                                 |
| वराह                    | <b>P</b>                  | 136,982                      | वाउवेगा      | विद्याधरराजपमी              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| वरा <b>हगीव</b><br>वरिम |                           | <b>૧</b> ૫૦, <b>૧</b> ૫૧,૧૫૨ | वाणवासी      | नगरी                        | ३५७ (डि ६)                            |
|                         | राजा<br>ओकपालः            | ३५७                          | वाणारसी      | ,, 994,94                   | 1,148,234,266,                        |
| वर्ण                    | लोकपालः                   | २२५,२४२                      |              | <b>D</b>                    | \$\$X                                 |
| 31                      | विद्याधाराजपुत्रः         |                              | वायुवेगा     | विद्याभरराजपनी              | ३१०                                   |
| "                       | लोकान्तिक <b>देवः</b>     |                              | वारिसेणा     | दिकमारी                     | <b>9</b> 45                           |
| **                      | परिवाजकः                  | ३०६                          | वारुषी       | 2)                          | 960                                   |

| नाम                 | किम् <sup>१</sup>   | पत्रम्                | नाम                          | किम्?                       | पत्रम्                       |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| वारूमी              | ब्राह्मणी           | ३५५                   | विजुकुमारी                   | देवजातिः                    | 960                          |
| वाख्या              | परमाधार्मिकः        | २७१                   | विज्ञुजिङ्भ                  | रावणस्य वैमात्रेयं          |                              |
| बाछि                | विद्याधरेशः         | २४३,२४४               | विज्ञजिङ्गा                  | विद्याधर् <b>राजप</b> शी    |                              |
| बासव                | 23                  | 757                   | ,,                           | ,,                          | <b>२</b> ६२                  |
| बासुगी              | राष्ट्रीढपशी        | 29                    | विज्ञुदार                    | विद्याधरेशः २५              | -243,242,248                 |
| वासुदेव             | कृष्णः ५८-          | ८४,९३– <b>९</b> ८,१०६ | 75                           | <b>टेवः</b>                 | हेर्र                        |
| 99                  | _                   | ,२७६,३१३ ३२६          |                              | विद्याध <b>रराजः</b>        | <b>₹</b> 90, <b>₹</b> 99,₹9₹ |
| वासुपुजन            | द्वादशस्तीर्थंकरः   | १२६,१५५,२६४           | 1 -                          | धम्मिलपनी                   | 80,09,08                     |
| विउछमनि             | <b>अम</b> ात्यः     | 398                   | 11                           | राझी                        | 60                           |
| ,,                  | <b>चारणश्रमण</b>    | <b>३२४</b>            | विज्ञमाि                     | देवः                        | २०,२६                        |
| "                   | "                   | ३३२                   | विज्युद्धी                   | विद्या                      | 944                          |
| ,,                  | श्रमणी              | ३३२                   | विजारह                       | विद्या वरेश-                | <b>234</b>                   |
| विचित्ता            | दिकुमारी            | 948                   | विज्ञलङ्ग्या                 | दासी                        | <b>3</b> 56                  |
| विजणस्थाण           | वनप्रदेशः           | २४२                   | विज्ञुख्या                   | वस्मि <b>लपन्नी</b>         | ६८                           |
| विजय                | चन्द्रवंशीयो राजा   | 966                   | विजु <b>वेग</b>              | विद्याधरेशः                 | <b>२४</b> ५, <b>२</b> ४६     |
| 73                  | वणिग्               | २१०                   | विजमुही                      | विद्या                      | १६४ (टि. २)                  |
| 19                  | राजपुत्रः श्रमणश्च  | ३३४,३३५               | विझगिरि                      | पर्वतः ७,४०                 | 1,900, <b>998</b> ,304       |
| **                  | राजा                | ३५३                   | विज्ञराय                     | राजा                        | v                            |
| विजयस्वेड           | नगरम्               | 929                   | ीं भदत्त                     | ,,                          | 239                          |
| विजयद               | क्षेत्रम्           | 326                   | विझपुर                       | नगर <b>म्</b>               | रे३१                         |
| विजयनंदा            | शिष्टिनी            | 998                   | विहासव                       | नापस-                       | 355                          |
| विजयंत              | राजा                | २५२ (टि. ५)           | विणमि                        | राजपुत्र                    | ३०८                          |
| विजयपुर             | नगरम्               | २८४,२८६               | विणयवती                      | राज्ञी                      | ७९                           |
| विजयभ ह्}<br>बिजय } | युवराजः             | 393,394,390           | विणयसिरी                     | जम्बूश्वश्रू.               | Ę                            |
| विजयसत्तु           | राजा                | ૧૫૪ (દિ. ૧૦)          | ,,<br>विणीयक                 | जम्बूपर्ली                  | <b>§</b>                     |
| विजयसेण <u>ा</u>    | धम्मि <b>लपत्री</b> | 100 (ic. 10)          | विणाया<br>विणीया             | समुद्रदत्तकृत्रिमना<br>नगरी |                              |
|                     | विद्याधरराजण्मी     | 143,148               |                              | गौतमशिष्यः                  | १६२,१८३,१८६<br>१९१           |
| "                   | वणिग्भार्या         | 336                   | विष् <b>टु</b>               |                             | 124-125<br>124-125           |
| "<br>बिजयसेणा }     |                     |                       | विष्हु कुमार<br>विष्हु गीयगा | राजपुत्रः श्रमणश्च<br>गीतम् | १२८,१३२                      |
| विजया               | वसुदेवपत्री १२१,    | 1441170,464,<br>360   | विण्डुसिरि                   | गा <b>थापतिपुत्री</b>       | १८४                          |
| विजया               | नदी                 | 986                   | विदाह<br>विदाह               | गापापात्रज्ञाः<br>चौरपुत्रः | 198                          |
| ,,                  | दिकुमारी            | 960                   | विदिय <b>निखय</b>            | विद्याधरराज <b>पुत्रः</b>   | <b>३३४,३३५</b>               |
| **                  | राज्ञी              | 300                   | विदुर                        | राजा                        | 348                          |
| ) i                 | शिबिका              | ३४५                   | विदे <u>ष्</u>               | क्षेत्रम्                   | <b>५,८७,</b> ११५             |
| विज्ञदाढ            | विद्याधरेश.         | <b>३२७</b>            |                              | जम्बूसत्कं क्षेत्रम्        | 909                          |
| विज्ञमुही           |                     | ४ (टि. २) ३१९         | .,<br>विनमि                  | विद्याधरेशः १६३             |                              |
| विज्ञागंधार         | विद्याधरनिकायः      | <b>१६४</b> (हि. ४)    | वि <b>बुध</b>                | विद्वान्                    | 962,952-954                  |
| विजाजिङमा           | विद्याधरराज्ञी      | २६२ (डि. १)           | विसुग्गपुत्र                 | चौरसेनानीपु <b>त्रः</b>     | 364                          |

| •           |                               | _                               |                    |                     |                              |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| ना <b>म</b> | किम् <sup>?</sup>             | पत्रम्                          | नाम                | कम्?                | पत्रम्                       |
|             | त्रयोदशस्तीर्थकरः             | 994,268                         | वीसङ्गीव           | विवाधरेषः           | २४०                          |
| विमस        | त्रपादशस्यायकरः<br>चारणश्रमणः | 399,328                         | वीसदेव             | प्रामखामी           | 953                          |
| विमङ्गति    |                               | \$9                             | वीससेण             | युवराज <sup>-</sup> | 96                           |
| विमकवाइण    | श्रमणः                        | 805,509,049                     | "                  | राजा                | २३३ (डि. ३)                  |
| ) J         | कुलकरः                        | 48-49,68-                       | वेगवती             |                     | १.७२२९,२४६,                  |
| विमक्तेणा } | धम्मिहपमी                     | £ €, 00, 09, 08                 |                    | 284-249,264,2       | १८२,३०८,३६७                  |
| _           |                               | 90                              | वेजयंत             | चन्द्रवंशीयो राजा   | 966                          |
| विमछा       | ा<br>विद्याधरराजपत्री         | 928                             | 99                 | राजपुत्रः           | ३३४ (टि.४)                   |
| विमकाभा     | राजपुत्री अमणी च              | २८७,२८८                         | वेजयंती            | दिकुमारी            | 960                          |
| "<br>विभिंद | चौरसेनापति                    | १८५                             | ***                | राशी                | 300                          |
| _           | धस्मिलप <b>ली</b>             | \$6                             | "                  | <b>नगरी</b>         | ३०८,३५०                      |
| वियवसणा     |                               | २४७                             | "                  | शिक्का              | ३४७                          |
| नियद्द      | राजा<br>जनानः                 | 6.                              | "<br>बेदसामपुर     |                     | <b>१</b> ९३,१९८, <b>१</b> ९९ |
| वियवसा      | जनपद:<br>बलदेवपक्षी           | ३२७                             | बेभारगिरि रे       |                     | 94,58                        |
| विरया       |                               | ३११ (हि ६)                      | वेभारसेछ           | 44/11               | ŕ                            |
| बिरिंचि     | दूत<br>चौरपुत्र <sup>.</sup>  | 198                             | वेयद्र             | पर्वतः ७३,८४,८७     | ,८८,१२४,१३०,                 |
| विरुव       | नर्तकी<br>-                   | 269                             |                    | 939,986-940,        | १६४,१६६ १७९,                 |
| विकासिणी    | नतका<br>चौरपह्री              | . પ્રા                          |                    | १८१,१८६,२१४,३       | १९७,२२७,२३०,                 |
| विसमकंदरा   |                               | રૂપ્હ                           |                    | २३५,२५१,३५७,        | १६२,१७५,२९२,                 |
| विसाछ       | राजा                          | ,                               |                    | 309,390,394,        | ३ <b>९</b> ७,३२९,३२६,        |
| विसीक       | बौरपुत्रः                     | 396                             |                    | ३२९-३३१,३३४         | ,३३६,३४१,३६७                 |
| विस्समूति   | पुरोहित                       | 964,966 965.                    | वेयद्रकुमार        | देव                 | १८६,३४०                      |
|             |                               | 982,982                         | वेयब्सी            | प्रद्युम्नपृक्षी    | 36-900                       |
| विस्सरोण    | गजपुरेशः                      | 50                              | वेबरणि             | परमाधार्मेकः        | २७१                          |
| 37          | <b>इस्तिना</b> पुरेशः         | ₹ו                              | नेपाक              | विद्या              | ३१७,३१९                      |
| विस्सावसु   | देवजाति-                      | 43.●                            | वेरुलिय            | महाशुक्ते विमानम्   |                              |
| विहसियसेण   | विद्याघरेशः                   | 946                             | बेसमण              | देवः                | 943                          |
| विद्यीसण    | रावणश्चाता                    | २४०,२४४,२४५                     |                    | राजा                | २३०                          |
| **          | वासुदेवः                      | २६१                             | 2)                 | लोकपाल              | २२५,३१६,३२८                  |
| वीष्ट्रभय   | बलदेवः                        | २६१                             | 13                 | विद्याधरराजपुत्र-   | 280                          |
| वीणादस      | वणिग्                         | २० <b>९-२१</b> २                | ))<br>वेकासमाम्बर् | जम्बूश्वशुरः        | ६,२६                         |
| ,,          | दीवारिकः                      | २८९                             | जेक्काम            | सार्थवाह-           | २३६,२३७                      |
| वीयसोगा     | नगरी २३,१५                    | <b>৽</b> ४, <b>२५२</b> ,२६२,३२१ |                    |                     |                              |
| वीर         | राजा                          | १११,३५७                         |                    | स                   | ६९ ( हि ६ )                  |
| वीरंगय      | विद्याधरेशः                   | ३२८                             |                    | अरवीकर्बरम्         |                              |
| वीरञ्जाय    | विद्याधरराजपुः                |                                 |                    | ,,,                 | ६९,७०<br><b>२</b> ४०         |
| बीरदस       | 29                            | २३१                             |                    | विद्याधरेशः         | -                            |
| वीरबाहु     | विद्याघरेशः श्र               |                                 |                    | 12                  | ३२१                          |
| बीरथ        | तन्तुवाय                      | ३५६,३५७                         | सकरपभा             | नरकः                | २ <i>७८</i><br>२२ <b>२</b>   |
| बीरसेण      | राजा                          | <b>२</b> ३९                     | सङ्सार             | नगरम्               | <b>३३२</b>                   |
|             |                               |                                 |                    |                     |                              |

| नाम           | किय् है                | पत्रम्                       | नाम          | क्रम्!                            | पत्रम्                 |
|---------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|
| सगडाहुड्      | नगरम्                  | 960                          | संबिधि       | तापसः                             | २९३                    |
| सगर           | राजा १५१               | ,964,966,966,                | संविज्ञ      | <b>उपाध्यायः</b>                  | 959-952                |
|               |                        | 968,988,988                  | ,,           | मन्त्री                           | <b>२३५,२३८</b>         |
| 11            | चकवर्ती                | <b>२३४,२३५,३०</b> ०,         | संविद्याद्रण | नाहाणः                            | 394-390                |
|               |                        | ३०३,३०५                      | सर्णकुमार    | वकवर्ता ऋषिक                      | 900,233-234            |
| संकरिसण       | बसदेवः कृष्णञ्जाता     | \$40                         | सतेरा        | दिशुभारी                          | 940                    |
| संकुष }       | विद्याधरनिकायः         | <b>१६४ (टि.५</b> )           | 19           | <b>धरणाप्रमहिषी</b>               | ३०५                    |
| संक्षक        |                        |                              | सक्तुम्ब     | दशरबपुत्रः                        | 289,284                |
| संकृष         | . 6                    | 368                          | "            | श्रमणः                            | 260                    |
| संक्रपद       | पर्वतः                 | 986                          | सत्तुंजय     | राजा                              | 448                    |
| संदुधा<br>संद | विद्या                 | 368                          | 19           | <b>अ</b> योध्येद्यः               | 364,364                |
|               | चन्द्रवंशीयो राजा      | 966                          | संचुचम       | राजर्षिः राजा                     | 208,200                |
| **            | साङ्काः योगी           | ३४८ :<br>३५७ :               | स्तुत्मण     | जितशत्रु-अपरना                    | मा कुशाप्रपुरेशः २८    |
| ''<br>संखडर   | राजा                   |                              | 7,3          | रिपुदमनापरनामा<br>ताम्रिक्षीश     | 0                      |
| संखनदी        | नगरम्<br>नदी           | <b>६</b> ८  <br><b>३</b> ३८  |              | तामिलितीशः                        | \$ 65,6X               |
| संबद्धारम     | प्रामः                 | 326                          | 23           | राजर्षि∙ राजा                     | २८४,२८७                |
| संचारह        | राजा                   | 306,308                      | संत 🤰        |                                   |                        |
| संक्षिया      | दुर्गतभार्या           | 334                          | संतवेग 🕯     | चारणश्रमणः                        | २९८,३००,३०५            |
| संगम          | सिववेश:                | 244                          | संति         | पोडश <i>स्</i> रीर्थकर <i>थ</i> न | <b>त्वर्तीच</b> े १८८, |
| संगमिया       | दासी                   | 89                           |              | ३०९                               | , <b>₹\$</b> 0,₹४०~₹४₹ |
| संघगिरि       | पर्वतः                 | 336                          | 17           | <b>पुरोहितः</b>                   | २०५                    |
| संबद्धर       | नगरम्                  | 336                          | संतिजिष      | जम्बूबिदेहे रमणी                  | ये विजये 🕽 🔐           |
| संघमती        | राझी े                 | रे३प                         |              | जिनः                              | 346                    |
| संघवती        | **                     | २३५ ( हि. २ )                | संतिमती      | विद्याधरराजपुत्रो                 | <b>३३०,३३१</b>         |
| सच            | श्रमणः                 | 64,66,66,69                  | सप्पावच      | नरकावासः                          | 45                     |
| सचह           | ब्राह्मणः              | 370                          | सबक          | परमाधार्मिकः                      | 249                    |
| सम्बन्धाः     | राही                   | 966                          | सम           | राजा                              | १८५                    |
| सचगमा         | कृष्णा <u>प्रमहिषी</u> | ue,c2-cx,53-                 | समर्विदु     | चन्द्रवंशीयो राजा                 |                        |
|               | €, <b>v</b> ,          | १०५-१०९,३७०                  | समा          | अप्सरः                            | <b>१३०</b> (डि. ७)     |
| 33_           | ज्ञा <b>हाणी</b>       | <b>३१०,३</b> २१, <b>३</b> २३ | समाहारा      | दिकुमारी                          | 960                    |
| सचरविकाय      | श्रमणः                 | 218                          | समाहिगुत्र   | श्रमणः                            | २१४                    |
| संबरविषया     | वसुदेवपनी              | ३५५,३६०                      | ससुद         | सार्थवाह-                         | 98                     |
| सबसिरी        | राशी                   | २५२,२६२                      | समुद्दत्त    | अम्बूश्वग् <u>र</u> ुरः           | •                      |
| सञ्च          | चौरपुत्रः              | 998                          | >1           | इभ्यपुत्रः                        | ४९,५०,५२               |
| संजती         | नगरी                   | <b>३</b> ५७                  | "            | सार्थवाहः                         | 48                     |
| संजय          | चन्द्रवंशीयो राजा      | 966                          | समुद्रपिय    | जम्बुश्चग्चुरः                    | <b>¢</b>               |
| ,,,           | राजा                   | ३६४                          | "            | सार्थवाहः                         | \$                     |
| संज्ञवंत      | राजपुत्रः अमणम         |                              | सञ्ज्ञानिजय  | आया दशारः ७७                      | ,999,997,723,          |
| ₹•            | <b>ह</b> ० ५१          | ₹16,₹9\$ {                   |              |                                   | ३५८,३६५                |

| नाम                       | किम्?                       | पत्रम्                          | नाम             | किम् है               | पत्रम्                  |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
|                           |                             | Ę                               | सम्बद्धसिबि     | अनुत्तरे विमानम्      | 14,145,                 |
| सभुइसिरी                  | जम्बूपकी                    | 1                               | (1-48)(IN       |                       | ,325,3¥¥, <b>3</b> ¥6,  |
| संब<br>संबसामि }          | कृष्णपुत्रः                 | 96-990                          | सम्बन्धसिद्धि   | शिला                  | ₹८•                     |
| संबक्तिरि                 | 8111341                     |                                 | सम्बद्धा        | दिशुमारी              | 960                     |
| संभिज्जसोध                | मन्त्री १६।                 | <b>६-१६८,१७३,१७</b> ४           | संस्वाणु        | श्रमणः                | <b>२२</b> २             |
| 39                        |                             | £,300,399,390                   | संसर्विद्       | नेमिलिकः              | 290                     |
| सम्म                      | राजा                        | १८५ (हि. ८)                     | ससिष्यभा        | विद्याधरराजपशी        | vą                      |
| 9,                        | बाह्मणपुत्रः                | 808                             | सहदेव           | वसुदेवस्य कृत्रिमं    |                         |
| सम्युष्ट                  | राजा                        | 346,340                         | सहदेवी          | राझी                  | 233                     |
| सम्मेय                    | पर्वतः २१४,२६               | ¥, <b>₹•</b> 5, <b>₹</b> ४₹,₹४६ | सहसंबवण         | उद्यानम्              | 289,284,280             |
|                           |                             | ३४८                             | सहस्तागीव       | विवाधरेशः             | 240                     |
| सयघोस                     | विद्या <b>धर</b> राजपुत्रः  | ३१८                             | सहस्सघोस        | विद्याधरः             | 396                     |
| सयब्रु                    | राजा                        | 966,966                         | सहस्तरस्ति      | विद्याधरेशपुत्रः      | 316                     |
| सबबलि                     | राजपुत्रः                   | ३२९.३३३                         | सहस्सायुद्      | राजा थमणथ             | 328-333                 |
| सर्चपम                    | विमानम्                     | <b>२</b> २२                     | साएप )          | नगरम् १९३             | १,१८५,१८९,२५९,          |
| 25                        | अमणः                        | ३२४                             | साकेय ∫         |                       | ٢٥٤,٤٥٤,٥٥٤,٥           |
| ,,                        | तीर्थकरः                    | ३२७                             | सागर            | तुर्यो दशारः          | 248,00                  |
| सर्वपमा                   | देवी १६                     | ५,१६६,१७१,१७३,                  | सागरचद          | इभ्य                  | 88,40                   |
|                           | _                           | 908,906,900                     | सागरदच          | जम्बूश्वशुरः          | ६,२६                    |
| **                        | त्रि <b>पृ</b> ष्ठवासुदेवपद |                                 | 11              | राजपुत्रः श्रमणद      | र २३,२४                 |
|                           | ३१०-३१३,३९                  | १६,३१७,३२३,३३३                  | ,,              | सार्यवाहः             | 40                      |
| सयंबुद                    | राजमित्रम् १६               | 808,508,008-3                   | सागरसेण         | श्रमण:                | 946                     |
| >>                        | देव                         | 909                             | साम             | <b>परमाधार्मिकः</b>   | २७१                     |
| 0                         | तीर्थकरः                    | २५२ ( डि. ६ )                   | सामग            | विद्याधरनिकाय.        | 988 (B. v)              |
| सयंभु                     | **                          | २५२, <b>२६</b> २                | सामगी           | विद्या                | १६४ (डि. ७)             |
| >>                        | गणधरः                       | रे४६                            | सामव्चा         | गायापतिपुत्री         | 30,89-80                |
| सयाउइ                     | वसंतपुरेशः                  | •                               | सामपुर          | त्रगरम्               | १८२ ( हि. २ )           |
| 27                        | श्रावस्त्रीशः               | 354,355                         | सामक्या         | धम्यहप्रश             | 5.3                     |
| सरवण                      | वनम्                        | १५५ ( हि १ )                    | सामिखिया )      | वसुदेवपनी             | 923-924,932,            |
| 19                        | दवानम्                      | 9.05                            | सामछी ∫         |                       | २१७,२८२,३६७             |
| सरह                       | चीरपुत्रः                   | why                             | सामकोमा         | जा <b>द्धा</b> णी     | २८४,१८५<br>१०० १३३      |
| सक्रम                     | परमाभार्मिकः                | २७१ (पं. १४)                    | सामा            | वसुदेवपनी             | १२१,११३,<br>१५४,२८२,१६७ |
| सक्छावती                  | विजयः                       | 968,343,339                     |                 | - The same            | 340,101,640             |
| <u> </u>                  | राजा                        | 3 6 8                           | सामिद्त         | राष्ट्री<br>सार्थबाहः | 258,250                 |
| सम्बद्धासद                | प्रासादः                    | 909                             | सायर            | सन्द्री               | 19x                     |
| सम्बगुत्त                 | श्रमणः                      | <b>३३६</b><br>३२६               | सायर<br>सायरदेश | न मा<br>सार्थदाहः     | २३२                     |
| सञ्जास                    | ):<br>2019]#12- 67          |                                 |                 | वृष्टियू              | 114                     |
| सम्बद्ध<br>सम्बद्धसिद्धाः | सार्थवाहः १४<br>शिविका      | 746-846,646,•1<br>145           | "<br>सागरभिष    | नागस्य सबनम्          | 3.00                    |
| सम्बद्धाः द्वा            | ત્યાં (મુજ)                 | 401                             | कामराज्य        | नागरम जानगर्          | 3                       |

# बकाराविवर्णक्रमेणातुक्रमणिका ।

| 4          |                   | 1                    |            | किम् १             | पत्रम्                                        |
|------------|-------------------|----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| नाम        | किम् १            | पत्रम्               | नाम        | •                  | •                                             |
| सारम       | <b>प्रामसा</b> मी | 953                  | सिरियम     | राजा               | <b>२६१</b><br>>>< >><                         |
| सारणग      | वसुदेवपुत्रः      | vv,99°               | सिरियञ्चय  | पर्वतः             | 326,326                                       |
| सारस्य     | लोकान्तिकदेवः     | २८७,३४५              | सिरिप्यम   | इंशानकल्पे वि      | मिनम् ९६,१७१,<br>१७३–१७५                      |
| साकगुर     | सिवविशः           | 209,204              | 0.0-0      | -20-               | 243,24 <b>4</b>                               |
| साछिग्गाम  | <b>ज्ञास</b> ः    | ۷۷                   | सिरिमृति   | पुरोहितः<br>———    | \$50<br>426722                                |
| "          | जनपदः             | २८३                  | 53         | त्रा <b>ह्य</b> णः | <b>\$</b> 6                                   |
| सावत्पी    | नगरी              | २६५,२६८,             | सिरिमई     | धम्मिलप <b>नी</b>  | 45                                            |
|            | 1                 | २८१,२८ <b>५</b> ,२९९ | "          | राज्ञी             |                                               |
| सावयपण्णसी |                   | 964                  | लिरिमर्ती  | राजपुत्री          | 909,908-908                                   |
| साद्       | पश्चमः पर्मेष्टी  | 9                    | 99         | राश्री             | 7°¥                                           |
| सिंहळदीच   | जनपदः             | ७९,१४६               | 71         | <b>)</b>           | ३२ <b>१</b><br>१११                            |
| सिंहली     | भमात्यपभी         | ३८                   | सिरिवण     | उद्या <b>नम्</b>   |                                               |
| सिद        | द्वितीयः परमेष्ठी | 9                    | सिरिविजय   | राजा               | ३१३ <b>—३१५,३२३,३२४</b><br>२२०-२२२            |
| सिद्धस्थ   | सारथिः            | ८२                   | सिरिसेण    | 33                 | ३२ <b>०</b> − <b>३</b> २३<br>६                |
| 31         | उवानम्            | 9 4 3                | सिरिसेणा   | जम्बूश्वश्रुः      |                                               |
| सिद्धपब्बष | पर्वतः            | 333                  | 20.3       | धिममलपत्री         | Ę C                                           |
| सिंधु      | जनपदः             | ৩৫                   | सिरिसोमा   | 2)                 |                                               |
| **         | नदी               | १८६                  | सिरिइरा    | विद्याधरेशप        |                                               |
| सिंघुदेवी  | देवी              | 966,380              | सिकाउइ     | राजा               | <b>२९८,२९</b> ९<br>४२४                        |
| सिंधुमती   | जम्बूपत्नी        | Ę                    | सिवकुमार   | राजपुत्र           | र ३ <i>– २५</i> ४                             |
| सिमणरा(?)  | पर्वतः            | 228                  | सिनगुत्त   | श्रमण              |                                               |
| सियालदत्त  | व्याध.            | 5,40                 | सिवमंदिर   | नगरम्              | वब्द, १५३                                     |
| सिरि       | र्धाम्महपनी       | ६८                   | सिसुपाल    | राजा               | ८०,८ <b>१</b><br><b>३२० (</b> टि <b>१)</b>    |
| **         | राजी              | 96                   | सिहिनंदिया | राज्ञी             | 440 (10 3)<br>736                             |
| ,,         | दिकुमारी          | 940                  | सीओद       | नदः                | २ १९<br>२१ <b>१</b>                           |
| 75         | वैद्यजातीया       | १९७                  |            | नदी                | ₹15<br><b>₹1</b> 5                            |
| 91         | कुन्थुजिनमाता     | ३ ८ €                | सीमणग      | पर्वत              | ३१ <b>९</b> (fz. 9)                           |
| 31         | राज्ञी            | ३६०                  | - D. Z     | , p                | 417 (In. 1)                                   |
| सिरिकंता   | कुलक <b>रप</b> नी | 946                  | ł          | तीर्थंकर'          | ८४,२७२,२७३                                    |
| 27         | विद्याधरराजपना    | 239                  | 0 0        | अणगारः<br>नवमो जि  |                                               |
| ,,         | राजपुत्री         | 3,29                 | 1 0        |                    | गः<br>१३,१६५,२६१,३२१,३२४                      |
| सिरिचंदा   | धम्मिलपनी         | Ęź                   |            | નવા વ              | 356,85                                        |
| सिरितिकय   | महाशुक्ते विमानम् |                      |            | - Armen Ar         | 940                                           |
| सिरिवृत्ता | दुर्गता           | ३२६                  | 1          | दिकुमारी           | 28 <b>9-28</b> 4                              |
| 35         | सार्थवाहपत्नी     | <b>33</b> °          |            | रामपत्नी           |                                               |
| सिरिदाम    | राजपुत्रः श्रमणध  |                      |            | चीरपही             | ह०,१ <b>१</b> ४,२८ <b>५</b><br>व्यक्ष २५४–२५७ |
| 37         | देवः              | 36.                  | 1 0        | राजा श्रम          | -> -> ->-                                     |
| सिरिवेव    | राजा              | ₹ € 1                |            | विद्याधरर          | १७५३: २०५१ । १८५१<br>१७५                      |
| सिरिदेवा   | धम्मिलप <b>ली</b> | Ę                    | सीहज्ञाय   | राजा               | 403                                           |

| भाग                | क्रम् !               | पत्रम्               | नाम            | किस् !               | पत्रस्              |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| सीहवाड             | विद्यावरराजपुत्रः     | 106-169              | सुजेशा         | राझी                 | 338                 |
| सीइनंदिया          | राझी                  | <b>३२</b> •,३२१,३२३  | युवारा         | बेडिपुत्री           | 292,294             |
| सीहनिकीर्ज         | व तपः                 | 415                  | "              | राशी                 | ₹1 <b>₹</b> ,₹1¥,   |
| सीहपुर             | नगरम् ११              | ८,२५३,२५४,२८७        |                |                      | <b>११६-</b> २१९,३१३ |
| सीहरह              | <b>হাজা</b>           | 914,995              | शुक्तिमती      | नगरी                 | 165,959,840         |
| 1)                 | विद्याधरेशः           | ३३६,३३७              | <b>यु</b> वंसण | राजा                 | <b>3</b> 88         |
| सीइकी              | व्यमात्यपत्नी         | ३८ (डि. १०)          | सुवंसना        | <b>अे</b> ष्टिपुत्री | 50                  |
| सीहसेण             | धमासः                 | 292,295,290          | ,,             | राजपुत्री            | 117                 |
| "                  | राजा                  | \$ 48-540            | "              | शिविका               | 265                 |
| सुरुष              | विजयः                 | <b>₹₹</b> 0,₹₹¶      | **             | गणिका                | \$55                |
| **                 | <b>जनपदः</b>          | ३३० (टि, ६)          | <b>बुद</b> क्त | राजा                 | 45                  |
| सुकंता             | विद्याचरेशपनी         | 330                  | युदरिसम        | चक्रम्               | 59                  |
| सुक्रमाका          | राज्ञी                | 49                   | सुव्रसम्ब      | राजपुत्री            | 90                  |
| सुकुमाखिषा         | तापसपुत्री            | 928,980,940          | सुवारग         | राजपुत्रः            | 56,707              |
| <b>युक्</b> णम     | लान्तके विमानम्       | २५८ (टि. १,३)        | सुवित          | सिवविद्यः            | 4 3 2               |
| <b>इंब</b> रड      | जनपदः                 | vu                   | युद्धोयमी      | गाथापतिपत्नी         | २८३                 |
| झुपाम              | त्रासः                | 93.                  | सुनंद          | गायापतिः             | ७५                  |
| सुग्याम            | ,, 3                  | 0,29,992,206         | 22             | चारणभ्रमणः           | 928                 |
| <del>युग्गीव</del> | उपाधायः               | 924,924              | 39             | स्दः                 | ₹99,₹9₹             |
| n                  | विद्याघरः             | 933                  | <b>बुनंदा</b>  | गाथापतिमार्था        | uy                  |
| 57                 | विद्याघरेशः           | २४३–२४५              | 1)             | दिकुमारी             | <b>१६०</b> (हि. १)  |
| शुषोस              | विद्याघरः             | ३२७                  | 11             | ऋषभजिनपत्री          | 968                 |
| <b>चुंकद</b> त्त   | विद्याभरेशः           | ब्रे <sub>बे</sub> ० | 13             | भाद्यणी              | 154                 |
| क्षंकपुर           | नगरम्                 | वृ३०                 | 53             | रासी                 | २८७                 |
| सुविष              | अमात्यः               | ३५३                  | सुंदरी         | ऋषभपुत्री            | 142,942             |
| सुजस               | सार्थिः               | 900                  | 93             | राशी                 | २५६                 |
| सुजसा              | विद्याघरराजपनी        | 135                  | <b>सुपर्</b> ड | श्रमणः               | 911                 |
| सुवात              | राजा                  | 964                  | सुप्पतिच्या    | रिकुमारी             | 980                 |
| सुजाम              | 29                    | १८५ (हि. ९)          | सुप्पनही       | रावणमगिनी            | १४०,२४२             |
| 21                 | नहादेवलोके विमान      | म् २८७               | 35             | विवाधरेशप्रशी        | २४५,२५०             |
| सुजावश             | विद्या <b>घरे</b> चाः | ३५७                  | सुप्पर्देश     | गणिका                | <b>१</b> ५९         |
| सुद्धिम            | श्रमणः                | २० :                 | शुप्पम         | बिद्धान्             | 995,994             |
| 27                 | 2)                    | 994,994              | सुज्यमा        | विद्यासर्गजपनी       | 348                 |
| >1                 | 37                    | 2 4 9                | 37             | 33                   | ₹७ <b>६</b>         |
| सुहियका            | श्रमणी                | 349                  | 9)             | राजपुत्री श्रमणी व   | २८७,२८६             |
| सुणगमेच            | उपाध्यायः             | 943                  | युष्यसिद्धा    | दिखुमारी             | 140                 |
| 91                 | <b>यहः</b>            | 948                  | युष्पद         | लाम्तके विमानम्      | 246                 |
| सुजराच्छेड्        | <b>उपाच्या</b> यः     | 750                  | शुपंत्र        | <b>उपसेनपुत्रः</b>   | 227                 |
| ञ्चणमि             | राजपुत्रः ,           | ₹•८                  | श्रुवाहु       | राजा                 | 3-4                 |

| एतीयम् ]              |                         | सकारा <b>निवर्णक</b> रे                | णानुकमणिका          | 1             | ३५              |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| गम                    | किए हैं                 | पत्रम्                                 | नाम                 | किस् !        | यञ्             |
| युवाह                 | राजा                    | 740                                    | सुगेद               | मधुरेशपुत्रः  | 364             |
| <del>पुत्र</del> िक   | <b>अ</b> मास्यः         | 36,35                                  | 15                  | मिथिछेस:      | 1.0             |
| _                     | राजमित्रम्              | 900                                    | <b>सुमे</b> हा      | दिकुमारी      | 945             |
| 1)                    | मची                     | र५३                                    | <b>सुं</b> म        | विद्या        | 254             |
| 37                    |                         | 398                                    | सुबसागर             | सन्त्री       | 311             |
| ''<br>घुमनवपरी        | ग नगरी<br>नगरी          | 320                                    | सुरहा               | जनपदः         | 40,00,09,906    |
| <b>यु</b> मगा         |                         | ३२४,३३८ (हि. १)                        | सुरदेव              | अश्वपतिपशुपा  |                 |
| दुभश<br>सुभश          | ,,<br>साथैवाही          | २७,७६                                  | सुरवण               | वनम्          | 944 (टि. ४)     |
| -                     | दाशी                    | 998                                    | सुरादेवी            | दिकुमारी      | 15.             |
| <b>सुभा</b>           | नगरी                    | 116                                    | सुरिंददत्त          | सार्यवाहः     | 30,46           |
| धुभाशु                | कृष्णपुत्रः             | 904-990                                | п                   | 2)            | 112,112         |
|                       | राजा                    | ३५७                                    | "                   | नावासीयात्रिक | 984             |
| 11                    | चकबर्ता                 | 166                                    | सुरूव               | चौरपुत्रः     | . 994           |
| <b>यु</b> भूम         | 444(1                   | २३५,२३८-२४०                            | . 17                | कुलकरः        | 944             |
|                       | किस्ट्राम्य             | 945                                    | 95                  | यक्षः         | 234             |
| सुमोगा<br>            | दिकुमारी<br>सम्ब        | 390                                    | सुरुवा              | राशी          | 54              |
| सुम <b>र</b>          | मण्डी<br>प्रतिसम्बद्धाः | ६८                                     | ,,                  | दिकुमारी      | 95              |
| शुभंगका               | भिमाइप <b>ली</b>        |                                        | 31                  | देवी          | 33.             |
| "                     | ऋषभपनी                  | <b>१</b> ६१,१६२<br><b>१</b> ७ <b>१</b> | सुङक्कणा            | दखिकन्या      | 949             |
| 17                    | दरिद्रकन्या             |                                        | "                   | राशी          | 381             |
| <b>सुमं</b> जरी<br>—— | राजी                    | 758                                    | सुकमा               | परिवाजिका     | 949-94          |
| <b>सुमण</b>           | यक्षः                   | 33,6                                   | 21                  | राजी          | 965,966,965,95  |
| **                    | श्रमणः                  | ३३१                                    | सुवस्स              | विजयः         | 3,81            |
| सुमणा                 | शिला                    | 64,66                                  | सुवण्यकुंस          | चारणश्रमणः    | 94              |
| 71                    | रामी                    | 231                                    | 11                  | अमणः          | <b>₹</b> 9४,₹9° |
| "                     | 33                      | २३१                                    | शुवकाकृका           | नवी           | <b>३३</b> '     |
| सुमती                 | "                       | 399                                    | सुबणाच्छ            | भूतदेवः       | <b>३</b> ३'     |
| F2                    | बलदेवपुत्री             | ३२७,३२८                                | सुवव्यानुसा         | राशी          | 44              |
| 79                    | राज्ञी                  | 111                                    | सुवन्नामा           | नगरम्         | २३              |
| सुमंदिर               | नगरम्                   | ३२६,३३२                                | सुवण्यतिसव          | 2,            | 23              |
| सुमित्त               | साकेतेशः                | \$45,260                               | <b>सुक्</b> णतिस्पा | राश्री        | 33              |
| n                     | राजा                    | ३००,३०४                                |                     | नगरम्         | 33              |
| 99                    | परिवाजकः                | 359-353                                | सुवण्णपुरी          | नगरी          | <b>{-</b>       |
| सुमित्रसिरि           | रामी                    | ३६२                                    |                     | प्रदेशविशेषः  | 184,98          |
| सुमिका                | वस्मिलपनी               | 66                                     | सुबण्याभ            | नगरम्         | २२              |
| "                     | राजपुत्री               | 114,119                                |                     | विद्यमारी     | 94              |
|                       | दशरथपनी                 | 381                                    | 1 3                 | राजा          | ३५              |
| सुमुद                 | कलाचार्यः               | 36                                     |                     | वैषः          | 34              |
|                       | उद्यानम्                | 135                                    | 1 -                 | असणः          | ¥               |
| 97                    |                         | (B. 93) 340 (B 9)                      | 1 -                 |               | 924,93          |

| **              |                     |                          |           |                   |                          |
|-----------------|---------------------|--------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|
| नाम             | किय्?               | पत्रम्                   | नाम       | किम्!             | पत्रम्                   |
| सुम्बय          | श्रमणः              | <b>३</b> २६              | सोरियव    | प्राणते विमानम्   | \$58                     |
| शुक्तवा         | अमणी                | 15                       | सोप्यास्य | नगरम्             | २८४                      |
| <i>n</i>        | ,,                  | <b>§</b> 9               | सोम       | ऋषमजिनपौत्रः      | १६४ (टि. १०)             |
| 31              | »,                  | ₹•€                      | ,,        | <b>माद्या</b> णः  | 186                      |
| 11              | 23                  | ३१८                      | 1,        | लोकपालः           | २ <b>१</b> ५,२ <b>३५</b> |
| "               | रामी                | 261                      | ,,        | बाह्मण-           | २३२                      |
| <b>बुसीमा</b>   | कृष्णाप्रमहि        | षी ७९                    | ,,        | विद्याधरराजपुत्रः | <b>३</b> ४०              |
| ,,              | राझी                | २६१                      | ,,,       | ज्ञाद्याण-        | ₹ • €                    |
| सुरोग           | राजा                | 299,298                  | ,,        | पुरोहितः          | 3 44                     |
| 79              | अमात्यः             | २९३,२९८                  | सोमग      | राजा              | 368                      |
| सुसैवा          | रासी                | २३३,९३५                  | सोमचंद    | राजा तापसध        | 90,98                    |
| 19              | गणिका               | ३३३                      | सोमचंदा   | राज्ञी            | <b>२</b> २२              |
| <b>सुस्तु</b> त | मच्ची               | ₹1•                      | सोमजसा    | वसुदेवपत्ती       | ३६२                      |
| सुहदारग         | वसुवेबपुत्र-        | vv.                      | सोमणस     | वनदेवता           | ३५५                      |
| सुहम            | उपाच्यायः           | २८०                      | सोमदत्ता  | गायापतिपुत्री     | ३७ ( हि. १७ )            |
| सुहन्म          | श्रमणः              | २८६,२८७                  | ,,        | धिमाहपशी          | ६८ (हि. ७)               |
| सुरम्मसामि      | वीरस्य पश्रमो       | गणघर:२,३,४,६,७,१६        | 79        | वाद्यणी           | ₹ • €                    |
| सुद्धिरक्या     | गविकापुत्री         | 56,909-908,908           | सोमदेव    | त्राद्मण          | 64,66,66                 |
| सुहुम           | उपाध्यायः           | २०५                      | 31        | राजा              | २२१–२२४,३०८              |
| सूर             | राजा कुन्धुरि       | जेनपिता ३४४              | सोमपर     | ऋषभजिनपैत्रः      | - 998,984,               |
| स्रजिबाद        | उद्यानम्            | <b>३</b> २९,३३२          |           |                   | 960,966                  |
| सुरदेव          | <b>प्राम</b> खार्मा | 953                      | 35        | तापस-             | <b>३३८</b>               |
| "               | राजा                | २८५,२८६                  | सोममित्रा | थस्मिकप्रती       | <b>§</b> c               |
| 11              | देवः                | २८६                      | सोमराइय   | देव.              | २३५                      |
| सूरसेण          | परिमाजकः            | 3.8.5                    | सोमबिरिय  | राजर्षि           | २८४,२८७                  |
| 1)              | राजा                | 394                      | सोमसम्म   | त्राह्मणः         | <b>३०,</b> ३१            |
| धूरसेणा         | जनपद:               | <b>२३</b> २,३६६,३६८      | सोमसम्मा  | त्राह्मणी         | 4•,39                    |
| सेजस            | राजपुत्रः           | 958,954,906              | सोमसिरी   | वसुदेवपनी         | 942,952-954,             |
| सेजंससामि       | 3                   |                          |           | २ <b>२१-२३५</b>   | ,२२८,२२९,२८२,            |
| सेणा            | थम्मिह्नपत्नी       | <b> </b>                 |           |                   | ३०८,३६७                  |
| 19              | बसुदेवपक्षी         | ३६७ (डि. ६)              | सोमा      | अप्सरः            | १३• ( दि. ७)             |
| सेणिय           | राजा                | <b>२,१६,१</b> ७,२०,२५,२७ | सोमिला    | <u> जाह्यणी</u>   | 113                      |
| सेवकंचन         | <b>इ</b> स्ती       | 338                      | ,,        | 3)                | 118                      |
| सेवा            | जनपदः               | ३५३                      | सोबामणी   | धरणाप्रमहिषी      | ३०५                      |
| सेवासी          | ऋषिः                | २६५                      | सोयास     | राजा              | 350                      |
| सेसकेसी         | दिकुमारी            | १६० (डि. २)              | सोरहकूक   | प्रदेश            | 3×6                      |
| सेसवती          | 39                  | 160                      | सोरिष     | रसदिणक्           | 250                      |
| सोज्य           | नगरम्               | 340                      | ,,        | नगरम्             | 11,111,204,              |
| बीवामधी         | <b>दिशु</b> मारी    | 35.                      |           | 2×5,240,24        | <b>७,३६८</b> (डि. २)     |

| तृतीयम् ]         |                     | मकारा <b>दिव</b> र्णक्रमे | णानुकमणिका          | 1                             | ₹'•                           |
|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| नाम               | किम् १              | पत्रम्                    | नाम                 | किम् १                        | पत्रम्                        |
| सोरी              | राजा                | 999,340,346               | इरिसेण              | कोशाम्बी <b>शः</b>            | 36                            |
| सोरीबीर           | 21                  | २८५                       | >2                  | हरिवंशीयो राजा                | ३५७                           |
| सोबीर             | नगरम्               | 999,३५७                   | <b>हासपोद्द</b> िया | नर्तकी                        | 269                           |
| सोइम्म            | प्रथमः कल्पः        | 27,64,69-59,              | हासा                | दिक्रुमारी                    | 960                           |
|                   | 117,994             | ,१७४,१७७,२२२,             | €ाहा                | देव जातिः                     | 930                           |
|                   | <b>२३</b> ५         | ,२८४,२८६,२८७,             | हिमगिरि             | राजा                          | <b>ફ</b> 4 9                  |
|                   |                     | ३ <b>२१~३२३</b> ,३५७      | हिमपुष              | देवः                          | ३३२                           |
| सोहम्मवह          | इन्द्रः             | 930                       | हिममाछिषी           | राज्ञी                        | ३२१ (डि. ७,८)                 |
| सोहम्मवदिस        | य सौधरमें विमान     | म् २८६                    | हिमवं               | पबमो दशारः                    | જે કે ફેપ્                    |
| सोहस्मिद          | इन्द्र.             | २८६                       | हिमवंत              | पर्वतः १२२,१८६                | ,२३६, <b>२</b> ०६, <b>३३२</b> |
|                   | ह                   |                           | हिमवंतकुमार         |                               | 965                           |
| हंसणदी            | नदी                 | २०६                       | हिरण्णकुंभ          | चारपः श्रमणः                  | 940                           |
| हंसरइ )           |                     | Ť                         | हिरणणगाह            | गजपुत्र.                      | ३६५                           |
| हसरच्छ }          | राजा                | २२१ (टि १)                | हिरण्णघम            | रा <b>जा</b>                  | १८५ (हि. १० )                 |
| इसरह              | 13                  | <b>२</b> २१               | हिरण्यधर            | विद्याधरेशः                   | १७८ (हि. २)                   |
| इसबिङ्बिभ         | अश्वः               | २८५                       | <b>हिरण्णमती</b>    | विद्याधरराजपन्नी              | 906                           |
| हणुम              | <del>अ</del> मात्यः | २४३,२४४                   | हिरण्णरह            | विद्या <b>धरेशः</b>           | 946                           |
| इत्थिणडर }        |                     | ,१६४ १८६,५३३,             | ्रिक्णकोस           | ,                             | vs                            |
| हत्यिणापुर ∫      |                     | 7,280, <b>3</b> 88,386    | >5                  | तापसः                         | 938                           |
| <b>ह</b> रियणिगा  | वन्वरी              | <b>२१४,२१</b> ५           | हिरण्णलोमी          | ज्ञा <b>ह्मणी</b>             | <b>ৰূ</b> গুণ                 |
| <b>इरिथ</b> न्दीस | नगरम्               | <b>३</b> ९५<br>११५        | हिरणणवर्ष           | विद्याधरराजपत्नी              | 386                           |
| इयसमु<br>इरि      | राजा                | 346,340                   | हिरण्णवस्म          | राजा                          | 964                           |
| हरिचंद            | <b>3</b> )          | 969 940                   | हिर्पणा             | गणिकापुत्रा                   | 9•9                           |
|                   | ,,<br>श्रमणः        | 239                       | हिरिमती             | जस्बूपकी                      | €                             |
| ः<br>इरिणी        | राज़ी               | 340                       | ,,<br>हिरिमंत       | राश्री असणो च                 | <b>३</b> ५४,३५५               |
| हरिणेगमेल         | देवः                | 30                        | हिरी<br>हिरी        | पर्वतः<br><del>टिक्सारी</del> | <b>₹</b> 96                   |
| इरिमंसु           | अमात्यः             | २७५-२७८,३१२               | हुण<br>-            | दिकुमारी<br>जनप <b>द</b> ः    | 940<br>946                    |
| इरिमुणिचंद        | श्रमणः              | २५८                       | EE                  | देवजातिः                      | 91.                           |
| <b>हरिवं</b> स    | वंशः                | 111,151,                  | हे <i>प</i> ्रव     | विद्याधरराजपुत्रः             | ·                             |
|                   | 25                  | ८,३५६,३५८,३६५             | 4                   |                               | ५,३५२,३५८,३५९                 |
| <b>इरिवरिस</b> रे | क्षेत्रम्           | 73 12.2                   | हेमंगय              | कायनपुरेशः                    | \$4,90                        |
| इरिवास ∫          | क्षत्य              | ३५७                       | ,,                  | राजा                          | 339                           |
| इरिवाइण           | भनगरो राजपुत्र      | वि २८७                    | ,,                  | पुण्डर्गिणीशः                 | ३३५                           |
| इरिसीह            | श्रेष्ठिपुत्रः      | 93४-9४०,9४२               | हेममालिणी           | राज्ञी                        | 339                           |
|                   |                     |                           |                     |                               |                               |

# परिशिष्टं चतुर्थम्

# वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां विशेषनाम्नां विभागशोऽनुक्रमणिका।

## 

# [ परिशिष्टेऽसिनसाभिर्विशेषनामां ये विभागाः परिकल्पितास्तेऽधस्तादुिलस्यन्त इति तत्त्तिभागदिद्शुभिस्तत्तद्वाद्वितो विभागोऽवलोकनीयः । ]

| 3 | सदस्यः  |           |        |   |
|---|---------|-----------|--------|---|
| ş | भगाया   | मन्त्रिणः | सचिवाः | ì |
|   | श्यसम्ब | <b>24</b> |        |   |
| R | MATE.   |           |        |   |

४ आध्य-उचान-वनानि

५ इम्बाः श्रेष्ठिनः तत्परूपश्च ६ उपाध्यायाः कलाचार्याश्च

 पेतिहासिक-भौगोलिकादीना-मुपयोगिनि नामाति

८ ऐम्ब्रजालिकः

९ कर्वट-खेर-आम-समिवेशादि

१० कुकुंटकः

११ कुरुक्राः तत्परन्यश्र

१२ कुळ-गोत्र-वंशाः १३ कृत्रिमाणि नामानि

१६ कृष्णसाण नामाल **१८ कृष्णसाद्यमहि**ष्यः

१५ क्षत्रियाणी

१६ गणधराः १७ गणिकाः तस्पुत्र-पुश्यव

१८ गायापतयः तत्पत्नी-पुत्र-पुष्यश्च

१९ गारुक्रिक:

२० गुहाः

२१ गोप-गोप्यः

२२ गौः

२३ मन्यनामानि

२४ प्रामण्यः प्रामेशाश्र

२५ चकवर्तिराजानः

रेष चारणस्रमणाः सम्मणाः सम्-

२० चेस्रावि

२८ चौराः तत्पक्यम

२९ धीरपद्यः

६० चौरसेनाम्यः तत्पस्यश्च

३१ जनपद-क्षेत्र-द्वीप-विजयादि

स ३२ जम्बूपक्षयः

**३३ तन्सुवायः तत्पक्की ज** 

३४ तपांसि

३ ५ तापस-तापसी-परित्राजक-परि-व्राजिकादयः

**१६** तीर्थकराः

३७ द्शारराजान-

३८ वास-दासी-दीवारिक-प्रतीहार-महत्तरक-राय्यापालिकाचाः

३९ दिक्कमार्थः पट्पञ्चाकात्

४० दुर्गता दरिदास

४३ दुर्गपालः ४२ द्वातः

४३ देवजातयः

४**४ देव-देव्यः** ४५ देवलोकाः

४६ धरणात्रमहिष्यः

**४७ धर्माः** 

४८ घाञ्यः

**४९ नगर-नगर्यः** 

५० मट-नर्सक्यः ५१ नदी-समुद्र-हदादि

५२ नरका. तत्मसटाश्र

५३ नारदाः

५४ नावासांवात्रिकाः ५५ नैसिसिकाः

५६ परमाधार्मिकासुराः

५७ परमेष्टिनः

५८ पर्वताः ५९ पुरोहिताः तत्पक्यम

६० प्रतिवासुदेवाः

ा प्रासादः

६२ वळदेवराजानः

६३ बाह्मण-ब्राह्मण्यः तरपुत्र-पुञ्चश्र

६४ महिपः

६५ मातङ्गः

६६ मेचाः

६७ वज्ञाः

६८ राजानी राजपुत्रा विद्याधररा-जानी विद्याधरराजपुत्राव

६९ राष्ट्रयो हाजपुत्र्यो विद्याधर-राज्ञ्यो विद्याधरराजपुत्र्यक्ष

७० राष्ट्रीदाः (राठोड)

७१ वणिजः तत्पत्ती-पुत्र-पुत्र्यश्च

७२ वाप्य

७३ वासुवेबराजानः

७४ विद्याः

७५ विद्याधराः

७६ विद्याधर्मिकायाः

७७ विमानानि

७८ वैद्या.

७९ वैश्यः तत्पत्नी च

८० व्याघः

८१ शिविकाः

८२ शिलाः

८३ ग्रुनी

८४ शोकरिकाः

८५ सर्पाः

८६ सार्थयः सत्पत्न्यक्ष

८७ सार्थवाहाः सस्परम्यञ्च

८८ सूपकाराः

८९ खणंकारः

९० इस्तिनः

#### १ अटब्यः

| कालंजर<br>कुजरावस | कोलवण<br>खड्राडवी | जलावशा<br>भीमाडवी | भीसणाडवी<br>भूयरमणा | <b>भूयरयणा</b><br>विजणस्थाण |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
|                   |                   | manager de Pape   |                     |                             |
|                   |                   |                   |                     |                             |

#### २ अमात्या मिल्रणः सचिवास्तत्वस्यश्च

| अबिमालि<br>आणंद<br>इहाणंद<br>जबव<br>जसम | नंदण<br>पवणवेग<br>बहुस्सुय<br>महर<br>महर | महामह<br>मारीच<br>वसुमित्त<br>विउलमति<br>सडिल्ल | संसिद्धलोय<br>सायर<br>सिह्न्लि<br>सीह्न्लि<br>सीह्न्सेण | सुचित्त<br>सुबुद्धि<br>सुमक्ष्<br>सुयसायर<br>सुसेण | सुरसुत<br>हरिमसु |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|

|                                     |                              |                        |                    | 3                              |                |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
|                                     |                              | 3                      | अश्वाः             |                                |                |
|                                     | कुलि                         | ासुह बल                | ह इंसर्            | वेलंबि अ                       |                |
|                                     |                              | ४ आध्रम-               | <br>उद्यान-वनानि   |                                |                |
| अंगमंदिर                            | রি <i>ण্যু</i> র্জা <b>ण</b> | नंद्णवण                | भहपाल              | यह <b>मंववण</b>                | सुरवण          |
| कामस्थाण                            | ओइवण                         | प्रस्ववण               | मणोरम              | सिद्धन्य                       | सुरणिबाद       |
| कामिकासम                            | चर्णनण<br>:                  | पीइकर                  | <b>रय</b> णकर उथ   | सिरिवण                         |                |
| छलेडु ग                             | द्वसमण                       | <b>पीयगास्</b> स       | सरवंग              | सुमुह                          |                |
|                                     |                              | - 4-                   |                    |                                |                |
|                                     |                              | ५ इभ्याः ध             | ष्टिनः तत्पत्य     | a a                            |                |
| अभवघोय                              | चंद्रसिंग                    | तारग                   | पोम्मसिरी          | वराह                           | सिधुमनी        |
| अरहदस                               | चारुद्त                      | प: <b>प्रम</b>         | बंधुसिरी           | <b>बसु</b> पालिय               | सिरिसेणा       |
| <b>अरह</b> दास                      | जब ू                         | दहधम्म                 | भहा                | वसुमेण                         | सुनारा         |
| भरहदेव                              | जसमती                        | धणद                    | भागु               | विजयनंदा                       | सुदंसणा        |
| उसभदत्त                             | जि <b>ण</b> गुत्त            | धगदेव                  | मरभूड्ग            | विगयमिरी                       | <b>हरिसी</b> ह |
| कणगसिरी<br>कमलावनी                  | जिणद्व                       | धर्गामत्त              | <b>मरुभोड्</b> ग   | वेसमणक्त                       | हिरिमनी        |
| का <b>म</b> होबना<br>का <b>मदेव</b> | जिणदाम<br>जि <b>णदेव</b>     | धरमरह<br>रियमण्ड       | माणिभइ             | समुद्दत्त                      |                |
| गुतिमह                              | ाजणद्व<br>जिणपालिय           | वियदस्वा<br>पुण्यभद्ध  | मित्तवती<br>रामदेव | समुद्दिय                       |                |
| गोमुह                               | तमतग<br>वमतग                 | युष्णन ह<br>युष्फानिरी | राज्य              | सागरचंद<br>सागरद <del>्त</del> |                |
| 36                                  | Qvi (i*i                     | 3-11-161               | 118.               | and 3 a                        |                |
|                                     |                              | -                      |                    |                                |                |
|                                     |                              | ६ उपाध्यार             | ाः कलाचायोश        |                                |                |
| उतंक                                | दरस्यहारि                    | पुष्णास्य              | विब्रह             | सणकमेध                         | समह            |

|                 |                              | 4 9 11 - 41               | 44. 11/41 -41.41 |                      |                        |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| उदंक<br>खीरकयंब | दबप्यहारि<br>दं <b>ड</b> वेग | युष्णास<br><b>य</b> भदत्त | विबुह<br>संबिह्न | सुणकमेध<br>सुणगच्छेद | सुमुह<br>सु <b>ह</b> म |
| गोयम            | नार्य                        | बुह                       | सुग्गीव          | सुप्पद               | सुहुम                  |
|                 | F1 6-4-31-31                 |                           |                  |                      |                        |

# ७ देतिहासिक-भौगोलिकादीनामुपयोगिनि नामानि

|                 |               |                  | . •              |                 |                     |
|-----------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| भउउमा           | उसुबेगा       | गयपुर<br>गिरिकूड | दक्ख<br>दितिपयाग | भोजकड<br>मगङ्गा | घरणोदिया<br>वाणारसी |
| <b>र्क्ष</b> गा | एरावई         | ागार <b>क</b> ्ड |                  |                 | विजगस्थाण           |
| अष्टावय         | कंकोडय        | गिरिनगर          | दिसापो विखन्न    | <b>भगहापुर</b>  | विजयायाय            |
| भगद्वा          | कंठयदीव       | गुणसिलय          | धम्मचक्क         | महिला           | विश्वगिरि           |
| अणारियवेद       | कण्णकुज       | गोदावरी          | नरिथयवाड्ड       | <b>महुरा</b>    | विणीया              |
| अत्थसत्थ )      | <b>整0</b> 6   | गोसग             | पंचनदी संगम      | महुरि           | वेभारगिरि           |
| (अर्थशास्त्रम्) | कत्तविरिष     | चपा              | पढमाणुभोग        | माहेसरी         | वेभारसेल            |
| अभय             | कालंजर        | चीणथाण           | पद्याग           | मतिकावती        | संघगिरि             |
| अयपह            | कासव          | चीणभूमी          | परमभागवड         | मित्रियावती     | सम्मेष              |
| अलगापुरी        | कासी          | चेइ              | पिप्पलाब         | मिहिला          | साकेत               |
| अवंती .         | कि कि चिगिरि  | चोक्लवाइणी       | पुण्णभद्द        | रहउड            | सावरथी              |
| अस्समे <b>इ</b> | कुणट्टा       | जडणा             | पुरिमताल         | रयणदीव          | सावयपण्णत्ती        |
| अहरवेय          | कुणाल         | जण्हवी           | पोयणपुर          | रयणवालुया       | सिंहलदीव            |
| अहि ह्या        | कुरु          | जचनक             | पोरागम \         | रयतवालुया       | सिमणरा (ग?)         |
| भागहा           | कुमहा         | जसद्यगी          | (पाकशास्त्रम्)∫  | रहावस           | सिरिपव्यय           |
| भाषरिय- }       | कोंकण         | जमुणा            | बद्धर            | रायगिष्ट        | सीमण्ग              |
| (आरिय)वेद}      | कोडिसिसा      | जवण              | बभन्थल           | रेवय            | सुणगमेध             |
| आसमेह           | कोशि <b>अ</b> | जार्वात          | बारवर्ना         | <b>लकादी</b> व  | सु चण्णपुरी         |
| <b>आइ</b> ह्य   | कोमंत्री      | जावण             | भगवयगीया )       | लकावुरी         | सुवण्णभूमा          |
| <b>उक्</b> ल    | कोसला         | टंकण             | (भगवद्गीता) 🖟    | वंसगिरि         | सोपारय              |
| उक्ल            | खस            | तक्षमिला         | भहिलपुर          | वजकोडीमंठिय     | ह-िधणापुर           |
| उज्जेणी         | शंगा          | तामिंहती         | भरयच्छ           | वहर्ना          | हिस्सित             |
| उंदराव हवेला    | गगामायर       | निमधिगु          | भागीरही          | वरमा            | हुण                 |
| उसीरावत्त       | गधार          | तोमिल            | भागवउ            | वरदा            |                     |
|                 |               |                  |                  |                 |                     |

### ८ **ऐन्द्रजा**लिकः इंदसम्म

## ९ कर्वट खेड-प्राम-समिवेशादि

| भयक्षामाम | निस्रवाधुग   | पलासगाम     | संवास  | संग्रम         | सुगाम   |
|-----------|--------------|-------------|--------|----------------|---------|
| गिरिक्ड   | दिसासवाह     | पलामपुर     | सवाह   | मालगु <b>द</b> | सुग्गाम |
| गिरिक्ड   | नंदिमाम      | ब <b>ढय</b> | सखपुरग | सालिग्गाम      | सुद्दित |
| गिरितड    | पर्जामणि खेड |             |        |                |         |

#### १० कुर्कुटकः वजतुंद

# ११ कुलकराः तत्पस्यश्च

| अभिचंद धंदकंता मात्रि पसेणङ् मरुदेवा<br>चम्सुकता चंदनसा पश्चिक्दा मरुदेव विमलवाङ्ग<br>प्रवसम असमंत | सिरिकंता<br><b>सुरू</b> वा |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| इक्लाग                  | गोयम                                                                                                                                                      | द्वार                                                                                                                                                                                                                                                                                        | हरिवंस का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | संव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | ,t.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अज्ञणुबङ्<br>किंजंपि    | खंदिल<br>खरम्गीव                                                                                                                                          | गोयम<br>पोयणासम                                                                                                                                                                                                                                                                              | मागह<br>विणीयक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सहदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | १४ कृत्य                                                                                                                                                  | <br>।स्याग्रमहिष्य                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गंधारी<br>गोरी          | जंबवती<br>पडमावनी                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| भत्रियाणी               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १६ गणधराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| इंदलया                  |                                                                                                                                                           | उपभसेण                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मुहम्मसामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | १७ गणिकाः त                                                                                                                                               | त्वत्र-प <b>ृ</b> यश्                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कामपडांगा               | कुनेरसेणा                                                                                                                                                 | रङ्गेणिया                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वसंत <b>सेणा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सुसेणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| कालिद्सेणा              | चित्तसेणा                                                                                                                                                 | रगपडाया                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सुद्भण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सुहिरपणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कुबेरदत्त<br>कुबेरदत्ता | <b>बुद्धिसं</b> णा                                                                                                                                        | वसंतितव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ॥ सुष्पत्रुहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हिरण्णा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ŧ                       | <br>८ गाधापतयः त                                                                                                                                          | <br>त्रिपत्नी-पत्र                                                                                                                                                                                                                                                                           | -पृत्रयश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मागदत्ता                | मावर                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सुनंदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| नागियरी<br>महाधण        | वसुदत्त<br>वसुदत्ता                                                                                                                                       | मामदत्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सुनद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सोमद्त्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गारुडिकः                | n annada.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>रु</b> लतुं ड        | ē                                                                                                                                                         | कंचणगुहा<br>_                                                                                                                                                                                                                                                                                | खंडप्पवाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तिमिसगुहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २२ गीः<br>रोहिणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अहरवेय<br>) आयरिय-      | धिमल                                                                                                                                                      | चतिय :                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -<br>बसुदेवचरिय<br>संतिषरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | गंधारी<br>गोरी<br>अत्रियाणी<br>दलया<br>कामपडागा<br>कालिदसणा<br>कुबेरदत्ता<br>नागित्ररी<br>महाधण<br>गारुडिकः<br>रुलतुंड<br>गोप-गोप्यः<br>दुडम नं<br>नंद का | अञ्चणुबह संविक  रिजंपि सरगीव  रिश्व कुच्च  गंधारी जंबवती गोरी पउमावनी  सित्रियाणी  दलवा  रिश्व गणिकाः त कामपडागा कुनेरसेणा कालिदसेणा चित्तसेणा कुनेरदत्त सुद्धिसेणा कुनेरदत्त सुद्धिसेणा कारामान्यः त नागिर्यः समुदत्त महाधणः समुदत्त  गोप-गोष्यः दहम नंदिमित्त नंद करगुणंदि  अहस्वेय धमिस्ल | भज्ञणुबह खंदिल गोयम  रिंजंपि खरगीव पोयणासम  रिंजंपि खरगीव पोयणासम  रिंजंपि खरगीव पोयणासम  रिंजंपि खरगीव पोयणासम  रिंजंपि जंगवती रुप्पिण  गोरी पंजमावती लक्खण  रिंजंपिणी  वेद्याणी  वेद्याणी  वेद्याणी  वेद्याणी  वेद्याणी  वेद्याणी  वेद्याणा वेद्याणा रहमेणिया कालिद्सेणा वित्तसेणा रापडाया कुनेरदेणा वर्मतात्रव्य कुनेरदेसा  रिंजाधापत्रयः तत्पत्नी-पुत्र  मागदत्ता मावर विण्डुसिरी  नागियरी वसुदत्त मामदत्ता  महाधण वसुदत्ता  गोप-गोप्यः दह्य नंदिमित्त  नंद फरगुणंदि  २३ ग्रन्थनामानि अहर्वेय धिमसुचरिय | १४ कृष्णस्याग्रमिहिष्यः  गंधारी जंबवती रुपिणी सबस्य गोरी पउमावती रुक्छणा सुतीर सित्रयाणी १६ गणधराः तत्पुत्र-पुत्रयश्च कामपडागा कुनेरसेणा रहसेणिया वसंतसेणा कालिद्सेणा चित्तसेणा रगपडाया सुद्मणः कुनेरदत्त सुद्धिसेणा वसंतितलया सुण्यवृद्धा कुनेरदत्ता  १८ गाधापत्रयः तत्पत्नी-पुत्र-पुत्रयश्च मागदत्ता मादर विण्डुसिरी सुद्धीयणी नागिर्या वसुदत्ता  १८ गाधापत्रयः तत्पत्नी-पुत्र-पुत्रयश्च मागदत्ता मादर विण्डुसिरी सुद्धीयणी नागिर्या वसुदत्ता  गारिडिकः २० गुहरः रुक्तुंड कंचणगुहा खंडप्पवाय  गोप-गोष्यः दह्म नंदिमित्त कंचणगुहा खंडप्पवाय  २३ ग्रन्थनामानि अहन्वेय धम्मलुचरिय भगवयगीया |

अमयसुंदरा

# वसुरेवहिण्ड्यन्तर्गतानां विशेषनाम्नां [परिशिष्टं

|           |              | •                     |
|-----------|--------------|-----------------------|
| • • • • • |              | And the second second |
| - W NC    | MILLIANS:    | WINSHIM               |
| 74        | Marian and a | प्रामेशास             |

|              |        | 44              |                 | -        |       |
|--------------|--------|-----------------|-----------------|----------|-------|
| अरहद् स      | नारय   | मेरु            | सारय            | उम्मसेण  |       |
|              |        | २५ च            | कवर्त्ति राजानः |          |       |
| अर           | भरह    | <b>रयणज्</b> सय | वहरसेण          | सणंकुमार | सुभूम |
| <b>इं</b> यु | मधव    | वहरदस           | वजाउह           | संनि     | सुभोम |
| जय           | महापउम | वहरनाभ          | सगर             |          |       |
|              |        |                 |                 |          |       |

#### २६ चारणध्रमणाः ध्रमणाः ध्रमण्यश्च

| अङ्गुत्तय        | <b>चंदणसायर</b> | भ्रमपिय     | मदर         | सञ्चरिक्वय       | सुद्विय            |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|
| भक्कित्ति        | चंदणसायरचंद     | धम्मरुद्    | महामति      | सजयत             | सुद्धियजा          |
| <b>अं</b> गरिस   | चारुमुणि        | धितिवर      | महिंद       | सत्तुग्घ         | सुनद               |
| अंगीरस           | चित्रगुत        | मं <b>द</b> | मुणिसेण     | सनुनम            | सुपइट              |
| अविमाछि          | जगनद्भ          | नंदणगिरि    | मुणीचद      | सत्तुदमण         | सुपभा              |
| भाजियसेणा        | अंबू            | नंदिवद्धण   | रक्लिया     | सन               | सुमग               |
| अभय              | ज्ञयत           | पसंतवेग     | वङ्ग्दल     | सतवेग            | <b>मु</b> वण्णकुंभ |
| अभिनंदण          | जस्रणजिं        | पसम्बद      | वक्कलर्वारि | समाधिगुत्त       | सुध्वय             |
| अभयगुरु          | जिणद्सा         | पियदसगा     | वजाउइ       | सयपभ             | सुब्बया            |
| <b>अ</b> मयसागर  | जुगधर           | पिहियासव    | वतामय       | सयभू             | सुहरम              |
| भमियगति          | वृत्वचित्त      | पीइकर       | वरदत्त      | सम्बग्न          | हरिचद              |
| असियतेय          | द्वभ्रम         | पीतिकर      | वसुयुज      | सब्बजस           | इरिमुणि वंद        |
| अरहदास           | दङ्घिति         | पीतिकर      | वसुमती      | सम्बाणु          | इरिवाहण            |
| आइम              | दहरुखय          | पीतिउव      | विउल्मित    | सहम्सायुद्       | हिरण्ण कुभ         |
| आ <b>इच</b> जस   | दढिवित्ति       | पुष्ककेउ    | विजय        | सागरदत्त         | <b>हि</b> रिमर्ना  |
| कणगमाला          | द्तमहण          | वभिल्जा     | बिण्हुकुमार | सागरसेण          |                    |
| कटिय <i>जिया</i> | द्वगुरु         | बभी         | विमलमान     | सिरिदाम          |                    |
| किसिंहर          | धम्मद्योस       | बळ भ ह      | विमलाभा     | <b>मिव</b> गृत्त |                    |
| गुणवनी           | धन्मदाम         | भोगवद्गण    | वीरवाहु     | सीमधर            |                    |
| चक्राउह          | धस्मन द्        | र्मातसायर   | सच          | सीहचंद           |                    |

|                         |                           | गुणसिङ्य           | २७ चैत्यानि<br>नागघर | पुष्णभद      |              |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                         |                           | <b>₹</b> ८         | चौराः तत्पहय         | Ħ            |              |
| भवज्ञा<br>करंक<br>कुसीक | दाह<br>भणपुंजन<br>भुगगपुर | संदर्ख्य<br>वणमाला | विदाह<br>विरूव       | विमील<br>सउझ | सरह<br>सुरूव |
|                         |                           | _                  |                      |              |              |

२९ चौरपह्यः सीइगुद्दा असणिपही

### ३० चौरसेनान्यः तरप्रस्था

| अजियसेण | अपराजिक | मंदर   | विभुगापुँड |
|---------|---------|--------|------------|
| भज्ञणभ  | कालदंड  | वणसाला | विभिंद     |

# ३१ जनपद-क्षेत्र-द्वीप-विजयादि

| अंगा<br>अणहा<br>अखभरह<br>अयमी<br>अवरविदेह<br>आणहा<br>उक्छ<br>उक्क<br>उत्तरकुरा<br>उत्तरकुरा<br>उत्तरकुरा<br>उत्तरकुरा<br>उत्तरकुरा<br>उत्तरकुरा | कंडयदीव<br>कामरूव<br>कामी<br>किंतिप<br>कुणहा<br>कुणाल<br>कुर<br>कुसहा<br>कोकण<br>कोमला<br>कमार<br>गंधिलावनी<br>चीणथाण | चीणभूमी चेड्ड<br>जंबुदीव<br>जवण<br>जावण<br>टंडण<br>दाहिण अस्ट<br>दाहिण भरह<br>देवकुरा<br>धाइसंड<br>धायहसंड<br>वादस्सर<br>नदीसर<br>नहीसर | पंचनदीसंगम पुक्वरहरू पुक्वरवर पुरच्छिमभवर- विदेह पुञ्चविदेह पोक्वकावई बञ्चर भरह भारह मगलावई महाविदेह रमिणा | रयणदीव<br>रयम<br>छका<br>वच्छावई<br>विज्ञणस्थाण<br>विजयद<br>विदेह<br>वियदभा<br>मलिलाव<br>मानःथी<br>स्महलदीव<br>सिंधु | धुक्तरहु<br>सुरहा<br>धुवगग<br>धुवणणभूमी<br>सूरलेणा<br>सेया<br>सोरहकूल<br>मोदिय<br>गोबीर<br>हरिवास<br>हुण |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ३५ जस्तुर यः

| कणरासिरी       | जनसर्वा           | प्रसमेणा | समुद्दसिरी |
|----------------|-------------------|----------|------------|
| <b>कमलावनी</b> | <b>यउमस्मि</b> री | विणयमिरी | मिन्नुमनी  |

# ३३ तन्तुवायः तत्पर्का च

:गमाला

वीरय

### ३४ तपांसि

| भायंबिस्वदुमाण | धम्मचक्रवाल | रयणावली | मीहनिकी छिव |
|----------------|-------------|---------|-------------|
|----------------|-------------|---------|-------------|

### ३५ तापस-तापसी-परिवाजक-परिवाजिकादयः

| भगव्यि<br>अधारेयम्<br>भहिला<br>भाहला<br>उदयश्वितु<br>एगसिंग<br>कक | कणगरह<br>कासव<br>कुढोदरी<br>कुमला<br>कोसिक<br>कोशिय<br>खदमणिया | गोयम<br>चडकोसिय<br>जडिलकोसिय<br>जन्नवका<br>जमदग्गि<br>धरिमल<br>नदा | प्रचणवेया<br>पिप्पलाय<br>मिर्गासग<br>मीणगा<br>चडच<br>बहल्टि<br>चरुण | बिहासब<br>बिण्हु<br>राख<br>संबिठि<br>सुकुमालिया<br>सुकसा<br>सुरसेण | सेवाही<br>सोमचंद<br>सोमपह<br>हिरण्णलो <b>म</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

# ३६ तीर्थकराः

| श्रजिय<br>श्रणतद्द<br>श्रणंतजिण<br>श्रमियजस<br>श्रमियवाहण | भरिद्वनीम<br>बसभ<br>उसभसामि<br>उसभसिरि<br>कुंथ | श्वणरह<br>जीवतसामि<br>जीवसामि<br>दढधम्म<br>धम्म | नामेय<br>नेमि<br>मिछ<br>महाबीर<br>महाबीरवद्धमाण |      | सपंतुद्ध<br>सयंभू<br>सीमंधर<br>सीयलंजिण |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| अर                                                        | खेमकर                                          | नसि                                             | मुणिसुब्वय                                      | सयपभ |                                         |

#### ३७ दशारराजानः

| अक्लोम | <b>चिमिय</b> | वसुदेव    |      |
|--------|--------------|-----------|------|
| अभिचंद | धरण          | समु इविजय | हिमव |
| भयल    | पूरण         | सागर      |      |

#### े ३८ दास-दा<mark>सी-द</mark>ौवारिक-प्रतीहार-महत्तरक-द्राय्यापालिकाद्या

|         | Am dece delle | Assessed as section | GIC MOCICAL     | oft and attended | one.   |
|---------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|--------|
| उपलमाला | गगपालिय       | पहावय               | मत्तकोकिला      | वर्णभाला         |        |
| कलइंसी  | गंगर क्खिय    | भइग                 | मथरा            | वलह              | सुरदेव |
| कवलिगा  | दुम्सुह       | भदा                 | मदोदग           | विज्ञुलङ्या      |        |
| कविस    | पंडिनिका      | भोगमाहिणी           | मिरिई           | वीणादत्त         |        |
| कोकाम   | पभावई         | मक्कदय              | <b>छसु</b> णिका | संगमिया          |        |

#### ३९ दिकसार्यः पटपञ्चादात

| र रायुक्ताया पङ्ग्यासात्                              |                                                         |                                                      |                                                  |                                                            |         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| अणिदिया                                               | तोयधारा                                                 | भदा                                                  | रुयसा                                            | सनेरा                                                      | सुरूवा  |
| अपराजिता                                              | नदा                                                     | भोगंकरा                                              | रुवगा                                            | समाहारा                                                    | सुवस्था |
| भलबुसा                                                | नदिवद्यणा                                               | भोगमालिणी                                            | रूयगावनी                                         | सद्बन्पभा                                                  | संमकेमी |
| आणंदा                                                 | <b>नंद</b> त्तरा                                        | भोगवती                                               | <b>स्टब्डी</b> वनी                               | सिरी                                                       | सेसवनी  |
| इलादेवी                                               | नवभिका                                                  | मितकेमी                                              | वरथमित्रा                                        | सीया                                                       | सोतामणी |
| रगणासा                                                | पडमावनी                                                 | मीसकेमी                                              | वसंधग                                            | सुनदा                                                      | हासा    |
| •                                                     |                                                         | मेहकरा                                               | 13                                               |                                                            | हिरी    |
|                                                       |                                                         |                                                      |                                                  |                                                            |         |
|                                                       | -                                                       |                                                      |                                                  |                                                            |         |
|                                                       | -                                                       |                                                      |                                                  |                                                            |         |
|                                                       | -                                                       |                                                      |                                                  |                                                            |         |
| चित्तकणगा<br>चित्तगुत्ता<br>चित्ता<br>जयंनी<br>जसोहरा | पुडिर निणी<br>पुंडिर नी<br>पुण्फमाला<br>पुहवी<br>बकाहगा | मेहकरा<br>मेहमालिणी<br>मेहवर्ना<br>रुपंसा<br>रूपयसहा | वारिसंणा<br>बारुणी<br>विचित्ता<br>विजया<br>वेजया | सुप्पतिण्णा<br>सुप्पतिष्णा<br>सुभोगा<br>सुमेहा<br>सुराहेषी | हिरी    |

| 803 | हुर्गता | दरिद्राध |
|-----|---------|----------|
|-----|---------|----------|

| भकंतुसा  | निश्वामिगा | संखिया   | <b>मु</b> मंगका  |
|----------|------------|----------|------------------|
| उज्जितगा | रजगुत्त    | सिरिद्शा | <u>पुञ्चल</u> णा |
| धणिका    | _          |          |                  |

| ४१ दुर्गपालः |                  | ४२ दृताः      |           |
|--------------|------------------|---------------|-----------|
| जमपंद        | चं <b>र</b> सीह् | मिरि <b>इ</b> | मिस्सयपार |
|              | हिंसगसम्म        | मिरिष         | विरिष     |

# ४३ देवजातयः

| श्रागिकुमार<br>इसिवादिय<br>उयहिकुमार<br>कंद्रिपय | किण्णर<br>किंपुरिस<br>गंधस्य<br>जक्ख | जोइसास्रय<br>तुंबरु<br>नाग<br>परिधम्मिक | भूय<br>भूयवाइय<br>महोरग<br>महकुमार | मेहमुह<br>रक्खस<br>वण्ह<br>बिज्जुकुमारी | विस्सावसु<br>हाहा<br>हुहू |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| कदाप्पस                                          | जक्ख                                 | परिधरिमक                                | महकुमार                            | विज्युकुमारा                            |                           |

# ४५ देवलोकाः

| अच्चुअ      | उवरिमगेविज     | महासुष         | सोहम्म |
|-------------|----------------|----------------|--------|
| भारण        | पाणय           | लंतय           |        |
| <b>ईसाण</b> | <b>बं</b> मलोग | मुहम्म         |        |
|             | ४६ घरणा        | <br>प्रमहिष्यः |        |

सोतामणी

अक्षा इंदा घणविज्जुया अक्षा इंखा सतेरा

#### ४७ धर्माः

चोक्खवाहणी दिखायोक्खिय आगवत ) आहण तिरृष्टि निध्ययवाह (शेवः) सख

#### ४८ घाच्यः

कमकसेणा पंडिया मंजुला मंश्रुिकया कमका

#### **४९ नगर**-नगर्यः

लंकापुरी

लोहगाक

वह्रपुर

वडपुर

वणवासी

वरदाम

वसंतपुर

वाणवासी

वाणारमी

विजय हो इ

विजयपुर

विश्वपुर

विणीया

वेजयनी

सक्तमार

मंख उर

मंबपुर

सं जर्ना

साकेत

सागेय

सामपुर

सगढासुह

वीयमागा

बेदमामपुर

दितिपयाग योयणपुर कोलइर अउज्हा बहुकेउम्बिय कोसंबी विविनिलग अरक्खुरी बारगा खमापुर देवनिलय अरिजयपुर भहिलपुर गगणनंदण दवसामपुर अलगापुरी भर्यच्छ भार्लेजर गराणवल्रह नदणपुर भो जकद गधममिद् नदपुर अवज्ञा नलिणमह मगहापुर असोगपुर गयनगर मसिकावती नलिजिसभ असोगा गयपुर निर्लणीसह महापुर गिरिनगर भाइषाभ महिला नागपुर चक्रपुर आमलकदय निचालोय महुरा वदणपुर आमलकपा सागह चमरचंचा पइट इदपुर चमर्ग चेचा माहेमरी पहरू/ण इलावद्धण मिनियावई समरचेचा पभ करा उउजेणी मिहिला पभास उबरावह्रवेला चपा सेहकूड चारणजुवस्ट पयाग उसमपुर रमांण जिय **छत्ता**कार पहकरा क चणपुर पिय ग्पष्टण रयणपुर जयपुर कणयसलदार जायबपुरी पुंडरगिणी रयणसंचय क्षणकुज रहणे इर-) पुष्फकंड तक्वसिका कमलपुर चक्क गाल ∫ पुरिमताल नामलित्ती किण्णस्मीय रायगिइ निपुर पुरिसपुर क्रंडि जिपुर तोसली पोक्खकावती शयपुर **कुडिणी** वेडिरगिणी रिट्रपुर कुसम्मपुर दसपुर

सावग्थी मिवमदिर सीहपुर सुकपुर सुत्तिमती सुभगनयरी सुभगा सुभा सुमदिर सुबण्णणाभ सुवण्णतिलय सुवण्णदुःग सुवण्णपुरी सुवण्णा भ सोउझ सासिमनी सोप्पारय **ह**ियणपुर हरिधवापुर हृत्थिसीम

#### ५० नट-नर्त्तक्यः

कामपडागा चिलाइगा बहुरूत विलासिणी किण्णरी पडमिणी महुरकिरिया हासपोइलिया कोमुया बब्बरी रयसेणिया

| • .,              |                         |                          |                              | •                                       | •               |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|                   |                         | દ્દ છ                    | नदी-समुद्र-ह्रद              | ਾ <del>ਟ</del> ਿ                        |                 |
| उत्तरकुरु         | खीरोद                   | <b>ज</b> रनगा            | गदा सञ्जूज्ञ हुए।<br>भागीरही | . १५<br>वरदा                            | सीभोद           |
| उसु <b>वे</b> गा  | <b>ग</b> गा             | जण्डवी<br>जण्डवी         |                              |                                         | सामाद<br>सीओदा  |
| णुपना<br>प्रावई   |                         | ज <b>्द</b> या<br>जुडुणा | रयणवालुया                    |                                         |                 |
|                   | गंगासायर                |                          | रयतवालुय।                    |                                         | सीया            |
| <b>क</b> णगवालुया |                         | जावनी                    | <b>ख्वणसमु</b> द्            | <b>संखन</b> दी                          | सुवण्णक्रु      |
| काळोद             | चदा                     | नियडी                    | वरगा                         | सिंघु                                   | इंसणदी          |
|                   |                         | ५२ इ                     | <br>रकाः तत्प्रस्तटाः        | 9 <b>T</b>                              |                 |
| अ                 | <b>रइ</b> हा <b>ण</b> त | मतसा                     |                              |                                         | प्पावस          |
|                   | <b>५३ नार</b> दाः       | •                        |                              | <b>4</b> 2 ਕਰ                           | शसांयात्रिकाः   |
| कच्छुलनारय        |                         | नेमिनास्य                |                              | रुइदस                                   |                 |
|                   |                         | <del>-</del><br>د        | ५ नैमित्तिकाः                |                                         |                 |
|                   | आ सबिदु                 | र्दावामह                 | पयावद्दसम्म                  | भिगु                                    | सं <b>सदिंद</b> |
|                   | को दुकि                 | द्विल                    | बहस्सतिसम्म                  |                                         |                 |
|                   |                         | -<br>n 20                | <br>रमाधार्मिकासुर           | <b>*</b> •                              |                 |
| अमि               | पत्त महाक               | ाल <b>मा</b> कव          |                              | ।•<br>सबस्य सर                          | भ साम           |
|                   |                         | ·                        | . <b>७ परमेष्टिनः</b>        |                                         |                 |
| अ                 | रहंत भ                  | _                        |                              | गहु सिद्ध                               |                 |
|                   |                         |                          | ५८ पर्वताः                   |                                         |                 |
| अंगमदिर           | कंकोडय                  | बस्टकूड                  | स्यग                         | देवह                                    | सीमणग           |
| अंजणवि            | कं चणगि दि              | बलभद                     | देवय                         | <b>सं</b> कुपह                          | हिंसवत          |
| भट्टावय           | कणगांगिर                | मांगमा य                 |                              | यंघगिमि                                 | हिरिमंत         |
| अमयधार            | किकिधिगी                |                          | वक्खारगि                     |                                         |                 |
| <b>अंब</b> रतिस्य | गंधमादण                 | र गणारम<br>मंदर          | वजकोडीर                      |                                         | •               |
|                   |                         |                          | विद्यागिरि<br>विद्यागिरि     | समणरा                                   | 1               |
| असियगिरि          | चुहाहमवत                | मालवत                    | ावश्वास्य । र<br>चेन्याः     |                                         |                 |
| उसमकूद            | नीलगिरि                 | मेरु                     | वेभारगिरि                    | ् स्तारपब्द्यथ                          |                 |
| उसुकार            | नीलवन                   | रहावस                    | वेभारसेल                     | सीमणग                                   |                 |
|                   |                         | ५९ व                     | ्रोहिताः तत्पदय              | ¥                                       |                 |
|                   | करालविंग                | नमुद्                    | भिग्                         | विस्सभूति                               | सोम             |
|                   | चित्तमती                | पिमला                    | वंझ                          | मति े                                   |                 |
|                   |                         | \$                       | <br>श्रतिबासुदेवाः           |                                         |                 |
| आसमीव             | जरासंघ                  | दमियारि                  | र नारापासुद्धाः<br>इसम्मीव   | रावण                                    |                 |
|                   | ६१ प्रासाव              | t:                       | , <u></u>                    | ६२ बलदेवराउ                             | तानः            |
|                   | म <b>झ</b> ओम इ         |                          | ापराजिय अयत                  |                                         | <b>मंकरिसण</b>  |
| Ħ                 | ० हि , ५३               |                          |                              | *************************************** | - gradien       |
| _                 | -2 ''                   |                          |                              |                                         |                 |

### ६३ ब्राह्मण-ब्राह्मण्यः तत्पुच-पुत्र्यस्य

| अग्गिभूइ   | कोंकणय  | जसभदा         | मिग     | सबभामा       |
|------------|---------|---------------|---------|--------------|
| अग्गिला    | स्वदिल  | देवय दिण्ण    | रुहद्वस | मंडि ह्या इण |
| अंज्ञणसेणा | गगसिरी  | धरणिजढ        | रेवड्   | सम्म         |
| अणुदरी     | गोयम    | नदिभूति       | वसुभूइ  | सामलोमा      |
| अणुद्धरी   | चंदजसा  | नदिसेण        | वसुमती  | सिरिभूइ      |
| अणुहरी     | जिस्सल  | निस्सिरीयगोयम | वाउभृह  | सुनदा        |
| इंदसम्म    | जसदत्ता | बहरसह         | वारणी   | स्रोम        |
| कासव       | जवूका   | मदिरा         | सम्बद्  | सोमद्त्रा    |

सोमदेव सोमसम्म सोमसम्मा सोमिखा हिरण्णलोमी

६४ महिषः भद्दग

६५ मातङ्गः जमपास **६६ मेषाः** ल महाकाल

६७ यक्षाः

अस्पमेह

आसमेह

राजसुय

सुणकमेध

### ६८ राजानो राजपुत्रा विद्याधरराजानो विद्याधरराजपुत्राध्य

|                          |                           | 3                |                       | 9                | _                 |
|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| <b>अं</b> सुमंत          | अमियगनि                   | एगरइ             | गरूककेड               | जरामंध           | दहिसुह            |
| भइवस                     | अभियनेय                   | एजियपुन          | गर्लकेन               | जल <b>णजिंद</b>  | दामायर            |
| अकृर                     | अभियवेय                   | पृणीयुत्त        | गरुळचाहण              | जलणवेग           | डा <b>रुग</b>     |
| अक्रकित्ति               | अमोहप् <b>यहारि</b>       | एणासुय           | गरुक विक्रम           | जलविशिभ          | <b>डि</b> ण्णग    |
| अक देव                   | अमोहरय                    | कम               | गरूलवेग               | जस्थत            | दिसच्छ            |
| <b>अह</b> पान            | अमोहरिड                   | कच्छ             | गोविद                 | जियभय            | दिवाय <b>रदेव</b> |
| अक्ररह                   | <b>অ</b> য <b>া</b> णु    | क <b>णगके</b> उ  | घणरह                  | <i>जियस</i> त्त  | दिवायरप्प भ       |
| अवस्वीभ                  | अयल                       | कणगनाभ           | चकाउह                 | जियसनु           | दीहबाहु           |
| <b>अ</b> विग <b>सिहर</b> | <b>अ</b> योधण             | क् <i>णग</i> पुज | चक्क्षम               | ट <b>ड</b> वेग   | नु जोहग           |
| आंगमहर                   | अयोहण                     | कणगरह            | चटवेग                 | निषपिगु          | दृष्टन            |
| अंगारक                   | अस्जिय                    | कगयसनि           | चर्डाकति              | ति <b>न्द्रय</b> | <i>ड्रुपय</i>     |
| अविमालि                  | असिद                      | क्रवह            | चर्दात्रस्य           | निविद            | द्रप्रसह          |
| अजिय                     | अस्दिम                    | कत्तविरिय        | चद्भ                  | निया <b>र</b>    | दुमरिम्ब          |
| अजियज्ञम                 | <b>अ</b> रिसीह            | करास्त्रवभ       | चार्वंद               | निसंहर           | <b>द सविस्र</b> ण |
| अजियसेण                  | अरुणचंद                   | कविन्न           | विसरह                 | थिसिय            | दुमसेण            |
| अणंतविरिय                | अम् <b>णि</b> घो <b>स</b> | काकजंघ           | चिमविरिय              | थिमियसागर        | दुसार             |
| अर्जनसेण                 | अमणिवेग                   | कासुम्मत्त       | <del>वि त्त</del> वेग | दक्ख             | दूसण              |
| अणाहिङ्कि                | असियतेय                   | कालमुह           | चेइपइ                 | दुखनेमि          | द्वग              |
| भतिकंड                   | भाइचनम                    | काळसंवर          | ब्रड                  | द्वरह            | देवदस             |
| अस्बाहु                  | आसग्गीव                   | <b>कु</b> णिस    | जणक                   | वहरोध            | देवदेव            |
| अधगवण्ह                  | भाससेण                    | कुंभ             | जण्डु कुमार           | दखबिरिय          | देवपुत्त          |
| अपराङ्य                  | इंदकेत                    | कुभकण्ण          | जस                    | दं <b>श्</b> वेग | भ्रण              |
| अपराजिय                  | इदगिरि                    | कुरुचंद          | चं <b>ब</b> बंस       | दमध्य            | भ्रणवय            |
| अभगसेण                   | इदामणि                    | कंदव             | जय                    | दमघोस            | धिमह              |
| भभय                      | इदुसेण                    | केसव             | जयसन्तु               | दमियारि          | धर्ण              |
| भभयघोस                   | इस                        | कोणिभ            | जयंत                  | दसग्गीव          | धरणिसेण           |
| <b>अ</b> भिचंद           | उमासेण                    | <b>रवर</b>       | जयसेष                 | दसरह             | श्रुंश्रुमार      |
| अभिसद्मण                 | उद्ध्य                    | गधार             | अर                    | द्वरह            | नगम्              |
|                          |                           |                  |                       |                  |                   |

**मे विसेण** नमि मसुइ मयणचंत्र मयरतिखप मरगिरि नरसीह नलपुत्र म लिणके उ नहसेण नाभि निहयसत्त भील मीलकड नीलंधर पउसनाह पडमरह पजन्न पचययग्गीव पचागसीव पटिरूव पटु पभव पभाकर पयापद पचण पवणवेग पसेणइ पह सियसेण पह पिहस्य पीइकर पीर पुड्य पुग्राचं द पुण्लाभाद्य युष्फके ह पुष्फदंत **पुरिसपुंडरीय** पुरिसाणंद पुरिसुत्तम पुर्लिण पुरसक पुहवीपद् पूरण पोक्खरूपाक बंधु

बह बक्रदेव बळभह बङविरिय बकसीह वर्ति बहरय बाहुबली विंद् सेण विहीसण वुद्धिसेण अष्ट भरह भागीर हि भाण भाणकुमार भाणुदेव भाणुष्पह भाणुनेग भाणुखेण भीम भीमधीय भीसण भेयग भोग भोयचण्ही **र**ाइभायर मऊरयगिव मध र सरह मणिकर मणिकंडल मणिकुडलि मणिकेउ मदर मयुरम्गीव मरुद्ध मरुभूइ मरमरूअ सहस्थ महसेण महाकच्छ महागिरि महाघोस महाजस महाप्रस महापास

महापीड वहरबाह वहरसेण महापुष्ठ महाबल वक्कडचीरि महासेण विच्छिल महिंद वज्ञपाणि महिंददत्त वजाउह महिंदवि**क्र**म वराहगीव वरिम मह महर्पिग वरुण महपिंगल वस् महुरग्गीव वस्गिरि महोदर वस्देव माणसवेग वास्टि माधव वासव मालवन वासुदेव विजय मिगद्धय विजयत मूख मेघनाय विजयभह मेघरड विजयसन मेर विजनार मेरुमाडि विज्ञुजिब्ध संहजव विज्ञहाट मेहनाय वि त्याप स मेहरह **Luciona** विना सा क्षेड्य'हण न्नहमेण विज विझदत्त रट्रवद्धण विणांम रयणज्ञाय धिपह रवजावह रविसेण विण्डुकुमार विदियति स्य रस्सिवेग रहसेण विदुर विनम राम रामण विभलवाहण रावण वियहह रिहनेमि विसाल रिउद्मण विस्ससेण विहसियसेण रिवृद्मण विहीसण रुपणाभ रुप्पि वीइभय रुहिर वीर वीरंगय रेवय वीरञ्ज्ञय लक्खण वीरदत्त वहरजंघ वीरबाह वहरदत्त वीरसेण बहुरदा ७ वीसहरगीय वहरनाभ

वीसदेव वीससेण वेजयंत वेसमण सयग्गीव सकुंडलि सगर संकरिसण संख संखरह संजय सजयंत सर्गकुमार सत्रध सन्जव सनुत्तम सत्त्रा सनि सम रम्बिद समुद्धवजय संब **मंबसा**मि नविर्दिश स्यान् सम्मुह संयद्यास सयबल संयवील सयार ६ सल सहन्सम्मीव सहस्परस्टि सहस्यायुह सारार सागरद्त सारणग **मिरिदाम** मिरिदेव सिरिधम्म सिरिविजय मिरिसेण सिलाउइ सिवकुमार सिसुपाल सीहचंद

सीहण्झय सीहदाढ सीहरह सीहसेण सुग्गीव सुकदत्त सुजात सुजाभ मुजाबत सुणमि सुदसण **मुद्**त्त सुदारग स्बधु मुबाह सुभाणु रुभूम सुमित्त मुमुइ समेर म्हव सुवसु म्मेण स्हदारग मृ₹ सुरदेव मृरसेण रे जस सेणिअ योम सोमग मोभचद सोमदेव सोमप्पह सोमविरिय सोयास सोरि सोरीवीर इंसरइ इसरच्छ हसरह हयसत्त हरि हरिचंद हरिवाहण हरिसेण सीहजस हिमगिरि

| हिमवं<br>हिमवंत | हिरणणा <b>ड्</b><br>हिरणणघम्म | हिरण्णभर<br>हिरण्णरह  | हिरण्णको म<br>हिरण्णवस्म | हेप्कय<br>हेमगय   |                    |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                 | ६९ राज्यो                     | <br>राजपुत्र्यो विद्य | <br>गधरराझ्यो विद        | ग्रधरराजपुत्र्य 🏖 | 1                  |
| अहरा            | गोरी                          | यउमलया                | मालवई                    | विमलसेणा          | सुतारा             |
| अंगारमती        | <b>चक्खुकं</b> ता             | पडमसिरी               | मित्तदे <b>वी</b>        | विमला             | सुद्दिसणा          |
| अजियसेणा        | चदकंता                        | पडमा                  | मित्रवई                  | विमकाभा           | सुदंसणा            |
| अंजणसेणा        | चंदकि सि                      | पउमावई                | मित्रसिरी                | वियक्खणा          | सुनदा              |
| अणंतमङ्क        | चंदजसा                        | पभावती                | मित्रसेणा                | विरया             | सुंदरी             |
| अणंतसिरी        | चंदमती                        | <u> पियंगुसुंदरी</u>  | मियावनी                  | वेगवती            | सुप्पनही           |
| अणुंधरी         | खदाभा                         | पियदंसगा              | मीणकेसा                  | वेजयनी            | सुप्प मा           |
| अनलवेगा         | चारुमती                       | पियमती                | मीणगा                    | वेयस्भी           | सुभदा              |
| अनिल्वेगा       | वित्तमाङा                     | पियमित्रा             | मे <b>इ</b> माला         | संघमनी            | सुमगला             |
| अभिणंदिया       | चित्तवेगा                     | <b>चियसे</b> णा       | <b>मेहमा</b> लिपी        | संघवती            | सुमञ्जरी           |
| अमितप्यभा       | विह्नणा                       | पीइवद्रणा             | रत्तवनी                  | संचासा            | सुमणा              |
| असियगति         | जङ्गा                         | पीतिसनी               | स्यणमाला                 | सचभामा            | सुमति              |
| भासमेणा         | जणयतणया                       | पुक्सलवर्ना           | रामकण्हा                 | सम्बर्किया        | <b>सुमित्तसिरी</b> |
| आसालिका         | जंबवती                        | पुडरगिणी              | रिसिदत्ता                | सश्चिसरी          | <b>सुमित्त</b> ा   |
| आसुरदेवी        | जसमती                         | पुडा                  | करियणी                   | सतिमर्गा          | सुरूवा             |
| इदसेणा          | असवती                         | पुष्फकूडा             | रेणुका                   | संप्रपभा          | सुळक्खणा           |
| इकादेवी         | जसोहरा                        | पुष्फ वृत्रा          | रेवई                     | संबिष्यभा         | सुलसा              |
| इसिद्सा         | जाणहे                         | युष्फदता              | रेवनी                    | सहदेवी            | <b>मुवण्णच्</b> ला |
| कणगमई           | जिणदत्ता                      | षुष्फवर्ता            | रोहिणी                   | सामस्या           | सुवण्णांतळया       |
| कणगमाळा         | जीवजसा                        | पुहर्वा               | लक्कणा                   | यामस्या           | सुब्दया            |
| कणयमाला         | जोइप्पहा                      | पुहबीसेणा             | <b>छ</b> च्छिमती         | मामर्ला           | सुसीमा             |
| कणयलया          | जोइमाका                       | वधुमनी                | लियसिरी                  | सामा              | सुसेणा             |
| कणयसिरी         | तारा                          | वभी                   | <b>ल</b> लिया            | सिरिकता           | सेणा               |
| कमकसिरी         | तिजहा                         | बालचदा                | लोकमुदरी                 | <b>मिरिचंदा</b>   | सोमचंदा            |
| कविका           | दिति                          | अदमिता                | वहरमालिणी                | <b>यिरिदेवा</b>   | सोमजसा             |
| काळिंद्सेणा     | देवई                          | भद्रा                 | वक्या                    | सिरिमई            | सोमदत्ता           |
| कित्तिमनी       | देववण्णणी                     | भागीरही               | वजमाला                   | <b>विस्मिती</b>   | सोममित्रा          |
| कुमुदा          | देवानंदा                      | मगकावनी               | वसंतसेणा                 | <i>विस्सिणा</i>   | सोमसिरी            |
| कुमुदाणदा       | देवी                          | मणोरमा                | वसुमनी                   | <b>मिरिसोमा</b>   | हरिणी              |
| कुंभिनासा       | धणसिरी                        | मणाहरी                | वाउवेगा                  | सिरिहरा           | हिममार्टिणी        |
| कुरुमती         | धारिणी                        | सर्दा                 | वायुवेगा                 | सिरी              | हिरण्णमती          |
| केडमती          | वितिसेणा                      | भदोद्री               | विजयसेणा                 | सिहिनंदिया        | हिरपणवर्द          |
| केकई            | नंदमती                        | संयणवेगा              | विजया                    | सीया              | हिरिमती            |
| कॉनी            | नदा                           | भयरा                  | विजाजिङभा                | संहिनंदिया        | हेममालिणी          |
| कोसुह्या        | नदिणी                         | मरुदेवी               | विउज्जिब्सा              | सुकता             |                    |
| कोसञ्चा         | नागदत्ता                      | मरुमनी                | विज्जुमर्ता              | सुकुमाला          |                    |
| गंधन्वद्सा      | नीलज्ञमा                      | महा                   | विरज्ञुखया               | सुजसा             |                    |
| गंधारी          | नी लं <b>ज</b> णा             | <b>भा</b> णसवेगा      | विणयवनी                  | सुणता             |                    |
|                 |                               | yo.                   | <br>राष्ट्रौढाः          |                   |                    |
| अजाव            | नाइ्ला                        |                       | मबद्त्र भ                | बदेव रेवनी        | वासुगी             |

|                          |                                           | ७३ वणिजः                  | तत्पक्ती-पुत्र-पुत्र्यः  |                                |                  |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| बह्मुस                   | धणिमत्त                                   | नळदाम                     | पूसदेव                   | विश्वय                         | सोरिय            |
| दमद्त                    | धणवसु                                     | नागसेण                    | पूर्यमित्त               | विजयसेणा                       |                  |
| ध्रम '                   | धारण                                      | पडमसिरी                   | सम्मण                    | वीणादस                         |                  |
| धगदस                     | नं दुण                                    | पउमावनी                   | रेवइ                     | सायरदुत्त                      |                  |
|                          |                                           |                           | manage of the second op- |                                |                  |
|                          | •                                         |                           | :<br>चाप्यः              | . 0.                           |                  |
|                          | कलंड्                                     | रुगा । । । ।              | रंसणा पुं <b>ड</b> रवि   | LOI E                          |                  |
|                          |                                           | ৩३ বা                     | सुदेवराजान <u>ः</u>      |                                |                  |
|                          | अनंतविरिय                                 | केसव                      |                          | <b>क्स</b> ण                   |                  |
|                          | क्षण्ह                                    | तिविद्य                   |                          | वेहीसण                         |                  |
|                          |                                           |                           | <b>४ विद्याः</b>         |                                |                  |
| مسمحس                    |                                           | _                         |                          | मोग्जी                         | ******           |
| आमोगिणी<br>ओसोबणी        | तालुग्घा <b>डणी</b><br>निरि <b>क्समणी</b> | पण्णत्ती<br>पब्ब <i>ई</i> | महाजल<br>महाजालवनी       | सायमा<br><b>६३ ख</b> मू हिमा   | सङ्क्या<br>सामगी |
| आसा <b>म</b> णा<br>काळगी | निरिक्सरणि                                | पहरणावरणि                 | महाजा <b>लवजा</b>        | वस <b>लया</b><br>वस <b>लया</b> | सं <b>भा</b>     |
| कंसिगा                   | थंभणी                                     | बंघणमायणि                 | महाजालिय!                | विज्ञमुही                      | .,,              |
| गधन्य                    | निसुभा                                    | बहुरूवा                   | <b>महारोहिणी</b>         | विज्ञामुही                     |                  |
| गंधारी                   | <b>पंसुमू</b> लिगा                        | भामरी                     | मःणवी                    | विज्ञमुही                      |                  |
| गोरी                     | पहुरी                                     | भूमीनुइगर                 | <b>मायगी</b>             | विजसुही                        |                  |
| जालवंती                  | पृष्णगृत्रिजा                             | मणु                       | म् "वरिया                | वे पालविज्ञ                    |                  |
|                          |                                           | હુલ                       | विद्याधराः               |                                |                  |
| अजियसेण                  | जहाउ                                      | भृम <b>सिद्द</b>          | बलमाह                    | <b>सह</b> स्मघोस               |                  |
| कमका                     | जसग्गीव                                   | भूमसीह                    | सभ                       | सुरगीव                         |                  |
| गोरिपुंड                 | धणवती                                     | पुरुहूय                   | वइरमालिणी                | सुघोस                          |                  |
|                          |                                           |                           |                          |                                |                  |
|                          |                                           | _                         | ग्रधरनिकायाः             |                                |                  |
| कारुकेस                  | कालिय                                     | <b>्सुमूकि</b> ग          | मणुपुब्बग                | रुक्खमूलिय                     | संकुक            |
| कालग                     | केसिपुन्वग                                | पंडुग                     | माणव                     | वसलय                           | संकु <b>ध</b>    |
| कालगय                    | गंधार                                     | पब्बप्य                   | मायंग                    | विज्ञागंधार                    | सामग्र           |
| कालगेय                   | गोरिक                                     | भूमीतुंडग                 | मुखवीरिय                 | सकुभ                           |                  |
|                          |                                           | <i>99</i>                 | विमानानि                 |                                |                  |
| आह्वाभ                   | नंदा <b>वस</b>                            | वंभवडेंसय                 | संयपभ                    | सुक्रपभ                        |                  |
| आदिशाभ                   | नलिणिगुम् <b>म</b>                        | रिट्ठ                     | सब्बहु <b>सिद्</b>       | सुजाभ                          |                  |
| कोंकणवर्डिस              |                                           | रिहाभ                     | सायरभि <b>ष</b>          | सुप्पद                         |                  |
| <b>चंदा</b> भ            | पीइकर                                     | रुयक                      | सिरितिखय                 | सोत्थिय                        | _                |
| भूमकेड                   | Acd &                                     | <b>वेरु</b> क्टिर.        | सिरिप्पभ                 | सोहम्मवर्डिस                   | य                |
|                          |                                           |                           | •                        |                                |                  |

### विशेषनामां विभागशोऽनुक्रमणिका।

### पिरिशिष्टं असुर्यम्

७८ वैद्याः

७९ वैद्यः तत्पक्षी च

८० व्याधः

केसव सुविहि

सिरी धणमित्र

सियाछदत्त

८१ शिविकाः

विजया

वेजयंती

सम्बद्धसिद्धाः

सुदंसणा

८२ शिलाः

भइपंडुकंबल

कोडिसिला नंदिघोसा

अइकट्ट

सम्बर्धनिद्धि

८३ शुनी पिगका

८४ शौकरिकाः कट्टा

८५ सर्पाः

दारुण

काकोदर चडके।सिअ

८६ सारथयः तन्पह्यश्च

अगडद्त्त अमोहप्पहारि

अमोहरह जसमती

सिद्धःथ दारग दारुग सुजय

८७ सार्थवाहाः नत्पस्यश्च

नागवम्

भद्दमिन

मणोरह

पउमिन्सी

भरहदास इंददम कणगमाका कणगवनी कामसमि इ कुवेरदस कुवेरसेण **कुस**ला

गगिला

धणवसु धगिवरी धण्णति धम्ममित्त

नागदन

नागदि ण्णा

पउमसेणा पउमावनी धस्मिल पहक्रम धारिणी बहुसा भह नदा

वद्याणर वतामय वेमाणर समुद्

समुद्दत

महेमरदत्त

मित्तिस्री

मुणिदत्ता

व्यक्तियगयः

सागरदत्त सामिद्रस मायरदस **मिरिइत्ता** सुभद्र सुर्रि द्वस

समुद्दपिय

सम्बद

८८ सूपकाराः

चित्तसेण नक्

जयसेणा

जिणदास

जिणदासी

दत्त

খল

धणद्त

धणद्ना

धणदेव

धणवनी

सुनंद

८९ स्वर्णकारः

**जिणपालिय** 

९० हास्तिनः

असणिवेग

नवकस

सेयक्चण

## परिशिष्टं पश्चमम् वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां कथा-चरितादीनामकारादिकमः।

| कथादि                       | पत्रम्           | कथादि                                            | षत्रस्  | कथादि                                       | पत्रम्                  |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>अगड</b> दत्तचरितम्       | 34-88            | धम्मिल्लपूर्वभवचरितम्                            | \$ v-8  | वस्कलचीरीसम्बन्धः 🕝                         | 3 4-50                  |
| अनाहत देवसम्बन्धः           |                  | <b>धारणरेवस्युदाहरणम्</b>                        |         | नमन्तिविक्रकागणिका न                        | B a B1                  |
| <b>अस्थब</b> वृष्णिपूर्वभवः | 114-12           | नमुचिपुरोहितसम्बन्धः                             | 926-89  | सम्बन्धः                                    | <b>5</b> € − <b>5</b> € |
| भरजिनसम्बन्धः               | ₹8£-88           | नारद-पर्वतकयोः वसु- १                            |         | वसुदत्ताख्यानकम्                            | 49-59                   |
| <b>अश्वत्रीवर्श</b> तवासु । | 204-00           | राजस्य च सम्बन्धः                                | १८९-९३  | वसुदेवचरितम्                                | ११५–३७०                 |
| देवसम्बन्धः ∫               | 233-35           | पारापतरश्चकशान्ति- 🕤                             |         | ,, प्वभवचरितम् ।                            | 38-338                  |
| <b>इ</b> भ्यदारकद्विककथा    | 336-30           |                                                  | 333-80  | वसुभूतिबाह्मणकथा                            | \$0-\$9                 |
| <b>इश्यपुत्रकथानक</b> म्    | 8                | सम्बन्धः                                         |         | चानरोदाहरणञ्                                | Ę                       |
| <b>ज्ञ्यमजिनचरितम्</b>      | 340-06           | पिष्पछादस्योत्पत्तिः                             |         | वायसास्यानकम्                               | A.A.                    |
| ,, पूर्वभवचरितम्            | १६५-७८           | पुष्यदेवाहरणम्                                   |         | वायम्हरणम्                                  | १६८                     |
| क्रिटकार्याकथा              | ५९-६१            | प्रशुद्धकुमारपूर्वभव- )                          | /V-0 °  | दासवीद(हर <b>णम्</b>                        | 565                     |
| कुन्धुजिनसम्बन्धः           | 388-88           | सम्बन्धः                                         | 00-21   | विम्हाभा-सुत्रभाऽऽ-)                        | ₹८६-८/                  |
| कें द्वणक्षाञ्चासणका- )     | 20.30            | प्रद्युक्तकुमारसम्बन्धः                          | 30-108  | धयारात्मकश्र 🖠                              |                         |
| <b>क्यानकम्</b>             | २९-३०            | भ ना व रवा स्थानमा स्थानवा                       |         | विष्णुकुमानसम्बन्धः                         | 360 12                  |
| चाहदसचरितम्                 | <b>\$\$</b> 5-48 | प्रसन्धन्द्रसम्बन्धः                             |         | शाक <b>िकाहरणम्</b>                         | 180-185                 |
| चारुनन्दि फल्गुनन्द्यु-∫    | 7.00             | बाहुर्वालसम्बन्धः                                | १८६-८८  | ं द्यान्तिजिन् चरित्रम्                     | 菱百0一日夏                  |
| दाहरणस्                     | 440              | बाह्मणपुत्रकथानकम                                | ¢¢      | , पूर्वभवचरितम्                             | \$10-\$8                |
| चित्रवेगा ६५ सम्बद्धा       | 438-34           | भरतचकवंत्तिमस्बन्धः<br>भरतचकवंत्तिमस्बन्धः       | 100-00  | शाम्बकुमारपूर्वभव-                          | 68- <b>93</b>           |
| जमद्भि-राम(पश्चेराम)        | . 1              | भवद्त्रसम्बन्धः<br>भवद्वसम्बन्धः                 | 20-21   | सम्बन्धः                                    |                         |
| का तत्रीयांणा सम्बन्ध       | } रङ्गपन्द्रप    |                                                  | 1- 14   | 'शाम्बकुरगरसम्बन्धः                         | 20-303                  |
| जम्बूकाख्यानकम्             | १६८ ६९           | , महि-गुनिमुद्यत-नाम- ;<br>  जिनाना सम्प्रत्यः । | \$86    | शि रकुमारसम्बन्धः                           | २३-२५                   |
| जम्बामिचरितम्               |                  | महिपाहरणम्                                       | e la    | , श्रेयासकुमारसम्बन्धः<br>., पूर्वभवसम्बन्ध | 1 68-64                 |
| ,, पूर्वभवचरितम्            | 20-24            | भाहपाहरणस्<br>भित्राणां कथा                      | י טע    | ., पूर्वभवसम्बन्ध                           | 184-00                  |
| जिनदासी दाहरणम्             | २९५−९६           | मृग्ध्वजचरितम्                                   | 367.167 | मगरचकितापुत्र-।                             | <b>₹</b> 00-4           |
| जिनपालिताहरणम्              | २९६-९७           | ्रम्याच्या नारतन्<br>म्राम्युक्तिम् वस्तिम्      | V -     | सम्बन्धः ।                                  |                         |
| <b>5</b>                    | € 3              | मेरो. उदाहरणम्                                   | 3 ર ઘ   | सनरकुमारचक्रवासि-                           | ₹ <b>३-</b> ३५          |
| त्रिपृष्ठवासुदेवसम्बन्धः    | 1219-93          | यमपाशोदाहरणम्                                    |         |                                             |                         |
| द्शारराजाना पूर्वभवः        |                  | रामायणम्                                         | 580-8n  | सागरदत्तसम्बन्ध                             | 53−58                   |
| द्वधर्मादिमुनिपद्ग- रे      |                  | 4                                                |         | सुभूमचऋवात्तसम्बन्धः                        | 534-80                  |
| सम्बन्धः                    | 84-84            | राहुकबलान्मूक- )<br>सम्बन्धः                     |         | ं ।सुमतिराजकन्यासम्बन्ध                     |                         |
| धनश्रीकथानकम्               |                  | रियुद्मनाख्यानकम्                                | ६१-६।   | ्र सुमित्राकथानकम्<br>इरिवंशस्योत्पत्तिः    | 9 8 4                   |
| धिमहाचरितम्                 |                  | वणिग्द्रष्टान्तः                                 | 9       | , <sup>।</sup> हरिवंशस्योत्पत्तिः           | ३५६-५८                  |
| -                           |                  |                                                  |         |                                             |                         |

# परिशिष्टं पष्टम् वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानि चार्चिकादिविशिष्टस्थलानि ।

| किम् ?                                   | पत्रम्      | किम् ?                                                | पत्रम्      |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| अणुव्रतानां गुणदोषाः                     | <b>२</b> ९४ | परलोकास्तित्वस्य सिद्धिः                              | ११५         |
| अथवेंदस्योत्पत्तिः                       | २५१         | <b>पिप्पलादस्यो</b> त्पत्तिः                          | १५१         |
| अनार्यवेदाना <u>म</u> ुत्पन्तिः          | १८५         | . पुरुषाणां भेदाः                                     | 808         |
| अष्टा <b>पदतीर्धस्यो</b> त्पत्तिः        | ३०१         | प्रकृतिपुरुपविचार:                                    | ३६०         |
| आर्ववेदानामुत्पत्तिः                     | १८३         | महाजनातां स्वरूपम्                                    | २६७         |
| कोटिशिलोत्पत्तिः                         | 386         | मासमक्ष्णे गुणहोपविषयकं                               | <b>₹</b> 45 |
| गणिकानामुत्पत्तिः                        | ६०३         | चाविकम्                                               | 7.11        |
| गीतनृत्याऽऽभूषणकामादीना<br>दुःखाबहृत्वम् | १६६         | माहणानं (ब्राह्मणानां <sup>१</sup> ) ।<br>उत्पत्तिः । | १८३         |
| दिक्रमारीविद्दिन ऋषभाजन- )               |             | वनम्पना जीवसिद्धिः                                    | २६७         |
| जन्ममहोत्मवः                             | १५५         | विग्णगीतिकाया उत्पातः                                 | 226         |
| धनुर्वेदस्योत्पत्तिः                     | - ०२        | ां <b>मद्भगांण्डक</b> ः                               | ३०१         |
| नरकस्वरूपम्                              | % \$ to     | हरि बंडास्थान्यतिः                                    | ३५६         |

# श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरत्नमालायामचाविध मुद्रितानां ग्रन्थानां सूची।

| धन्य    | ानाम.                        |             | मुख      | यम्.         | ग्रन         | थनाम.                       |                       | मु            | ल्य <b>म्</b> , |
|---------|------------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| × 9 ₹   | दमवसरणस्तवः                  | सावचूरिकः   | 0-       | 3-0          | ×₹6          | सम्यक्तकौसुदी               |                       | e,            | 37-0            |
| × २ g   | भुलकभवावलि-                  |             |          | ,            |              | श्राद्धगुणविवरणम्           |                       |               | 0-0             |
|         | <b>पकरणम्</b>                | सावच्रिकम्  | - c      | 1-0          |              |                             | सटीकम्                | 0-5           | 2-5             |
| × 3 6   | होकनालिद्वार्थि शिका         | -           |          | <b>2</b> - u | × ą s        | करपस्त्र                    | सुबोधिकाख्यय          |               |                 |
| X Y &   | रोनिस्तयः                    | सात्रचूरिकः |          |              |              | -                           | <b>ज्यास्ययोपेतम्</b> |               | 0-0             |
| × 4 9   | हालमप्तनिका-                 |             |          |              | ׹ą           | उत्तराभ्ययमधूत्र            | सटीकम्                | 4-            | 0-0             |
| 5       | <b>पकरणम्</b>                | सावच्रिकम्  | <b>o</b> | 9-8          | ׹ą           | उपदेशम् <i>स</i> तिका       |                       | 9-9           | 12-13           |
| 🗙 ६ है  | इहस्थिनिम्तत्रः              | मावच्रिकः   | ۰ 0      | 8-0          | ×\$8         | कुर । यालग्रबन ।            |                       | 4             | 13-4            |
| × of    | सद्भविडका                    | मावच्रिका   | ٥~       | 9 0 .        | ХŽЧ          | अ: जागपदेशः                 |                       |               | 3-6             |
| × < 8   | हायस्थिति <b>साव</b> ः       | सरीकः       | 6-       | 2-0          | 181          | रोहिण्यशोकचन्द्रक           | त्था                  | 1             | 4-0             |
|         | भावतकरण                      |             | 9 -      | <b>3</b> -0  | × 2 s        | गुरुगुणवद <b>त्रिशत्प</b> र | इत्त्रिं-             |               |                 |
| X20 F   | नवतस्वप्रकरणं भाष्य          | पटीकोपेतम्  | 0-9      | । २          |              | शिकाकुल इं                  | सटीकम्                | n -3          | 4-4             |
| ×99 f   | वेचारपञ्चाशिका               | सदीका       | c        | P-0 !        | 7 86         | ज्ञानसार                    | सरीक                  | 4-            | 8-0             |
| ×35 5   | बन्धबद्धन्निशिका             | सटीकः       | Q ~      | 4-0          | ₹ 0          | समयसारप्रकरण                | सरीकस्                | 0- 9          | 0-0             |
| ×34 6   | रसमाणुखण्डपटक्षिकि           | P45 F       |          | ,            | <b>X</b> 0 4 | सुकृतसागरः                  |                       | 0 - 5         | 36              |
|         | युद्र <b>क्षप</b> र्श्चिशिका |             |          | ,            | ×81          | धिमलक्या                    |                       | o-            | 0-5             |
| í       | निगोदपद्धिका च               | । सदीका     | <b>0</b> | 3- 0         | 84           | प्रतिमाशतक                  | सटीकम्                | 0-            | 6-0             |
| K18 1   | धावकवनभद्ग-                  |             |          |              | ×8₹          | धन्यक्थानकम्                |                       | 0-            | <b>2</b> - 0    |
|         |                              | सावच्रिकम्  | <b>o</b> | 7-0          |              | चनु।वैशनिजिनम्तु            |                       | 0~            | £ - c           |
| × 2 4 7 | द्ववन्द्रनादिभाष्य-          |             |          | ,            |              | रीहिणेयकथानकम्              |                       | ٩             | ₹0              |
|         | त्रयं                        | मावच्रिकम्  | •-       | 4-0          |              | <b>ल्युझेन्नसमास</b> प्रक   |                       | 8-            | 0-0             |
|         | विद्यपञ्चा <b>शिका</b>       | सटीका       |          | 5-0          | ×3.4         | बृहरसंग्रहणी                | मरीका                 | ₹~            | 6-0             |
|         |                              | सावच्रिकम्  |          |              |              | श्राद्ध <b>विधि</b>         | सदीका                 | <b>&gt;</b> ~ | ণ্ড- ৩          |
|         |                              | सावचूरिका   | o-       | <b>3</b> ~0  |              | पद्दर्शनममुब्बयः            | सर्शकः                | <u></u>       | 0-0             |
|         | अल्पबहुग्वगर्भितं            | •           |          |              |              | पञ्चसंग्रहपूर्वाई           | सरीकम्                | <b>3</b> -    | 6-0             |
|         | महावीरम्नवनं                 | मावच्रिकम्  | 0-       | 5-0          |              | सुकृतसंकीर्तनम्             |                       | 0-            | 6-0             |
|         | । <b>जस्</b> त्र             | सटीकम्      | 0-       | \$- o        | ×43          | चरवारः प्राचीनाः            |                       |               |                 |
| ₹ 9 3   | जग्बुस्वामिचरिश्रम्          |             | Q        | <b>g</b> - α |              | कर्मग्रन्थाः                | <b>मटीकाः</b>         | <b>3</b> -    | 6-0             |
|         | ( <b>अ</b> पालनृपकथान्कम्    |             | 0        | 4-6          |              | सम्बोधसप्ततिका              | सर्टाका               | 0-            | 3-0             |
|         | पुक्तरतावली ्                |             |          | 8-0          |              | कुबलयभाकीकथा                |                       | 8-            | 6-0             |
| _       | मेषद्तसमस्या <b>ळे</b> खः    |             |          | 8-0          | 44           | सामाचारी, करण               |                       |               |                 |
|         | वेवोदूतम्                    |             | e-       | 8-0          |              | विराधकच्छिभेङ्गी            |                       | <b>a</b> –    | 6-0             |
| \$ FX   | पर्युषणाष्ट्राहिकाञ्चारू     | यानम्       |          | €-0          |              | करणावज्ययुधनाट              |                       | O             | 9-0             |
| ×50:    | चम्पकमाकाकथा                 |             | ٥-       | €0 ·         | ХЧO          | कुमार्पालमहाकार             | यम्                   | 0-            | 6-0             |

| प्रन्थनाम्.                          | मुल्यम्. | ' प्रन्थनामः                                                     | मूल्यम्. |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| ५८ महावीरचरियम्                      | 9- 0-0   | ६८ सप्ततिशतस्यानकः                                               |          |
| ५९ की मुदीमित्रानन्दं नाटकम्         | 0- 4-0   | प्रकरणं सटीकम्<br>६९ चेह्रयबंदणमहाभार्स छाबाटिप्प                | 1- 6-0   |
| ६० प्रबुद्धरीहिणेयनाटकम्             | o-4-0    | मीयुतम्                                                          | 9-97-0   |
| ६१ धर्माभ्युद्यनाटकं }<br>सुकावली च  | 0-8-0    | ७० प्रश्नपद्धतिः                                                 | 0- 2-0   |
| ६२ पञ्चनिर्भन्थीप्रकरणम् सटीकम्      | o- §-0   | ×७१ कल्पसूत्रं किरणावलीटीकोपेतम्  ७२ योगदर्शनं योगविंशिका च सटीक |          |
| ६३ रयणसेहरीवहा                       | o- \{-o  | ७३ मण्डलप्रकरणं सटीकम्                                           |          |
| १४ सिद्धाभृतं सटीकम्                 | 0-30-0   | ७४ देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरणं सटीकम्                              |          |
| ६५ दानप्रदीपः                        | 2-0-0    | ७५ चन्द्रवीरशुभा-धर्मधन-सिद्धद्रसङ्                              |          |
| ६६ बन्धहेत्रयन्त्रिभङ्गीप्रकरणं सटीक | म्,      | पिछ-सुमुखनृपादिमित्र <del>चतु</del> ष्ककथा                       | 0-89-0   |
| जधन्योरकृष्टपदे एककालं गुणस्था       | न-       | ७६ जैनसेघवृतकान्यं सटीकम्                                        | 3-0-0    |
| केषु बन्धहेतुप्रकरणम्, चतुर्दशर्ज    | व-       | ७७ आवक्धर्मविधिप्रकरण सटीकम्                                     | 0- 6-0   |
| स्थानेषु जलन्योन्कृष्टपदे युगपदन     | ध-       | ७८ गुरुतस्वविनिश्चयः सटीकः                                       | 3- 0-4   |
| हेतुमकरणं सटीकम् बन्धोदयसः           | ता- ,    | ७९ ऍद्रम्तुतिचतुर्विद्यातिका सटीका                               | 6 8-6    |
| प्रकरण च सटीकम्                      | 0-30-0   | ८० वसुदेवहिण्डीप्रथमभाग <sup>ः</sup>                             | \$ 10-6  |
| ६७ धर्मपर्गिक्षा जिनमण्डनीया         | 5- 0-0   | ८६ वसुदेवहिण्डीद्वितीयभागः                                       | \$ C- U  |

### श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरत्नमालायां मुद्यमाणा ग्रन्थाः।

वसुटेबहिण्डानृतीरभागः दृहस्कल्पमुधं सर्टाकम् [ पीटिका ] सटीका चन्त्रातः नग्यकमेग्रन्थाः वृहत्करूपसूत्र सटीकम् द्वितीयो विभाग